वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला पुष्प २३



### श्री प्रभाचन्द्राचार्य प्रणीत

## प्रमेयकमल मार्ताण्ड

धनुवादिकाः— प्० विदुषी १०५ श्री आर्थिका जिनमतीजी



প্ৰকাহাক:--

श्री लाला मुसद्दीलाल जैन चेरीटेबल ट्रस्ट २/४ बन्सारी रोड, दरियानंज बेहली-११०००६

प्रथम संस्करण ५००

वी० नि• सं० २४०४

मूल्य : स्वाध्याय

#### भगवान महावीर स्वामी के २५ सौ वें निर्वाण महोत्सव के मंगठ अवसर पर पूज्य आर्थिकारत्न श्री ज्ञानमती माताजी की ग्रेरणा से संस्थापित दि॰ जैन त्रिठोक श्लोच संस्थान के अन्तर्गत

### वीरज्ञानोदय-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में दि० जैन आर्थ मार्ग का पोषण करने वाले हिन्दी, संस्कृत, कल्लड़, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी भादि भाषाओं के न्याय, तिद्धान्त, ग्रन्थात्म, भूगोल, खगोल व्याकरण, इतिहास भादि विषयों पर लघु एवं वृहद प्रन्थों का मूल एवं अनुवाद सहित प्रकाशन होगा। समय-समय पर प्रामिक-लोकोपयोगी लघु पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित होती रहेंगी।

#### \* ग्रन्थमाला-सम्पादक \*

मोतीचन्द जैन सर्राफ शस्त्री, न्यायतीर्थ रवीन्द्रकुमार जैन शास्त्री, बी. ए.

स्थापनाज्द कार्तिक कृष्णा ग्रमावस्या बीद निर्वाण सं० २४६८ वि• सं० २०२९ ई० सन् १६७२ प्रकाशन कार्यालय दि॰ जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर (मेरठ) उ.प्र.

#### &\$&&&&&\$&\$&\$&\$&\$&\$

### परमपूज्य, प्रातः स्मरणीय, चारित्र चकवर्ती, आचार्यप्रवर ९०८ श्री शांतिसागरजी महाराज



पंचेन्द्रियसुनिर्दान्त, पंचससारमीरुकम् । शांतिसागरनामानं, सूरि वदेऽघनाशकम् ॥

हुँ जन्म: शुक्क दोका: पुनि दोक्षा: समाधि: हैं। पुष्पे व्येष्ठ कृष्णा ६ व्येष्ठ शुक्का १६ फाल्युन शुक्का १४ दितीय भाद्रपद हैं। पुष्पे विव संव १६२६ विक संव १६७० विव संव १६७४ कि संव १०१२ ही स्व पुष्पाम (कर्नाटक) युराल ग्राम (कर्नाटक) कृष्णलापिर सिदस्तेत्र ही सुर्वे विकास क्षेत्रका सुर्वे विकास सुर्वे विक

#### प्रकाशकीय

श्रीमत्सकल तार्किक चूडामिए माएिक्यनंदी माचायेंने परीक्षामुख ग्रंथकी सुत्रक्य रचना की थी। यह ग्रंथ यथानाम तथा गुएकी उक्तिको चरितायं करता है क्योंकि परीक्ष्यपदार्थोंकी परीक्षाका यह मुक्य कारए। है, प्रथवा जिसके द्वारा हेयोपादेयरूप सम्पूर्ण पदार्थों की परीक्षा होती है उस प्रमाशका लक्षण स्वरूप कल स्नादि को दिखानेके लिये यह ग्रन्थ दर्पण के समान है।

इन सूत्रोंपर स्रनंतवीयं सावायंने प्रमेयरलमाला नामा संक्षिप्त संस्कृत टीका रची, जिसका हिन्दी मनुवाद जयपुर निज्ञासी पंडितप्रवर जयचंदजी छाइड़ा ने किया था । इसके पश्चात् पंडित ही रालालजी साह्मल निवासीने भी उसका अनुवाद किया, ये दोनों अनुवाद प्रकाशित हो चुके है। इसी परीक्षा मुख प्रम्यपर सुविस्तृत टीका प्रमेयकमलमालंग्ड नामा है जो कि प्रमेय रल्नमाला टीकाके पहलेकी है. इसका मूल संस्कृत मात्रका प्रकाशन पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचायं द्वारा संपादित होकर हुआ या किन्तु सभी तक इस विशाल सम्झृत टीकाका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था, इस कारण साधारणा स्वाध्यायीन व्यक्ति इसके ज्ञानसे विवत थे।

प्रसन्नता है कि अब इसका अनुवाद आर्थिका जिनमती माताजी ने किया है और उसका प्रकाशन हो रहा है। न्याय विषयक इस ग्रन्थके परिशीलनसे कार्यकारणा भाव आदिका सत्य कान होता है, जिससे वर्रामानके ऐकान्तिक कथनों का निर्मुलन होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थका संशोधन पंडित मूनचंद शास्त्री महावीरजीने किया मतः ग्राप धन्यवादके पात्र हैं।

प्रकाशन—इसका प्रकाशन श्री लाला सुमहीलाल इस्ट के इस्टी श्री शांतिलालकी जैन कागजी सुपुत्र क - मुसहीलालजी जैन फुगाना (मुजपफरनगर) निवासी के ग्रामिक सहयोगसे हुमा है। श्री शांतिलालजीका व्यवसाय चावड़ी बाजार देहली में है एवं निवास स्थान २/४ दरियागंज देहली में है। श्राप बहुत स्वाध्याय प्रिय एव उदारिक्त हैं। बालाश्रम दरियागंजके जिनवैद्यालयका फुशल प्रवन्ध प्रापक देहारी होता है। परमपूज्य १०८ श्री धर्मसागरजी ग्रामाय महाराजजीके संवक्त सन् १९७४ का चानुमाँस [च्चनीसर्वे निर्वाण महोत्सव कालीन] बालाश्रम दरियागंज देहली में हुमा या उसकी व्यवस्था व प्रवन्थमें प्रापका मुख्य सहयोग या। दि० जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें ग्राप प्रियक्ति रखते हैं, ज्ञानोपाजंन एवं चर्म प्रमावना हेतु ग्राप प्रायः विद्वानोंको ग्रामीवत करते रहते हैं श्रतः शाय चन्यवादके पात्र हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थका मुद्रग्ण करना सरल कार्यनहीं या, श्री पांजूलाल जी जैन कमल प्रिन्टर्स मदनगंजने ग्रपने ग्रथक परिश्रमसे इस ग्रन्थका मुद्रग्ण कराया ग्रतः ग्राप थन्यवाद के पात्र हैं।

### ग्रनु**बादके** त्यूर्वः

द्वादयांगवार्गोमें दृष्टिवाद नामक जो संतिम संग है उससे त्याय सास्त्र प्रमुत हुमा है, न्याय सास्त्रकी साधारशिला स्यादाद स्रनेकान्त है। न्याय सास्त्रकी साधारशिला स्यादाद स्रनेकान्त है। स्याय सास्त्रकी सिद्ध करनेके लिये साधन है। प्रस्तुत प्रमेयकमनलमार्राण्ड प्रन्य इसी न्याय शास्त्रका सवयब है, इसप्रत्यका मुलक्षोत माणिक्यनंदी साचायं द्वारा विराज्त परीक्षा मुख नामा सूत्र बद लघुकाय शास्त्र है, मुख शब्दका सर्थ द्वार होता है प्रमाणादिकी परीक्षा करने रूप प्रासाद में प्रवेश पानेकेलिये यह द्वार स्वरूप है स्रत: इसका सार्थक नाम परीक्षामुल है, इसी पर प्रमाणक्ष्यायांने विशाल काय [करीब १२ हजार क्लोक प्रमाण] टीका स्वरूप प्रमेयकमत्मार्गण्ड प्रत्य की रचना की है जो भव्य जीवोंके नाना प्रकारके निक्याभिनिवेश रूपी प्रवेश हम हम हम हम स्वरूप हम स्वरूप स

प्रमेय कमल मार्राण्ड के ग्रनुवादका बीजाखेपसा-

राजस्वान में विशिष्ट नगरी टॉक है, यहांपर लहर के बाहर एक मनोरम निसयां (निषिधिका) बनी हुई हैं जिसमें भूगमं से प्राप्त जिपिबाका) बनी हुई हैं जिसमें भूगमं से प्राप्त जिपिबाका करने हुए हैं हैं जिसमें भूगमं से प्राप्त जिप्तिका विराण पूर्व पर्या वार्तिका सार कर मिल्या हुए में सार्व के नाम पर्या हो तित्व सार्व कर स्था बहा है निषिधिका सार्व करने हुए हैं कि नाम मा निष्ठि का सरक का प्रपप्त के नराया हो जस स्थानको निषिधा कहते हैं ] वाली बना दिया है । इस स्थान पर सावायं भी का विशास संघेत का प्रप्त हो । इस स्थान पर सावायं भी का विशास संघेत का प्रप्त हो । इस स्थान पर सावायं भी का विशास संघेत का प्रप्त हो । इस स्थान पर सावायं भी का विशास संघेत का का मा निष्ठ का प्रप्त का निष्ठ का प्रप्त का स्थान पर सावायं भी का विशास संघेत का प्रप्त का निष्ठ का सावायं में के को ये रही थीं, प्रध्यक एकांगिका है हो हर सर्वाचिका होता था जिसमें स्थान का स्था में स्थान को ये रही थीं, प्रध्यक पर्ताकित हो के सार स्थान के प्रप्त का प्रप्त का स्थान मा जिसमें स्थान का साविक संघा मा निष्य सावायं स्थान का स्थान स्थ

धनुवाद करते समय यह लक्ष्य मही था कि इसकी मुद्रितं कराना हैं, संक्या सिर्फ इतना ही यो " कि भाषानुसाद होनेसे विषयका स्पष्टी करण हो जायगा। धनुवाद का ब्राटम्स होकर ब्रष्ट मासमें उसी समरीमें वह पूर्ण भी हो यथा। तीन क्योंकि प्रमंतक र १९०० में बीव कैवाल महोस्सव पर धावार्य संघक क्यांकेल मारात की राजधानी-देहसीमें तुषा, तब परम पूज्या आधिकारक विदुषी ज्ञानमित माताजी, स्वेतांकरेसामु, सुषीलकुमारजी आदिके साम्रह अभिन्नाय हुए कि अमेयकमलमार्थण्डका भाषानुवाद मुद्रित होना चाहिये, क्योंकि दि॰ जैन मार्गिकचंद परीसाम्य मार्दिमें शास्त्री परीक्षा में यह प्रम्व नियुक्त है, स्वेताम्बर जैन के यहां औ न्याय परीक्षा के पाठ्य पुस्तकों में है हत्यादि । इस बातपर विचार करके बिनमित माताजीने भाषानुवादका संशोधन चालू किया, बीचमें दो मास स्वास्थ्य खराब होनेसे कार्य रूक गया। देहलीके अमंतर संक्षा चातुमिस सहारनपुर [ उत्तर प्रदेश ] हुआ, वहांपर सिद्धात्मपूर्ण पंडित रतनवंदजी मुस्तार, पंडित अस्ट्वात्मों प्राप्त मात्रीक्ष स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य पंडित रतनवंदजी मुस्तार, पंडित अस्ट्वात्मणी प्राप्ति पर्यात लिखनेका सुप्ताद स्विय, प्रध्यात्मप्त्रिय पंडित नेमिचंदजीन अस्येक विषयमा परमतानुसार पूर्वपक्ष लिखनेका आग्रह किया, इसतरह पूर्वपक्ष ज्ञानहार संवस्त करते हुए दुवारा अनुवाद करनेके समानही हो गया।

माताजीने जिन जैनेवर ग्रन्थोंका उद्धरमा लेकर पूर्व पक्ष निखा है उनका परिचय इसप्रकार है:-

- (१) स्वायमंगरी—यह ग्रन्थ शीतम सूत्रकी तास्त्रयं विवृत्ति सहित है, श्री काशी संस्कृत ग्रन्थमालाका १०६ पुष्प है, इसके कत्तां जयन्त्रभट्ट हैं। प्रकाशक शौखंबा संस्कृतः सीरीज झाँकिस, न वारस्त्रस्त्री 4
- (२) न्यायिकतु टीका—धानार्यधर्मोत्तरु रचितः है, समीक्षात्मक भूमिका, भाषानुबाद, व्यास्मनात्मक दिप्पणीके युक्त है । डा॰ श्लीविषास स्थान्त्री-सराः संपादित है । प्रकाशक—साहित्य- ... भडाद, मेरठ, प्रथम संस्करण ।
- (३) सांस्प्रकारिका —हिन्दी घनुबाद महित, सांस्यीय साधन मार्गे, तस्व परिचय एवं तुलकात्मक सामग्रीचे संबन्धित, प्रणेता श्री राम सकर अट्टाबार्य ।
- (४) बान्ययबीयम् ---ब्रह्मचाण्ड बुक्ताहै, संस्कृतः मांग्ल हिन्दोः बाघा सहित, भट्टं हरि विरवितः है ।कृतवाह एसं क्षेत्राकार-वावस्वति संस्थलाम सर्मान्याच्यापक वेहकी विववविद्यालयः ।
- (४) तर्क काषा-ंकेशव पित्र प्रशेषिक न्यामिकात्मक भूमिका, भाषाकुवाक् व्याख्या एवं कं टिप्पस्<del>यिक्कृतित्त है। कॉ लेकी</del> निवास शास्त्री द्वारा संपादित । प्रकाशक रितराम शास्त्री, साहित्य भडार, सुभाष बजार, मेरठ।
- (६) वेदान्त सार:—विवृत्तिसहित सदानंद भोगीन्द्र द्वारा विरोचत है । संपादक डॉ॰ कृष्णकान्त त्रिपाठी । प्रकाशक-रतिराम खास्त्री, साहित्य भंडार सुभाष वजार, मेरठ ।
- (७) त्याय वात्तिकम्—न्याय दर्शन वात्त्यायन के भाष्य से युक्त, परमिष भारद्वाज जद्योतकर द्वारा विरचित है। यह पुस्तक पुरानी है, ई० सन् १९१६ का संस्करण है। फतेहपुर (सीकर) राजस्थानके श्री सरस्वती पुस्तकालयमें यह ग्रन्थ है।

(६) मीमांसा इलोक बाल्तिकम्—स्यायरत्नाकरास्य व्यास्था सहित, श्रीमत् कुमारिल भट्ट पाद विरिचित मूल मात्र ग्रन्थ है। बोलबा सीरीज ग्रन्थमाला का मात्र तीन नंबरका पुष्प है, श्रीत प्राचीन है, ई० सन् १८६६ का प्रकाशन, फतेहपूर (सीकर) राजस्थानके पुस्तकालयमें है।

ग्रस्त ।

इसप्रकार धनुवादका संबद्धनादि कार्य संपन्न होनेपर इसको—मुद्रित कहाँ पर कराना, द्रव्य प्रदाता ग्रादिका भार सि॰ भू॰ पडित रतनवद जैन मुक्तारजी ने निया। ग्रन्थ विश्वाल होने से इसको तीन भागों में विभक्त किया। राजस्थानमें मदनगंज-किशनगढ़ में प्रवक्ता मुद्रिश कराना उचित समक्षा, संघ उत्तर प्रदेशमें और प्रेस राजन्यान में होनेके कारण पहले तो मुद्रिश मराति से चला किन्तु प्रचानक ही संघ राजस्थान में ग्राया ग्रीर चातुर्मास भी मदनगंज-किशनगढ़ में हुमा, इससे मुद्रिश कार्यप्रति होकर मार्राण्ड का यह प्रथम भाग प्राक्तोंके हायमें पहुंच रहा है, मेरे को इस कार्य पूर्ति पर ग्रासीम हर्ष है, मेरी प्रार्थना पर इस मृत्युवादका शुभारंभ हुमा या जैसाकि बीर मार्राण्ड चामुण्ड राय की प्रार्थना पर सिद्धांत चक्रथलीं की नेमिचन्द्राचार्यकों गोम्मटसारदि पंचसंग्रह की रचना की थी।

पूज्या जिनमित माताजी के विषय में कौनसे स्तुति सुमन संबोए ? माताजीके विषयमे कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाने सहध है मेरे को उनके चरण सानिष्यमें रहते नी वर्ष हुए हैं उनके गुर्यो का वर्णन करनेको मेरे पास बुद्धि नहीं। माताजीमें विनयादि गुण सुघोशित होते हैं इसी गुण रूपी वृक्ष पर यह प्रनुवादरूपी फल लगा है।

इस प्रस्य को प्रकाशित करानेका श्रेय सिद्धांत भूषण पडित रतनचंद जैन मुस्तारजी को है, यदि ग्राप इसके प्रकाशनमें घिन नहीं रखते तो क्या मानूम यह ग्रन्थ कितने समय तक श्रप्रकाशित ही रहता। यह भाषानुबाद स्वाध्याय श्रिय जनोंमें एवं निष्ठार्थी वर्ग में बड़ा ही उपयोगी होगा. न्याय विषयक ग्रन्थ पढनेसे यह समफ्रमें श्राजाता है कि जैनेतव दार्शनिकों के सिद्धांतींका मूल स्रोत सर्वंश्व से संबंद नहीं होनेसे एवं एकांत पक्षीय कथन होनेसे वे सिद्धांत ग्रवाधित सिद्ध नहीं हो पाते। हत्यलम्

-प्रायिका शुभमति

# परमपुज्य, प्रातःस्मरणीय, आचार्यप्रवर

### १०८ श्री वीरसागरजी महाराज

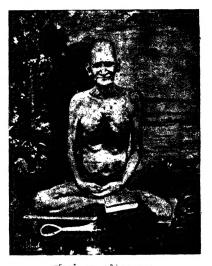

चतुर्विधगणैः पूज्य, गमीरं सुप्रभावकम् । बीरसिन्धुगुरुं स्तौमि, सुरिगुराविभूषितम् ।।

| ग•स :                  | ଖୁଞ୍ଚ କାଷା:          |
|------------------------|----------------------|
| श्रापाढ़ पूरिणमा       | फाल्गुन शुक्ला ७     |
| वि० स॰ १६३२            | वि॰ सं॰ १६=०         |
| वीर ग्राम (महाराष्ट्र) | कुम्भोज (महाराष्ट्र) |

うううううう

मुनि दीक्षा: ग्राध्विन शुक्ला ११ वि• सं• १६८१ समडोली (महाराष्ट्र)

#A#A#A#A#A#A#A#A#A#A#A#A#A#A#

समाघि : ग्रादिवन श्रमावस्या वि० सं० २०१४ जयपुर (राज०)

#### प्रस्तावना

परोक्षामुखकत्तरंश्री माणिक्य मुनीक्वरम्। विदावरं प्रबंदेऽहं जैन न्याय प्रकाशकम्॥१॥ वृक्ति कारं प्रभावन्द्रं पाणिपात्र निरम्बरं। नभास्यत्र त्रिधामक्त्या तर्कशास्त्र प्रणायकम्॥२॥

"प्रमेय कमल मार्राण्ड" जैन न्यायका महान ग्रन्थ है, यद्यपि यह "परीक्षामुख" संज्ञक ग्रन्थ की टीका है किन्तु मौलिकसे कम नहीं है भ्राचार्य भी प्रभाचंद्र ने दि॰ जैन दर्शनका जो भीर जितना मर्म इसमें खुलासा किया है भ्रन्य ग्रन्थों में देखनेको नहीं मिलता, जैसे मार्राण्ड (सूर्य) कमलोंको खिला देता है वैसे यह ग्रन्थराज प्रमेथोंको भ्रष्यांत् प्रमाएको विषयोंको खिला देता है (खुलासा कर देता है)

विभिन्न दर्शनों में प्रमाएक स्वरूपमें, उसकी संख्यामें, उसके विषयमें तथा उसके फलमें विप्रतिपत्ति पाई जाती है। इसी प्रसंगकी लेकर श्री माएिक्यनंदी झाचार्यने मंदबुद्धि वाले न्याय शास्त्रके रसिकोंके लिये परीक्षामुख नामक ग्रम्थकी रचना की।

यखिष झाचार्यं अकलंक देव कृत लवीयस्त्रय सिद्धिविनिस्चय प्रादि न्याय विद्याक उच्च कोटि के प्रम्य थे किन्तु ये सब मंद बृद्धि वालोंके लिये गहन थे उन मंद बृद्धि भव्योंके ज्ञानका ध्यान कर आवार्य मालिक्यमंदीने छोटा सा गागर में सागर भरने जैसा परीक्षामृत्त रचा । प्रम्य छोटा है किन्तु स्सकी गहराई मापना कठिन है । आवार्य प्रभावन्द्रने इस पर प्रमेय कमल मालेण्ड नामा बृहत् काय टीका रची एव प्राचार्य भनंतवीर्यने लघुकाय टीका प्रमेय रत्नमाला रची, ये दोनों प्रम्य टीका प्रम्य हैं किन्तु मीलिकसे कम नहीं हैं । प्रमेय रत्नमालाका हिन्दी आवानुवाद पंडित होरालाल धास्त्री न्यायतीर्थ ने किया है, किन्तु प्रमेय कमल मालेण्ड का अनुवाद सभी कि किसीने नहीं किया था, इस स्तुर्य कार्यको १०४ पूज्या विद्वी झायिका जिनमित माताजी ने किया । यह प्रम्य प्राचार्य तथा न्यायतीर्थ जैसे उच्च कार्यामें विष्य प्रकृत है । मैंने प्रपने विद्या एवं शिक्षा गृह स्व० पंडित चैनानुकासी यायवीर्थसे कई वार निवेदन किया कि इस हिन्दी होने प्रपाद प्रमें इस महान प्रमक्ते पढ़ने धीर पड़ानेवाले विरक्ते रह जावें।, किन्तु विदि होने टीका हो जावगी तो इसकी उपयोगिताके साथ स्वाध्याय प्रीमयोंकी हृदय प्राहिता भी वढ जावगी । किन्तु वे बहुत कुछ प्राक्ष्यासनोंके सायही काल कवितत हो गये घोर उनके प्राक्षासन पूरे नहीं हो सके।

उसी चिर वांछित श्रेष्ठ उपकमको पुत्र्या मार्थिका जिनमति माताओ ने किया। मैं उनके इस कार्यकी प्रत्यन्त सराहना करता हूँ तथा पुत्र्या माताओं के विद्यागुरु प्रायिकारत्न विदुषी ज्ञानमती माताओं को भी कोटिया: धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी शिष्याको तैयार किया।

माचार्यं श्री माशिवयनदी---

प्रमेय कमल मार्राण्डके रचयिता प्रभावन्द्राचार्यश्री माशिक्यनंदी श्राचार्यको गुरु मानते थे जैसाकि लिखा है—

> गुरुः श्री नंदी माणिक्यो नंदिताशेष सज्जनः । नन्दिताद् दुरितैकान्तरजा जैनमतार्णवः ॥१॥

इससे सिख होता है कि म। एिक्य नंदी प्रभावन्द्राचार्यके गुरु थे, इनकी रवना एक मात्र परीक्षामुख है।

यद्यपि उमास्वामी आचार्य द्वारा रचित तस्वार्य सूत्रकी रचना सूत्रसाहित्यमें हो चुकी थी, किन्तु न्याय विषयमें सूत्र बद्ध रचना सर्व प्रथम इन्होंने की।

म्राचार्यं मालिक्यनंदी पर ''म्रकलंक न्याय'' की छाप है उन्होंने प्रकलंक देवकी रचनार्यं सचीयस्त्रय, सिद्धि विनिश्चय स्नादि का पूर्णं रूपेण संयन कर परीक्षामुख प्रन्य रचा है।

जिस प्रकार रश्तों में बहुमूल्य रल माखिक्य होता है उसकी क्षमता झन्य रत्न नहीं करते उसी प्रकार माखिक्य नंदीके सूत्र भी बहुमूल्य रत्न राशिके समान हैं उनको क्षमता झन्य सूत्र नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि नीतिकारने भी की है "खैले खेले न माखिक्यम्"। शास्त्रानुसार सूत्रमें जो विवेचतामें होनी चाहिये वे सब परीक्षामुख सूत्रोंमें पायी जाती हैं।

सूत्रका नक्षण-

भ्रत्याक्षर मसन्दिग्ध सार वद् विश्वतोमुखम् । श्रस्तोभ मनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ।।१।।

इस परिभाषाके बनुसाव श्री माणिक्य नंदीके सूत्र ग्रत्याक्षरी हैं, खंदेह रहित हैं, सार से परिपूर्ण हैं विश्वतोमुख निर्दोख हेतुमान् तथा तथ्यपूर्ण हैं।

समय-

श्री म। शिक्यनंदीके समय निर्घार शर्मे प्रमुख तीन प्रमाश दृष्टिगत होते हैं--

क— परीक्षामुलके टीकाकार धाचार्य धनंत वीर्यंने सूत्रकार माणिक्यनंदीको नमस्कार किया तब अकलंक देवको याद किया—

#### धकलकु वचोऽम्मोचे रुद्धे वेन बीमता। न्याय विश्वामृतं तस्मै नमो मासिक्यनन्त्रिने।।१।।

मर्थात् जिन बुद्धिमानने भट्टाकलंक स्वामीके ववनक्य समुद्रते न्यायविद्यास्थी ग्रामुचको निकाला उन आवार्यं माखिक्य नंदीको में ( धनंतवीर्यं ) नमस्कार करता हूँ। इससे प्रकट होता है कि श्री माखिक्यनंदी भट्टाकलंकदेवके उत्तरवर्ती हैं, मट्टाकलंक देवका समय ईसाकी प्राठवीं शताब्दी माना गया है बतः प्राठवीं शती के परवात् माखिक्यनंदीका समय बैठता है। प्राचार्य प्रमावंद्र जो कि इनके शिष्य वे परीक्षामुखके टोकाकार हैं इनका समय ईसाको दसवीं शताब्दीका पूर्वार्ष है ऐसा विद्वानोंका कहना है। इसतरह श्री माखिक्यनंदीका समय ईसाको नौवीं शताब्दी खिद्य होता है।

ल — प्रश्नाकर गुप्त जो ईसाकी माठवीं सराव्यीके पूर्वार्थ में हुए ये उनके मराका लण्डन परीक्षायुक्तमें पाया जाता है इससे भी इनका समय १ साती ठहरता है।

ग— माचार्य माणिक्यनंदीके शिष्य नयनंदीने सुदर्शन चरितको वि॰ सं० ११०० में पूर्ण किया वा प्रत: उनके पुक्का समय उनसे पहुले होना निश्चित है, विक्रम संवत् में प्रीच ईसवी सन्में ४७ वर्षका प्रतर है इस हिसाबसे माणिक्यनंत्री ईसाकी नौषी खताब्दीके ठहरते हैं।

कृति--

श्री माणिक्यनंदीकी एक मात्र कृति परीक्षामुख उपलब्ध होता है जो अपनी सानीका जैन न्यायमें एक मात्र सुत्र प्रत्य है।

प्रन्य का परिचय--

जैनागममें संस्कृत भावामें सूत्र बद्ध रचनाका प्रारम्भ भगवत उमास्वामीने किया। न्यायमें प्रस्तुत बन्द (परीक्षामुक ) ग्रास्त सूत्र क्षत्र माना जाता है।

विषय —परीकामुख सन्य का नाम निर्देख "परीक्षा" अब्दले प्रारम्भ होता है, प्रसिद्ध धर्म-भूषरा यति की रचना न्यायदीपिका में परीक्षाका सक्षण इवप्रकार दिया है—

"विषद नाना युक्ति प्रावत्य दोवंत्याव बारलाय प्रवर्शमानो विचार: परीका"। प्रयांत् विषद नाना युक्तियोंकी प्रवलता क्षोत्र: युवंतताके क्षवचारण करनेके लिये प्रवर्शमान विचार को परोक्षा कहते हैं। इस लक्षायुके प्रमुखार इस प्रम्य में प्रमास्त और प्रमासामासोंका नाना युक्तियोंसे प्रकास डालकर उनकी सही परीक्षा की है इसी कारता इस प्रन्य को सार्यकता है। युख सन्य प्रमास बायक है सत: यह प्रन्य प्रमास्त की स्वासामासको कहनेमें प्रप्रस्ति है। प्रयवा परीक्षा का प्रयं न्याय है भीर पुख सन्यका प्रवेशद्वार है न्याय जैसे बटिल विषयमें प्रवेश पानेके निये यह द्वार सहस होनेसे सार्थक नाम परीकागुल है। ग्रन्थ छह समुद्दे वॉर्मे विश्वक है, प्रथममें १३ हितीयमें १२ तृतीयमें ६६ (प्रत्यमिक्षान के दृष्टांतों के पौचों मेशोंके पृथक पृथक सूत्र गिनने पर एवं तर्क ज्ञान प्ररूपक सूत्रको पृथक गिनने पर १०१ सूत्र होया थी होती है) चतुर्वमें ६ पंचममें ६ ग्रीद चहुर्मे ७४ सूत्र हैं, कुल मिलाकर २०७ सूत्र हैं (दूसरी ग्रपेखा से २१२ हैं) प्रमाएका स्वरूप, नेद भीर नेदोंका स्वरूप जनके उदाहरण चार समुद्दे वोंमें कहा गया है एवं प्रमाएका निषय कहा गया है। पंचम समुद्दे वोंमें प्रमाएका फल बतलाकर चष्टमें प्रमाएकास्त्र संस्थामास, विषयामास भीर कलाभासका वर्णन किया है।

भाषा भीर शैली-

भाषा परिमाणित संस्कृत है। संस्कृत पीठ होकर भी सुबोब है, पाठकों को स्रथिक बौद्धिक बल बिना लगाये समक्रमें भाजाती है। शेलो सूत्र शैनो है। सक्षित में सारको समक्रानेका जैवा सूत्रका कार्य होता है वैदा यहां भी है। सूत्रकार गागर में सागद भरने की शैनो भगनाते हैं, भाषायं माणिक्यनंदीने भी वही भगनाई है।

#### टीकार्थे और टीकाकार

परीक्षामुखकी टीका कहनेमें चार भीर वास्तवमें तीन हैं सर्वप्रथम की टीका रचनामें प्रस्तुत भ्रपना ग्रन्य प्रमेय कमल मार्राण्ड है इसके टीकाकार प्रभावन्द्राचार्य हैं। दूसरी टीका भ्राचार्य भ्रमंतवीर्य कृत प्रमेयरत्नमाला है। तीसरी टीका अमेयरत्नालंकार है औ भट्टारक चारकीर्ति द्वारा रिचत है। चौथी टीका प्रमेय कष्टिका है जो मात्र प्रथम सूत्रकी विस्तृत व्याख्या है इसके निर्माता श्री सान्ति वर्णी हैं।

#### प्रमेय कमल मार्राण्ड

प्रस्तुत प्रत्य प्रमेय कंमल मार्राण्ड परीक्षामुख पूत्रको टीका है, जैसा इसका नाम है वैसा ही विषय प्रतिपादन है। जैसे सूर्य कमलोंको विकसित करता है बैसे समस्त प्रमेयोंको प्रदिशत करने वाला यह प्रत्य है। टीकाकारने टीका करते समय अपनी बुढिका पूर्ण परिचय दिया है, ऐसा लगता है कि यह प्रत्य टीका क्रव्य नहीं यौलिक प्रत्य है। पुगके अनुरूप टीकामें जो विशेषता होनी चाहिये वह सब प्रस्तुत क्रव्य में मौजूद है। सम सामयिक न्याय व्यव्योंके जितने भी सूक्ष्म विवेचन हैं वे सब इस क्रव्यमें मिलेंगे। जहांतक विषय प्रतिपादनका प्रस्त है मुख क्रव्य कलांके सूत्रीगर उठनेवाले वादाविवालों का सम्पूर्ण हत इसमें मिलेंग। प्रमाखत्वका प्रस्त है मुख क्रव्य कलांके सूत्रीगर उठनेवाले वादाविवालों का सम्पूर्ण हत इसमें मिलेंग। प्रमाखत्वका विवेचन करना सुक्य क्लांके सूत्रीगर उठनेवाले वादाविवालों का सम्पूर्ण हत इसमें मिलेंग। प्रमाखत्वका विवेचन करना सुक्य क्लांके स्व प्रत्यका विवेच है।

भाषा एवं शैली-

प्रमेय कमल मंत्रिंग्डकी कावा गुद्ध संस्कृत और बौली हेतु परक स्थाय संमत है। द्वतने उच्च कोटिके उद्धरिपोंके साथ संग्डन मण्डन किया है कि न्यायको समक्रनेवाला व्यक्ति अपेशी जिज्ञासाको सी छा ही चांत कर नेता है। जितने भी विकल्प उठने चाहिये सभी को उठाकर उन सभी का विवेक पूर्वक समाचान किया गया है। उदाहरण के लिये दिये गये श्लोक टीकाकारके तन् तत् प्रन्य सम्बन्धी सगाम शानको वर्षा रहे हैं।

#### उपादेयता--

इस प्रत्यको उपादेयता जैन न्याय में सर्वोपिर है। न्यायके जितने भी शन्य हैं उनमें प्रमेय कमल मार्च ण्ड बहुर्वीचत है। लास्त्री, न्यायतीर्थ, धावाधं जैसी उच्च कक्षाधों का पाट्य प्रन्य होनेसे इसकी उपादेयता स्पष्ट रीत्या समक्ष में घा जाती है।

बिना न्यायके कतौटीपर कसे बस्तु तरव समक्ष में नहीं झाता। भाषार्य ने प्रमासका स्वरूप भनी भांति समक्षाकर जैनाममों सपना प्रमुख स्थान बनाया है। न्यायको जाने बिना वस्तुका तल-स्पर्धी ज्ञान नहीं हो सकता, स्रतः प्रस्तुत प्रन्य न्याय विषयक होनेसे विशेष उपादेय माना जायगा।

ग्रन्थ रचयिता-

स्थान, गुरु परंपरा और कार्य क्षेत्र-

इस प्रमेयकमल माल पह के रचियता बाचार्य प्रभावन्द हैं, ये बारानगरी के बासक राजा भोज द्वारा सम्मानित एवं पूजित हुए थे। व्यवखंदनगोलाके शिलालेख के अनुसार श्री प्रभावन्द्रा-चार्य मूल संवान्तगंत नंदीनख्की आचार्य परम्परा में हुए थे। इनके गुरुका नाम पर्यनन्त्री था। इनकी शिक्षा दीक्षा पर्यनंदी द्वारा हुई मानी जाती है, किन्तु परीक्षामुख के कर्ता माखिश्यनंदी को भी इन्होंने गुरु रूपमें स्वीकाद किया है। प्रभावन्द्राचार्य राज मान्य राजिय थे, राजा भोज द्वारा नमस्कृत थे, ऐसा निम्न लिखित स्लोक द्वारा सिद्ध होता है—

> श्री भाराधिय भोज राज मुकुट श्रोताक्षम रिवमच्छ्रटा-च्छाया कुंकुम पंक सिक्ष चरणांचीजात लक्ष्मी घवः । न्यायाञ्जाकद मण्डले दिनमिणः सम्दान्ज रोदोमिणिः स्पेयात् पंडित पुण्डरीक तरिणः श्रीमान् प्रमा चन्द्रमाः ।१। श्री चर्तुं मुक्कदेवानां शिष्योऽष्ण्यः प्रवादिभिः । पण्डित श्री प्रमाचन्द्रो स्त्र बादि गणाकुसः ।।२।।

उक्त स्वोकों में इनको पवित कहा गया है, इससे यह नहीं समक्षना कि ये एहस्य पंडित होंगे।

यह विशेषण तो इनको विद्वान सिद्ध करने हेतु है। वस्तुतः ये नगन विगम्बर जैनावायाँकी परस्परामें
मान्य मानायं ये। इनको खल्दास्य द्वितविश्व को संद्वा देना इनके द्वारा रवित जैनेन्द्र व्याकरण पर
जैनेन्द्र न्यास-सक्षाकोच भास्कर नामक सन्यके कारण है। प्रवित सांकिक कहनेका समित्राय भी

सहान तार्किक ग्रन्थोंके रचिता होने के कारण ही है। घिलालेक्षोंके साधार पर इनके सक्षमां श्री कुलभूषण पुनि साने जाते हैं।

समय—प्रापका समय प्राठवीं शताब्दीसे लेकर दसवीं के पूर्वार्घ तक माना जाता है। धांचार्य जिनसेनने ग्राविपुराएग में एक श्लोक लिखा है, इससे भी यही सिद्ध होता है:—

> चन्द्रांशु शुभ्रयससं प्रभावन्द्र कवि स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोदयं येन शसदाह्वादितं जगत् ।।

उक्त बन्द्रोदयका घर्ष ग्राचार्य कृत न्याय कुमुदबन्द्र से है। प्रमेयकमल मार्लन्ड ग्रीर न्याय कुमुदबन्द्र से हो प्रभावन्द्रावायंका सही समय जात होता है। यह समय "भोजदेवराज्ये या वर्यासह देव राज्ये" इस प्रशस्ति पदसे प्रतीत होता है। राजा भोजकी योग सूत्रपर निल्ली गयी टीका राज मार्लन्ड है। हो सकता है मार्शन्ड सन्द परस्पर प्रभावी हो।

पं • महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, पं • कैलायचन्द्र बास्त्री, मुख्तार साहव तथा नाथूरामजी प्रेमी मादि बिद्धानोंने काकी ऊहापोह के साथ भानार्यका समय ईस्त्री सन् १८० थे १०६४ तकके बीचमें माना है। यह समय भानार्य द्वारा रचित रचनाभों तथा उत्तरवर्ती रचनाभ्रोंके भावारपर निश्चित किया है। विशेष जानकारी के लिये पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा लिखित प्रमेयकमल मार्राण्ड [मूल संस्कृत मात्र] की दितीयापृत्ति की प्रस्तावना देखनी चाहिये।

प्रधायन्द्राचार्यंकी रचनाये:---

धाचार्य प्रभावन्द्र विशेष क्षयोपक्षमके धनी थे । जहां तक ज्युश्ति का प्रश्न है ध्राप 
ध्रसाधारण ज्युत्पन्न पुरुष थे । ध्रापने ध्रपनी लेखनी न केवल न्याय विषय में ही चलायी घिषतु सभी 
विषयों पर प्रापका असाधारण प्रधिकार था । दर्शन विषयक ज्ञानमें ध्रापको सभी दर्शनोंका 
[ भारतीय ] ज्ञान था । वेद, उपनिवद, स्मृति, सांस्य, योग, वंशिषक, न्याय, योगांसक, बौढ, चार्वाक 
ध्रादि दर्शनोंका ध्रापने भल्छा ध्रम्ययन किवा था । साथ ही वैयाकरण भी थे, इन्हींने जेनेन्द्र 
ध्याकरण्यय जैनेन्द्र न्यास किवा है । इसी प्रकार साहित्य, पुराण, वेद, स्मृति, उपनिवद ध्रादियर 
पूरा प्रधिकार था । इनकी रचनाधों में उक्त प्रन्योका कुछ गंग ध्रुष्ट ध्रम ध्रम्य सिलेगा । पंडित 
सहनदकुनार न्यायावायंने अपनी प्रस्तावनामें इस विषयका सुक्तिस्तृत विवेचन किया है उसी 
प्रस्तावनाके प्राधार पर इस प्रस्तावनाके के स्थम ते थे । इस 
का नाम प्राया है, कुलभूषण उनके धिष्य थे, तथा प्रभावन्द्रावार्य कुल भूषण यित के स्थमों थे । इस 
केख में प्रभावन्द्रकी धर्वास्मोज भास्कर धीर प्रधित तक प्रन्यकार विवाह है—

प्रविद्ध कर्णाविक पदानंदि सैद्धान्तिकाक्योऽजनि यस्य लोके-कौमारदेव त्रतिता प्रसिद्धि बींया तु सो ज्ञाननिष्यस्स घीरः। तिष्ठस्यः कुलभूवर्णास्य यतिपश्चारित्रवारो निष्यः। सिद्धांसम्बुष्यि पारमो नतिवनेयस्तत् सवमा महान्।

#### शस्त्राम्मोरह भारकरः। प्रवित तर्वे बन्धकारः प्रधा-चन्द्रास्यो सुनिराज पण्डितवरः श्री कुण्डकृत्सान्वयः ।।

ग्रा॰ प्रभाषन्त्रको इस लेखमें वो विशेषण् विथे हैं, उपयुक्त है। बास्तवमें वे शब्दक्षी कमलॉ-को [ सब्दांशोध भास्कर नामक ग्रन्थ ] खिलाने के लिये सूर्यके समान और प्रसिद्ध तर्क ग्रन्थ प्रमेय कमल मार्शण्ड के कर्ता हैं। जैन न्यायमें ताकिक रृष्टि जितनी इस ग्रन्थमें पायी जाती है ग्रन्थम नहीं है। प्रमेयकमल मार्शण्ड, न्याय कुमुद चंद्र, शब्दाञ्भोज भास्कर, प्रवचनसार सरोज भास्कर, तत्त्वार्थ-वृत्ति प्रमेयकमल मार्शण्ड, न्याय कुमुद चंद्र, शब्दाञ्भोज भास्कर, प्रवचनसार सरोज भास्कर, तत्त्वार्थ-वृत्ति प्रमियकमल मार्शण्ड, न्याय कुमुद चंद्र, शब्दाञ्भोज भास्कर, प्रवचनसार सरोज भास्कर, तत्त्वार्थ-

- १. प्रमेयकमलपाल पड —यह ग्राचार्य माणिक्यनंदीके परीक्षाचुल सूत्रों-टीका स्वरूप प्रत्य है। मत मतातरोंका तर्क वितकोंके साथ एवं पूर्वपक्षके साथ निरसन किया है। जैन न्यायका यह प्रदितीब प्रत्य है। प्रपता प्रस्तुत प्रत्य यही है, जैन दर्शनमें इस कृतिका बढा भारी सम्मान है।
- २ न्यायकृतुश्चनद्र-- श्रेसे प्रमेयरूपी कमलों को विकसित करनेवाला माल व्य सष्टण प्रमेय कमल मार्लाण्ड है वैसे ही न्यायरूपी कुमुवोंको प्रस्फुटित करनेके लिये चन्द्रमा सहग न्याय कुमुब्यन्द्र है।
- ३ तत्त्वाधं वृत्ति पद विवरण्-यह ग्रन्थ उमा स्वामी ग्राचार्य द्वारा विश्वित तत्त्वाचं सूत्र पद रची गयी पूज्यपाद ग्राचार्यको कृति सर्वाचं सिदिकी वृत्ति है। वैसे तो पूज्य पावाचार्यने बहुत विश्वव रीत्या सुत्रोंका विवेचन किया, किन्तु प्रशाचन्त्राचार्यने सर्वाचंत्रिद्धस्य पदींका विवेचन किया है।
- ४. शब्दाम्भोजभास्कर—यह शब्दिसिंद परक प्रम्थ है। शब्दरूपी कमलोंको विकसित करने हेतु यह श्रम्थ भास्कर वत् है। ये स्वयं पूज्यपाद मानायंके समान वैयाकरणी थे, इसी कारण पूज्यपाद द्वारा रचित जैनेन्द्र व्याकरला पर शब्दाम्भोज भास्कर कृति रची।
- प्रज्ञवनसारसरोजभास्कर-जेंसे सन्य ग्रन्थोंको कमल और कुमुद संज्ञा देकर सपनी कृतिको मार्लण्ड, चन्द्र बतलाया है, वैसे प्रवचनसार नामक कुंबकुंद आचार्यके सम्यादम प्रन्यको सरोज खंजा देकर प्रपनी वृत्तिको भास्कर बतलाया। धापका ज्ञान न्याय धोर शब्दमें ही सोमित नहीं बा, अपितु प्राप्तानुक्रवकी घोर भी धप्रसर या। जिन गायाधोंको वृत्ति प्रमृतवन्द्राचार्य ने नहीं की उन पर भी प्रश्नाचन्द्राचार्यने वृत्ति की है।

समाधितन्त्र टीका झादि सम्य क्षम्य क्षी झाएके द्वारा रचित माने जाते हैं किन्तु इनके विषयमें विद्वानोंका एक मत नहीं है। इसप्रकाद प्रभावन्द्राचार्य सामिक विद्वान, ताकिक, वैयाकरण झादि पवींसे सुक्षोधित श्रेष्ठतम दि० याचार्य हुए, उन्होंने प्रपने मुणोंद्वारा जैन जगतको धनुरंजित किया, साथ ही अपनी कृतियां एवं महाश्रतादि साचरणद्वारा स्वपरका कत्याण किया। हमें आचार्यका उपकाश कायकर उनके चरणोंमें नतमस्वक होते हुए साचना करनी है कि हे गुबदेव! आपके सन्योंमें गति हो एवं हमारी आस्तकस्थाणकारी प्रवृत्ति हो।

हिन्दी टीकाकर्जी १०५ पूज्या विदुषीरत्न धार्यिका विनमति माताजी-

#### **प्रनुवाद विषयक विवर**स्म---

इस मूल प्रन्य में जो प्रकरण हैं उनको पृथक पृथक शीवंक देकर विभाजित किया है, वादी ब्रितिवादीके कथनको विभाजित किया है। प्रत्येक प्रकरणके ब्रारंभमें तद तद मत संबंधी प्रन्यका उद्धरण लेकर "पूर्वपक्ष" रखा है जिससे परवादीके मतस्य का सण्छा परिचय हो जाता है।

. प्रत्येक प्रकरणके धन्तमें तत्तद् प्रकरण का "सारांश" दिवा है जो विद्यावियोंको परीक्षामें प्रस्तुपयोगी होगा।

साहित्यक प्रन्य, कथा परक ग्रन्थका श्रमुवाद सहजरूपसे किया जा सकता है किन्तु न्याय परक ग्रन्थों का अनुवाद सहज नहीं होता। यद्यपि टीकामें रूपान्तरको मुख्यता है, प्रायुनिक युगके अनुसार टीका ग्रन्थों जैसा निर्वाह नहीं मिसता किन्तु यह प्रयास श्रेष्ठ है, प्रयम प्रयास है।

मेरी माताओं से विनम्न प्रार्थना है कि अनुवाद तो संपूर्ण ग्रन्थका हो चुका ही है स्रतः शेष दो लख्डोंका गुद्रस्य भी सीध्र हो जिससे मल्पजोंकी प्रापक ज्ञानका समुचित लाग मिल सके।

सि » भू० पंडित रतनवंद जैन पुस्ताध को मैं बहुत बहुत बन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रथ्यको प्रकाशित करवानेमें पूर्ण सहायता दी।

यंडित मुलचंद जैन सास्त्री ( महाबीरजी ) ने संखोधन कार्य को करके जिनवासी की सेवा की सतः वे बहुत प्रथिक यन्यवायके पात्र हैं।

> गुलाबचन्द् जैन प्राचार्य दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेज, जयपुर [ राजस्थान ]

#### प्रत्थमाला सम्पादक की कलम से

जैन बाङ्सय में न्याय कन्यों का पठन-पाठन वर्तमान में बहुत ही अल्प मात्रा में है। जिसका प्रमुख कारए। यह भी है कि न्याय वन्यों के हिन्दी सरल भाषा में शावान्तर कम प्रन्थों के हुए हैं। जिस प्रकार से स्लोकवार्तिक और प्रष्टुतहली धादि न्यायदार के महान प्रन्य हैं। उसी प्रकार से प्रमेय कमल मार्तण्ड का नाम भी विलिह प्रन्यों में आता है। सन् १६६८-७० की बात है, पूज्य प्राधिका रल श्री तानती माता भी धारति हो स्त्र भी वात कर रही थीं, उसी समय कई बार आपने प्रमेयकमलमार्तण्ड के प्रनुवाद के लिए धपनी ज्येष्ठ सुधिष्या श्री विनमती जी को प्रेरित किया और उसी प्रेरणा के फलस्वरूप प्राव प्रमेय कमल मार्तण्ड का हिन्दी भाषानुवाद पाठकों के हाथ में पहेंच रहा है।

मायिका श्री जिनमती माता जी के कान का इतना विकास किस प्रेरणा का स्रोत है, कि एक न्याय प्रागम के इतने विशिष्ट ग्रन्थ का भाषानुवाद करने की क्षमता प्राप्त करके साध्यी जगत में भ्रेपना नाम विश्वत कर लिया है। इस सन्दर्भ में पूज्य मायिका रन्न श्री ज्ञानमती माताजी के उपकार को नहीं सलाया जा सकता।

सन् १९४४ की बात है झायिका ज्ञानमती माता जी शुस्तिका श्री बीर मती माता जी के पद में थीं—उस समय प्राप वारित चक्रवर्ती प्रावार्थवर्षे श्री प्रात्तिसागरजी महाराज की सस्लेखना के समय प्राचार्यं श्री के दर्शनार्थं श्रुठ विशाल मती जी के साथ दिलए भारत में विहाद कर रही थीं, वहीं पद सोलापुर के निकट महस्वबढ़ शाम जिला सातारा में सामने चातुमांस किया। वातुमंस के मध्य प्रनेक लड़कियाँ पुज्य माता जी से कातंत्र व्याकरण, द्रव्य सगह, तत्वायंसुत्र प्रादि शन्यों का प्रध्ययन कर रही थीं। अड़कियों में एक 'प्रधायती' नाम की २० वर्शी वा जड़को थीं। जो विवाद नहीं करना चाहती थी। याता जी ने पपने वास्तरय के प्रभाव से प्रमावती को प्राक्षित किया भीर सन् १९४४ की दीशवली के श्रुभ दिन बीर प्रभु के निर्वाण दिवस में १० वीं प्रतिमा के तर दे दिए ।

वहीं से विहार कर पूज्य माता जो ने प्रभावती को एवं एक घोर सोभाग्यवती महिला सोनुवाई को साथ लेकर झा॰ श्री बीर सागर जी के संघ में प्रवेश किया, घोर स्वयं प्राप्तिका दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया तथा त॰ प्रभावती को खुल्लिका दीक्षा दिलाकर जिनमती नाम करए। किया । पूज्य माताजो ने खुल्लिका बिनमती को खुह्बाला, द्रश्य संबद्ध से लेकर जिनेन्द्र प्रक्रिया, जैनन्द्रमहावृत्ति, गोम्मटसार, झिल्लासार, भूलाचार, धनगार घर्मामृत, प्रमेय कमल मात्त वड, न्याय कुमुद्द चन्द्र राजवातिक झादि झारम्भ से लेकर घनेक उच्चतम बन्दों का सूख से खच्यवन कराके निष्णात बना दिया।

संघ में बच्चिप स्थाय, व्याकरण झादि प्रत्यों का पठन-पाठन बहुत ही घरूप मात्रा में होता या। फिरं और त्याय क्रन्यों की परस्परा की झक्षुण्या बनाए रखने के लिये पुत्र्य आर्थिका रस्न श्री ज्ञानमती माता जी को न्याय क्यों के पठन-पाठन से बड़ा ही प्रेम रहा है, वे प्रपती सभी श्रिष्यामों को न्याय के परीक्षामुख से लेकर श्रष्टसहस्त्री स्मादि उच्चतम क्यों तक तथा व्याकरण कात्म, जैनेन्द्र प्रक्रिया स्मादि का सम्ययन स्वक्य कराती हैं।

सन् १९६१ में सीकर चातुर्मास के मध्य घा॰ श्री शिवसागरकी के करकमतों से कु॰ जिनमती जी की प्रायिका दीक्षा सोस्लास सम्पन्न हुई। धायिका जिनमती जी प्रारम्भ से ही निरन्तर प्रायिका झानमती माता जी के साक्षित्र्य में ही बानार्जन करती रही हैं। सन् १९६२ में पूज्य ज्ञानमती माताजी ने समेद शिवसर यात्रा के लिए संव से भलग प्रस्थान किया, तब प्रा॰ प्रधावती जी प्रा॰ जिनसती जी, प्रा॰ घादिसती जी, जु॰ श्रेयासमती जी, जनके साथ वीं। यात्रा के प्रवास में भी प्राप्त प्रपति निर्मा के स्वार में भी प्राप्त प्रस्थान विषयों ने सर्वे सम्ययन में ही ज्यस्त रखा है।

१९७० में जिस समय पूज्य घायिका रत्न श्री ज्ञानमती माताओं बृशसहली का घनुवाद कर रही वीं। उस समय जिनमती माताओं ने भी प्रमेय कमल मार्राण्ड का घनुवाद प्रारम्भ करके पूर्ण कर दिया था। इस प्रकार घा॰ जिनमतीओं ने १६ वर्ष तक निरन्तर घायिका रत्न भी ज्ञानमती माताओं को छत्र छाया में रहकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान घीर चारित रूपी निविको प्राप्त किया है।

बास्तव में कोई माता तो केवल जन्म ही प्रदान करती है लेकिन ग्राधिका ज्ञानमती माताजी से ग्रयमी सभी विष्यामों को वर से निकालकर उनको केवल चारित्र पथ पर ही नहीं ग्राक्त किया है विक्त उनके ज्ञान का पूर्ण विकास करके निष्णात बनाया है। कई वर्षों से मुक्त भी पूत्र्य माताजी की छल खाया में रहने का एवं उनसे कुछ ज्ञानाजंन करने का सीभाग्य प्राप्त हुआ है। कई बार जिनमलीजी ने स्वयं भी कहा है कि गर्भामा निष्या से न्यून में ज्ञानपती माताजी ही हमारी सच्ची माता है। इनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। स्वामी समंतभद्र ने भगवान की भी माता की उपमा सी है। "मातेन बालस्य दिलाचुवास्ता" अयवन् ग्राप माता के समान बालकों के लिये हित का प्रजुतासन करने वाले हैं, वास्तव में सम्यव्यान, ज्ञान, वारित्र में हाथ पकड़ कर लगाने वाले मुद ही सच्ची माता है।

षाशा एवं पूर्ण विश्वास है कि विडय्वर्ग ही नहीं, वरन् समस्त अन समृदाय हिन्दी धनुवाद के द्वारा इस महान बन्य के विषय को सुगमता से समक्ष कर प्रपने ज्ञान को सम्यक् वनाकर भव-भव के दूसों से छुट कर सभ्यावाष सुख की प्राप्त करेगा।

इन्हीं शन्दों के साथ पदम उपकारी, महान विदुषी, न्याय प्रभाकर प्रायिकः भी ज्ञानसती माताजी के अभीक्ष ज्ञानोपयोग रूप महत् गुर्खों की प्राप्ति हेतु उन्हें धवंत स्राधनन्दन करते हैं।

सम्पादक :

मोतीचन्द जैन रवीन्द्रक्रमार जैन

### परम पुज्य तपस्वी आचार्यप्रवर १०८ श्री शिवसागरको महाराज

හිරුන්ට එක්රී රවක්ට වන්ට එක්රී එක්රීම් සම්බන්ධ එක්රීම් දැන්න වන අතර එක්රී එක්රීම් එක්රීම් එක්රීම් එක්රීම් එක්රීම්



तपस्तपति यो नित्य, कृतागो गुरापीनक:। शिवसिन्धुगुरुं बदे, भव्यजीवहितकन्युः।।

जन्म : वि• सं• १६४८ अवग्राम (महाराष्ट्र)

धुळ्ञकदीक्षा: वि०स०२०●₹

० स० २०**०१** सिद्धवरकुट

मुनि दीक्षाः वि० स० २००६ नागीर (राज०)

समाधिः फाल्गुन ग्रमावस्या वि० स० २०२४ श्रीमहावीरजी

#### विषय परिचय

प्रथम ही संबंधायियेम 'इष्टप्रयोजन, शक्यानुष्ठानादि की तथा मंगलाचरण की चर्चा है मनंतर जरन्तैयायिक प्रमाण के विषय में भपना पक्ष स्थापित करता है। इस ग्रन्थ में प्रमाण तत्वका मुख्यतया विवेचन है। प्रमाण अर्थात् पदार्थों को जानने वाली चीज, इस प्रमाण के विषयमें विभिन्न मतों में विभिन्न ही लक्षण पाया जाता है। नैयायिक कारक साकत्यको प्रमाण मानता है। वंशेषिक सिन्नक्षं को, सांख्य इन्द्रिय वृत्ति को, प्रमाक्त ( मीमांसक ) ज्ञातु व्यापार को प्रमाण मानते हैं। मतः इन कारक साकत्यादि का ग्राचार्यं ने कमशः पूर्वपक्ष सहित कथन करके खण्डन किया है। और ज्ञान ही प्रमाण है यह सिद्ध किया है। बौद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण को निविकल्प रूप स्वीकार करता है इसका भी निरसन किया है। शब्दाई तवादी भर्त हरि आदि प्रमाण को ही नहीं अपित सारे विश्व को ही शब्दमय मानते हैं इस मत का निरसन करते ही प्रमाण के स्वरूप के समान उसके द्वारा ग्राह्म विषय में विवाद खड़ा होता है । जैन प्रमाण का विषय कथंचित श्रपूर्व तथा सामान्य विशेषात्मक मानते हैं जो सर्वथा निर्वाध सत्य है। किन्तु एकान्त पक्ष से दुवित बृद्धि बाले मीमांसकादि प्रमारा को सर्वथा अपूर्वार्थका बाहक मानते हैं उनको समक्राया गया है कि प्रमारा को सर्वथा अपूर्व ग्राहक मानने में क्या २ बाधायें आती हैं। प्रमाण संशय, विषयंग अनध्यवसाय रहित होता है। विपर्यय ज्ञान के विषय में भी विविध मान्यता है। चार्वाक विपर्यय का मरूयाति रूप ( मभाव रूप ) मानता है। बौद्ध मसत् स्थाति रूप, सांस्य प्रसिद्धार्थ स्थाति को, शून्यवादी द्यास्य स्थाति को तथा बद्धावादी अनिवंचनीयार्थ स्थाति को विषयंय ज्ञान कहते हैं। प्रभाकर स्मृति प्रमोष को (याद नहीं रहना ) विपर्यय बतलाते हैं । इन सबका निराकरण करके प्राचार्य ने विपर्यय का विषय विपरीत पदार्थ सिख किया है। जब प्रमास का विषय कथचित अपूर्व ऐसा बहिरंग अन्तरंग पदार्थ रूप सिद्ध हुआ तब अर्ड तवादी उसमें सहमत नहीं हुए, ब्रह्मवादी संपूर्ण विश्व-को ब्रह्ममय, बौद्ध के चार नेदों से से योगाचार, विज्ञानमय, चित्ररूप और साध्यमिक सर्वथा शत्य रूप मानता है। इनका क्रमशः खण्डन किया है। पून: ज्ञानको जड़ का धर्म मानने वाले सांख्य श्रीर चार्वीक ग्रपना पक्ष रखते हैं। ग्रथीत् सांख्य ज्ञान को जड़ प्रकृति का गुरा मानता है। ग्रीर चार्वीक पृथियी प्रादि भूतों का, प्रतः इनका खण्डम किया है, तथा ज्ञान को साकार मानने वाले बौद्ध का खण्डन किया है। मीमांसक (भाट्र) ज्ञान को सर्वया परोक्ष मानता है। प्रभाकर ज्ञान भीर भान्मा दोनों को परोक्ष मानता है। नैयायिक ज्ञान को जानने वाला दूसरा ज्ञान होता है। ऐसा मानता है। इस प्रकार ये कमशः परोक्ष ज्ञानवादी, ग्रास्म परोक्ष वादी ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवादी कहलाते हैं। इनका निराकरण करके इस शब्याय के शन्त में मीमांसक के स्वतः प्रमाणवाद का सुविस्तत विवेचन

सहित खण्डन पाया जाता है । इस प्रकार प्रथम घष्याय में कारक साकत्यवाद, सिलकर्षवाद, इत्यिवृत्ति, जातृब्यापार, निविकत्पप्रत्यक्षवाद, शब्दाह तवाद, विपर्ययविवाद, स्मृति प्रमोष प्रपूर्वाचेवाद, बह्याह तवाद, विज्ञानाई तवाद, विज्ञाद तेवाद, विज्ञानाई तवाद, विज्ञानवाद, अनेतनज्ञानवाद, साकारज्ञानवाद, भूतर्षवत्यवाद, ज्ञानपरोक्षवाद, आत्मपरोक्षवाद, ज्ञानांतरवेवज्ञानवाद, प्रमाण्यवाद इतने प्रकरणों का समावेश है।

दूसरे प्रध्याय में प्रत्यक्षेक प्रमाण्याद, प्रमेयद्वे विध्यवाद, नैयायिक, मीमांसक के द्वारा बौद्ध के प्रमाण्यस्थ्या का निरसन, मीमांसक के द्वारा उपमा, प्रयोगित घौर प्रमाय प्रमाण का समर्थन, शक्ति स्कर विचार, प्रभाव ममाण्यका प्रत्यक्षादि प्रमाणों में घंतर्भाव, मीमांसक के प्रागमाव धादि प्रमाशोका विस्तृत निरसन, विशद ज्ञानका स्वरूप, चलु सिक्तर्यवाद, सांज्यावहारिक प्रत्यक्ष इन क्रकरणों का समावेश है। घव यहाँ पर इन ३० प्रकरणों का शब्दाव और सिक्षिप्त भावार्थ बताया काता है—

कारक साकत्यवाद — कारक - जानों को करने वाले धर्यात् ज्ञान जिन कारणों से उत्पन्न होता है वे कारक कहलाते हैं। उनका साकत्य धर्यात पूर्णता होना कारक साकत्य है उसको मानना कारकसाकत्यवाद है। इसका प्रतिपादन करने वाले नेयायिक हैं। इनका कहना है कि पदार्थों को जानने के लिये ज्ञान और सज्ञानरूप दोनों ही सामग्री चाहिये, कर्ता झात्मा तथा ज्ञान बोबक्य सामग्री और प्रकाश सादि सज्ञान-सबोबक्य सामग्री है यही प्रमाण है भावार्थ यह हुमा कि वस्तु का ज्ञान जिन चेतन सज्जेतन की सहायता से होता है वह सब प्रमाण है।

सिन्नक्षंबाद - स्पर्कनादि इन्द्रियां तथा मन इन छहीं द्वारा छूकर हो ज्ञान होता है, सिन्नक्षं भ्रवीत् स्पर्शन भ्रादि पोचों इन्द्रियां तथा मन भी पदार्थों का स्पर्श करते हैं। तभी उनका ज्ञान होता है। जो छूना है वह तो प्रमास है। भ्रीर पदार्थका जो ज्ञान हुआ। वह उस प्रमास का फल है ऐसा वैक्षेषिक का कहना है।

इन्द्रियवृत्ति—"इन्द्रियाणां वृत्तिः, इन्द्रिय वृत्तिः" अर्थात् स्पर्शन झादि इन्द्रियों का पदायाँ को जाननेके लिये जो प्रयत्न होता है, वही प्रमाण है जैसे नेत्र खोलना झादि क्रिया है धह प्रमाण है।

ज्ञातृ व्यापार—ज्ञाताका पदार्थं को जानने में जो अयापार [प्रवृति ] होता है। वह प्रमास्प है। मतलब पदार्थं को जानने के लिये जो हमारी आत्मा में किया होती है उसे प्रमास्य कहना चाहिये इस प्रकार मीमांसक (प्रभावर ) कहते हैं।

निर्विकल्प प्रत्यक्षवाय—प्रत्यक्ष प्रमासा सर्वेषा कल्पना से रहित निर्विकल्प रहता है प्रयाद यह घट है इत्यादि वस्तु निवेषनसे रहित जो कुछ ज्ञान है जिसमें शब्द योजना नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमास है। ऐसी वीढों की पारसा है। सान्दाई तवाद — शब्द-महित-वाद शब्द मात्र अगत है शब्द से अन्य दूसरा कुछ नहीं ऐसा मानना सन्दाई तवाद है। इस मतके प्रतिष्ठापक अर्तृहिर का कहना है कि अगत के इस्यमान धीर प्रदेशयमान सभी पदार्थ शब्दमय हैं। ज्ञान, ज्ञेय या प्रमास प्रमेय धादि सब कुछ शब्दरूप ही तत्व हैं।

विषयंय ज्ञान विचार—िकसी वस्तु का सहस्रता ग्रादि कारएगों से विपरीत ज्ञान होना विपर्यय ज्ञान है। इस ज्ञान के विषय में भिज्ञ-धिल मत हैं।

स्पृति प्रमोष —विषयंय ज्ञान को ही प्रभाकर स्पृतिप्रमोषरूप सर्थात् स्पृति नष्ट होना रूप मानते हैं।

अपूर्वार्ववाद — प्रमारा का विषय सर्वथा अपूर्व किसी भी प्रमारा के द्वारा नहीं जाना हुआ ऐसा नवीन ही हुआ करता है। ऐसा मी नांसक का यत है। उसको संख्ति करके प्रमारा कर्याचित अपूर्व विषयवाला होता है। इस प्रकार सिद्ध किया है।

ब्रह्माई तवाद-ब्रह्मस्य (बेतनमय) जगत है, एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा पदार्थ ही संसार में नहीं है, परम ब्रह्म सर्वत्र व्यापक मध्यन्त सूक्ष्म है, भीद उसी के ये सभी दृश्य पदार्थ विवर्त हैं। जद कहलाने वाले पदार्थ भी ब्रह्मस्य हैं। ऐसा ब्रह्मवादी का कहना है।

विज्ञानाई त—बौद्ध का एक भेर योगाचार का कहना है कि एक ज्ञान मात्र तस्व है धीर कुछ भी नहीं, यह दिखाई देने वाले नाना पदार्थ मात्र कल्पना जात है। धनादि श्रविद्याके कारख यह सब पदार्थ मालूम पढ़ते हैं, किन्तु वास्तविक तो विज्ञान ही एक मात्र वस्तु है। उसी का ज्ञेयाकार रूप से सहस्य हमा करता है।

चित्राद्वैत — ज्ञान में घनेक घाकार हैं। वही सब कुछ है, घन्य नहीं ऐसा बौद्ध के कुछ भाई प्रतिपादन करते हैं।

सून्याईत—बीद्र का चौषा भेद माध्यमिक सून्यवादी है, वह तो अपने अन्य बौद्ध भाई से आगो बढ़ कर कहता है कि विज्ञानरूप तत्त्व भी सिद्ध नहीं हो पाठा अतः सर्वसून्यता माननी चाहिये।

स्रचेतनज्ञानवाद—ज्ञान स्रचेतन है, क्योंकि वह प्रकृति का वर्षे है। ऐसा सांस्य प्रतिपादन करते हैं। झारमा मात्र चेतन है निदाकार है। झता उसमें यह घट श्रादि का झाकार रूप ज्ञान रह नहीं सकता झारमा स्रमूर्तिक है इसलिये भी झारमा में क्षान नहीं रहता ऐसा इनका हटायह है।

साकारज्ञानवाद—जान में नील, पोत धादि धाकार होते हैं। ज्ञान घट खादि पदार्थ से उत्पन्न होकर उसका धाकार प्रहता करता है ऐसा बीढका कहना है। भूतचैतन्यवाद — भूतचतुष्य (पृथ्वी, चन्न, वायु, भन्नि) से जीव पैदा होता है भीर उसमें ज्ञान रहता है। अपर्यत् ज्ञान पृथ्वी आदि जड़ तस्वों का ही कार्य है। उन्हीं से जीव सहित्र सरीरादिक उत्पन्न हुआ करते हैं ऐसा वार्थाकका कहना है।

ज्ञानपरोक्षवाद—ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है । सिकं उसके द्वारा जाने हुए पदार्थ साक्षात् होते हैं । इस प्रकार भाट्ट मीमांसक कहते हैं ।

धारमपरोक्षवाद—प्रभाकर नामा मीमांसक ज्ञान के साथ-साथ धारमा को भी प्रयात् करण्स्वक्पज्ञान प्रीर कर्तारूप धारमा इन दोनों को सर्वया परोक्ष मतनते हैं श्रतः ये धारमपरोक्ष-वादी कहलाते हैं।

ज्ञानांतरवेशकानवाद — मैवायिक ज्ञानको अन्यज्ञानके द्वारा जानने योग्य वतलाते हैं। पदार्थों को जाननेवाला ज्ञान है और उसको जाननेवाला दूसराज्ञान है। क्योंकि अपने श्रापमें किया नहीं होती एवं एक ज्ञान एकही वस्तुको जान सकता है ऐसा इनका हटाग्रह है।

प्रामाध्ययाद—प्रमाणुर्मे प्रामाध्य (सवाई) एकांत से स्वतः ही धाती है ऐसा भीमांसक प्रतिपादन करते हैं। इसका सुविस्तृत पूर्व पक्ष सहित विवेचन विश्वतितम प्रकरण में होकर प्रथम परिच्छेद समान्न होता है।

प्रत्यक्षीक प्रमाण्याद – चार्वाक के प्रत्यक्षवात्र की प्रमास्य मानने का संडन इस प्रकरण कें है।

प्रमेय द्व विध्यवाद —स्वलक्षण भी र सामान्य इस प्रकार दो प्रकार का प्रमेय है। मतः उनको शानने वाले प्रमाण में भेद हुमा है। स्वलक्षण को प्रत्यक्ष भी र सामान्य को अनुवान विषय करता है ऐसा बौद्ध कहते हैं।

प्रमाण्यसंस्थानियाद —जब बौद्ध ने दो प्रमाणों का प्रतिपादन किया तब कैयाधिक मीमांसक स्वपने उपमान स्नादि प्रमाणों का विवेचन करते हैं भीर बौद्ध के प्रस्थक घीर अनुमान इस प्रकाश की प्रमाण संस्था का विघटन कद टाक्षते हैं।

अर्थापति आदि का वर्णन—इस प्रकरण में मीमांसक ने प्रवने मीमांसा इलोकवार्तिक प्रत्य के आधार से अर्थापति, उपमा और सभाव प्रमाण का वर्णन करके इनको प्रयक्ष प्रमाण सिद्ध करने का असकत प्रयत्न किया है।

धक्तिस्वरूपविषार—नैयायिक पदार्थों में अतीन्द्रियशक्तिको नहीं बानते अतः इसका पूर्वं धक्त सहित कथन करके द्रथ्य खक्ति सौद पर्याव खक्ति का बहुत ही अधिक महस्वशासी वर्णन इस प्रकरण में पाया जाता है। सभावप्रमाणका प्रत्यक्षादि में अन्तर्भाव—भीमांसक के प्रमाव प्रमाण का यथा योग्य प्रत्यक्ष स्नादि प्रमाणों में किस प्रकार समावेश होता है। इसका प्रतिपादन कर प्राचार्य ने सभी प्रवादी के प्रमाण संस्था का सण्डन करके अन्यक्ष और परोक्ष इस अकार वो ही अनुस प्रमाण हैं। यह सिद्ध किया है, परोक्ष प्रमाण में अनुमान, आगम आदि प्रमाणों का भनी प्रकार से समावेश होता है। तथा मीमांसक के प्रयापत्ति का अनुमान में और उपमान का अत्यिभन्नानमें अन्तर्भाव करके प्रमाण संस्था का निर्णय किया है।

प्रागभावादि का विवेचन-श्रीमांसक के प्रागभाव श्रावि चारों श्रभावों का सक्षण सदीव बतलाकर जैन सिद्धांतानुसार इनके लक्षणका प्रण्यन इस प्रकरखों पाया जाता है।

विशदत्विचार—बीद्ध विशद भीर भविशद घर्मों को पदार्थ का स्वभाव बतनाते हैं सो उसका निरसन कर कान में विशदत्व भीर भविशदत्व स्वभाव होता है ऐसा सिद्ध किया है।

चलुः सप्तिकवैवाद—स्पर्शन धादि इत्त्रियों की तरह नेत्र भी पदार्च की छूकर ही बोध कराते हैं। ऐसा नैयायिकादि का कहना है सो इसका खण्डन किया है।

सांध्यवहारिकप्रस्यक्ष — इन्द्रियां और मन से होने वाले एक वेश्व विश्वव झान को सांध्यवहारिक प्रस्थक कहते हैं। इसका कथन करते हुए योग के "पृथ्वी" झांब एक-एक भूत से एंक झांखांवि इन्द्रियां बनती है ऐसे मत का निरसन किया है और बतवाबा है कि "स्पर्धनादि इन्द्रियां पुराण इच्य से निर्मित हैं।" पृथ्वो प्रादि चारों पदायों में स्पर्ध, रस, मंघ और वर्ण चारों ही गुण मौजूद हैं। इस प्रकार "श्री माणिक्यनंदी विरचित परीक्षा भूल प्रन्य की बृहत् काय टीकां स्वरूप प्रमेय कमल मालंग्ड में प्रमाण का वर्णन बहुत ही विस्तृत किया गया है। इसके प्रथम भाग में परीक्षा मुख के प्रथम अध्याय के १३ और द्वितीय प्रध्याय के ५ कुल रद सूत्रों का विवेचन है। अपे प्रभावन्त्रावार्य ने प्रमाण के तक्षण में जो विविच मान्यता है उसका अस्वतित रूप से खण्डन किया है। और स्याद्वादवाणीने उसका निर्दोध लक्षण तथा भेद, ग्रादि ग्रन्य विषयों का वर्णन किया है। भीर स्याद्वादवाणीने उसका निर्दोध लक्षण तथा भेद, ग्रादि ग्रन्य विषयों का वर्णन

### प्रथम खंड में बागत-परीक्षामुख के सूत्र

#### प्रमाणुक्षंसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्लंक्य सिद्ध मल्यं सवीयसः ॥१॥

- १ स्वापूर्वाचैव्यवसामास्मकं ज्ञानं प्रवासाम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थे हि प्रमाध ततो ज्ञानभेव तत ।
- ३ तक्तिश्चयात्मकं समारोपविश्वस्थादनुमानवत् ।
- ४ धनिभितोऽपूर्वाषैः।
- ४ हर्षोऽपि समारोपालाहक् ।
- ६ स्वोन्युसतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ।
- धर्षस्येवततुत्मुसतया ।
- चटमहमात्मना बेद्धि ।
- १ कर्मवत्कत्ं करण्डियात्रतीतेः।
- शब्दानुच्यारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ।

- ११ को वा तत्प्रतिभासिनमर्थं मध्यक्षमिष्छंस्त-देव तथा नेष्क्षेत ।
- १२ प्रदीपवत्।
- १३ तरप्रामाण्यं स्वतः परत्रथः।

#### ।। द्वितीयः परिच्छेदः ॥

- १ तदबेध
- २ प्रत्यकीतरभेदात्।
- विषयं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीस्थन्तराध्यवधानेन विशेषवराया वा प्रतिभासानं वैश्वद्यम ।
  - इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः साध्याद-हारिकम् ।

### परमपुल्य प्रणान ग्रुहाधारी आचार्यवर्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज



शमेनतार आजार्या, धनसार वडीते । तस्त्रमन् वनीत् योज्यो, नमस्यामि विश्वतः ।।

ाग प्रांगमा विक्ता १६७० धर्मारा ग्राम (राजक) ध्वम जीका वि•स•२०० त्रानूज ग्राम (महाराष्ट्र) मृति क्षेत्रः विक्रम्य ५ वर्षः समित्रा (स्थयः)

# विषयानुऋमणिका

| विषय                                | ag             | विषय                                     | áa        |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>मंगलाचर</b> ण                    | 8              | महेश्वर संपूर्णं पदार्थों को कंमसे जानता | 8         |
| प्रतिजा श्लोकादि                    | २-४            | या श्रकमसे ?                             | ¥ę        |
| परीक्षामुखका भादिश्लोक              | ×              | सम्निकर्षवादके लडनका सारांश              | ሂર–ሂሄ     |
| संबंधाभिषेयादि विचार                | e-1            | इन्द्रियवृत्ति प्रमासका पूर्वपक्ष        | ሂሂ        |
| प्रमाणादिवदों की व्युत्पत्ति        | द-१४           | इन्द्रियश्वति विचार                      |           |
| प्रमासका लक्षस                      | 12-15          |                                          | 18-4C     |
| कारक साकल्यवादकापूर्वपक्ष           | १७-१=          | [                                        |           |
| कारक साकन्यवाद                      |                | ज्ञातृत्यापार विचार-पूर्वपक्ष            | ΧŁ        |
| [ नैयायिकाभिमत ]                    | १९-३३          | ज्ञातृच्यापार विचार                      |           |
| कारकसाकस्य उपचारमात्रसे प्रमा       | ण              | (त्रभाकर-मीमांसकामिमत)                   | ६०-७४     |
| हो सकता है                          | ₹•             | प्रभाकरद्वारा मान्य ज्ञातृब्यापाररू      | 7         |
| कारक साकल्यका स्वरूप क्या है        | २१             | प्रमाणका लक्षरा बाधित होता है            |           |
| सकल कारक ही कारकसाकल्य              | ₹ī             | ज्ञातुव्यापारका बाहक कौनस                |           |
| स्वरूप है                           | 77             | प्रमाण है, प्रत्यक्ष या अनुमान ?         |           |
| उनका धर्म, या संयोग, या पदार्थान्त  | ₹? २४-३२       | प्रत्यक्षके तीनों भेद ज्ञातृब्यापारवे    |           |
| कारकसाकल्यवादका सारांश              | ३२-३३          | ग्राहक बन नहीं सकते                      | Ę.        |
| सन्निकषंवादका पूर्वपक्ष             | ₹ <b>४</b> −४• | अनुमानप्रमासा भी उसका ब्राहक नहीं        |           |
| सिकर्षवाद [वैशेषिकामिमत]            | 86-48          | हो सकता                                  | · Ęŧ      |
| सन्निकषंका स्वरूप                   | 86             | जाताका व्यापार भीर अर्थप्रकाशकत्व        | का        |
| सन्निकर्ष को प्रमाख मानने में दूषसा | 8.5            | ग्रविनाभाव ग्रसिड है                     | ६२        |
| योग्यता किसे कहते हैं ?             | 85-88          | सन्पलंभ हेतु द्वारा भी ज्ञातृब्यापार कं  | गे        |
| प्रमाता और प्रमेयसे प्रमाण पृथक हो  |                | सिद्धि नहीं होती                         | ६३        |
| बाहिये                              | 814            | हइयानुपलंभके चार भेद                     | ÉR        |
| योगजवर्मका अनुग्रह                  | 30-88          | ज्ञातृब्यापार कारकोंसे जन्य है या अज     | ान्य ? ६६ |
| मनका महेदबर से संबंध होना ह         |                | कारकोंसे जन्य है तो कियात्मक है य        |           |
| महेश्वरका सर्वत्र ब्यापक रहत        |                | म्रकियात्मक ?                            | Ę=        |

| विषय पृह                                          | ह   विषय पू                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| वह न्यापार धर्मी स्वभावरूप है या धर्म             | विकल्प पैदा किया जाता है ? ह                                         |
| स्वभावरूप ? ६६                                    | निर्विकल्प द्वारा जैसे नीलादि विषयमें                                |
| प्रत्यक्षगम्य पदार्थमें प्रदन नहीं हुन्ना करते ७० | विकल्प पैदा किया जाता है वैसे                                        |
| ज्ञानस्वभाववाला जातृव्यापार                       | क्षमा क्षयादिमें क्यों नहीं किया जाता ? १०                           |
| भी सिद्ध नहीं होता ७१                             | भम्यास प्रकरण भ्रादि नहीं होनेसे क्षरणादि                            |
| ज्ञातृत्यापारके खंडन का सारांश <b>७३</b> -७४      |                                                                      |
| प्राप्ति परिद्वार विचार ७५-७९                     |                                                                      |
| हित बहितका लक्षरा ७४                              | होंगे ? १०३                                                          |
| पदार्थकी प्रदर्शकता ही प्राप्ति कहलाती है ७६      | अवग्रह ईहा भीर भवाय जान भनभ्यास                                      |
| प्राप्तिपरिहारका सारांश ७८-७६                     | रूप हैं १०३                                                          |
| निविकत्पप्रत्यक्षका पूर्वपक्ष = = = = = = =       | विकल्पवासनाओंका श्रनादि प्रवाह १०४                                   |
| बौद्धामिमत निर्विकल्प                             | प्रतिबंधकके सभाव होने पर सात्मा ही                                   |
| प्रमाणका खंडन ८६-११३                              | विकल्पभूत ज्ञानको उत्पन्न करता है १०४                                |
| निश्चायक ज्ञान ही प्रमाण है ६७                    | बौद्ध विकल्प ज्ञानको धप्रमाण भूत                                     |
| निविकल्प विशव हो भौर विकल्प श्रविशव               | क्यों मानते हैं ? स्पष्टाकार से रहित                                 |
| हो ऐसा प्रतीत नहीं होता ==                        | होनेसे, घरहीत ग्राही होनेसे इत्यादि                                  |
| विकल्पद्वारा निर्विकल्प मिभूत होता है ? ६०        | ग्यारह कारणोंसे अप्रमाण माना                                         |
| विकल्पज्ञानमें दो स्वभावकी आपत्ति ।               | है क्या ? १०६ से ११०                                                 |
| निर्विकल्प दृश्यको विषय करता है ग्रीर             | निविक रूप प्रत्यक्षके खडनका साराश १११-११३                            |
| सविकल्प का विषय विकल्प्य है ? 🧸 १                 | शब्दाद्वीतवादका पूर्व पक्ष ११४-११८                                   |
| हश्य और विकल्प्य दोनोंको कौनसा ज्ञान              | शब्दाद्वेत विचार                                                     |
| बहरण करेगा?                                       | (भर्तृ हरिका मंतव्य) ११९-१३८                                         |
| विकल्पके धर्म द्वारा निविकल्पका स्वभाव            | शब्दब्रह्मका स्वरूप १२०                                              |
| क्यों नहीं दब जाता ?                              | ज्ञानोंमें शब्दानुबद्धता है ऐसा कीन                                  |
| निर्विकल्प भीर विकल्पके एकत्वको कीन               | से प्रमारासे सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष                               |
| जानता है ?                                        | से या अनुमानसे ? १२०<br>पदार्थ और तद् वाचक शब्दोंका प्रदेश           |
| बौद्धके प्रत्यक्षका लक्षण 👢 ६                     | ं पृथक पृथक है १२१                                                   |
| प्रनिश्चयस्वरूप निर्विकल्पको प्रमासामाने तो       | त्रिया प्रयाप है (२१)<br>नित्रजज्ञानमें शब्दानुविद्धता कहां है ? १२२ |
| धनव्यवसाय को भी प्रमाण मानना होगा ६७              | पदार्थोंमें मिमयानानुषक्तता नया है ? १२४                             |
| ।सना की सहायतासे निविकल्पद्वारा                   | वैसरी वाक् भादि वाणीका लक्षण १२५                                     |
|                                                   |                                                                      |

| विषय                                                                                                     | 28                                | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| पदार्थोंकी शब्दानुविद्धता प्रनुमानसे सिद्ध                                                               | •                                 | विपर्यय लक्षरण धयुक्त है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 x X                                                       |
| करना भी ग्रशक्य है                                                                                       | १२७                               | विज्ञानाद्वेत मतका ग्रात्मख्याति रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| क्या गिरि प्रादि पदार्थ तद् वाचक शब्द                                                                    |                                   | विषयंय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186                                                         |
| जितने होते हैं ?                                                                                         | <b>१</b> २म                       | शंकरमतका विषयंय ज्ञानका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480                                                         |
| शब्दमय पदार्थ है तो बहिरे व्यक्ति को                                                                     |                                   | विपर्ययज्ञान भनिवंचनीय नहीं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४५                                                         |
| शब्द सुनायी देना चाहिये ?                                                                                | १२६                               | स्पृति प्रमोष विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| पदार्थ और शब्दमें अभेद मानेंगे तो<br>देशभेद, कालभेद भादि प्रत्यक्षसिद<br>भेदोंका अपलाप होगा              | ;<br>{ <b>?</b> •                 | [प्रभाकर का मंतव्य] १५१<br>विषयंय ज्ञानमें रजत भलकता है या                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| नित्यरूप शब्दब्रह्मसे कम कमसे कार्यो-                                                                    |                                   | सीप ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४व                                                         |
| त्पत्ति होना प्रशस्य है                                                                                  | \$ \$ \$                          | विपर्ययमें दो भानोंके प्राकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४३                                                         |
|                                                                                                          | १३२<br>१३३<br>१३४<br>-१३८<br>-१४१ | प्रभाकराभिमत स्मृति प्रमोध रूप विषयं<br>ज्ञानका खंडन प्रभाकर के यहां विवेक सस्याति संभव नहीं स्मृतिप्रमोध शानमें क्या सन्यं है ? स्मृतिप्रमोध ज्ञानमें क्या फलकता है ? विपरीक्त स्नाम्म क्या फलकता है ? विपरीक्त स्नाम्म क्या फलकता स्मृति- प्रमोध है ऐसा तृतीय पक्ष डिचण्डाविवेदन भी विषयं स्प होवेगा ! विपर्यं यो ज्ञान स्वरूप नहीं है | १ % %<br>१ % %<br>१ % %<br>१ % %<br>१ % %<br>१ % %<br>१ % % |
| विचार १४२-                                                                                               | 8 M o                             | विपर्ययक्षानके विवाद का सारांश १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| विषयंग्रज्ञानको ग्रस्थाति ग्रादि सात<br>प्रकारसे मानने बालोंके पक्ष<br>विषयंग्रज्ञानके विषयमें चार्वाकका | १४२                               | स्मृति प्रमोष खंडन का सारांश १६<br>प्रमूर्वार्थविचारका पूर्व पक्ष<br>अपूर्वार्थत्व विचार                                                                                                                                                                                                                                                 | 8-14x<br>144                                                |
| श्रीममत                                                                                                  | 48.4                              | (मीमांसक का अभिमत) १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -१७८                                                        |
| माध्यमिकमतका विपर्वय स्वरूप भीर                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७-१६ द                                                      |
| सांख्य द्वारा उसका निरसन<br>सांख्याध्यमत प्रसिद्धार्थक्याति वाला                                         | \$ <b>x</b> \$                    | सर्वया अनिधिगतको प्रमासाका विषय<br>माने तो बाधा धायेगी                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 988                                                         |

| बिषय                                                                | áa,                | विषय                                        | n     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|
| निश्चित विषय को पूनः निश्चित कर                                     | -                  |                                             | g,    |
| न्याधावश्यकता है.?                                                  | ণক।<br><b>१</b> ७० | भनुमान प्रमाणसे बह्यादैत को सिद्धः          | 98    |
| नयाःभावश्यकताः हः :<br>सर्वेश्या ग्रपूर्वार्थं विषयभृत ज्ञानको प्रः | -                  | करना भी शक्य नही                            | 46    |
|                                                                     |                    | त्रह्मा जनत्को नाना रूप क्यों रचता          |       |
| मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञान की श्रसिद्धि ह                             |                    | है ? भादत के कारण, कृपया,                   |       |
| प्रस्वभिज्ञानको ग्रंप्रमास्य माननेमें ब                             |                    | ग्रहत्रकायास्वभावकेकारणः १६६                | 1-65, |
| सर्वेषा अपूर्वार्थको ही प्रमस्स्                                    |                    | मकड़ी स्वभावके कारण आल नहीं                 |       |
| विषय माना जाय तो डिचदारि                                            |                    | बनाती ग्रपितु क्षुघादि के कारणा             | 139   |
| ज्ञान प्रमारमभूत बन बंठेगा ?                                        | ₹७३                | प्रत्यक्षप्रमारण सिर्फ विधायक ही क्यों है ? | 880   |
| श्रदुष्टकारणारब्धत्व किसे कहते हैं ?                                | <b>१</b> ७६        | देशभेद ग्रादि भेद श्राकारों के              |       |
| <b>प्रपूर्वार्थ</b> खंडनका सारोश                                    | १७७-१७=            | भेदोंके कारण हुआ करते हैं                   | 160   |
| ब्रह्माद्वैतवादका पूर्वपक्ष                                         | १७ <b>६−१</b> ≒₹   | भविद्य। यदि भवस्तुरूप है तो उसे प्रयत्न     |       |
| ब्रह्माद्वीतवाद (वेदांतदर्शन का                                     |                    | पूर्वक क्यों हृद्यायी जाती ?                | 188   |
|                                                                     | (I) 293            | तत्वज्ञानका प्रागभाव ही स्रविद्या है        |       |
|                                                                     | :४–२१३             | ऐसा कहना गलत है                             | २००   |
| सर्वं खल्विद ब्रह्म                                                 | १८४                | भेदज्ञान एवं ग्रभेदज्ञान दोनो भी सत्य है    | २०१   |
| प्रत्यक्ष प्रमाण् सिर्फ विधि परक है                                 | <b>१</b> =६        | अविद्यासे अविद्या कैसे नष्ट होती है इस      |       |
| भेववादी पदार्थोंमें मेदः क्यों मानते हैं                            |                    | बातको समफाने के लिये दिये हुए               |       |
| देशभेष, कालभेव।वि से                                                | • १८६              | दृष्टांत गलत है                             | २०२   |
| प्रनादि प्रविद्याकाः नाश भी सभव है                                  | १८८                | स्वप्नमें पदार्थों में भेद नहीं होते हुए भी | , .   |
| ब्रह्माद्वेतमें सुब दु:ख बंध मोक्ष प्रावि                           | की                 | भेद दिखायी देते हैं, ऐसे ही भेद             |       |
| <b>व्यवस्था</b>                                                     | १४९                | ग्राही प्रत्यक्ष पारमाधिक नहीं हैं          | 908   |
| जैनद्वास बह्याई तका खडन प्रारंभ                                     | ,,                 | नावन प्रमासके निषयमें ब्रह्मवादीके          | 400   |
| प्रत्यक्षते एक व्यक्तिकः एकत्व जाना                                 | गलग                |                                             |       |
| है या प्रनेक व्यक्तियोंका एकल                                       | ? १९.              | प्रस्त                                      | २•५   |
| सत्ता सामान्य भूत एकत्वका ग्रहराः ए                                 | <b>क</b>           | बाधकप्रमारा जिल्लाबियक है सा समान           |       |
| व्यक्तिके ग्रहणसे होता है या भने                                    | <b>₹</b>           | विषयक है ?                                  | २०६   |
| व्यक्तियोंके ग्रहलसे ?                                              | 939                | इडन ही पूर्वज्ञानका बाधक हुन्ना करता है     |       |
| विवादग्रस्त एकत्व, भनेकत्वक                                         | - 1                | ब्रह्माद्वीतके खंडनका सार्थक २०६-           | -4.8• |
| श्रविनाभावी है                                                      | 242                | विकानाई तवादका पूर्वपक्ष ३.११-              | -२१३  |
| कल्पनाशब्दका क्या ग्रथं है ?                                        |                    | विज्ञानाद्वीतवाद (बीद्वामिनतः) २१४-         | 240   |
| 67 1 11 11 14 14 14 1 14 1 14 1 15 1 1 1 1                          | 1-1-1-0            | the second and faithfully // p.             |       |

| विषय                                            | ЯŖ            | विवय .                                                | 28             |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| बाह्य वस्तुका धभाव निश्चित हुए विना             |               | <b>ध</b> नुमान के विच्छेद कारक हैं                    | 231            |
| विज्ञानाई त सिद्ध नहीं हो सकता                  | 218           | हेतु अनुमानका कारण है भतः जनक है                      |                |
| प्रत्यक्षके समान अनुमानसे भी पदार्थीका          |               | ऐसा भी नहीं कह सकते                                   | २३४            |
| ग्रभाव करना प्रशस्य है                          | 214           | ग्राह्म ग्राहकता स्वरूपके प्रतिनियमसे                 |                |
| विज्ञानाई तवादी बौद्धके यहां तीन हेतु           |               | हुमा करती है                                          | २३६            |
| माने हैं कार्यहेतु, स्वभावहेतु,                 |               | बौद्ध एक पदार्थमें दो स्वभाव होनेका                   |                |
| धनुपलब्धि हेतु                                  | २१७           | निषेष करते हैं किन्तु उन्हीके यहां कह                 | £1             |
| ज्ञान ग्रीर पदार्थ एक साथ उपलब्ध होने           |               | है कि रूप मादि गुए। उत्तरक्षरावत                      | ff             |
| से दोनोंमें अभेद माना क्या ?                    | २१=           | सजातीय रूपको एवं विजातीय रसव                          | वि             |
| धद्वेतसिद्धिमें दिया हुग्र। सहोपलभहेतु          |               | पैदाकरता है सो यह दो को पैदा करने                     | के             |
| सदोष है                                         | 715           | दो स्वभाव सिद्ध होते हैं                              | 230            |
| <b>ग्रद्धैत</b> में स्तुत्य, स्तुतिकारक इत्यादि |               | पदार्थमें स्वतः अवभासमानता होनेसे                     |                |
| व्यवस्था नहीं बनती                              | २२•           | वह ज्ञान स्वरूप है ऐसा कहना                           |                |
| ध्रनुमान द्वारा ज्ञान और पदार्थमें एकत्व        |               | श्रसिद्ध है                                           | २३०            |
| सिद्ध करते हो या भेदका ग्रभाव                   | 258           | श्रद्ध तवादमें साध्य साधनकी व्याप्ति नहीं             |                |
| एकोपलंभ शब्दका ग्रर्थक्या है ?                  | २२२           | बनती                                                  | २४०            |
| श्रद्धेतसाधक श्रनुमानके प्रतिभासमानत्व          |               | जड पदार्थ प्रतिभासके भयोग्य है, यह                    |                |
| हेतुका क्या <b>अर्थ है</b> ?                    | २२३           | बात बानी हुई है या नहीं ?                             | રપ્ર           |
| म्रहं प्रत्यय केविषयमें बौद्धकी जैनके           |               |                                                       | 79.            |
| प्रति ग्राठ शंकाएं                              | २२४           | श्रद्वैतसिद्धि में दिया गया दृशन्त भी<br>साध्यविकल है | 2117           |
| ग्रगृहीत ग्रहं प्रत्यय पदार्थका बाहक नहीं       |               |                                                       | २४३            |
| बन सकता, इसी प्रकार सव्यापार                    |               | सुखादि अनुप्रहादि रूप ही है या उससे                   | _              |
| निर्व्यापार, भिन्न काल समकाल                    |               | भिन्न है ?                                            | 588            |
| ग्रादि रूप ग्रहं प्रत्यय भी भ्रषंग्राहक         |               | स्वतः प्रकाशमानत्वकी ज्ञानत्वके साथ                   |                |
| नहीं हो सकता २२४                                | -२२६          | व्याप्ति है                                           | २४६            |
| जैनद्वारा बौद्धके भाठों शंकाभ्रोंका             |               | ग्रद्धीत पदमें जो नज्समास हुन्ना है वह                |                |
| समाधान २३०                                      | –२ <b>३</b> २ | पर्युदास प्रतिषेत्र वाला है या                        |                |
| ज्ञान समकालीन विषय का ग्राहक है या              |               | प्रसज्य प्रतिषेध वाला है                              | ₹8%            |
| भिन्न कालीन ? इत्यादि प्रवन                     |               | विज्ञानाद तकाद के खंडनका सारांका २४८                  | _ <b>~</b> 226 |

| . 78                                                                                                         | विषय पृष्ठ                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चित्राह्रैत वाद (बीद्ध) २५१-२५५                                                                              | में ज्ञान प्रविष्ट है ऐसा कहना भी<br>गलत है २६७                                                  |
| बौद्धके चार भेदोंमें से एक चित्राई तको<br>मानते हैं ग्रवित् ज्ञानमें नाना                                    | कर्तृ त्व, भोक्तुत्व, ज्ञातृत्व ग्रादि घमीका                                                     |
| भागत ह अवात् ज्ञानम नाना<br>ग्राकारोंको होना मानते हैं २५१<br>ज्ञानोंके ग्राकारोंका ग्रशक्य विवेचन           | ग्राधार चेतन ही है २६८<br>बुद्धिको अचेतन प्रधानका धर्ममानेंगे<br>तो वह विषय (घट पटादि)           |
| क्यों है ? क्या वे ज्ञानसे अभिन्न<br>है ? २४२<br>यद समल कालमें अन्य प्रास्ती नहीं                            | की व्यवस्थापक नहीं हो सकती २७०<br>जो झात्माका झन्त:करएा हो वह बुद्धि                             |
| रहते तो वह किनपर कृपा                                                                                        | (ज्ञान) है ऐसा कहना भी<br>सदोष है २७१                                                            |
| करेंगे? न्यः३<br>चित्राद्वेत लंडनका सारांश २४४-२४४                                                           | भ्रचेतनज्ञानवादके खंडनका सारांश २७२-२७३<br>साकारज्ञानवादका पूर्व पक्ष २७४-२७६                    |
| शून्याद्वीतवाद (बीद्ध) २४६-२४८                                                                               | साकारज्ञानवाद [बीद्ध] २७७-२९४                                                                    |
| ज्ञानके स्वव्यवसायात्मक विशेषसाका<br>व्याख्यान सूत्र ६-७ २४६                                                 | ज्ञान पद। र्थं से उत्पन्न होकर उसीके<br>झाकारको घारता है ऐसी बौद्ध                               |
| श्रचेतनज्ञ।नवादकापूर्वपक्ष २६१−२६ <b>३</b>                                                                   | की मान्यतामें दूर निकटका                                                                         |
| अचेतनज्ञानवाद (सांख्य) २६३-२७३                                                                               | व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता २७७<br>ज्ञान पदार्थ के आकार होता है तो                                |
| ज्ञाकको प्रचेतन मानने वाले सांख्यका                                                                          | जड़।कार भी बन बैठेगा? २७०६                                                                       |
| पक्ष २६३<br>यदि ज्ञान भारमाका स्वभाव नहीं है तो<br>उसके चेतनस्व भोक्तुरवादि स्वभाव                           | बिना जड़ाकार हुए जड़स्वको जानता है<br>तो बिना नीलाकार हुए नीलस्वको<br>भी क्यों नहीं जानेगा ? २७६ |
| भी नही हो सकते २६४<br>ज्ञान भारमाका धर्म है ऐसा माने तो                                                      | क्षयोपजन्य प्रतिनियतसामर्थके कारण<br>ज्ञान निराकार रहकर ही पदार्थ                                |
| ग्रात्माको ग्रनित्य माननेका प्रसंग<br>ग्राता हो सो बात नहीं है २६४<br>ग्रन्य काररणकी ग्रपेकाके विना पदार्थको | की प्रतिनियत व्यवस्था करता<br>रहताहै २८१<br>ज्ञानको साकार माननेर्मे भी भ्रन्योच्या-              |
| भ्रत्यकारशका भ्रमकाक विनापदायका<br>जानने वाला ज्ञान है ग्रतः                                                 | ज्ञानका साकार माननम भा झन्यान्या-<br>श्रय दोष भाता है २६२                                        |
| स्वव्यवसायात्मक है २६६                                                                                       | शान यदि पदार्थाकार होता तो उसकी                                                                  |
| लोहेमें प्रविष्ट हुई भन्ति की तरह भात्मा                                                                     | ग्रहंकार रूपसे प्रतीति होती २८४                                                                  |

| विषय                                                                                                        | <b>वृ</b> ष्ठ      | विषय                                                                                                                                  | áâ            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ज्ञान भीर पदार्थका संश्लेष संबंध नहीं है                                                                    | २८६                | व्यंजककारण भीर कारककारणमें                                                                                                            |               |
| ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसीका<br>भाकार घारता है तो इन्द्रियका                                           |                    | श्रंतर ३०८-<br>भूतचतुष्टय से चैतन्य उत्पन्न होता है                                                                                   | - <b>३</b> ०९ |
| ग्राकार क्यों नहीं घारता?<br>इसप्रकार तदुत्पत्तिका इन्द्रियके साथ                                           | २८७                | तो क्या भूत चतुष्टय उसके<br>उपादान कारण हैं? ११०-                                                                                     | ₹११           |
| भीर तदाकारताका समनंतर<br>प्रत्ययके साथ व्यक्षिचार ग्राता                                                    |                    | विजली भादि पदार्थं भी विना उपादान<br>के नहीं होते                                                                                     | ३१२           |
| है<br>प्रत्यक्ष ज्ञान नीलको नीलाकार होकर<br>ज्ञानते समय क्षरिणकस्य भी क्यों                                 | २८६                | भ्रनादिचैतन्य के माने विना अन्म जात<br>बासकके प्रत्यभिज्ञान नहीं हो<br>सकता ३१३-                                                      | -118          |
| नही जानता?<br>साकारज्ञानवाद के खंडनका सारांश २६:<br>भूत चैतन्यवाद का पूर्वे पक्ष २६!                        |                    | शरीरके विना महं प्रत्ययकी प्रतीति<br>शरीररहित प्रात्माकी प्रतीति नहीं<br>होती इस वाक्यका क्या सर्व है ?                               | 31X           |
| भृत चैतन्यबाद [चार्वाक] २९८-<br>ज्ञानको भूतों का परिएामन मानना<br>झसत है<br>विजातीयतस्व विजातीयका उपादान    | -३२०<br>२६८        | संसारावस्थामें झरीरसे झम्यत्र आस्मा-<br>का अवस्थान नहीं है<br>भूतर्पतन्यवादके खंडनका सारांश ३१८-<br>ज्ञानको स्वसंविदित नहीं माननेवाले |               |
| नहीं होता<br>चैतन्य भूतोंसे ग्रसाधार <b>ण लक्ष</b> णवाला है                                                 | २१६<br>१००         | का पूर्व पक्ष<br>स्वसंवेदन ज्ञानवाद                                                                                                   | <b>३२१</b>    |
| ब्रहंप्रत्यय शरीरमें नहीं होता<br>शरीरादिमें होनेवाला ब्रहंप्रत्यय मात्र<br>भौपचारिक है                     | ₹•१<br>३• <b>२</b> | [मीमांसक] ३२२-३<br>ज्ञानको प्रत्यक्ष होना माननेमें मीमांसक<br>द्वारा भापत्ति                                                          | ३९<br>३२२     |
| घनुमान से भी आत्माकी प्रतीति होती है<br>चैतन्य घरीरका गुरा नहीं है<br>एक घरीरमें अनेक चैतन्य माननेका प्रसंग | २०२<br>२०४<br>२०४  | जैन द्वारा जसका समाधान<br>भावेन्द्रियरूपमन भीर इन्द्रियों तो<br>परोक्ष है                                                             | ३२३           |
| चैतन्य विषयभूत पदार्यका गुराभी नहीं<br>भूतोंसे चैतन्यकी समिक्यक्ति होती है<br>ऐसा कहना संदिग्ध विपक्ष       | ३०६                | ग्रात्मा स्वयं को जानते समय उस<br>जाननक्रियाका करशा कीन                                                                               | <b>३</b> २४   |
| व्यावस्ति हेत रूप है                                                                                        | e• €               | बनेगा ?                                                                                                                               | 3 44          |

| विषय                                     | 28          | विषय                                        | 98           |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| भारमा भीर ज्ञान सर्वधा कर्मस्य रूप       |             | अत्रत्यक्षवाद भी खडित हुमा                  | _            |
| नहीं बनते क्या ?                         | <b>₹</b> २६ | समभना चाहिये                                | 188          |
| ज्ञानादि यदि सर्वथा कर्मत्व रूप नहीं     |             | यदि धात्मा कर्ता भी र करण ज्ञान ये          |              |
| हैतो वेपरकेलिये भी कर्मत्व               |             | दोनों भ्रप्रत्यक्ष हैं तो किया भी           |              |
| रूप नहीं बनेगे श्रर्थात् परके द्वारा     |             | ग्रप्रत्यक्ष होनी चाहिये ?                  | ₹४१          |
| भी ग्रह्मामें नहीं धायेंगे               | १२८         | प्रमितिकियाको भास्मा भौर ज्ञानसे            |              |
| प्रत्यक्षता पदार्थका धर्म नहीं है        | 378         | पृथक मानते हैं तो प्रभाकरका                 |              |
| जो ज्ञापक कारए। स्वरूप करए। होता         |             | नैयायिकमतमें प्रवेश होगा                    | ३४२          |
| है वह स्रज्ञात रहकर ज्ञापक नही           |             | प्रमातः (द्यात्मा) द्यादिकी प्रतीति         |              |
| बन सकता                                  | 380         | मात्र शाब्दिक नहीं है                       | 183          |
| ज्ञान सर्वथा परोक्ष है तो उसकी सिद्धि    |             | यदि सुलादि हमारे प्रत्यक्ष नहीं है तो       |              |
| किस प्रमाश से करेंगे ?                   | 338         | पराये व्यक्ति के सुखादिक भी                 |              |
| प्रत्यक्ष भौर भनुमान दोनोसे भी उसकी      |             | हमारे लिये अनुग्रह।दिकरने लग                |              |
| सिद्धि नहीं हो सकती                      | 3 3 ?       | जायेंगे                                     | ३४४          |
| जब ज्ञान ग्रौर ग्रात्मा सर्वचा परोक्ष है |             | सुख।दिक प्रत्यक्ष तो होते हैं किन्तु ग्रन्य |              |
| तब "जिसकी बुद्धि द्वारा जो जो            |             | किसी प्रमाशसे प्रत्यक्ष होते हैं            |              |
| श्रर्थं प्रकट होता है" इत्यादि           |             | ऐसा कहना भी सदोव है                         | <b>\$</b> 88 |
| व्यवस्था कैसे सम्भव है ?                 | १३३         | सुखादिको प्रत्यक्ष जानने मात्रसे प्रनु-     |              |
| इन्द्रिय द्वारा जाना हुआ। पदार्थ ज्ञानके |             | ग्रह।दि होते हैं तो योगीजनको                |              |
| परोक्ष होनेसे भसिद्ध ही रहेगा            | ३३४         | भी वे सुखादिक अनुबह करने                    |              |
| नेत्रादिज्ञान भीर मानसज्ञान एक साथ       |             | वाले हो जायेंगे                             | 184          |
| क्यों नही होते ?                         | 336         | जब सुर्खादक सर्वया परोक्ष हैं तो            |              |
| परोक्षज्ञानके साथ हेतुका ग्रविनाभाव      |             | उसमें अपना और पराया नेद                     |              |
| सिद्ध नहीं होनेसे धनुमानश्रमाण           |             | कंसे ?                                      | 380          |
| भी ज्ञानको सिद्ध नहीं कर सकता            | ₹₹७         | प्रत्यासत्तिविशेषसे भी भ्रापा पराया         | ,,,,         |
| स्वसंवेदनज्ञानवादका सारांश्व ३३८-        | 388         | भेद नहीं हो सकता                            |              |
| द्यात्मात्रत्यक्षवादका पूर्व पक्ष        | 38●         |                                             | ३४८          |
| वात्माप्रत्यभत्ववाद (मीमांसक) ३४१-       | a uo        | ग्रह के कारण विवक्षित सुखादिका              |              |
|                                          | 448         | ग्रारमविद्येषमें रहनेका नियम                | _            |
| भाट्टके समान प्रभाकर का धारम             | - 1         | बनता है ऐसा कहना भी असत है                  | 940          |

| विषय                                                                                               | åê         | विषय                                                              | áã          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| श्रद्धां के कारण सुलादिका नियम होना                                                                |            | ''स्वात्मनि किया विरोधः'' इस वाक्यका                              |             |
| भी धसंभव है                                                                                        | 346        | क्या अर्थ है ?                                                    | ३६७         |
| भास्मित्रस्यक्षत्ववाद का सारांश.                                                                   | ३४३        | भवति ग्रादि कियाका कियावान                                        |             |
| ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवादका पूर्वं पक्ष ३४४-                                                          | -3K0       | ग्रात्मामें विरोध नहीं हो सकता                                    | 335         |
| <b>ज्ञानांतरवेधज्ञानवाद</b>                                                                        |            | ज्ञानमें कर्मश्वका विरोध है वह प्रन्य                             |             |
| [नैयायिकः]. ३५८-<br>कान दूसरे ज्ञानद्वारा वैद्य है, क्योंकि                                        | Roo        | ज्ञान द्वारा जाननेकी अर्पेक्षाया<br>स्वरूपकी ग्रपेक्षा?           | ३७०         |
| वह प्रमेय है ?                                                                                     | ३४८        | विशेषसाज्ञानको करसारूप भौर विशेष्य                                |             |
| नैयायिकका यह ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद                                                                |            | ज्ञानको फल रूप मानना गलत है                                       | ३७१         |
| श्रयुक्त है<br>अपन श्रन्यज्ञानसे वेद्य है ऐसा माननेमें                                             | 3.4.6      | विशेषणा भौर विशेष्यको ग्रहण करने-<br>वालाएक ही ज्ञान है           | ২ ৩ ২       |
| ग्रनवस्था शातीः है<br>जो ग्रपनेको नहीं जान सकता वह ग्रन्य                                          | ₹€•        | विशेषसा-विशेष्य ज्ञानोंको भिन्नमान-<br>कर उनकी शीघ्र वृत्तिकेलिये |             |
| पदार्थको कैसे जान सकता है ?<br>स्वयंको अप्रत्यक्ष ऐसे ज्ञानसे यदि                                  | ३६१        |                                                                   | ३७४         |
| पदार्थको प्रत्यक्ष कर सकते है तो<br>अन्यके ज्ञानसे भी पदार्थको प्रत्यक्ष<br>कर सकता है ? इस तरह तो |            |                                                                   | ₹७£         |
| ईश्वरके ज्ञान द्वारा संपूर्ण पदार्थीं-<br>को जानकर सभी प्रार्गी सर्वज्ञ<br>बन सकते हैं?            | <b>352</b> | मनको परवादीने ग्रनाधेय, ग्रप्रहेय                                 | ७७ ह        |
| सभीके ज्ञानोंमें स्वपरप्रकाशकपना है                                                                | 363        | माना है ग्रतः ऐसे मनसे ग्रास्माका                                 | _           |
| जैसे महेश्वरका ज्ञान स्वपरप्रकाशक है                                                               | ""         | उपकार होना असंभव है<br>ग्रहष्टदारा मनको प्रेरित करना भी           | ३७८         |
| वैसे सभीका ज्ञान है ग्रतस्यह                                                                       | i          |                                                                   | 3 e £       |
| है कि महेश्वरका ज्ञान संपूर्ण                                                                      |            | ईश्वरादिके अनेकों ज्ञान मानते हो                                  |             |
| पदार्थीका प्रकाशक है सौर                                                                           |            | सो प्रश्नमञ्जान स्तृते हुए दूसरा                                  |             |
| सामान्य प्रासीका ज्ञान स्वके                                                                       |            | ज्ञान उत्पन्न होता है अथवा उसके                                   |             |
| साथ कतिपय पदार्थीका प्रकाशक है                                                                     | 148        | नष्ट होनेपर दूसरा उत्पक्ष होता है ?                               | 350         |
| ज्ञानके साथ इत्त्रियोंका सजिक्छ नहीं.                                                              |            | प्रथमशानको हिलीयज्ञान कानता है ऐसा                                |             |
| हो सकता                                                                                            | ३६४        |                                                                   | <b>३</b> ⊏१ |

| विषय                                             | Ā    | विषय                                  | 9       |
|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------|
| समवायसंबंधसे धपना ज्ञान धपनेमें                  |      | प्रामाण्यवादका पूर्व पक्ष ४०          | 08-80   |
| रहता है ऐसा कहना ग्रसिद्ध है                     | 358  | प्रामाण्यवाद                          |         |
| धनवस्थाको दूर करनेके लिये महेरवरमें              |      | (मीमांसक) ४०६                         | -850    |
| तीन चार ज्ञानोंकी कल्पनाकरे                      |      | सूत्र ११-१२ का द्मर्थ                 | <br>8c1 |
| तो भी वह दोव तदवस्य ही रहेगा                     | 352  | सूत्र १३ का ग्रथं                     | 801     |
| <b>प्रथं</b> की जिज्ञासा होनेपर मैं (ग्रथंज्ञान) |      | मीमांसक प्रमालमें प्रामाण्य स्वतः ही  | •       |
| उत्पन्न हुआ है ऐसी प्रतीति                       |      | भाता है ऐसा मानते हैं                 | Yes     |
| किसको होती है                                    | ३८६  | जिसकी अपेक्षा स्वतः प्रामाण्य है या   | •       |
| ज्ञानको जाननेके लिए धन्य ग्रन्य ज्ञानों          |      | उत्पत्ति या स्वकार्यकी ग्रपेक्षा !    | 800     |
| की कल्पना करे तो ग्रनवस्था ग्राती                |      | मीमांसकद्वारा स्वतः प्रामाण्यवादका    |         |
| हो सो बात नहीं, ग्रागे तीन चार                   |      | विस्तृत समर्थन ४१                     | o-838   |
| से भाधक ज्ञान विषयांतर संचा-                     |      | गुरासे प्रामाण्य भाता है ऐसा जैनका    |         |
| रादि होनेसे उत्पन्न ही नहीं                      |      | कहना श्वसिद्ध है क्योंकि गुराकी       |         |
| होते ?                                           | 355  | ही सिब्धि नहीं है                     | 81.     |
| नित्य श्रात्मामें कमसे द्वानोत्पत्ति होना        |      | प्रत्यक्षके समान अनुमानसे भी गुर्गोकी |         |
| भी जमता नही                                      | 358  | सिद्धि नहीं होती                      | * 8 8   |
| ग्रदृष्ट ग्रादिके कारण तीन चार से                |      | इन्द्रियोंके नैमंत्यको गुरा कहना      |         |
| भविक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं                 |      | गलत है                                | 868     |
| ऐसाकहनाभी युक्त नहीं                             | ३६२  | प्रामाण्य किसे कहना ?                 | 845     |
| <b>ज्ञानकोस्वपर प्रकाशक सिद्ध क</b> रनेके        |      | स्वतः में जो असत है वह परके द्वारा    |         |
| लिये दिया गया दीपकका इष्टांत                     |      | कराया जाना अशक्य है                   | 888     |
| साध्यविकल हो सो बात नहीं                         | ₹& ₹ | पदार्थको उत्पत्तिमें कारसकी घपेका     |         |
| ज्ञानमें स्व ग्रौर परको जाननेकी                  |      | हुआ करती है न कि स्वकार्यमें          |         |
| योग्यतामाने नो दो शक्तियां या                    |      | प्रवित्त                              | 880     |
| स्वभाव मानने होंगे स्नौर वे दोनों                |      | प्रमासकी क्रिकें भी परकी अपेक्षा      |         |
| ग्रभिन्न रहेंगी तो स्वभावोंका ग्रनु-             |      | नहीं है                               | ४१५     |
| प्रवेश होगा इत्यादि दूषरा जैन पर                 |      | संवादकज्ञानद्वारा प्रामाण्य मानना     | •       |
| लागू नहीं होते                                   | 368  | गलत है                                | ४१६     |
| ज्ञानांतर वैद्यज्ञानवादके शंक्ष्मका              | .    | श्चर्यकियाद्वारा श्रामाण्य आता है ऐसा |         |
| सारांश ३६५                                       |      | कहना ठीक नहीं                         | ४२२     |

| विषय                                        | åä          | विषय                                        | āā    |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------|
| हम मीमांसक द्यप्रामाण्यको परसे द्याना       |             | लोकप्रसिद्ध बात है कि गुए।वानपुरुषके        |       |
| मानते हैं                                   | <b>ક</b> રક | कारण भागम वचनमें प्रमाणता                   |       |
| प्रमासके स्वकार्यमें भी परकी भ्रपेक्षा नहीं | 884         | माती है                                     | ४४२   |
| जैनद्वारा मीमांसकके स्वतः प्रामाण्य-        |             | जैसे प्रामाध्यकी उत्पत्तिमें परकी भपेक्षा   |       |
| वादका विस्तृत निरसन ४२९                     | १-४६४       | नहीं रहती ऐसा मीमांसकका                     |       |
| मीमांसक इन्द्रियगुलोंका स्रभाव क्यों        |             | कहना खंडित होता है वैसे ऋप्तिमें            |       |
| करते हैं ?                                  | 844         | परकी अपेक्षा नहीं मानना भी                  |       |
| नेत्रादि इन्द्रियकी निर्मलता उसकी           |             | खंडित होता है                               | 883   |
| उत्पत्तिके साथ रहती है ग्रतः वह             |             | "प्रमासमें प्रामाण्य है क्योंकि धर्ष        |       |
| उसका गुरान होकर स्वरूपम। त्र                |             | प्राकट्य होरहा" इत्यादिरूप                  |       |
| है ऐसा मीमांसकने कहा था सो                  |             | मीमांसकका ब्रनुमान प्रयोग                   |       |
| गलत है यदि इस तरह कहेंगे तो                 |             | प्रसत है ४४                                 | 1-88x |
| घटादिके रूप रस।दिको भी गुरा                 |             | श्रनभ्यस्तदशामें संवादकसे प्रामाण्य         |       |
| नहीं कह सकते                                | ¥38         | माता है ऐसी जैन मान्यतापर                   |       |
| दोषोंका समाव ही गुर्गोका सद्भाव             |             | चकक मादि दोष उपस्थित किये                   |       |
| कहलाता है                                   | ४३२         | वे असत हैं                                  | **4   |
| धभाव भी कार्यका जनक होता है                 | ¥₹X         | श्रचंकियाके अर्थी पुरुष पदाचंके गुसादि-     |       |
| जैसे सदोवनेत्र मन्नामाण्यमें कारण है        |             | में लक्ष्यन देकर जिससे प्रवंकिया            |       |
| वैसे गुरावाननेत्र प्रामाण्यमें काररा        | है ४३६      | हो उस पदार्थमें लक्ष्य देते हैं             | ४४५   |
| यदि प्रामाण्य स्वतः होता है तो प्रप्रा-     |             | धनस्यस्त या संशयादि ज्ञानोंमें ही           |       |
| माण्य भी स्वतः होना चाहिये ?                | ४३७         | संवादककी भपेक्षा लेनी पड़ती है              |       |
| घटादिपदार्थ स्वक।रगुसे उत्पन्न होकर         |             | न कि सर्वत्र                                | 8X0   |
| स्वकायंमें स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं       |             | सवादकज्ञान पूर्वज्ञानके विषयको जानता        |       |
| वैसे ज्ञान भी है ऐसा मीमांसकका              | j           | है कि नहीं इत्यादि प्रश्न भयुक्त हैं        | ४४२   |
| कहना ठीक नहीं                               | 358         | बाधकाभावके निश्चयसे स्वतः प्रामाण्य         |       |
| भीमांसक प्रमाणका स्वकार्य किसे कहते         |             | धाता है ऐसा कहना भी गलत है                  |       |
| हैं सो बतावे                                | 880         | इस कथनमें भी अनेक प्रश्न होते हैं           | 828   |
| भगीरुषेय होनेसे वेद स्वतः प्रमाणभूत         |             | प्रमारामें प्रामाण्य तीन चार ज्ञान प्रवृत्त |       |
| है ऐसा कहता ठीक नहीं                        | 481         | होनेपर भाता है ऐसा परवादीका                 |       |

98 कथन भी दोष भरा है XX o तीन बार ज्ञानोंके प्रवृत्त होनेका मीमा-सकमतानुसार विवेचन ¥24-850 प्रथम परिच्छेदका संतिम संगल 44**3-**443 प्रामाण्यवादका सारांश ¥68-¥60 प्रस्थक्षेक प्रमाण्यवादका पूर्वपक्ष ¥6= प्रत्यक्षोधेश [ द्वितीय परिच्छेदग्रारंभ ] स॰ १ का अर्थ -849 प्रमासके भेदोंके चार्ट (दो) 840-808 सिर्फ एक प्रत्यक्षको प्रमाण माननेवाले चार्वाकका कथन 808-808 जैन द्वारा प्रत्यक्षेकप्रभागावादका निरसन 843-800 प्रत्यक्षकी तरह अनुमान भी प्रमाण है 803 धनुमान प्रत्यक्ष पूर्वकन होकर तक पूर्वक होता है Sas प्रामाण्य भन्नामाण्यका निर्ह्मय, पर प्राणियोंकी बुद्धिका अस्तित्व भौर परलोकादिका निषेध करने के लिये चार्वाकको भी अनुमानकी जरूरत है एए४ प्रमेयदित्वात प्रमासक्तित्ववादका पूर्वपक्ष 368-568 प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्व विचार (बौद्ध) ४८०-४८६ सूत्र नं• २ का धर्व Xe. प्रमेय (पदार्थ) दो प्रकारका होनेसे प्रमाण दो प्रकारका है ऐसा

विषय 98 बौद्धका कहना ठीक नहीं ¥59 प्रमेबद्वित्व प्रमागाद्वित्वका ज्ञापक क्य बनता है ? ज्ञात होकर या श्रज्ञात होकर ? ज्ञात होकर कही तो किस प्रमाशासे ज्ञात हुआ।? न प्रत्यक्षद्वारा ज्ञात हो सकता है न भनुमान द्वारा ज्ञात हो सकता है बौद्ध मतानुसार प्रत्यक्ष तो स्व-लक्षणाकार है भीर अनुमान सामान्याकार है ¥53-¥5¥ प्रमेयद्वित्वसे प्रमाखद्वित्व माननेवाले बौद्धके खंडनका सारांश 855 आगमविचार 850-868 मीमांसकका भागमको पृथक प्रमास माननेका समर्थन 855 शक्दको धर्मी और धर्यवानको साध्य एवं शब्दको ही हेत् बनाकर शाब्दिक ज्ञानको (आगमको) अनुमानमें अन्तभूत करना गलत है 856-86. शब्द और सर्थका स्विनाभाव नहीं हुआ करता न इन दोनोंका स्थान अभेद ही है 885 मागमप्रमासाका पुषकपन। भीर उसका सारांश 884-868 उपमानविचार 894-899 मीमांसक द्वारा उपमा प्रमासको पृथक मानवा REK-MET अर्थापतिविचार E . V-O . K

| विषय पृष्ठ                                      | विश्वय                                                                | 9.5          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| मीनांसक द्वारा प्रयापतिप्रमासको                 | वह शक्ति एक है कि अनेक ?                                              | K48          |
| पृथक मानना १००-५०३                              | जैनद्वारा नैयायिकके शक्ति विषयक-                                      |              |
| अभावविचार (मीमांसक) ४०४-४१•                     | मंतव्यका निदसन                                                        | <b>X 2 8</b> |
| प्रत्यक्षद्वारा भ्रभावांशको नहीं जान सकते ५०४   | शक्ति प्रत्यक्षगम्य न होकर प्रनुमान                                   |              |
| भनुमानद्वारा भी प्रभावांशको नहीं जान            | गम्य है                                                               | <b>4</b> 3 c |
| सकते ४०४                                        | भतीन्द्रय काक्ति सद्भावकी सिद्धि के                                   |              |
| सभावके प्रागमावादि चार भेद ५०६                  | लिये प्रतिबंधक मिए ग्रादिका                                           |              |
| धभावप्रमागाको नहीं माननेसे हानि ४०७             | हर्षत .                                                               | Kac          |
| सदंशके समान ग्रसदंश इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं ४०६ | मन्निके दाहकार्यमें प्रतिबंधकका सभाव                                  |              |
| अर्थापरोः अनुमाने ऽन्तर्भावः ४११-४२१            | सहकारी मानना असत् है                                                  | x ą (        |
| जैनके प्रमाण द्वे विस्थकी सिद्धि ४११            | प्रतिबंधकमिण भौर उत्तंभकमिण का                                        |              |
| भर्यापत्ति भीर भनुमानमें पृथक-                  | मभाव सहकारी है ऐसा कही तो                                             |              |
| पना नहीं है ४१३                                 | भी ठीक नहीं                                                           | X 3 ?        |
| भर्थापतिको उत्पन्न करनेवाले पदार्थका            | कार्यंकी उत्पत्तिमें कीनसा भ्रभाव सह-                                 |              |
| ग्रविनाभाव किस प्रमाससे जाना                    | कारी होगा ?                                                           | 244          |
| जाता है ? ४१४                                   | शक्तिके प्रभावको सिद्ध करनेके लिये                                    |              |
| धनुमानमें सपक्षका अनुगम रहता है                 | प्रयुक्त हुआ नैयायिकका अनुमान<br>प्रयोग गलत है                        | K 3 K        |
| भौर मर्थापत्तिमें नहीं, त्रतः दोनों-            | अथाग गलत ह<br>आसाघारएा वर्मवाले कारखसे ही कार्य                       | * **         |
| में भेद है ऐसा कहना भी भयुक्त है ११७            |                                                                       | 杜麗芸          |
| वर्षापत्ति बनुमानान्तर्भावका सारांश ४१६-४२१     |                                                                       | 449          |
| शक्तिविवारका पूर्वपक्ष १२२-४२४                  | जैसे धतीन्द्रियस्वरूप घट्टको माना<br>है बैसे धतीन्द्रियस्वरूप शक्तिको |              |
| व्यक्तिस्वरूपविचारः (नैयायिक) ४२४-४४•           |                                                                       | ¥30          |
| श्रामिका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमागासे सिख 🛊 ? ४२४ | शक्तिविद्येषको स्वीकाय किये विना                                      | w 20         |
| सहकारी कारणोंको शक्ति माना तो १२६               |                                                                       | X35          |
| बैनने शक्तिको नित्य माना है या घनित्य ? ५२७     | द्रव्यशिक निस्य है और पर्यायशिक                                       | et en        |
| पदार्थसे शक्ति जिस है कि जिससे ?                |                                                                       | ४ <b>३</b> ८ |
| यदि चित्र है तो यह शक्तिमान की                  | पर्यायक्ति अनेक सहकारी कारशोंसे                                       |              |
| शक्ति है ऐसा संबंध बचन नहीं बनता ३२०            |                                                                       | 35 %         |

| विवय शृष्ठ पदार्थं पूर्व पूर्व शक्तिसे स्वयन्तित होकर साने सागे की शक्ति को स्टपन्न करते हैं प्रेर० प्रत्येक पदार्थं की शक्तियां सनेक हुसा करती हैं प्रेर१                                                            | विषय पृष्ट<br>बद्ध है ऐसा कहना थी ठीक नहीं अध्य<br>प्रमाण पंचकाभावकी विषय करनेवासे<br>ध्रभावध्रमाराखे श्रमास्य पंचका-<br>भाव जाना जाता है ऐसा कहना<br>ध्रमनस्या दोव ग्रुक्त है ४६०                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एक ही कदार्थ में अनेक गत्तियोंका<br>सञ्चरव श्रीचक के उदाहरण से<br>सिद्ध होता है ४४६<br>विशेषार्थ ४४३-४४७<br>अक्तिस्वरूपविचारका सारांश ४४७-४४०                                                                         | तदन्यक्षाननामका द्वितीय प्रभावप्रमाण्<br>भी घटित नहीं होता ४६९<br>धभावद्वारा भी सद्भावकी सिद्धि होती है ४६४<br>मीमांसकके यहां कहे गये प्रागमावादिके<br>लक्षण सुषटित नहीं होते ४६५                                                                                  |
| ग्रयांपतः पुनिविचनं स्थः स्थः स्थः स्थः स्थः स्थः स्थः स्थः                                                                                                                                                           | इतरेतरामान सवाजारएएवमैत ज्यान्।<br>हुए पदार्थका जेतक है सबजा<br>इतरेतराभान घटको कतिपथ पटादि<br>व्यक्तियोसे ज्यान्त कराता है सयजा<br>संपूर्णपटादि व्यक्तियोसे ४६६-४७०<br>प्रमावको भिन्न पदार्थक्य न माने तो<br>सभावनिमित्तकलोकस्यतहार<br>समाह होगा ऐसी स्मक्तेका भी |
| आत्रपानाका स्तरण हाना स्व<br>कारण भी बताते हैं<br>यदि प्रत्यक्षद्वारा भूतलको जान लेने<br>पर भी प्रतियोगीक स्मरण बिना<br>घरका प्रभाव भतीत नहीं होता<br>ऐसा माने तो प्रतियोगी भी श्रमु-<br>भूत होनेपर ही स्मरण योग्य हो | ठीक नहीं १८०१<br>प्रभाव भी धमायका विशेषणा वेन<br>तकता है १०४<br>मीमांसकाभिमत प्रभामांस तादि-<br>स्त्रेत है या स्माधिकात, सम्माध-<br>धर्मत, सम्बद्ध समाधिकात, सम्माध-                                                                                               |
| सकेगा ४३७<br>सांस्य को समझानेके लिये चनुसानप्रमाण्<br>द्वारा सभावांशका ग्रहण होना लिख<br>करके बताते हैं इ४६                                                                                                           | विशेषण्ये नेपसे कमानमें भेद मानवा<br>भी विद्यानहीं होता<br>सत्ताको एककप मानवे हो वो प्रभाव<br>को भी एककप बालना बाहिये रै १७८                                                                                                                                       |
| प्रतियोगीकी निवृत्ति प्रतियोगी से प्रसं-                                                                                                                                                                              | स्याद्वादीके प्रामभावका सकामा . १८०                                                                                                                                                                                                                                |

| विश्वय                                      | ã8             | विषय                                      | 38                  |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|
| प्रध्वंसाभावका लक्षस्य                      | X € \$         | चसु है ?                                  | ६१०                 |
| विनाश भीर विनाशवानमें वादात्म्यादि          |                | गोलक वधुसे किरणे निकलदी हैं तो वे         |                     |
| संबंध नहीं है                               | ४=२            | दिखायी क्यों नहीं देती ?                  | ६१२                 |
| परवादीकी विनाश और उत्पादकी                  |                | यदि नेत्रकरणे धनुमान से सिद्ध हैं तो      |                     |
| प्रक्रिया गलत है                            | KEY            | रात्रिमें सूर्य किरणे भी धनुमान           |                     |
| भ्रभावप्रमागुका प्रत्यक्षादि प्रमागुर्नेमें |                | से सिद्ध कर सकते                          | ६१४                 |
| धतर्भाव करनेका सारां <b>श</b> ५८।           | (- <u>५</u> ८६ | यदि बिलाव ग्रादि के नेत्रों में किरणे हैं |                     |
| विशदत्विचारः ४८९                            | -६०२           | तो उनसे मनुष्यके नेत्रमें क्या            |                     |
| ग्रकस्माद्धुमादिके देखनेसे होनेवाले         |                | भ्राया ?                                  | 484                 |
| धरिन ग्रादिके ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं        |                | चक्षुको प्राप्यकारी सिद्ध करनेको पुनः     |                     |
| कह सकते                                     | ४८६            | धनुमान प्रयोग                             | € ₹ 19              |
| व्याप्तिज्ञानको भी प्रत्यक्ष नहीं कह सकते   | 288            | रूपादीनांमध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्     |                     |
| ग्रस्पष्टज्ञानके विषयमें बौद्धकी शका        | 487            | हेतु भी सदोष है                           | ६१८                 |
| ग्रस्पष्टत्व पदार्थका धर्म नही है ज्ञानका   |                | जिसमें भासुर रूप भीर उष्णस्पर्श           |                     |
| and the second                              | 483            | दोनों भप्रकट हो ऐसा कोई भी                |                     |
| स्पष्टज्ञानावरगाकर्मके क्षणोपशमसे ज्ञान-    |                | . तेजोद्रव्य नहीं है                      | <b>4</b> ? <b>?</b> |
| में स्पष्टता झाती है और ग्रस्पष्ट           |                | अन्द्ररके पुष्पके समान संस्थान वाली       |                     |
| ज्ञानावरणके क्षयोपश्यमसे ग्रस्पृश्ता        | XEX            | ् नेत्र किरणे शुरुमें सूक्ष्म धीर धंतमें  |                     |
| वैशदका लक्षण                                | KEĘ            | विस्तृत होकर पर्वतादि महान                |                     |
| स्वरूप सर्वेदनकी अपेक्षा स्मृति आदि         |                | पदार्थको जानती हैं इत्यादि कथन            |                     |
| ज्ञान भी प्रत्यक्ष है                       | 33%            | श्रसत् है                                 | <b>६२</b> २         |
| विशदत्वक। सारांश                            | <b>६</b> •२    | स्फटिक, काच, ग्रभ्रक ग्रादिसे श्रंतरित    |                     |
| चक्षु सन्निकवंबादका पूर्वपक्ष ६०            | <b>3-</b> 402  | वस्तुको नेवकिरणे कैसे छूती हैं ?          | ६२४                 |
| चभुःसिक्यकर्षवादः ६०६                       | -६३२           | स्फटिकादिका नाश होकर शीध्र अन्य           |                     |
| इन्द्रियत्वात् हेतु चक्षुको प्राप्यकारी     |                | स्फटिकादिका उत्पाद होनेका                 |                     |
| सिद्ध नहीं कर पाता                          | ६०६            | वर्णन                                     | ६२४                 |
| रिश्मचक्षुको कौनसे बनुमानसे सिद्ध           |                | नेत्रकिरणे ग्रतिकठोर स्फटिकादि            |                     |
| करोगे ?                                     | ६०६            | भेदन करती है तो मैले जलका                 |                     |
| कामला ग्रादि दोषसे ग्रसंबद्ध कौनसी          |                | भेदन कर उसमें स्थित वस्तुको               |                     |

| विषय                              | 58                       | विषय                                          | <b>व</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| क्यों नहीं देखती ?                | <b>\$ \$ \$</b>          | सांध्यवहारिकप्रत्यक्षका लक्षरा                | 434      |
| चशुः समाप्तार्थे प्रकाशकं, ।      | प्रत्वासन्नार्थ          | इन्द्रियके दो भेद-द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय | 458      |
| <b>धप्रकाशक</b> त्वात्            | ६२७                      | भावेन्द्रियके दो भेद-लब्धि भीर                |          |
| श्रत्यासन्नार्थं श्रप्रकाशकत्व हे | तु पसिद्धाः              | उपयोग                                         | ६३४      |
| दि दोषसे रहित है                  | ६२८-६२६                  | नैयायकादि का स्पर्शनादि इन्द्रियोंको          |          |
| चक्षु सिक्षकर्षवाद के खंडन        | का सारांश                | धलग धलग पृथिवी भादिसे                         |          |
| •                                 | <b>\$\$0-\$</b> \$\$     | निर्मित मानना गलत है ६३१                      | 438      |
| सांच्यवद्दारिकप्रत्यक्ष           | <b>₹</b> ₹₹- <b>₹</b> 8° | उपसंहार ६३९-                                  | -48•     |



## परमपुज्या, विदुषी, न्याय प्रभाकर, आर्थिका रत्न, १०५ श्री ज्ञानमती माताजी

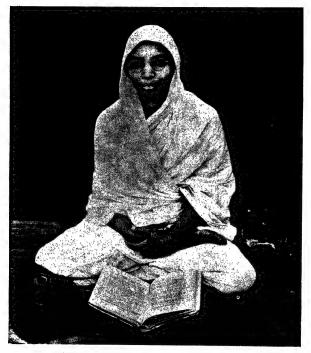

भव्य जोव हिलंकारी, विदुषी मानुवरसताय । वन्दे जानमती मार्थी, प्रमुखां सुप्रधाविकाय ।। वन्य : शृक्षिका दीखा : प्राण्यका दीक्षा : प्राण्यका दीक्षा : शरद् पूर्णिमा चैत्र कृष्णा १ वैसास कृष्णा २ वि• सं• १६६१ वि• सं• २००६ वि• सं• २००१

# <u>୫୫୫ ନ୍ନିଟେଟଟେଟଟେକଟେଟଟେକଟେଟଟେମ୍ବର</u>

# समर्पण

जिन्होंने ग्रजान और मोहरूपी ग्रंधकार में पड़े हुए मुक्तको सम्यग्जान और सम्यक्त स्वरूप प्रकाश पुंज दिया एवं चारित्र युक्त कराया, जो मेरी गर्भाधान किया बिहोन जननी हैं, गुरु हैं, जो स्वयं रत्तत्रय से अलंकृत हैं ग्रीर जिन्होंने अनेवानेक वालक बासिकाओंको कौमार प्रतसे तथा रत्तत्रयसे ग्रलंकृत किया है, जिनकी बुद्धि, विद्या, प्रतिभा और जिनशासन प्रभावक कार्योंका माप दंड लगाना अशक्य है जन आर्थिका रत्न, महान विदुषी, न्याय प्रभाकर परम पुज्या १०५ ज्ञानमती माताजी के पुनीत कर कमलोंमें ज्ञानत्य शद्धा, भक्ति और वंदामिके साथ यह ग्रन्थ सावर समर्पित है।

—आर्थिका जिनमती

*ଵେଖ*ୢୖୄ୴ଵଶରମଣର ଜଣ କର୍ମ ବର୍ଷ କରମ ବର୍ଷ କରମ ହେଉଛ । ଅନ୍ତର୍

#### **\*** मंगलस्तवः \*

वर्द्धमानं जिनं नौमि चाति कर्मक्षयंकरम् । वर्द्धमानं वर्त्तमाने तीर्थ यस्य सूखंकरम् ।।१।। श्री सर्वज्ञमुखोत्पन्ने ! भन्य जीव हित प्रदे । श्री शारदे ! नमस्तुम्य माद्यंत परिवर्जिते ॥२॥ मुलोत्तर गुएगढ्या ये जैनशासन वर्द्धकाः । निर्म्रन्थाः पाणि पात्रास्ते पूष्यन्तु नः समीहितम् ॥३॥ माणिक्यनन्दि नामानं गुण माणिक्य मण्डितम् । बन्दे ग्रन्थः कृतो येन परीक्षामुख संज्ञकः ॥४॥ प्रभाचन्द्र मुनिस्तस्य टीकां चक्रे सुविस्तुताम् । मयाभिवन्द्यते सोऽद्य विघ्ननाशन हेतवे ॥ १॥ पश्चीन्द्रय सुनिर्दान्तं पश्चसंसार भीरुकम्। शान्तिसागर नामानं सुरि वन्देऽघनाशकम ।।६।। बीर सिन्धु गुरुं स्तौमि सूरि गुरा विभूषितम् । यस्य पादयोलंब्धं मे क्षुद्धिका वत निश्चलम् ॥७॥ तपस्तपति यो नित्यं कृशांगो गुरा पीनकः। शिवसिन्ध् गुरुं वन्दे महाव्रतप्रदायिनम् ॥६॥ धर्मसागर श्राचार्यो धर्मसागर वर्द्धने । चन्द्रवत् वर्त्तते योऽसौ नमस्यामि त्रिशुद्धितः ॥६॥ नाम्नी ज्ञानमती मार्या जगन्मान्यां प्रभाविकाम । भव्य जीव हितंकारीं विद्षीं मातुवत्सलां ।।१०॥ ग्रस्मित्रपार संसारे मज्जन्ती मां सुनिर्भरम् । ययावलंबनं दत्तं मातरं तां नमाम्यहम ।।११।। पार्श्वे ज्ञानमती मातुः पठित्वा शास्त्राण्यनेकशः । संप्राप्तं यन्मया ज्ञानं कोटि जन्म सुदूर्लभम् ।।१२॥ तत्त्रसादादहो कुर्वे, देशभाषानुवादनम् । नाम्नः प्रमेय कमल, मार्त्तण्डस्य सुविस्तृतम् ॥१३॥



#### श्रीमाणिक्यनन्द्याचार्यविरचित-परीक्षाम्बस्त्रस्य व्याख्यारूपः

#### श्रीप्रभाचन्द्राचार्यविरचितः

# प्रमेयकमलमार्ताण्डः

श्रीस्याद्वादविद्याये नमः।

सिद्धे घीम महारिमोहहननं कीर्त्ते: परं मस्दिरम्, मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयमुखं सशीतिविध्वसनम् । सर्वप्राणिहितं प्रमेन्दुमवनं सिद्धं प्रमालक्षणम्, संतक्षेतिसि चिन्तयंतु सुचियः श्रीवद्धंमान जिनम् ॥ १ ॥

#### **\* मंगलाचरण** \*

श्री माणिक्यनंदी श्राचार्य द्वारा विरचित परीक्षामुखनामा सूत्रग्रन्थ की टीका करते हुए श्री प्रभावन्द्राचार्य सर्व प्रथम जिनेन्द्रस्तोत्रस्वरूप मंगलक्लोक कहते हैं— कि जो सिद्धिमोक्ष के स्थानस्वरूप हैं, मोहरूपी महाशत्रु का नाश करने वाले हैं, कीतिदेवी के निवास मंदिर हैं अर्थात् कीतिसंगुक्त हैं, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी हैं, श्रक्षय सुख के भोक्ता हैं, संशय का नाश करने वाले हैं, सभी जीवों के लिये हितकारक हैं, कान्ति के स्थान हैं, श्रष्ट कर्मों का नाश करने से सिद्ध हैं तथा ज्ञान ही जिनका लक्षण है अर्थात् केवलज्ञान के धारक हैं ऐसे श्री वर्द्धमान भगवान् का बुद्धिमान् सज्जन निज मन में ध्यान करें—चिन्तवन करें।

टिप्पर्गी के ब्राधार से इस मंगलाचरण का ब्रन्य दो प्रकार से भी झर्य हो सकता है घर्यात् यह मंगलस्लोक अर्हन्तदेव, शास्त्र तथा गुरु इन तीनों की स्तुति स्वरूप है, इनमें से प्रथम ग्रर्थ श्री झर्हन्तपरमेष्टी वर्द्धमान स्वामी को विशेष्य करके संपन्न हुन्ना ग्रव शास्त्र (प्रथवा यह प्रमेयकमल मार्तण्ड) की स्तुतिरूप दूसरा ग्रर्थ शास्त्रं करोमि वरमञ्चतरावबोधो माणिक्यनन्दिपदपङ्कुजसत्प्रसादात् । धर्ष न कि स्फुटयति प्रकृतं लघीयौ-ल्लोकस्य भानुकरविस्फुरितादगवाक्षः ॥ २ ॥

बताते हैं— विद्वान् सज्जन पुरुष जिन शास्त्र का ध्रपने हृदय में मनन करें, कैसा है शास्त्र—सिद्धिका स्थान है अर्थात् भव्यजीवों को मुक्ति के लिये हेतुभूत है, मोहरूपी शत्रु का कषायों का हनन करने वाला है, कीर्तिप्राप्ति का एक प्रद्वितीय स्थान है, मिध्यात्व का प्रतिपक्षी-अर्थात् सम्यग्दणंन की प्राप्ति में निमित्तभूत है, अक्षयमुख का सार्गदर्शक होने से अक्षयमुखस्वरूप है, समस्त शंकाम्रों को दूर करने वाला है, समस्त प्राण्गण का हितकारी है, प्रभाव-तेज के करने में निमित्त एवं प्रमा-ज्ञान-प्राप्ति में कारण है ऐसा शास्त्र होता है।

गुरुस्तुतिरूप तीसरा अर्थ — एकदेश जिन अर्थात् गुरु जो कि सिद्धि का धाम बतलाने वाले या उस मार्ग पर चलने वाले होने से सिद्धिधाम है, अथवा जीवों के सनोवांछित कार्य की सिद्धि कराने वाले होने से सिद्धि के स्थान स्वरूप हैं, मोह शबु का नाश अर्थात् अनतानुबंधी आदि १२ कषायों का उपशमन आदि करनेवाले, कीति के स्थान अर्थात् जनका यश सर्वत्र फैल रहा है, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी मतलब अपनी वासी तथा लेखनी के द्वारा मतांतररूप मिथ्यात्व का विध्वंस करने वाले, तथा स्वयं सम्यग्दर्शन संयुक्त, तेजयुक्त, प्रमालक्षण अर्थात् प्रमाण का लक्षण करने में निपुण और प्राणियों के हित्चितक ऐसे श्री गुरुदेव होते हैं, उनका सब लोग चिन्तवन करें। १॥

ग्रव श्री प्रभाचन्द्राचार्य ग्रपनी गुरुभक्ति प्रकट करते हैं तथा सज्जन दुर्जन के विषय में प्रतिपादन करते हैं—

रलोकार्य — ग्रन्पबुद्धिवाला में प्रभावन्द्राचार्य श्री माणिक्यनंदी गुरु के चरण-कमल के प्रसाद से श्रेष्ठ इस प्रमेय अर्थात् विश्व के पदार्थ वे ही हुए कमल उन्हें विकसित करने में मार्तण्ड —सूर्यस्वरूप ऐसे इस शास्त्र को करता हूं, ठीक ही है, देखो जगत में छोटा सा भरोखा भी सूर्यकिरणों से हिष्टिगोचर पदार्थों को स्पष्ट नहीं करता है क्या ? अर्थात् करता ही है, वैसे ही मैं कमबुद्धिवाला होकर भी गुरुप्रसाद से शास्त्र की रचना करने में समर्थ होऊंगा ।।२।। ये नूनं प्रथमित नोऽसमगुणा मोहादवज्ञां जनाः, ते तिक्षम्तु न तान्प्रति प्रयतितः प्रारम्पते प्रकमः । संतः सन्ति गुणानुरागमनसो ये बीधनास्तान्प्रति, प्रायः धाष्मकृतो यदत्र हृदये कृतः तदाख्यायते ॥ ३ ॥ त्यत्रति न विद्यानः कार्यपुढिज्य धीमान् खलजनपरिकृतः। स्पर्धते किन्तु तेन । किमु न वितनुतेऽकः पद्मवीधं प्रवुद्ध-स्तयद्वितिवषायी शीतरिष्मर्यदीह ॥ ४ ॥ प्रजाहमधीयं हिण्दा मित्रं सुश्रीकमुख्यतमुख्यत् । विपरीतवन्युसङ्गितमुद्दिगरित हि कुवलयं कि न ॥ १ ॥

इस संसार में यद्यपि बहुत से पुरुष मोहबहुलता के कारण ईर्ष्यालु-गुर्गों को सहन नहीं करने वाले अथवा वक्बुद्धिवाले हैं। वे इस ग्रंथ की अवज्ञा करेंगे; सो वे रहे आवें, हमने यह रचना उनके लिए प्रारम्भ नहीं की है, किन्तु जो बुद्धियान् गुणानुरागी हैं उनके लिये यह माणिक्यनंदी के परीक्षामुख ग्रंथकी टीका प्रवृत्त हुई है।।३।।

जो बुद्धिमान् होते हैं वे प्रारव्ध कार्य को दुष्ट पुरुषों की दुष्टता से घबड़ा-कर नहीं छोड़ते हैं, किन्तु और भी भ्रव्छी तरह से कार्य करने की स्पर्धा करते हैं, देखिए— चन्द्र कमलों को मुरभा देता है तो भी क्या सूर्य पुनः कमलों को विकसित नहीं करता अर्थात् करता ही है ॥४॥

प्रजड़, निर्दोष, शोभायुक्त ऐसे मित्र को देखकर क्या जगत् के जीव विपरीत संगति को नहीं छोड़ते हैं ? अर्थात् छोड़ते ही हैं, प्रथवा सूर्य के पक्ष में-जो अजल-जल से नहीं हुआ, निर्दोष-रात्रि से युक्त नहीं, तेजयुक्त है ऐसे सूर्य के उदय को देखकर भी कुवलय-रात्रिविकासी कमल धपनी विपरीतबन्धु संगति को प्रवित् चन्द्रमा की संगति को नहीं बतलाता है क्या ? अर्थात् सूर्य उदित होने पर भी कुमुद संतुष्ट नहीं हुआ तो मालूम पड़ता है कि इस कुमुद ने सूर्य के विपक्षी चन्द्र की संगति की है, इसी प्रकार सज्जन के साथ कोई व्यक्ति दुष्टता या ईष्यां करे तो मालूम होता है कि इसने दुष्ट की संगति की है।।१।।

श्रीमदकलङ्कार्थोऽज्युत्पन्नप्रज्ञेरवगन्तुं न श्ववयत इति तद्दश्रुत्पादनाय करतलामलकवत् तदर्थ-मृद्धृत्य प्रतिपादयितुकामस्तत्त्परिज्ञानानुष्रहेच्छाप्र रितस्तदर्थप्रतिपादनप्रवर्णं प्रकरणप्रिदमाचार्यः प्राह् । तत्र प्रकरणस्य सम्बन्धाभिषेत्ररहितत्वाशङ्कापनोदार्थं तद्रिषयेसस्य चाऽप्रयोजनवस्तपरिहारानिभमत-प्रयोजनवस्त्वयुद्धसाक्षस्यानुष्ठानत्विनराकरणदक्षमञ्जुष्णसकलशाक्षार्थसग्रहसमर्थं 'प्रमाण्' इत्यादि-क्लोकमाङ्ग

भावार्ष —यहां पर प्रभावन्द्राचार्य ने प्रसिद्ध किव परंपरा के अनुसार परीक्षामुख सूत्र की टीका स्वरूप प्रभेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थ की रचना के शुरुष्ठात में सज्जन प्रशंसा ग्रीर दुर्जन निदा का वर्णन क्लोक नं० ३-४-४ में किया है, इन क्लोकों का सारांश यह है कि इस जगत में मोहनीय कर्म के उदय के वशवर्ती-जीव दूसरों के गुणों के सहन नहीं करते हैं, गुणों में भी दोषों का ग्रारोप करते हैं, किन्तु बुद्धिमान अपने प्रारब्ध किये हुए सक्कार्य को नहीं छोड़ते हैं, रात्र में कमल मुरक्ताते हैं इसलिए सूर्य कमलों को विकसित न करे सो बात नहीं है। सज्जनों का कार्य निर्दोध विवेक-पूर्ण तथा सुन्दर होता है तो भी दुर्जन उनकी उपेक्षा करके उत्तरे निदा है करते हैं, किन्तु ऐसा करने से इन्हीं दुर्जनों को दुर्जनता प्रकट होती है, जैसे कि निर्दोध प्रकाशमान श्रीयुक्त सूर्य उदित होते हुए भी यदि कुमुद (रात्रिविकासी कमल) खिलते नहीं हैं तो इसीसे उन कुमुदों की सदोषता ग्रव्यीत् रात्रि में खिलना सिद्ध होता है।

श्री अकलंक आचार्य द्वारा कहे हुए जो ग्रन्थ हैं वे ग्रति गृहन गंभीर प्रथंवाले हैं, उन्हें अल्पवृद्धिवाले व्यक्ति समभ नहीं सकते, अतः उन्हें वे समभ में आजावें इसलिये तथा उनकी बृद्धि विकसित होने के लिये हाथ में रखे हुए प्रांवले के समान स्पष्टरूप से उन्हीं अकलंक के अर्थ को लेकर प्रतिपादन करने की इच्छा को रखने वाले, आचार्य अकलंकदेव के व्यायप्रन्थ का विभोपज्ञान तथा शिष्योंका अनुग्रह करने की इच्छा से प्रेरित होकर उस न्याय अंथ के अर्थ का प्रतिपादन करने में दक्ष ऐसे इस प्रकरणा को ग्रथांत् परीक्षा मुख सूत्रको माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं।

शास्त्र की शुरुवात करते समय संबंधाभिधेय रहित की शंका को दूर करने के लिये अर्थात् शास्त्र में संबंधाभिधेय है इस बात को कहते हुए तथा अप्रयोजन का परिहार और अनिभात प्रयोजनव्युदास-यह शास्त्र अप्रयोजनभूत हो या अनिष्ट प्रयोजनवाला हो ऐसी शका को दूर करते हुए और अश्वयानुष्ठान का निराकरण करने में चतुर संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को संग्रह करने में समर्थ ऐसे प्रथम श्लोक को माणिक्यनदी आचार्य कहते है।

#### प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति बक्ष्ये तयोर्छक्ष्म सिद्धमन्यं लघीयसः ॥१॥

सम्बन्धाभिधेयशक्यानुष्ठानेष्टप्रयोजनवन्ति हि शास्त्राग्धि प्रक्षाविद्वराद्रियन्ते नेतराग्षि-सम्बधा-भिधेयरहितस्योन्मतादिवाक्यवत्; तद्वतोऽप्यप्रयोजनवतः काकदन्तपरीक्षावत्; श्रनभिमतप्रयोजनवतो

## प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्जक्ष्म सिद्धमन्यं रुघीयसः ॥१॥

प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से विपर्यय-प्रयं की सिद्धि नहीं होती है, इसलिये उन दोनों का याने प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण जो कि पूर्वीचार्य प्रणीत है तथा जिसमें अल्प अक्षर हैं ऐसे लक्षण को अल्पबृद्धिवाले भव्यजीवों के लिये कहुंगा—

भावार्ष —श्री माणिक्यनंदी घावार्य ने परीक्षामुख नामक प्रत्थ को सूत्र बढ रचा है, इस प्रत्थ के प्रारंभ में मंगल स्वरूप मंगलाचरण क्लोक कहा है, उसमें ध्रपने ग्रन्थ रचना के विषय में दो विशेषण दिये हैं, एक ग्रत्यम घौर दूसरा सिद्धम, यह ग्रन्थ सूत्र-रूप है और सूत्र का लक्षण क्लोक — ग्रत्याक्षरमसंदिग्धं, सारबिद्धकतो मुखम । अस्तोभमनवर्धं च सूत्र सूत्रविदो विदुः।।।। जिसमें अक्षर थोड़े हों जो संग्रय रिहत हो, सारभूत हो, जगध्मिद्ध शब्दों के प्रयोग से युक्त हो अर्थाद जिसमें जगत् प्रसिद्ध पदों का प्रयोग हो, विस्तृत न हो और निर्दोष हो ऐसी ग्रन्थ रचना या शब्द रचना को सूत्रों के जानने वालों ने सूत्र कहा है। इस प्रकार का सूत्र का लक्षण इस परीक्षामुख ग्रन्थ में पर्णंक्य से मौजूद है, ग्रतः श्री माणिक्यनंदी श्राचार्य ने घपने इस मंगलाचरणक्प प्रथम क्लोक में कहा है कि मैं अल्प में — ग्रत्याक्षरक्प में ही इस ग्रन्थ की रचना करूंगा। दूसरा विशेषण "सिद्धम्" है, यह विशेषण ग्रन्थ की प्रामाणिकता की सिद्ध करता है, ग्रर्थात् श्री माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं कि मैं जो भी ग्रन्थ रचना करूंगा उसमें सभी प्रकरण पूर्वाचार्य प्रसिद्ध ही रहेंगे में अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा, इस प्रकार आचार्य ने ग्रपनी लघुता श्रीर ग्रन्थ की प्रामाणिकता वतलाई है।

शास्त्र संबंधाभिवेय, शक्यानुष्ठान, स्रौर इष्ट प्रयोजन से युक्त हुआ करते हैं उन्हीं का बुद्धिमान भ्रादर करते हैं, भ्रन्य का नहीं, जैसे उन्मत्त पुरुष के संबंध रहित वा मानुविवाहोपदेशवत्; भ्रशस्यानुष्ठानस्य वा सर्वज्वरहरतक्षकचूडारत्नालङ्कारोपदेशवत् तैरनादर-स्पीयत्वात् । तद्कम्—

> सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रीता श्रोतु प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्य: सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १ ॥ [ मोमाताश्लो० प्रतिज्ञासू० श्लो० १७ ] सर्वस्यीव हि शास्त्रसम् कर्मेणो वाणि कस्यचित् । यावस्त्रयोजनं नोक्तं ताबसस्केन पृह्यताम् ॥ २ ॥ [ मोमावाश्लो० प्रतिज्ञासू०श्लो० १२ ]

वाक्य का ग्रादर नहीं होता है। तथा संबंध युक्त भी अप्रयोजनी भूत वाक्य काकके दांत की परीक्षा करने वाले वचन के समान वेकार—ग्रनादरणीय होते हैं, अनिभमत प्रयोजन को करने वाले वचन के समान वेकार—ग्रनादरणीय होते हैं, अनिभमत प्रयोजन को करने वाले वाक्य तो मानृ विवाहोपदेश के समान ग्रयोग्य होते हैं। तथा सर्व प्रकार के बुखार को दूर करने वाला नागफणास्थित मणिके द्वारा रचे हुए अलंकार के वचन समान ग्राथव्यानुष्ठानरूप वचन सज्जनों के ग्रादर योग्य नहीं होते हैं। मतलब यह हुमा कि संबंध रहित वाक्य से कुछ प्रयोजन नहीं निकलता जैसे-दश अनार, छः पूए इत्यादि संबंध युक्त होकर भी यदि वह प्रयोजन रहित हो तो वह भी उपयोगी वहीं है-जैसे-कौवा के कितने दांत हैं इत्यादि कथन कुछ उपयोगी नहीं रहता है। प्रयोजन भी इष्ट हो किन्तु उसका करवा शक्य न हो तो वह अशक्यानुष्ठान कहलाता है जैसे—नाग के फणा का मणि सब प्रकार व ज्यस्को दूर करने वाला होने से इष्ट तो हैं किन्तु उसे प्राप्त करवा शक्य है सो इस चार प्रकार के संबंधानि होने से इष्ट तो हैं किन्तु उसे प्राप्त करवा शक्य है सो इस चार प्रकार के संबंधानि होने से इप्ट तो हैं किन्तु उसे प्राप्त करवा श्रयक्यानुष्ठान स्वरूप जो वाक्य रचना होती है उसका बुढिमान लोग बादर नहीं करते हैं, श्रतः ग्रन्थ इन दोषों से रहित होना चाहिये। अब यहां उन्हीं संबंधादिक के विषय का वर्णन मीमांसक के मीमांसा श्रवोक्षवार्तिक का उद्धरण देकर करते हैं—

जिसका ग्रयं प्रमाण से सिद्ध है ऐसे संबंधवाले वाक्यों को सुनने के लिये श्रोतागण प्रवृत्त होते हैं, अत. शास्त्र की आदि में ही प्रयोजन सहित संबंध को कहना चाहिये।। १।।

शास्त्र हो बाहे कोई कियानुष्ठान हो जब तक उसका प्रयोजन नही बताया है तब तक उसे ग्रहण कौन करेगा।।२।। श्वनिर्दिष्टफलं सर्व न प्रेक्षापूर्वकारिभिः ।

शास्त्रमाद्रियते तेन वाच्यमधे प्रयोजनम् ॥ ३ ॥

शास्त्रस्य तु फले जाते तत्प्राप्त्याशावशीकृताः ।

प्रेक्षावन्तः प्रवर्शन्ते तेन वाच्यं प्रयोजनम् ॥ ४ ॥

यावन् प्रयोजनेनास्यसम्बन्धो नाभिधीयते ।

प्रसम्बद्धप्रलापित्वाद्भवेतावदसङ्गतिः ॥ ४॥

[ मीमासाम्मे > प्रतिज्ञास् > क्लो > २ • ]

तस्माद् व्याक्याङ्गमिन्छद्भिः स्हेतुः सप्रयोजनः ।

शास्त्रावतारसम्बन्धोवाच्यो नान्योऽस्ति निष्फलः ॥६॥ हित ।

तत्रास्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभासयोर्लक्षग्मभिषेयम् । अनेन च सहास्य प्रतिपाद्यप्रतिपादक-भावलक्षणः सम्बन्धः । शक्यानुष्ठानेष्ठपयोजनं तु साक्षात्तत्लक्षणुष्युत्पत्तिरेब-'इति वक्ष्ये तयोर्लक्षमं

जिसका फल नही बताया है ऐसे सब प्रकार के ही शास्त्रों का बुद्धिमान् भ्रादर नहीं करते हैं, इसलिए शुरु में ही प्रयोजन बताना चाहिए।।३।।

शास्त्र का प्रयोजन जब मालूम पड़ता है तब उस फल की प्राप्ति की भ्राशा से युवत हुए विद्वदूगण उस शास्त्र को पढ़ने-प्रहण करने में प्रवृत्त होते हैं, म्रतः प्रयोजन भ्रवस्य कहना होगा।।४।।

जब तक इस वाक्य का यह बाक्य — पदार्थ है ग्रीर यह फल है ऐसा संबंध नहीं जोड़ा जाता है तब तक वह बाक्य ग्रसंबद्ध प्रलाप स्वरूप होने से ग्रयोग्य ही कहलाता है।।।।।

इसलिए जो ग्रन्थकर्ता शास्त्रव्याख्यान करना चाहते हैं उनको उस शास्त्र का कारण, प्रयोजन —फल तथा शक्यानुष्ठानादि सभी कहने होगे, ग्रन्यथा वह ग्रन्थ निष्फल हो जावेगा ॥६॥

इन संबंधादिके विषयों में से इस प्रकरण अर्थात् परीक्षामुख ग्रन्थ का प्रमाण भीर प्रमाणाभास का लक्षण कहना यही अभिषेय है, इसका इसके साथ प्रतिपाद्य इत्यनेनाऽभिष्ठीयते । 'प्रमाणादर्थसंसिद्धः' इत्यादिकं तुपरम्परयेति समुदायार्थः। प्रथेदानीं म्युत्पत्तिद्वारेणाऽवयवार्थोऽभिष्ठीयते । श्रत्र प्रमाण्यक्दः कर्तृ करण्णावसाधनः-प्रव्यपयियोभेदाऽभेदात्मकत्वात्
स्वातन्त्र्यसायकतमत्वातिगवसापेद्रयातद्भावादिरोधात् । तत्र क्षयोपद्यमिवशेषवशात्-'स्वपरप्रमेयस्वरूपं प्रमिमीते यथावज्जानाति' इति प्रमाणुमात्त्रम् स्वपर्यहणुपरिण तस्यापदतन्त्रस्वाऽऽत्मम एव हि
रूपुं सामग्रमाण्याकदेनाभिष्यानं,स्वातन्त्र्येण त्वनाक्षतत्वान्-स्वपरप्रभाशात्मकस्य प्रदीपादेः प्रकाशान्धानवत् । साथकतमत्वादिविवसायो तु—प्रमीयते येन तत्प्रमाणं प्रमितमात्रं वा-प्रतिबन्धायाये प्रापुभू तिवज्ञानपर्यायस्य प्राधान्येनाश्यरणात् प्रदीपादेः प्रभाभारात्मकप्रकाशवत् ।

प्रतिपादक माववाला संबंध है, इसमें शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजन तो यही है कि प्रमाण भीर तदाभास के जानने में निपूराता प्राप्त होना इस बात को "बक्ष्ये" कहंगा इस पद के द्वारा प्रकट किया है इसका साक्षात फल अज्ञान की निवृत्ति होना है, प्रमागा से अर्थ की सिद्धि होती है इत्यादि पदों से तो इस ग्रन्थका परंपरा फल दिखाया गया है, इस प्रकार प्रथम श्लोक का समुदाय ऋर्य हुन्ना, श्रद एक एक पदों का अवयवरूप से उनकी व्याकरण से व्यूत्पत्ति दिखलाते हैं, इस श्लोक में जो प्रमाणपद है वह कर्त साधन, करणसाधन, भावसाधन इन तीन प्रकारों से निष्पन्न है, क्योंकि द्रव्य ग्रीर पर्याय दोनों ही ग्रापस में कथंचित भेदा-भेदात्मक होते हैं। स्वातन्त्य विवक्षा, साधकतमविवक्षा और भावविवक्षा होने से तीनों प्रकार से प्रमाए। शब्द बनने में कोई विरोध नहीं आता है। कर्त्साधन स्वातन्त्य विवक्षा से प्रमागा शब्द की निष्पत्ति कहते हैं - क्षयोपशम के विशेष होने से अपने को और पर रूप प्रमेय को जैसा का तैसा जो जानता है वह प्रमाण है, "प्रिमिमीते अर्थात् जानाति इति प्रमाणं" कर्त साधन है, मायने आत्मा अर्थात् अपने और पर के ग्रहण करने में परिएत हम्रा जो जीव है वही प्रमारण है, यह कर्त साधन प्रमारण शब्द के द्वारा कहा जाता है। क्योंकि स्वातन्त्र्य विवक्षा है, जैसे अपने और पर को प्रकाशित करने वाला दीपक स्वपर को प्रकाशित करता है ऐसा कहा जाता है। साधकतमादि विवक्षा होने पर "प्रमीयते ग्रनेन इति प्रमाणं करण साधनं" ब्रथवा प्रमितिमातं वा प्रमाणं भावसाधन प्रमाण् पद हो जाता है, इन विवक्षाओं में जाना जाय जिसके द्वारा वह प्रमाण है अथवा जानना मात्र प्रमारा है ऐसा प्रमाण शब्द का अर्थ होता है, इस कथन में मूख्यता से प्रतिबंधक-ज्ञानावरलादि कर्मों का अयाय अथवा क्षयोपशम होने से उत्पन्न हुई जो ज्ञानपर्याय है उसका माश्रय है-जैसे दीप की कांति युक्त जो शिखा-लौ है वही प्रदीप है। इस

भेदाभेदयोः परस्परपिहारेणाबस्थानादन्यतरस्येव वास्तवस्वादुभयात्मकत्वमथुक्तम्; इत्य-समीक्षिताभिधानम्; बावकप्रमाणाभावात् । अनुपलम्भो हि बाधकं प्रमाणम्, न चात्र सोऽस्तिसकल-भावेषुभयात्मकत्वग्राहकत्वेनैवाखिलाऽस्खलद्यस्ययप्रतीतेः । विरोधो बाधकः; इत्यप्यसमीचीनम्; उपलम्भसम्भवात् । विरोधो ह्यनुपलम्भसाध्यो यथा-नुरङ्गमोत्तमाङ्गे श्रङ्गस्य, प्रन्यथा स्वरूपेणापि तद्वतो विरोधः स्यात् । न चानयोरेकत्र वस्तुन्यनुपलम्भोस्तिप्रभेदमात्रस्य भेदमात्रस्य वेतरनिरपेक्षस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । कल्पयताप्यभेदमात्रं भेदमात्रं वा प्रतीतिरवस्याऽम्युगगमनीया-तिव्रबन्यत्वाद्वस्तु-

प्रकार प्रमास इस पद का व्याकरण के अनुसार निर्हाक्त क्रथं हुआ । इसका सरलभाषा में यह सार हुआ कि प्रमाण मायने ज्ञान या आत्मा है ।

शंका — भेद और अभेद तो परस्पर का परिहार करके रहते हैं अतः या तो भेद रहेगा या अभेद ही रहेगा। ये सब एक साध एक में कैसे रह सकते हैं, प्रधांत् कृत्ं साधन आदि में से एक साधन प्रमाण में रहेगा सब नहीं। इसलिये एक को भेदाभेदरूप कहना अयुक्त है।

समाधान—ऐसा यह कहना ठीक नहीं क्योंकि एक जगह भेदाभेद मानने में कोई बाघा नहीं घाती है, देखिये—यदि भेदाभेद रूप वस्तु दिखाई नहीं देती तो, या भेदाभेद को एकत्र मानने मैं कोई बाधा घाती तो हम आपकी बात मान लेते किन्तु ऐसा बाधक यहां प्रमाण के विषय में कोई है ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ उभयात्मक भेदाभेदात्मक-द्रव्यपर्यायात्मक ही निर्दोणज्ञान में प्रतीत होते हैं।

शंका— भेद भौर स्रभेद में विरोध है—एक का दूसरे में स्रभाव है—यही बाषक प्रमाण है।

समाधान—ऐसा नहीं है, क्यों कि एक दूसरे में वे भेदाभेद रहते ही हैं। म्रतः जब वैसा उपलब्ध ही होता है तब क्यों विरोध होगा, विरोध तो जब वस्तु वैसी उपलब्ध नहीं होती तब होता है, जैसे घोड़े के सीग उपलब्ध नहीं है म्रतः सींग का घोड़े में बिरोध या अभाव कहा जाता है, किन्तु ऐसा यहां नहीं है, यदि वैसे उपलब्ध होते हुए भी विरोध बताया जाय तो स्वरूप का स्वरूपवा से विरोध होने लगेगा। भावाभाव का एक वस्तु में मृतुपंत्र भी नहीं है, उस्ते भेदरहित भ्रकेला अभेद । भेव ही वस्तु में विसायों नहीं देता है, तथा भेद या अभेदमाव की मनवाही कल्पना ही मले कर लो किन्तु प्रतीति को मानना होगा, क्योंकि प्रतीति-अनुभव से ही वस्तु व्यवस्था होती है, ऐसी प्रतीति तो सर्वत्र भेदासेदरूप ही हो रही है तो फिर व्ययं का

व्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति कि तत्र स्वसिद्धान्तविषमग्रहनिबन्धनप्रद्वेषेगु-भ्रप्रामाग्गिकत्व-प्रसङ्कादित्यलमतिभवञ्चेन, भनेकान्तसिद्धप्रकमे विस्तरेगोपक्रमात् ।

वश्यमार्गलक्षरालक्षितप्रमार्गाभेदमनिष्मप्रैत्यानन्तरसकलप्रमार्गाविष्येस।घाररगप्रमार्गलक्षर्य-पुरःसरः 'प्रमार्गाद' इत्येकवचनिर्वेदाः इतः । का हेती । अप्यंतिजीभलप्यते प्रयोजनाधिभिरित्ययों हेय उपादेयक्ष । उपेक्षर्गायस्यापि परित्यजनीयस्वाद्धे यत्वम् ; उपादानिक्यां प्रत्यकमंग्रावाक्षोपादेयस्वम्, हानिक्यां प्रति विषयंपात्तस्वम् । तथा च लोको बदति 'अहमनेनीपेक्षर्गायत्वेन परित्यक्तः' इति । सिद्धिरसतः प्रादुर्भावोऽभिक्षपित्राप्तिभाविकाप्तिभोज्यते । तत्र जापकप्रकररागद् स्रसतः प्रादुर्भावेतसस्याः सिद्धिनेह गृक्षते । समीचीना सिद्धः सिद्धिरर्थस्य सीसिद्धः 'श्रथंससिद्धिः' इति । स्रमेन कारणान्त-

ब्रपना सिद्धान्त रूप बड़ा भारी ब्राग्नह या पिशाच जिसका निमित्त है ऐसा जो भेदाभेद में द्वेष रखना है वह ठीक नहीं है, यदि द्वेष रखोगे तो अप्रमाणिक कहलाग्रोगे, इस प्रकरण पर म्रब बस हो, ग्रयांत् इस प्रकरण पर श्रव और ग्रधिक यहां कहने से क्या लाभ ग्रागे ग्रनेकान्त सिद्धिके प्रकरण में इसका विस्तार से कथन करेंगे।

श्रागे कहे जाने वाले लक्षण से युक्त जो प्रमाण है उसके भेदों को नही करते हुए श्रथांत उनकी विवक्षा नहीं रखते हुए यहां सूत्रकारने संपूर्ण प्रमाणों के विशेष तथा सामान्य लक्षण वाले ऐसे प्रमाण का "प्रमाणात्" इस एकवचन से निर्देश किया है "प्रमाणात्" यह हेतृ अर्थ में पंचमी विभक्ति हुई है, प्रयोजनवाले व्यक्ति जिसे चाहते हैं उसे धर्य कहते हैं। वह उपादेय तथा हेयरूप होता है, उपेक्षणीय का हेय में अन्तर्भाव किया है, वर्योकि उपादान किया के प्रति तो वह उपेक्षणीय पदार्थ कर्म नहीं होता है, श्रीर हेय किया का कर्म बन जाता है, अतः हेय में उपेक्षणीय सामिल हो जाता है जगत् में भी कहा जाता है कि इसके द्वारा मैं उपेक्षणीय होने से छोड़ा गया हूं।

असत् की उत्पत्ति होना अथवा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना अथवा पदार्थ ज्ञान होना इसका नाम सिद्धि है, इन तीन अर्थों में अर्थात् उत्पत्ति, प्राप्ति, ज्ञांक अर्थों में अर्थात् उत्पत्ति, प्राप्ति, ज्ञांक अर्थों में अर्थात् उत्पत्ति अर्थ में से यहां पर ज्ञापक का प्रकरण होने से असत् का उत्पाद होना रूप उत्पत्ति अर्थ नहीं लिया गया है । समीचीन अर्थ सिद्धि को अर्थसंसिद्धि कहते हैं, इस पद के द्वारा अन्य कारण जो कि विपरीतज्ञान कराने वाले हैं उनसे अर्थसंसिद्धि नहीं होती ऐसा कह दिया समक्षना चाहिए। जाति, प्रकृति आदि के भेद से होने वाले उपकारक पदार्थ की सिद्धि का भी यहां ग्रहण हो गया है, इसी को बताते हैं — अकेले अकेले निम्ब, लवसा आदि रसवाले पदार्थों में हम

राहितविषयांसादिज्ञाननिबन्धनाऽपंसिद्धिनिरस्ता । जातिप्रकृत्यादिमेदेनोपकारकार्थसिद्धिस्तु सगृहीता ; तथाहि-केवलिनम्बलवग्यरसादावस्मदादीनां द्वे बबुद्धिविषये निम्बकीटोष्ट्रादीनां जात्याऽभिलाषबुद्धि-स्पन्नायते प्रस्मदाद्धमिलाधिविषये चन्दनादौ तु तेषां द्वे थः; तथा पित्तप्रकृतेरूएएस्पर्धे द्वे थे।-बातप्रकृतेर-भिलाषः—सीतरपर्धे तु वातप्रकृतेद्वे वो न पित्तप्रकृतेरिति । न चैनकानमसत्यमेव-हिताऽहितप्राप्ति-परिहारसमर्थत्वात् प्रसिद्धसत्यज्ञानवत् । हिताऽहितव्यवस्था चोपकारकारकवास्मां प्रसिद्धिति । तदिव स्वपरप्रमेयस्वरूपतिमासिप्रमाराण्मिवाभासत् इति तदाकासम्-बकनमतसम्मताऽबद्धस्य स्वर्षस्यकार्यकारकार्यस्वस्तानाऽनाप्तप्रगृतिताऽऽ-

लोगों को द्वेषबृद्धि होती है, परन्त उन्हीं विषयों में निम्ब के कीडे तथा ऊंट ग्रादि को जाति के कारण ही अभिलाषा बृद्धि पैदा होती है, मतलब-नीम में हमको हेयज्ञान होता है और ऊट भादि को उपादेय ज्ञान होता है, सो ऐसा विपर्यय होकर भी दोनों ही ज्ञान जाति की अपेक्षा सत्य ही कहलावेगे, ऐसे ही हम जिसे चाहते हैं ऐसे ज़न्दन भादि वस्त में उन ऊंट भादि को द्वेष बृद्धि होती है-हेयबृद्धि होती है, पित्तप्रकृतिवाले पुरुष को उष्णस्पर्श में द्वेष श्रीर बात प्रकृतिवाले पुरुष को उसी में श्रिभलाषा होती है श्रीर इसके उल्टे शीतस्पर्श में पित्तवाले को राग-स्नेह ग्रीर वात प्रकृतिवाले को द्वेष पैदा होता है, किन्तु इन दोनों के ज्ञानों को असत्य नहीं कहना, नयों कि यह हेय का परिहार भीर उपादान की प्राप्ति कराने में समर्थ है, जैसे प्रसिद्ध सत्यज्ञान समर्थ है। दूसरी बात यह भी है कि हित श्रीर अहित की व्यवस्था या व्याख्या-लक्षण तो उपकारक ग्रीर अपकारक की अपेक्षा से होता है, जो उपकारक हो वह हित ग्रीर जो भ्रयकारक हो वह ग्रहित कहल।ता है. उसके समान अर्थात स्व पर प्रमेय का स्वरूप प्रतिभासित करने वाले प्रमाण के समान जो भासे-मालम पड़े वह तदाभास कहलाता है, वह तदाभास मायने प्रमाणाभास अनेक प्रकार का है, सभीके मत को माननेवाली है बद्धि जिनकी ऐसे विनय वादी, सर्वथानित्य, सर्वथा क्षिणिक इत्यादि एकान्तमती का तत्त्वज्ञान, भ्राप्तलक्षरा से रहित पूरुषों के द्वारा हुआ श्रागम, सन्निकर्ष, निविकल्पज्ञान, ग्रप्रत्यक्षज्ञान, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञान, प्रविनाभावरहित ग्रनुमानज्ञान, उपमादिज्ञान, संशय, विपर्यय एवं ग्रनध्यवसाय ये सबके सब ही ज्ञान तदाभास - प्रमाणाभास कहलाते हैं, क्यों कि इन ज्ञानों से विषयंय होता है - अपने इच्छित स्वर्ग, मोक्ष का निर्दोष बोध नहीं होता है, तथा इस लोक में सुख दुःख के साधन भूत पदार्थी का सत्यज्ञान प्राप्ति मादि सिद्धियां भी नहीं होती हैं, इलोक में प्रमाण पद पहिले ग्रहण हमा है क्योंकि गमाऽविनाभाविकलिल जुनिबन्धनाऽभिनिबोधादिक संशयविषयाँसानध्यवसायज्ञानं च, तस्माद् विषयंयोऽभिलवितार्थस्य स्वर्गापवगांदेरनवद्यतस्ताधनस्य वेहिकमुखदुःश्वाविसावनस्य वा सम्प्राप्तिव्रक्षिः स्वर्णस्याची विविद्यस्य स्वर्गापवगांदेरनवद्यतस्याधनस्य वेहिकमुखदुःश्वाविसावनस्य वा सम्प्राप्तिव्रक्षिः स्वस्याप्तानस्य निवश्येयद्रप्राप्तः सक्लपुरुवाधोपयोपायात् , निवित्तप्रसास्य प्रेशावना तवर्थस्वात्, प्रमाणेतरविषेक-स्यापि तत्रसाध्यत्वाव । तदाभावस्य तृत्तप्रभावस्य मावस्य । इति' हेल्वयं । प्रवाविक्षद्य-विद्विन्तिवन्धनस्यविति हेतोः 'तथां' प्रमाणतवाधासयो 'लक्ष्म' ग्रसाधारणस्वक्यं व्यक्तिभेदेन तज्जितिनिवित्तवः सक्ष्मां 'वक्ष्ये' कुरुवादनाहंत्वात्तस्वक्षणस्य यथावत्तस्वक्यं प्रस्पष्टं कद्यविष्ये । प्रनेन सन्य-कास्य तद्ववद्वत्यादने स्वातन्त्रव्यव्यापारोऽवसीयते-निवित्तनस्यलक्षणस्य ॥वाववीषाऽन्योपकारत्वित्वन्वतेवित्तिवास्य ।

ननु वेद बश्यमाण प्रमाणेतरलक्षण पूर्वशाक्षाप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं वा? यदि पूर्वशाक्षाऽ-प्रसिद्धम्-तिह्तद्वशुत्वादनप्रयासो नारम्भणीय स्वरुषिदिर्चितत्वेन सतामनादरणीयत्वात्, तस्प्रसिद्धं बह मुख्य है, उभमें प्रधानता ग्रसिद्ध भी नही है, सम्यग्जान मोक्ष का कारण होने से भभी पुरुषार्थों में उपयोगी है, तथा बुद्धिमान् इसी सम्यग्जान के लिये प्रयत्न करते हैं और प्रमाण तथा अप्रमाण का विवेक-भेद भी प्रमाणज्ञान से ही होता है, तदाभास से मोक्षसाधन का जान इत्यादि कार्य नही होते हैं, अतः वह गौण है। "इति" यह प्रव्यय पद हेतु प्रथं में प्रयुक्त किया है, पुरुषार्थं की सिद्धि और ग्रसिद्धि में कारण होने से इस प्रकार "इति" का अर्थ है। "तयो." ग्रयात प्रमाण ग्रीर प्रमाणाभास का लक्षण-प्रसाधारण स्वरूप प्रयक्तिभेद से जो उनका ज्ञान कराने में समर्थ है ऐसा लक्षण कहुंगा लक्षण तो व्युत्पत्ति-सिद्धि करने योग्य होता ही है अतः उसका स्पष्टरूप यथार्थलक्षण कहुंगा, इस "वश्ये" पद से ग्रयकार आचार्य संपूर्ण लक्ष्य और लक्षण भाव को ग्रच्छी तरह जानवेवाले होते हैं, तथा पर का उपकार करने में इनका मन लगा रहता है, ऐसा समभना चाहिये।

र्वका — यह ग्रागे कहा जानेवाला प्रमाग ग्रीर तदाभास का लक्षरा पूर्व के शास्त्रों में प्रसिद्ध है या नहीं, यदि नहीं है तो उसका लक्षण करने में प्रयास करना व्यर्थ है क्योंकि वह तो ग्रपने मनके ग्रनुसार रचा गया होने से सज्जनों के द्वारा आदरणीय नहीं होगा, ग्रीर यदि पूर्व शास्त्र प्रसिद्ध है तब तो बिलकुल कहना नहीं, क्योंकि पिष्ट पेषण होगा।

समाधान — इसका समाधान होने के लिए ही सिद्ध और ग्रस्प ऐसे दो पद दिये हैं। "सिद्ध" इस विशेषण से न्युत्पादन के समान लक्षण करने में स्वतन्त्रता का तु नितरामेतन्न व्युत्सादनीय-पिष्ट्येवरणवम ङ्गादित्याह-सिद्धमस्यम् । प्रथमविशेवणेत व्युत्पादनवस्तन्त-सर्णप्रस्यने स्वातन्त्र्यं परिहृतम् । तदेव माकलङ्कमसं पूर्ववास्त्रपरम्पराप्रमार्णप्रसिद्धं लघूपायेन प्रतिपाद्य अन्नापरिपाकार्यं व्युत्पाद्यते-स स्वरुत्तिविश्वात्यः स्वाप्तिक्षः स्वयुत्तायंत्र प्रतिपाद्य अन्नापरिपाक्षात्यः स्वयुत्तायंत्र प्रत्यक्षः स्वयुत्तायं विशेषयेत्र विविधियात्यं प्रयोजनामावात् । तथाभूतं हि वदन् विसंवादकः स्यात् । 'म्रस्त्मम्' इति विशेषयेन यदस्यत्र प्रतेवस्त्रकः स्वर्त्तार्थ-मान्ध्रम्यत्य स्वयुत्त्यात्यार्थ-मान्ध्रम्यत्र स्वयुत्त्यात्यार्थ-मान्ध्रम्य द्वित् त्वत्वस्त्र स्वयुत्त्यात्यः । वस्तर्यस्त्रम्य स्वयुत्त्राच्यात्रमान्द्रस्त्रम्यावस्त्रम्य स्वयुत्त्राच्यायात्रमान्वरस्त्रियस्य म् विवयस्त्रम्य स्वयः । स्वतिषयेन लय्त्रो ह स्वयस्त्रम्य स्वयः । स्वतिषयेन कृतावर्ते भवेदित्याह-'लवीयसः'। प्रतिषयेन लयवो हि लवीयासः संक्षेत्रस्वय इत्ययंः । कालवारेन कृतावरो भवेदित्याह-'लवीयसः'। प्रतिषयेन लयवो हि लवीयासः संक्षेत्रस्वय इत्ययंः। कालवारेनरिपरिमारणकृत तु लाववं नेह पृक्षतेतस्य ब्युत्वाद्यव्यव्यभिवारात्, अविस्त्रियाविषे ब्युत्वाद

निरसन किया है, अर्थात्— अकलंक देव से रचित जो कुछ लक्षण है जो पूर्वाचार्य प्रणीत शास्त्रपरम्परा से आया है उसीको थोड़े उपायों से शिष्यों की बुद्धि का विकास होने के लिए कहा जाता है, अतः स्वरुचि से नहीं बनाया है, और न प्रमारण से असिद्ध ही है, क्योंकि परोपकार करनेवण्ले प्रन्थकार शिष्य को ठगने में कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। यदि मन चाहः पूर्व शास्त्र से अप्रसिद्ध वाधित ऐसा लक्षण करते तो विसंवादक कहलाते। "अल्पम्" इस विश्लेषण से जो अन्य ग्रन्थ में अकलंकादि के द्वारा विस्तार से कहा है उन्हींके उस प्रमाण तदामास लक्षण को संक्षेप से विनेय-शिष्य-को समक्राले के लिये कहा जाता है, अतः पुनरक्त दोष भी नहीं आता है।

शंका — जो लक्षण प्रत्यग्रत्थों में विस्तारपूर्वक कहा है उसीको यहां संक्षेप से कहेगे तो विस्तार रिचवाले शिष्य उस लक्षण का प्रादर नहीं करेगे। जो पुरुष विशेष को जानना चाहता है वह उस विशेष जान के उपायभून अन्य ग्रन्थ मौजूद होते हुए इस संक्षेपबाले ग्रन्थ में क्या प्रादर करेगा।

समाधान — ऐसा नहीं है. हम ग्रन्थकार तो ग्रन्थ बुद्धिवाले शिष्यों के लिये कहते हैं ग्रयांत् संक्षेप से जो तत्त्व समक्षता चाहते हैं उनके लिये कहते हैं। यहां पर लघुता जो है वह काल की या शरीर की नहीं लेना क्योंकि जो काल से अल्प न हों ग्रयांत् ज्यादा उम्रवाले हों या ग्रन्थ उम्र वाले हों ग्रीर शरीर से छोटे हों या बड़े हों उनको तो कम बुद्धिवाले होने से समकायेंगे, मतलब-जो शिष्य संक्षेप से ट्युट्यत्ति करना चाहते हैं उन शिष्यों के लिये यह ग्रन्थ रचना का प्रयास है, प्रतिपादक तो प्रतिपाद के कस्याऽप्युपनस्भात् । तस्मादभिप्रायकृतमिह लाघवं ग्रह्मते । येषां संक्षेपेश् व्युत्पस्यभिप्रायो विनेयानां तान् प्रतीदमभिषीयते-प्रतिपादकस्य प्रतिपाद्याशयवशर्वातत्वात् । 'प्रकथितम्' [पाशिनि स्० १।४।६१] इत्यनेन कमसंज्ञायां सत्यांकर्मशीप् ।

नतु वेष्टदेवतानमस्कारकररणमन्तरेरणैवोक्तप्रकाराऽऽदिश्लोकाभिष्ठानमानार्यस्याऽयुक्तम् । प्रवि-द्यास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं हि फलमुहिर्यष्टदेवतानमस्कारं कुर्वाणाः शास्त्रकृतः शास्त्रादौ प्रतीयन्ते; इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्; बाङ्नमस्काराऽकरणेषि कायमनोनमस्कारकररणात् । त्रिविषो हि नमस्कारो-मनोवाककायकाररणभेदात् । इत्यते चातिकपूषायेन विनय्ययुत्तादनमनसां घर्मकीर्त्यादीना-मप्येवविषा प्रवृत्तिः-वाङ्नमस्कारकररणमन्तरेरणेव "सम्यप्तानपूत्रिका सर्वपुत्रधर्षसिद्धः" [न्यायविक १।१] इत्यादि वाक्योपन्यासात् । यद्वा वाङ्नमस्कारोऽप्यनेनैवादिस्लोकेन कृतो यन्यकृता; तथाहि-मा ग्रम्तरङ्गवहिरङ्गानन्तज्ञानप्राप्तिहार्यादिश्योः, ग्रम्थते शब्दते येनार्थोऽसावाणः शब्दः, मा चाणस्च

भ्राष्ट्रय के अनुसार कथन किया ही करते हैं। पाणिनिव्याकरण के ''अकथितं'' इस सूत्र से कर्म भ्रथे में ''अल्प सिद्धं लक्ष्म'' इन पदों में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है।

शंका— इष्टदेव को नमस्कार किये विना ही शास्त्रकारने जो शास्त्र की शुरुधात में क्लोक कहा है वह ध्रयुक्त है, क्योंकि निविध्न शास्त्र रचना पूर्ण हो इत्यादि फलों का उद्देय लेकर नमस्कार करके शास्त्रकार शास्त्र रचते हैं ऐसा देखा गया है।

समाधान — यह शंका ठीक नहीं, यथिप वाचिनक नमस्कार न किया हो, किन्तु कायिक तथा मानसिक नमस्कार तो किया हो है, मन, वचन, काय के भेद से नमस्कार तीन प्रकार का होता है। देखा भी गया है कि अन्यमती धर्मकीति ध्रादि ने जल्दी से शिष्यों को ज्ञान हो इस बुढि से वाचिनक नमस्कार किये विना ही "सम्यज्ञान पूर्विका सर्वपुरुषार्थ सिद्धिः" ऐसा प्रारम्भिक सूत्र बनाया है, अथवा प्रत्यकार माणिक्यन्त्री ने इस परीक्षासुख प्रत्य की शुरुधात मे वाचिनक नमस्कार भी किया है, देखिये — अन्तरंग लक्ष्मी अनंतचनुष्ट्य भीर बहिरंग क्षमी अष्ट प्रातिहार्यादिक हैं, उनको "मा" कहते हैं। "प्रथ्यते धर्यः येन असी धणः माच अणक्च माणो, प्रकृष्टो माणो यस्य असी प्रमाणः" प्रध्यात अण कहते हैं शब्द या दिव्यध्विन को, मा अर्थात् सम्बसरण धादि विभूति और अण मायने दिव्यध्विन, ये दोनों गुण असाधारण हैं, अन्य हरि, हर, बह्या में नहीं पाये जाते हैं, अतः उत्कृष्ट गुणीके धारक भगवान् सर्वज्ञ ही "प्रमाण" इस नाम के धारक हुए उनसे अर्थात् अर्हत सर्वज्ञ से अर्थ संसिद्धि होती है भोर तदा-

माणी, प्रकृष्टी महेस्वराखसम्भविनी माणी यस्याऽसी प्रमाणी भववान् सर्वजी दृष्टे ष्टाऽविरुद्धवाक् च, तस्मादुक्तप्रकारार्थपंतिद्विभवित तदभासान्, महेश्वरादेविषयंयस्तत्संसिद्धधमावः । इति वश्ये तयो-लंक्ष्म 'सामग्रीविशेषविद्यतेषिताऽविलावरणमतीन्द्रियम्' इत्याद्यसाधारणस्वरूपं प्रमाणस्य । किवि-शिष्टम् ? सिद्धं वश्यमाणप्रमाणप्रसिद्धम्, तद्विषरीतं नु तदाभासस्य; तबाऽल्पं संक्षिप्तः यथा भवित तथा, लधीयसः प्रति वश्ये वयोर्लक्ष्मेति । शास्त्रारम्भे चाज्यरिमितगुणोदधेर्भगवतो गुरालवव्यावर्णनभेव वाक्स्तुतिरिःयलमतिप्रसङ्गेन ।।

प्रमासाविशेषलक्षसोपलक्षसाकाङ्क्षायास्तत्सामान्यलक्षसोपलक्षसपूर्वकत्वात् प्रमासस्वरूप-विप्रतिपत्तिनिराकरसाद्वारेसाध्यस्यामान्यलक्षसोपलक्षसायेदमभिषीयते —

## स्वापूर्वार्थव्यवमायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥ १ ॥

भास से ग्रयांत् महेरवरादि से विपयंय-ग्रयंसिद्ध का ग्रभाव होता है, इस कारण मैं उन उन प्रमाण ग्रीर तदाभास का लक्षण कहूंगा, ग्रयांत् अहूंतादि का लक्षण "सामग्री विशेष विश्लेषिताखिलावरण मतीन्त्रियमशेषको मुख्यम्" इत्यादि सूत्र से कहूंगा, यह लक्षण कैसा है? सिद्ध है ग्रयांत् प्रमाण का लक्षण तो प्रसिद्ध है ग्रीर तदाभास की समीचोनता सिद्ध नही है, ऐसा वह लक्षण भंक्षिप्तरूप से अल्पत्नृद्धि वालों के लियं कहूंगा। इस प्रकार शास्त्र की आदि में प्रपरिमित गुणों के 'शारक भगवान् के थोड़ से गुणों का वर्णन करता ही वाचिनक नमस्कार है। अतः नमस्कार के विषय में ज्यादा कहने से अव वस रहो। प्रमाण का सामान्य लक्षण पूर्वक ही विशेष लक्षण होता है, ग्रतः प्रमाण के स्वरूप के वारे में जो विवाद है उसे दूर करते हुए ग्रवाधित ऐसा सामान्य लक्षण कहते हैं।

## स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥१॥

स्व का और भ्रन्य घटादि पदार्थों का संग्रयादि से रहित निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है।

इस सूत्र में ''प्रमाए। की अन्यथानुपपित्त'' ऐसा हेतु है, विशेष्य की अन्य से पृथक् करना विशेषण का फल है। प्रव्याप्ति, ग्रतिव्याप्ति ग्रीर ग्रसंभव इस प्रकार लक्षण के तीनों दोषों से रिह्त तथा ग्रन्यमतों के प्रमाणों के लक्षण का निरसनकरने वाला यह प्रमाणका लक्षण श्री माणिक्यनंदी ग्रावार्य के द्वारा लक्षित किया गया है, इस प्रमाण के पांच विशेषण हैं —स्व, अपूर्व, ग्रावं, व्यवसायात्मक ग्रीर ज्ञान, इनमें से

#### प्रमागात्वान्ययानुपपत्ते रित्ययमत्र हेतुई १ व्यः । विशेषगं हि व्यवच्छेदफलं भवति ।

"स्व" विशेषण द्वारा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष मानने वाले मीमांसक का तथा दूसरे ज्ञान से उसे ब्राहक मानने वाले नैयायिक का खंडन होता है, अर्थात् ज्ञान स्व को जानने वाला है, अर्थ् का प्राहक है, अर्थ-इस विशेषण से बीद के प्रमाण का खंडन होता है, क्योंकि विज्ञानाई तवादी, चित्राहतवादी ज्ञान के द्वारा ज्ञान का खंडन होता है, क्योंकि विज्ञानाई तवादी, चित्राहतवादी ज्ञान के द्वारा ज्ञान का ही मात्र प्रहण होता है, क्योंकि ज्ञानमात्र ही तत्त्व है ऐसा वे मानते हैं, उन्हें समफाने के लिए कहा है कि ज्ञान अर्थ को -पदार्थ को जानने वाला है। बीद ही ज्ञान को निविकल्प-प्रिनश्चायक मानते हैं सो उसका खंडन करने के लिये प्रमाण के लक्षण निवंबल्प-प्रातकों यह विशेषण प्रस्तुत किया है, ज्ञान विशेषण तो सिन्तकर्य, कारक साकल्य इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातृब्यापार आदि स्वज्ञानक्य वस्तु को ही प्रमाण माननेवाले वैशेषिक आदि का निरसन करने के लिये उपस्थित किया है। इस प्रकार इन पांचों विशेषण प्रदित्व का निरसन करने के लिये उपस्थित किया है। इस प्रकार इन पांचों विशेषण प्रीत विशेषण तथा निर्दोष लक्षण का यहां पर प्रणयन किया है।



## कारक साकल्यवाद-पूर्वपक्ष

नैयायिक कारक साकत्य को प्रमाण मानते हैं, प्रमाणों की संख्या उनके यहां चार मानी गई है। १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ ग्रागम। इन प्रमाणों को जो उत्पन्न करता है वह कारक साकत्य कहलाता है। पदार्थ को जानना एक कार्यहै। और कार्यजो होता है वह ग्रानेक कारणों से निष्पन्न होता है, एक से नहीं। वे खो कारण हैं उन्हें हो कारक साकत्य कहते हैं।

"श्रत्रेदं तावदु विचायैते कि प्रमाणं नाम किमस्य स्वरूपं कि वा लक्षणमिति, ततः तत्र सूत्रं योजयिष्यते, तदुच्यते–अव्यभिचारिग्गोमसंदिग्धामर्थोपलिंब विद्यती बोधाबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्। बोधाबोधस्वभावा हि तस्य स्वरूपं, अव्यभिचारादि-विज्ञेषगार्थोपलिब्धिसाधनस्वं लक्षग्रम्" (न्याय मंजरी पृ० १२)

प्रयं:—यहां पर यह विचारारूढ है कि प्रमाण किसका नाम है, क्या उसका स्वरूप और लक्षण है? सो उसका उत्तर देते हैं—ग्रन्थिभिचारी तथा संशय रहित पदार्थ की उपलब्ध होना है ऐसे स्वरूप को जो धारण करती है वह बोध तथा अबीध अर्थात् ज्ञान और अज्ञान लक्षण वाली सामग्री ही प्रमाण कहलाती है, इस सामग्री में ज्ञान को उत्पन्न करने वाले अनेक कारक या कारण हैं। यतः इसको कारक साकत्य कहते हैं, यही प्रमाण है, क्योंकि पदार्थ के जानने में यह साधकतम है। बोध और अबीध तो प्रमाण का स्वरूप है, और अव्यक्षित्वारी तथा संशयरिहत पदार्थ की उपलब्ध कराना उसका लक्षण है, यहां पर कोई गंका करे कि प्रमाण शब्द करण साधन है "प्रमीयते अनेनित प्रमाण" साधकतम को करण कहते हैं, साधकतम यह शब्द प्रतिशय को स्वित करता है, अर्थात् "अतिशयेन साधक हो उसे साधकतम कहते हैं, साधकतम करता है अर्थात् "अतिशयेन साधक हो उसे साधकतम कहते हैं, साधकतम करता है अर्थात् "अतिशयेन साधक होणा। क्योंकि सामग्री तो एकरूप है। अब इस प्रकार को ग्रंका का समाधान करते हैं—जिस कारण से करणसाधन प्रमाण शब्द है उसी कारण से सामग्री को—कारक साकत्य को—प्रमाण माना है, क्योंकि अनेक कारकों के होने पर नहीं होता है, अतः कारकसाकत्य ही प्रमाण है, उन

प्रनेक कारकों में से किसी एक को विशेष नहीं मान सकते, क्योंकि सभी के होने पर तो कार्य होता है, प्रीर उनमें से एक के भी नहीं होने पर कार्य नहीं होता है, यही बात कही है कि— "प्रनेक कारकसिष्ठाने कार्य घटमानमन्यतरव्यपगमे च विघटमानं कस्में प्रतिक्षयं प्रयच्छेत् । चातिश्रयः कार्यजन्मनि कस्यचिदवधार्यते सर्वेषां तत्र व्याप्रिय-मारणस्वात्" [न्याय मंजरी पृ० १३] प्रर्थात्— प्रनेक कारकों के निकट होने पर तो कार्य होता है और उनमें से एक के नहीं होने पर कार्य नहीं हो पाता है, अतः किसी एक को प्रतिशय युक्त नहीं कह सकते । यहां तो सभी कारकों का उपयोग होता है प्रीर कीर्य सामग्री के स्वित्य तो इस सामग्री का नाम कारक साकत्य है, इस कारक साकत्य या सामग्री के संदर कोई कारक बोधक्य है और कोई प्रवोधस्वरूप है, प्रतः "बोधावोधस्वभावा तस्य स्वरूप" ऐसा कहा है, अर्थात् प्रकाश, इन्द्रियादि अवीध स्वभाववाले कारक हैं और ज्ञान बोधस्वभाववाले हैं। बस ! इन्हीं का समूह कारकसाकत्य है, यही प्रमा का साधकतमकरए। है, प्रतः यही प्रमा ए है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*

# कारकसाकल्यवादः

\*=======

\*=======

तत्र प्रमाणस्य ज्ञानमिति विशेषणेन 'श्रव्यभिचारादिविशेषणविशिष्टायोंपलव्यिजनकं कारकसाकत्यं साधकतमस्यात् प्रमाणम् दित प्रस्थाक्ष्यात् म्; तस्याक्ष्यानस्य प्रमेयार्थवत् स्वपरपरिच्छितौ साधकत्तमस्याभावतः प्रमाणस्यायोगात्-तस्परिच्छतौ साधकतमस्याक्ष्यानविरोधिमा ज्ञानेन व्याप्तस्यात् । छिदौ परक्वादिना साधकतमेन व्यभिचार इस्ययुक्तम्; तस्परिच्छत्तावितिविशेषणात्, न खलु सर्वत्र साधकतमस्यं ज्ञानेन व्याप्तं-परक्वादेरिप ज्ञानरूपताप्तसङ्गात् । स्रज्ञानरूपस्यापि प्रदीपादेः स्वपरपरि-च्छिती साधकतमस्यं ज्ञानेन व्याप्तं-परक्वादेरिप ज्ञानरूपताप्रसङ्गात् । स्वानरूपस्यापि प्रदीपादेः स्वपरपरि-च्छिती साधकतमस्योपकस्यारोन तस्याध्याप्तिरस्यप्यकृतम्; तस्योपचारात्तत्रसाधकतमस्यव्यवहारात् ।

प्रमाण के लक्षण में "ज्ञान" यह जो विशेषण दिया है सो इस विशेषण से जरन्नैयायिक के द्वारा माना गया जो कारकसाकत्यवाद है जिसका खंडन हो जाता है, ग्रयांत् नैयायिक कहते हैं कि व्यभिचारादिदोषों से रहित विशिष्ट अर्थ का ज्ञान कराने वाला कारकसाकत्य है, अतः यह प्रमाण है, सो इस कथन का "ज्ञान" विशेषण से खंडन हो जाता है, क्योंकि कारकसाकत्य अज्ञानरूप है, वह प्रमेय-पदार्थ के समान ग्रयता और पर का ज्ञान कराने में साधकतम हो ही नहीं सकता है, ग्रतः प्रमाण नहीं होगा, पदार्थ की परिच्छित्त-जानकारी के लिये अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही साधकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्त-जानकारी के लिये अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही साधकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्त की तो ज्ञान के साथ ही व्याप्ति है।

प्रश्न—छेदनकिया में तो परशु-कुठार ग्रादि ग्रज्ञानी ही साधक हो जाते हैं।

उत्तर—नहीं, यहां परिच्छिति का प्रकरण है, सर्वत्र साधकतम ज्ञान ही हो यह नहीं कहा है, क्योंकि साधकतम ग्रीर ज्ञान की व्याप्ति करेंगे, तब तो कुठारादि भी ज्ञानरूप बन जायेंगे।

श्रंका—स्व श्रीरपर की परिच्छित्ति में श्रज्ञानरूप भी दीपक में साधकतमा देखी जाती है, श्रतः ग्रतिव्याप्ति दोष भाता है। साकत्यस्याप्युपचारेण सायकतमत्वोपगमे न किचिदनिष्टम् मुख्यरूपतया हि स्वपरपरिच्छितौ सावक-तमस्य ज्ञानस्योत्पादकत्वात् तस्यापि सायकतमत्वम्; तस्माच प्रमाण-कारणे कार्योपचारात्-प्रज्ञं वै प्राणा इत्यादिवत् । प्रदोपेन मया दृष्टं चक्षुषाऽवगतं धूमेन प्रतिपन्नमिति लोकव्यवहारोऽप्युपचारतः; यथा ममाऽयं पुरुषञ्चल्लितित्वौ प्रमिति प्रति बोषेन व्यवधानात्, तस्य त्वपरेणाव्यवधानात्तन्यु-स्यम्। न व-व्यपदेशमात्रात्पारमाधिकवस्तुव्यवस्या 'नड्वलोदक पादरोगः, इत्यादिवत् । ततो यद्बोधा-ऽबोषक्षस्य प्रमाणत्वाभिधानकम् —

'लिखितं सक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्' [ ] इति तत्प्रत्यास्यातम्; ज्ञानस्यैवा-ऽनुपचरितप्रमाणस्यपदेशाहत्वान् । तथाहि-यदात्राऽपरेण स्यवहितं न तत्तत्र मुख्यरूपतया साधक-

समाधान-पह शंका अयुक्त है, दीपक में तो उपचार से साधकतमपना माना है, ऐसा ही कारकसाकल्य को उपचार से साधकतमपना मानो तो हम जैन को कुछ अनिष्ट नही है, मुख्य रूप से स्वपर की परिच्छित्ति में तो ज्ञान साधकतम है, ग्रौर उसको उत्पन्न कराने में कारण होने से कारकसाकल्य को भी साधकतमपना हो सकता है, इस तरह प्रमाण के-ज्ञान के कारण में कार्य का उपचार करके अन्न ही प्राण है, इत्यादि के समान कहा जाता है, श्रर्थात् प्रमाण का जो कारण है उसको भी प्रमाण कहना यह उपचारमात्र है, श्रांख के द्वारा जाना, दीप से जाना, धुम से जाना इत्यादि लोक व्यवहार भी मात्र ग्रीपचारिक है, ''यह पूरुष मेरी आंखे हैं'' इत्यादि कहना भी उपचार है, क्यों कि इनके द्वारा होने वाली जानकारी के प्रति ज्ञान का व्यवधान पड़ता ही है, ज्ञान में तो ऐसा नहीं है, वह तो अव्यवधान से वस्तू को जानता है, उपचारसे कोई पारमार्थिक वस्तुव्यवस्था नहीं होती है, जैसे "नडुवलोदक पादरोगः" नड़वलोदक पादरोग है, घास से युक्त जो जल होता है उसे नड़वलोदक कहते हैं, उससे पैर में रोग होता है, तालाब आदि में गंदा पानी होता है, उसमें बार बार पैर देने से पैर में ''नारू'' नामका रोग हो जाता है, उसमें घटने के नीचे भाग में घागे के समान प्राकारवाले लंबे २ दो इन्द्रिय कीड़े निकलते हैं, पैर में छेद भी हो जाते हैं, सो पैर में रोग होने का कारण होने से उस पानी को भी रोग कहना उपचार मात्र है ] सो नड़बलोदक पादरोग है ऐसे कहने मात्र से कोई साक्षात जल ही रोग नहीं बन जाता है, इस प्रकार वास्तविक वस्तू को जानने के लिए जान ही साधकतम है, भीर उपचार से कारक साकल्यादि भी साधकतम है; यह सिद्ध हुआ। कोई ज्ञान ग्रीर ग्रज्ञान को समानरूप से प्रमाण बताते हैं, "लिखितं साक्षिणो भूक्तिः प्रमाणं त्रिविधं .तमव्यपदेशाहुँम्, यया हि चिद्धदिकिवायां कुठारेण व्यवहितोऽयस्कारः, स्वपरपरिच्छितौ विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं साकल्यादिकमिति । तस्मात् कारकसाकल्यादिक साधकतमव्यपदेशाई न भवति ।

किंच; स्वरूपेण प्रसिद्धस्य प्रमाण्त्वादिव्यवस्या स्यात्रान्ययाध्रतिप्रसङ्गात्-त च साकत्यं स्वरूपेण प्रसिद्धम् । तस्त्वरूपं हि सकलाग्येव कारकाणि, तद्वर्मो वा स्यात्, तस्कार्य वा, पदार्थान्तरं

स्मृतम्', नैयायिक वैशेषिक तो लिखित ग्रादि को प्रमाण मानते हैं, ग्रथांत् राज-शासनादि के जो कानून लिखे रहते हैं वही प्रमाण है ऐसा कहते हैं, जिसमें साक्षी देनेवाले पुरुष हों वे पुरुष भी प्रमाण हैं (अथवा साक्षी देनेवाला पुरुष भी प्रमाण है) तथा-भुक्तिः —उपभोग करनेवाला या जिसका जिस वस्तु पर कब्जा हो वह पुरुष प्रमाण है, ऐसा तीन प्रकार का प्रमाण मानने वाले का भी ज्ञान पद से खंडन हो जाता है, क्योंकि वह भी अज्ञानरूप है, वास्तविक प्रमाण तो ज्ञान ही होगा, इसी को और भी सिद्ध करते हैं— जो अन्य से ब्यवहित होकर जानता है वह साधकतम नहीं होता, जैसे बढ़ई कुल्हाड़ी से व्यवहित होकर लकड़ी को काटता है। पर के द्वारा माना गया कारकताकत्यादिक भी स्व पर को परिच्छित में ज्ञान से व्यवहित होते हैं, ग्रत. वे साधकतम नहीं होते हैं।

भावार्थ — नैयायिक ग्रादि वेदवादियों का मान्यग्रन्थ "याजवल्क्य स्मृति" नामका है, उसमें लिखित ग्रादि प्रमाणों के विषय में इलोक है कि—

> प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमामावे दिन्यान्यतममुख्यते ॥२॥

> > - अध्याय २

अर्थ — लिखितप्रमाण, भृक्ति प्रमाण, साक्षीप्रमाण, इस प्रकार मानुष प्रमाण के ३ भेद हैं, राज्यवासन के अनुसार लिखे हुए जो पत्र हैं, वे लिखित प्रमाण हैं, उपभोग करनेवाला सर्थात् जिसका जिस वस्तु पर कब्जा है वह व्यक्ति या उसका कथन भुक्ति प्रमाण है, जिस वस्तु के विषय में विवाद होने पर उसके निर्णय के लिए जो साक्षीदार होते हैं उन पुरुषों को ही साक्षी प्रमाण कहते हैं, साक्षी पुरुषों के विषय में लिखा है कि —

वा गत्यन्तराभावात् ? न तावत्सकलान्येव तानि साकल्यस्वरूपम्; कर्तृकर्मभावे तेषां कर**ए।त्वानुप-**पत्ते: । तद्भावे वा—अन्येषां कर्तृकर्मरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्, सकलकारकव्यति-रेकेणान्येषामभावात्, भावे वा न कारकसाकल्यम् । नापि तेषामेव कर्तृकर्म्मरूपता; करणत्वाम्यु-पगमात् । न चैतेषां कर्तृकर्मरूपाणामपि करणत्वं-परस्परविरोधात् । कर्तृता हि ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्ना-

#### तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधानाः ऋजवः प्रश्नवन्तो धनान्विताः ।।६८।।

---अध्याय २

अर्थ — जो पुरुष तपस्वी हैं, दानशील, कुलीन, सत्यभाषी, घमंपुरुषायीं, सरल-परिणामी, पुत्रवाला तथा धनिक है वह किसी विषय में साक्षी दे सकता है अन्य नहीं, और भी इस विषय में उस प्रन्थ में बहुत लिखा है, जैनाचार्य ने इस प्रकार के प्रमाण के लक्षण का निरसन किया है कि ऐसे प्रमाण तो सभी ही अज्ञानरूप हैं, क्योंकि वस्तुतत्त्व को जानने के लिए एक ज्ञान ही अव्यवहितरूप से साधकतम-करण है, अन्य कोई भी वस्तु नहीं।

दूसरी वात यह है कि जो स्वरूप से प्रसिद्ध ज्ञात होता है उसी में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध हो सकती है, अप्रसिद्ध में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध हो सकती है, अप्रसिद्ध में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती अर्थीत् प्रमाणपने की व्यवस्था नहीं वा सकती है, अन्यथा प्रतिप्रसंग होगा। प्रयात् जो स्वरूप से रहित है—स्वरूप से प्रसिद्ध नहीं है ऐसे कारकसाकत्य को स्वीकार करते हो तो खरिवधाए को भी स्वीकार करता चाहिए, कारकसाकत्य का स्वरूप तो प्रसिद्ध है नहीं। कारक साकत्य का स्वरूप तो प्रसिद्ध है नहीं। कारक साकत्य का स्वरूप के है या कारकों का कारक साकत्य का कारक ही कारक साकत्य का स्वरूप है है या कारकों का कार्य, या प्रन्य कोई पदार्थ कारक साकत्य का स्वरूप है शक्य तो कोई कारक साकत्य का आर्थ होता नहीं है, यदि सकलकारकों में सभी करण-रूप होने से वह बनता नहीं, जब कर्ता कर्म को भी करण मानोगे तो सकलकारकों में सभी करण-रूप होने से अन्य किसी को कर्ताकर्म बनाध्रीगे या उन्हीं को शब्य को तो कहना नहीं क्यों के सकलकारकों को छोड़कर अन्य कोई है ही नही यदि है तो वह सकलकारक ही कारक साकत्य है, यह कहना ग्रसत्य ठहरता है, यदि कहो कि उन्हीं को

षास्ताः स्वातन्त्र्यं वा, निर्वेत्यंत्वादिषमैयोगित्वं कर्मत्वम्, कर्रास्वं तु प्रधानकियाऽनाधारत्वमित्येतेषा कथमेकत्र सम्भवः तत्र सकलकारकार्शिः वाकत्यम् ।

नापि तद्वमं:-स हि संयोगः, ग्रन्यो वा ? संयोगश्चेत्रः; ग्रास्याऽनन्तरं-विस्तरतो निषेत्रात् । ग्रन्यश्चेत्; नास्य साकन्यरूपता ग्रतिप्रसङ्गात्-यस्तार्थानामपि तत्सम्भवात् । कि चाऽसौ कारकैभ्यो-

प्रयांत् जो कमं कर्ता आदि हैं वे करएारूप होकर भी पुन: कर्ता आदि रूप बन जाते हैं ऐसा कहना हो तो वह बेकार है, वर्यों कि वे तो करणरूप वन चुके हैं, उन्हीं को कर्ता और कमं करना पुन: करणरूप करना ऐसा तो परस्पर में विरोध है। ज्ञान, चिकीर्षा, प्रयत्न की आधारता जहां है वही कर्तृता है। निवंत्यं आदि धमं को कमं कहते हैं, प्रधान किया का जो प्राधार नहीं वह करण है, मीमांसक मतमें निम्न प्रकार से कर्ता, कमं और करण कारकों के लक्षण माने गये हैं—ज्ञान का प्राधार अर्थात् जिसमें ज्ञान हो वह कर्ता है, तथा चिकीर्षा अर्थात् करने की जिसकी इच्छा है वह कर्ता है और प्रयत्न के प्राधार को कर्ताकारक कहते हैं। प्रयवा स्वतन्त्र को कर्ता कहते हैं। कर्मकारक के ३ से हैं, निवंद्यं, प्राप्य, विकार्य, जिसमें नयी भवस्था उत्पन्त होती है वह निवंद्यं कर्म है, सिद्ध वस्तु ग्रहण करना प्राप्य है और वस्तु की अवस्था में विकार करना विकाय है, करण कारक-जानने रूप या छेदनादि प्रधानस्थ जो कियाएं हैं उनका जो आधार नहीं है वह करणकारक कहलाता है इस प्रकार आप लोग कर्ता आदि का लक्षण मानते हैं, सो यह सब भिन्न २ लक्षण वाले होने से एक जगह एक को ही सब कर्त्ता आदि रूप भाग कैसे बना सकते हैं, प्रधांत् नहीं बना सकते, ग्रतः सकल कारकी को कारकसाकत्य कहना सिद्ध नहीं हुआ।

कारकों के धर्म को कारकसाकत्य कहना भी नहीं बनता, धर्म क्या है, क्या वह संयोग रूप है, या अन्य प्रमेयता आदि रूप है। संयोग रूप धर्म को कारकसाकत्य कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि हम संयोग का धागे निषेध करनेवाले हैं, अन्य कहो तो सकल रूपता नहीं रहेगी। अिवप्रसंग होगा, व्यस्त—एक एक—भी कारक साकत्य कहलावेंगे। तथा वह धर्म कारकों से अभिन्न है ऐसा कहो तो दोनों अभिन्न होने से एकमेक ही बावेंगे, अतः या तो धर्म हो रहेगा या बात्र कारक हो रहेंगे। यदि धर्म भिन्न है तो संबन्ध होना मुश्किल है, तथा संबंध मान भी लिया जावे तो एक धर्म का सभी कारकों में एक साथ रहना संभव नहीं, क्योंकि अनवस्थादि दोष आते हैं,

ऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? यदाव्यतिरिक्तः, तदा बर्ममात्रं कारकमात्रं वा स्यात् । व्यतिरिक्तक्षेत्रसम्बन्धाऽपिदिः । सम्बन्धेऽपि वा सकलकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धेऽनेकदोषदुष्टसामान्यादिरूपता-पत्तिः । कमेण सम्बन्धे सकलकारकधर्मता साकल्यस्य न स्यात्-यदैव हि तस्यैकेन हि सम्बन्धो न तदैवाऽन्येनेति ।

नापि तत्कार्यं साकल्यम्—नित्यानां तञ्जनस्वभावत्वे सर्वदा तदुरपत्तिप्रसक्तिः, एकप्रमाणी-त्यत्तिसमये सकलतदुरपाद्यप्रमाग्गोत्पत्तिश्च स्यात् । तथाहि-यदा यञ्जनकमस्ति-तत्तवोत्पत्तिमद्यप्रिखम्,

तथा कारकों के धर्म को सामान्यरूप होने का भी प्रसंग भ्राता है. क्योंकि सामान्य ही पैसा होता है, युगपत अनेक व्यक्तियों में वही रहता है और कारक धर्म भी यदि ऐसा बानने में आता है तो वह सामान्य के समान ही होगा, और वह सामान्य के समान ही अनेक दोषों से दूषित माना जायगा, सामान्य एक ग्रीर नित्यरूप ग्रापने माना है, इसी प्रकार इस धर्म को भी एक भीर नित्यरूप आपको मानना पडेगा. तथा नित्य और एक रूप मानने पर ही उस वर्म की अनेक कारकों में युगपत वित्त होगी और ऐसी ही बात आप कह रहे हो, यदि कारकों का धर्म कारकों में ऋष से रहता है ऐसा कहो तो सकल कारकों का धर्म साकल्य है ऐसा फिर नहीं कह सकते, क्योंकि जब वह एक में है तब वह उतने ही में ही है, अन्य कारक तो फिर उस धर्म से रहित हो जावेंगे। कारकों के कार्य को साकल्य कहो तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारक तो नित्य हैं, यदि वे कार्य करेंगे तो सर्वदा करते ही रहेंगे, इसी प्रकार दूसरा दोष यह भी होगा कि एक प्रमाण के उत्पन्न होते समय ही उन कारकों के द्वारा उत्पादन करने योग्य सभी प्रमाणों की उत्पत्ति हो जावेगी, यही बताया जाता है-जब जिसका पैदा करने वाला रहता है तब उसकी होना प्रसिद्ध ही बात है, जैसे कि उसी काल का माना गया एक प्रमाण उत्पन्न हो जाता है, पूर्वोत्तरकाल में होने वाले सभी प्रमाणों का कारण तो उस विवक्षित समय में मौजूद ही रहता है; क्योंकि आत्मादि कारण नित्य हैं, यदि इन ग्रात्मादि कारणों के होते हुए भी सभी प्रमाणों की उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर वह कभी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से तो बस सारा संसार ही प्रमाण से रहित हो जावेगा, अन्तमादिकारण सतत् मौजूद रहते हुए भी वे प्रमाण भूत कार्य तो अपने योग्य काल में ही होते हैं ऐसा कही तो उन आत्मादिक का कार्य प्रमारा है ऐसा कह ही नहीं सकते हो, विरोध आता है, देखो-वे धात्मादिक कारण तो हैं, पर फिर भी वह प्रमाणभून कार्य नहीं हुआ। और पीछे अपने आप यों ही वह यथा तत्कालाभिमतं प्रमाणम्, श्रस्ति च पूर्वोत्तरकालभाविनां सर्वप्रमाणानां तथा नित्याभिमतः जनकमात्मादिकं कारणमिति । भात्मादिकारणे सत्यपि तेवामनुत्यत्तौ ततः कदाचनाप्युस्पत्तिनं स्यादिति सकलं जगत् प्रमाणविकलमापद्येत । भात्मादौ तत्करणसम्य सत्यपि स्वयमेव तेवां यथाकालं भावे तत्कार्यताविरोध न्तरिमन् सत्यप्यभावान्-स्वयमेवान्यदा भावात् । न च स्वकालेपि तत्सद्भवि भावात्तात्कार्यताः गगवादिकार्यताप्रमति । न च तस्यापि तत्प्रति कारणत्वस्येष्टेरदोषोयमिति वत्तव्यम् । प्रमाणकार्यक्षात् । यत्र प्रमितः समयेता सोगतमा नान्य इत्यप्यनालो-वितवचनम्; समवायाऽसिद्धौ समवेतत्वाऽनिद्धः । यदा यत्र यथा यद्भवित तदा तत्र तथाऽस्मादेस्त-विवचनम्; समवायाऽसिद्धौ समवेतत्वाऽनिद्धः । यदा यत्र यथा यद्भवित तदा तत्र तथाऽस्मादेस्त-

हो गया, यदि तुम कही कि जब अपने कालमें प्रमाण कार्य उत्पन्न होता है तब आस्मादि पदार्थ तो मौजूद ही रहते हैं अतः उनके सद्भाव में कार्य हुआ ऐसा माना जाता है तो ऐसी मान्यता में आकाशादिक को भी कारण मानना होगा, क्योंकि ये भी प्रमाण की उत्पत्ति के समय मौजूद ही रहते हैं, ये कही इधर उधर जाते नहीं और नष्ट भी होते नहीं हैं।

नैयायिक — आकाश को भी प्रमाण का कारण मानना ( अर्थात् कारक साकत्य के अन्दर आकाश को भी लेना ) हमें इष्ट ही है, अतः हमारे ऊपर कोई दोष नहीं देसकते।

जैन — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो आत्मा एवं अनात्मा में जो भेद या विभाग है वह नष्ट हो जाता है, मतलब — जो प्रमाण का कारण है वह आत्मा है, और जो प्रमाण का कारण नहीं है वह अनात्मा है इस प्रकार का भेद नहीं रहेगा, क्योंकि श्रापने जड़ आत्मा को भी प्रमाण का कारण मान लिया है। जहां पर प्रमिति-ज्ञान-रहता है वह तो आत्मा है और जिसमें प्रमिति-ज्ञान-समवेत नहीं होता वह आकाश है, ऐसा आत्मा और अनात्मा के विभाग का कारण तो मौजूद ही है।

जैन—यह कथन भी विना विचारे किया है, क्योंकि ग्राभीतक जब समवाय नामक पदार्थ ही सिद्ध नहीं है तो फिर समवेत कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता।

नैयायिक—जो जब जहां जैसा होता है तब तहां वैसे ही झात्मादि कारण उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं, इसलिए एक साथ सब प्रमाण उत्पन्न नहीं होते हैं। त्करण्समधंःवार्णं कदा सकलत्रमाणोत्यत्तिप्रसक्तिरित्यप्यसम्भाव्यम्; तत्त्वभावभूतसामध्यंभेदमन्तरेण् कायंस्य कालादिभेदायोगात्, प्रत्यया दृष्ट्स्य पृथिव्यादिकायंनानात्वस्याऽदृष्ट्यार्थवादिपरमाण्वादिकारण्वार्त्वविव्य किमधं समध्यंते ? नित्यस्वभावमेकभेव हि किव्यत्समर्यनीयम् । यथा च कारण्यातिभेदमन्तरेण् कार्यभेदोनोगपच्चते तथा तच्छक्तिभेदमन्तरेण्णिय । न च ययंक्याशक्त्येकमनेकाः सक्तीविभित तत्राप्यनेकशक्तिपदिकल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्गान्, तयैव तदनेकं कार्यं करिष्यतीति बाच्यम्; यतो न भिन्नाः कक्तीः करायिकश्वस्या कश्चिद्धारयतीति जैनो मन्यते—स्वकारण्यकणापात्तदास्यकन्तर्योग्रस्यान्यादात् ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं, क्यों कि झारमादि में फिल स्वभाव माने बिना कार्य में भेद नहीं बनता, यदि स्वभाव भेद के बिना ही कार्य में देश भेद श्रीर काल भेद होता तो फिर पृथिवी झादि श्रनेक प्रकार के कार्यों को देखकर उन कार्यभेदों के द्वारा कारएए रूप परमाणुश्रों में भेद काहे को माना जाय, अर्थात् पृथ्वी, जल, श्रनिन, वायु इन चारों के परमाणु पृथक् पृथक् क्यों मानते हो, आपको तो ब्रह्मवादी के समान एक ही नित्य स्वभाववाला कोई कारए। मान लेना चाहिये, इस प्रकार कारण की जाति में भेद हुए बिना कार्य में भेद नहीं होता है यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार शक्ति-भेद के बिना भी कार्य में भेद नहीं पड़ सकता है, यह भी सिद्ध हो जाता है।

शंका — आत्मादिक कारणरूप पदार्थ जिस एक श्राक्ति के द्वारा अनेकों शक्तियों को धारए। करता है, उन अनेकों शक्तियों को धारए। करने में भी तो अनेक शक्तियों की उसे जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से तो अनवस्था आती है, अतः कारण-रूप वस्तु एक शक्ति के द्वारा ही अनेकों कार्य करती है ऐसा मानना चाहिए।

समाधान — यह कथन ठीक नहीं -हम जैन किसी भी वस्तु को उसकी शक्ति से भिन्न नहीं मानते हैं, अर्थात् आत्मा किसी एक ही शक्ति के द्वारा सर्वथा भिन्न ऐसी अनेक शक्तियों का घारक है इस प्रकार से नहीं मानते हैं, आत्मा आदिक पदार्थ जब किसी अन्य अवस्था-पर्यायरूप-से उत्पन्न होते हैं तब वे नाना शक्ति स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं ऐसा हमने स्वीकार किया है।

नैयायिक— सहकारी की घपेक्षा लेकर घाटमादि कारण कार्य को करते हैं और सहकारी कारण धनेक प्रकार के होते ही हैं, घ्रतः कार्य में नानापना पाया जाता है। सहकारिसव्यपेक्षाणां जनकरवार् शकालस्वभावभेदः कार्ये न विरुध्यतद्वस्यपि वार्तम्; नित्यस्यानुष्रकार्यत्या सहकार्यञ्जेक्षाया प्रयोगात् । सहकारिणो हि भावाः कि विशेषाधायित्वेन, एकार्यकारिस्वेन वार्षियीयन्ते ? प्रयमपक्षे किमसी विशेषस्तेन्यो क्रिप्तः प्रिप्ते वार्तिविध्यसे ? भेदे सम्बरण्यासिद्धे स्तदवस्यभेवाकारकर्वत्रेवेषां पूर्वीवस्यायामिव पष्ट्रावर्यनुष्ठज्यते । तदिविद्धिभ्र समयाया-दिसम्बर्यस्याये निराकरिष्यमाण्तवान् सुप्रसिद्धा । विभिन्नातिष्यमात् कार्योग्यते नाभ कारकव्यपदेशो-रिप कर्त्यनाशित्यकर्त्वस्य एव-प्रतिशयस्ये कारकर्त्वान् । द्वितीयपक्षे तु क्रयमेतेषा निर्यता तरायाद्वान्ति विभन्नातिष्रमात्रकार्याप्ते कारकर्त्वान् । द्वितीयपक्षे तु क्रयमेतेषा निर्यता तरायाद्वान्ति विभन्नातिष्रमात्रकार्याप्ते कारकर्त्वा । द्वितीयपक्षे तु क्रयमेतेषा निर्यता तरायाद्वान्ति एव-प्रतिशयस्य कारकर्त्वा । द्वितीयपक्षे तु क्रयमेत्रिणाप्ति त्याप्ति क्षात्रमाप्ति । स्वर्यक्षात्रमापि कार्यकारिस्त्यसञ्चतः 'सहेव प्रतिश्वस्यते तेषां प्राच्यान्ति प्रत्यामापि कार्यकारिस्त्यसञ्चतः 'सहेव कुर्वन्ति' इति नियमो न घटते । न सन्तु साहित्येऽपि भावाः परक्षेण कार्यकारिरणः । स्वयमकार-

जैन-यह जवाब भी ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा श्रादि पदार्थ तो नित्य हैं. उन्हें सहकारी की अपेक्षा ही कहां है. यदि जबरन मान भी लिया जावे तो सहकारी पदार्थ ग्रात्मादि में विशेष अतिशयपना लाते हैं ? या कि ग्रात्मा के साथ एकरूप होकर कार्य करते हैं ? प्रथम पक्ष लिया जाय तो वे सहकारी हैं, उनके द्वारा विशेषता जो आवेगी वह भिन्न रहेगी अथवा अभिन्न ? यदि भिन्न है तो उसे कौन जोडेगा, भीर बिना सम्बन्ध जुडे सहकारी की उपेक्षा से रहित जैसे वे कार्य नहीं करते थे वैसे ही उनके मिलने पर भी नही करेंगे, क्योंकि उनकी अतिशयरूप विशेषता तो भिन्न ही पड़ी है. समवायादि संबंध भी उस विशेषता को आत्मादि के साथ जड़ा नहीं सकते. क्यों कि समवाय का खण्डन आगे होने वाला ही है, और यदि नैयायिक उस भिन्न म्रतिशय से ही कार्य की उत्पत्ति मान लेंगे तब तो उनका कारकसाकल्य कल्पनारूपी शिल्पी के द्वारा बनाया हम्रा काल्पनिक हो जायेगा क्योंकि म्रतिशय ने ही सब कार्य किया है. दसरा पक्ष माना जाय कि सहकारी की विशेषता आत्मादिक से अभिन्न है सो ऐसा मानने से झात्मादि पदार्थ नित्य कैसे रहेगे, क्यों कि वे झात्मादि पदार्थ उत्पाद विनाशात्मक सहकारीके ग्रतिशय से ग्रभिन्न होने के कारण उत्पाद विनाशात्म हो आयोंगे, जैसा कि ग्रतिशय का स्वरूप उत्पाद विनाशात्मक है। एकार्थ होकर ग्रात्मा भीर सहकारी कारण कार्य करते हैं यह पक्ष तो हम मानते हैं, किन्तू भात्मादि तो श्रविरिगामी हैं, अतः सहकारी कारणों के संयोग के पहिले और पीछे उनके संयोग से रहित ग्रवस्था में भी वे कार्य करते रहेंगे तो ऐसी हालत में सहकारी कारणों के मिलने पर साथ ही वे कार्य करते हैं यह नियम नहीं बनेगा. तथा कोई भी पदार्थ

काणामन्यसिष्ठधानेऽपि तत्कारित्वासम्भवात्, सम्भवे वा पर एव परमार्थतः कार्यकारको भवेत् स्वास्मिति तु कारकव्यपदेशो विकल्पकल्पितो भवेत् । तथा चान्यस्यानुपकारिणो भावमनपेक्ष्यैव कार्यै तद्विकलेभ्य एव सहकारिभ्यः समुत्पद्येत । तैभ्योऽपि वा न भवेत्, स्वयं तेषामप्यकारकत्वात् परकपे-र्णेव कारकत्वात् । ग्रतः सर्वेषां स्वयमकारकत्वे परकपेणाप्यकारकत्वात् तहार्तोच्छेदतो न कुतश्चित् किच्चिदुत्पद्येत । ततः स्वरूपेर्णैव भावाः कार्यस्य कर्तार इति न कदाचित्तत्विक्योपरतिः स्यात् ।

सहकारी कारण मिलने के बाद भी पररूप से कार्य नहीं करते हैं अर्थात् सहकारीरूप से कार्य नहीं करते हैं, अपनेरूप से ही कार्य करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्वतः अकारक है वे सहकारी के मिलने पर भी कार्यों के कारक नहीं ही सकते, यदि वे कार्यों के कारक होते हैं तो सहकारी ने ही कार्य किया यही माना जायगा, तो ऐसी हालत में आराम में कारकपना मानना काल्पनिक ही टहरता है, अतः अनुपकारी उस बेकार आत्मादिक की अपेक्षा के विना ही वे मकेले सहकारी ही कार्य उत्पन्न करने लमेंगे, अथवा उनसे भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे सहकारी भी तो स्वतः अकारक ही हैं। आत्मादिक की सहायता से ही वे कार्य करने में योग्य माने गये हैं, अप्रत्य के सारे दे आराम सहकारी आदि ये सव ) स्वयं जब कार्य करने में असमर्थ हैं तब एक दूसरे की सहायता से भी ६नमें कार्य करने की क्षमना नहीं आ सकने से कारक की बात ही समाप्त हो जाती है, अर्थात् ऐसी हालत में किसी से भी कुछ कार्य नहीं उत्पन्न हो सकेगा, इसलिये इस अपित्त को दूर करने के लिये प्रयेक पदार्थ स्वतः ही कार्य करते हैं ऐसा माना जावे तो कार्य का होना कभी नहीं रुकेगा— हमेशा ही कार्य होता रहेगा।

नैपायिक---कार्यं सामग्री से उत्पन्न होते हैं, और सामग्री जो होती है वह दूसरे २ अनेक कारणरूप होती है, इसलिये नित्य भ्रात्मादि एक एक पदार्थ से कार्यं उत्पन्न नहीं होते हैं, भले हो उन भ्रात्मादिक में कार्यं करने का स्वभाव है।

जैन—नैयायिक का यह कथन गलत है, क्योंकि ये धात्मादिक श्रकेले कमें से कार्य कर लेते हैं तो फिर उन कार्यों की धनेक तरह की भिन्न मिन्न काल में होने बाली दूसरी दूसरी सामग्री की क्या जरूरत है, उन कार्यकर्ता श्रात्मादिक नित्य पदार्थों को जो कि कार्य करने की सामर्थ्य घारण कर रहे हैं उनको खुद ही सारे कार्य कर डालना चाहिये, यदि वे नहीं करेंगे तो उनमें ऐसी सामर्थ्य काहे को मानना, वस्तु में ननु कार्याणां सामग्रीप्रभवस्वभावत्वात् तस्याश्चापरापरप्रत्यययोगरूपत्वारप्रत्येकं नित्याना तिरुवास्य तिरुवास तिरुवास

कार्य को उत्पन्न करने का स्वभावकार्य की उत्पत्ति के बाद अनुमान से सिद्ध होता है, देखों अनुमान से यह बात सिद्ध है कि आत्मादि पदार्थ अकेले समयं नहीं हैं, क्योंकि वे कार्य के अजनक हैं, जो जिसको पैदा नहीं करते वे उसके उत्पादक नहीं माने हैं, जैसे गेहूं जो के अकुर को पैदा नहीं करते सो वे उसके उत्पादक नहीं माने गये हैं। आत्मा आकाश आदि अकेल रहकर कभी भी उत्तरोत्तर काल में होनेवाले तथा कारणान्तर की अपेक्षा रखनेवाले कार्यों को नहीं करते हैं, अतः वे आत्मादिक उन कार्यों के जनक नहीं हैं।

नैयायिक—कारणान्तर की अपेक्षा लेकर कार्य को करना ऐसा ही आत्मा-दिक का स्वभाव है, ग्रतः वे अकेले कार्य नहीं करते, सहकारी सहित अवस्था और उस से रहित अवस्था इन दोनों में स्वभाव भेद भी नहीं है, वे तो हमेशा कारणान्तर की अपेक्षा लेकर कार्य करने के जातिस्वभाव को नहीं छोड़ते हैं।

जैन — नैयायिक की ऊपर कही हुई यह युक्ति ठीक नहीं है, वर्थों कि कारणा-न्तर की निकटता होते हुए भी वे भ्रात्मादि तो स्वरूप से कार्य करते हैं और स्वरूप तो सहकारी के मिलने से पहिले भी था, भ्रतः उन्हें तो पहिले भी कार्य करना ही चाहिये, यदि सहकारी के द्वारा उन भ्रात्मादि कारकों में अतिशय आता है भौर उस भ्रतिशय के कारण ही कार्य होता है तो फिर उस उपकारक भ्रतिशय से कार्योत्मत्ति हुई, भ्रात्मादि तो व्ययं हुए। यदि अनुपकारक वेकार उस आत्मादि में जबदंस्ती कारकपना स्वीकार किया जाय तो फिर चाहे जो वस्तु चाहे जिसकी उत्पत्ति में बिना कारण ही कर्त्तारूप मानी जानी चाहिये, जैसे कि वस्त्र बनाने में जुलाहा कारण है तो वह मिट्टी से घड़े के बनाने में भी कारण मान लेना चाहिए; इस प्रकार का इस कार्यंजनतस्वभावतायाः सर्वदा भावात्, तदप्यगेशलस्; यतः प्रस्ययान्तरसिन्नधानेऽपि स्वरूपेर्णुवास्य कार्यकारिता, तत्र प्रामप्यस्तीति प्रागेवातः कार्योत्पत्तिः स्यात् । प्रत्ययान्तरेभ्यश्चास्यातिग्रयसम्भवे तदयेक्षा स्यादुपकारकेष्वेवास्याः सम्भवात्, श्रन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । तत्सिन्नधानस्यासिन्नधानतुत्यत्वात्र केवल एवासी कार्यं कुर्यात्, श्रकुर्वश्च केवलः सिह्नतावस्थायां च कुर्वन् कथमेकस्वभावो भवेद्विरुद्धधर्मान्यासतः स्वभावश्चेदानुष्वात् ?

किन्त सकलानि कारकािंग् साकल्योत्पादने प्रवर्तन्ते, प्रसकलािन वा ? न तावत्सकलािन साकल्यासिद्धो तस्सकलत्वासिद्धेः । ग्रन्थोऽन्याश्र्यश्र्य-सिद्धे हिं साकल्ये तेषां सकलरूपतासिद्धः,

मान्यता में प्रतिप्रसंग प्राता है, नित्य ग्रात्मादिक पदार्थ में सहकारी की निकटता हो तो भी वह नहीं के बराबर है, आत्मादिक पदार्थों को तो अकेले रहकर ही कार्य कर लेना चाहिए, यदि वे ग्रात्मादिक अकेले कार्य को नहीं करते और सहकारी सहित होकर करते हैं तो फिर उनमें एक स्वभावता कहां रही, अर्थात सहकारी हो तो कार्य करना और नहो तो नहीं करना ऐसे उनमें दो स्वभाव तो हो ही गये. इस तरह ग्रनेक विरुद्ध धर्मस्वरूप हो जाये उनमें स्वभावभेद मानना ही पडेगा। धाच्छा धाप हमको यह बताध्रो कि सभी कारक साकत्य को उत्पन्न करने में प्रवृत्ति करते हैं या कुछ थोडे से कारक ? सभी तो कर नहीं सकते, क्योंकि सभी साकत्य ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो सकल कैसे सिद्ध होगा। तथा ऐसी मान्यता में भ्रन्योन्याश्रय दोष भी भ्राता है भ्रयति साकत्य सिद्ध होने पर कारकों में सकलरूपता की सिद्धि होगी ग्रीर उसकी सकलरूपता की सिद्धि होने पर साकल्य की सिद्धि होगी, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं पायेंगे, यदि द्वितीय पक्ष की अपेक्षा लेकर "कुछ थोडे से-असकल कारक-साकल्य को उत्पन्न करेंगे" ऐसा कहा जाय तो ग्रतिप्रसंग दोष भावेगा, भ्रर्थात फिर कारक साकल्य यह नाम ही विरुद्ध हो जावेगा। इसरी बात यह है कि जिस स्वभाव की निकटता से यह कारक समृह साकल्य को उत्पन्न करता है, उसी स्वभाव के द्वारा वह प्रमा-ज्ञान-को ही क्यों नहीं पैदा करेगा, अर्थात करेगा ही. तो फिर उस साकत्य को व्यर्थ में मानने की क्या जरूरत है, अर्थात कारक समृह से साकल्य और साकल्य से ज्ञान का पैदा होना ऐसा क्यों मानना, सीधा कारक समूह ही ज्ञान को पैदा करे, यदि कहो कि कारण के बिना प्रमा-ज्ञान उत्पन्न नहीं होती तो साकल्य में भी एक भिन्न करण मानना चाहिए और इस तरह मानने से धनवस्था दोष मायेगा, यदि कहा जाय कि साकल्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है. ग्रतः उसमें तिस्वतै च साकत्यसिद्धिरिति । नाप्यसकलान्यतिप्रसक्तः । किञ्च यया प्रत्यासस्या तथाविधान्येतानि साकत्यमुत्पादयन्ति तयैव प्रमामप्युत्पादिष्य्यन्तीति व्यथी साकत्यकत्पना । करणमन्तरेण प्रमोत्पत्त्य-भावे साकत्येऽप्यस्यत् करण् करणनीयभित्यनवत्या । न नाष्यक्षसिद्धत्वास्याकत्यस्यादोधोऽयम् ; प्रात्मान्तःकरणसंयोगीयदेरतीन्द्रियस्याध्यक्षाऽविषयत्वात् । केवल विधिष्टार्योपनिष्ठवलसण्कार्य-स्याऽभ्यक्षसिद्धस्य करणमन्तरेणानुपपनं स्त्राप्तिकत्यना, तच मनोलक्षणकरणसद्भावे साकत्यमेवत्यव-धारियत् न शक्यमः । तत्र सकतकारकार्यं साकत्यमः ।

कोई दोष नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्यों कि भ्रात्मा मन भ्रादिका संयोग तो भ्रतीन्द्रिय है वह तो इन्द्रियों के प्रत्यक्ष है नहीं, सिर्फ विशिष्ट पदार्थ का जानने रूप जो कार्य है कि जो अध्यक्ष से सिद्ध है वह करण के बिना नहीं हो सकता सो इतने मात्र से यदि करण को मानते हो तो वह करण भ्रन्तरंग मन रूप भी होता है, ऐसी हालत में साकत्य ज्ञानरूप कार्य को करता है ऐसा निश्चय तो नहीं रह सकता, इसलिये प्रारंभ में जो चार पक्ष रखे थे उनमें से तीसरा पक्ष — सकलकारकों के कार्य को साकत्य कहते हैं — ऐसा जो है वह भी ठीक नहीं रहा।

इसी प्रकार पदार्थान्तर भी साकत्यरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत् के समस्त पदार्थों में साकत्यरूपता का प्रसङ्ग प्राप्त हो जावेगा, ध्रथात् संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब साकत्यपने को प्राप्त हो जावेंगे, ध्रौर पदार्थ तो हमेशा ही उपलब्ध होते रहते हैं, अतः सभी को हमेशा ध्रथं की उपलब्धरूप प्रमाण होने से सभी व्यक्ति सर्वज्ञ बन जावेंगे, इस प्रकार कारक साकत्य का स्वरूप ही असिद्ध है, यदि सिद्ध है तो भी वह जान से व्यवहित होकर काम करता है, ध्रतः उसमें सत्यता नहीं है।

विशेषार्थ — कारक साकत्य को प्रमाण मानने वाले जरन्नेयायिक हैं, उनके यहां कारक साकत्य का लक्षण इस प्रकार है — ग्रव्यभिचारस्वरूप तथा नियम से ही जो पदार्थों की उपलब्धि — जानकारी करा दे ऐसी बोध धौर ध्रवीध से मिली हुई जो सामग्री है वह प्रमाण है, इस प्रकार कारक साकत्य किहये या सामग्री किहिये दोनों ही प्रमाण के नामान्तर हैं। प्रमाण शब्द करण साधन से निष्पन्न है और करण साधकतम- इप होता है, प्रमाण की उत्पत्ति के लिये सामग्री साधकतम है, प्रतः वह प्रमाण ध्रनेक कारकों की सन्निकटता से होता है, उन कारणों में से एक भी न हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उन कारकों में से किसी एक को मुख्य या प्रतिशयवान नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यों के उत्पाद में किसी एक कारक या उसका अतिशय काम नहीं

नापि पदार्थान्तरं सर्वस्य पदार्थान्तरस्य साकत्यरूपताश्वसङ्गात् । तथा च तत्सद्भावे सर्वत्र सर्वदा सर्वस्यार्थापलविषरिति सर्वः सर्वदर्शी स्यात् । ततः कारकसाकत्यस्य स्वरूपेणाऽसिद्धेः सिद्धौ वा जानेत व्यवधानान्त प्रामाण्यम् ॥

करता, किन्तु सभी के सभी कारक ही उस कार्योत्पादन में अग्रेसर होकर काम करते हैं। इस सामग्रीप्रमाएवाद या कारकसाकल्यवाद का दूसरी तरह से भी लक्षरए हो सकता है।

कत्ता और कमें से विलक्षण, संशय और विषयं से रहित पदायों के जान को पंदा करनेवाली जो बोध भीर अबीध स्वभाव भूत सामग्री हैं वही प्रमाण है। इस प्रकार की नैपायिक की मान्यता है, किन्तु यह सब मान्यता प्रसत्य है, वयों कि पदार्थों को जानने के लिये भवोध भर्यात् यज्ञानरूप सामग्री किस प्रकार उपयोगी हो सकती है अधाव नहीं हो सकती है। वया अंघा रूप को देख सकता है ? या पंगु जल सकता है ? नहीं। उसी प्रकार अवोधरूप सामग्री प्रमाण नहीं हो सकती, यदि उपचार मात्र से सामग्री को प्रमाण मानते हो तो हम जैनों को कोई बाधा नहीं है। उपचार से तो प्रकाश, शास्त्र, गुरु आदि को भी प्रमाण का कारण, होने से कारण में कार्य का उपचार करके प्रमाण मान सकते हैं। जैसे कि "ग्रम्न वै प्रास्त्र।" अन्न ही प्रास्त्र। हैं ऐसा मानना उपचार मात्र है न कि मुख्यरूप है।

#### कारक साकल्यवाद का सारांश

नैयायिक ( जरन्नैयायिक, जयंत भट्ट ) लोग कारक साकल्य को प्रमाण् मानते हैं। उनका कहना है कि प्रमाण, प्रमेय, ग्राकाश, दिशा आदि सभी की सकलता होना ही प्रमाण है, इसीको कारक साकल्य कहते हैं, कारक ग्रायित प्रमाण को पैदा करने वाले पदार्थ उनकी सकलता या पूर्णता यह साकल्य है, इस प्रकार कारक साकल्य का ग्रायं किया जाता है, इसी के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है, देखो—आँख के द्वारा मैंने जाना, दीपक द्वारा मैंने जाना ये सब ज्ञान करणरूप दीपकादिक से ही तो होते हैं।

नैयायिक के पक्ष का भाचार्य ने सुन्दर रीति से खंडन किया है, प्रथम यह कहा है कि वस्तु को जानने के लिए अज्ञान का विरोधी ज्ञानरूप करण होना चाहिए, जो साधकतम हो वही ज्ञान है ऐसा नहीं हो सकता. यदि हो जाय तो लकड़ी की काटने वाला होने से कुठार साधकतम है, वह भी ज्ञानरूप करण बन जायगा, दीपकादिकों को तो उपचार से करण माना गया है, मुख्यता से नहीं, कारक के साकत्य का स्वरूप भी ग्रसिद्ध है. सकलताको ही साकत्य कहना ग्रथवा उसका धर्म या कार्य प्रथवा कोई भिन्न ? इस तरह साकल्य के चार स्वरूप हो सकते हैं ग्रीर किसी रूप से उसका स्वरूप नहीं बनता, इन चारों पक्षों का प्रच्छी तरह से खंडन किया गया है, सकल कारकों को साकल्य मानें तो कत्ती कर्म की भी साकल्य मानना पडेगा, फिर साधकतमरूप करण को ही प्रमाण क्यों मानना, सकल कारकों के धर्म को साकल्य मानने में भी अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं. क्या वह धर्म उनसे भिन्न है या श्रीभन्न है, भिन्न है तो उनके साथ संबंध कैसे हैं, अभिन्न है तो या तो कारक ही रहेंगे या धर्म ही रहेगा, सकल कारकों में कार्य को साकल्य कहें तो भी बनता नहीं, क्योंकि सकल कारकों में नित्य आत्मा आदि पदार्थ भी समाविष्ट हैं और उन नित्य मात्मा मादि से कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, यदि होगा तो उसे हमेशा ही होते रहना चाहिए, सहकारी कारण कभी २ मिलते हैं ग्रतः सतत कार्यं नहीं होता इस प्रकार की नैयायिक की दलील बेकार है, क्योंकि सहकारी की सहायता से वे मात्यादिक कार्य करते हैं तो नित्य में परिवर्तन मानना पडेगा और उससे वे अनित्य सिद्ध हो जावेंगे, सकल कारकों को छोड़कर यदि भिन्न पदार्थ को साकल्य कहें तो वे पदार्थान्तर सर्वत्र हमेशा ही मौजूद रहते हैं इसलिए फिर तो सभी को सर्वज्ञ बन जाने का प्रसंग आता है. इसलिये कारक साकल्य को प्रमाण मानना श्रेयस्कर नहीं है।

#### कारक साकल्यवाद का सारांश समाप्त \*

## सन्निकर्ष प्रमाणवाद पूर्वपक्ष

ग्रब यहां पर वैशेषिक मतानुसार सन्निकर्ष प्रमाशाका वर्शन किया जाता है-प्रमाण का लक्षण-- "प्रमाकरणं प्रमाणं" प्रमा का जो करण है वही प्रमाएा है ऐसा कहा है, "भ्रत्र च प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षराम्" यहां "प्रमाणं" पद से तो लक्ष्य का निर्देश किया गया है और "प्रमाकरणं" पद से लक्षण का निर्देश किया है, प्रमा किसे कहते हैं ? तो उत्तर में कहा है-"यथार्थान्भवः प्रमा" कि यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, "यथार्थ इत्ययथार्थानां - संशय-विषर्यय-तर्कज्ञानानां निरासः, अनुभव इति स्मृतेनिरासः । ज्ञानविषय ज्ञानं स्मृतिः । अनुभवो नाम स्मृतिन्यतिरिक्तं ज्ञानम्" प्रमा के लक्षण में यथार्थ भीर अनुभव ये दो विशेष एए हैं सो यथार्थ विशेष एए से ग्रयथार्थ जो संशय-विपर्यय और तर्करूप ज्ञान हैं उनका निराकरण हो जाता है, ग्रर्थात् को प्रमा संशयादिरूप नही है, उसी प्रमा का यहां ग्रहण हुग्रा है, एव अनुभवविशेषरा से स्मृतिरूप ज्ञान का निरसन हुआ है, क्योंकि पहिले से जिसका विषय जाना हुआ। है वह स्मृति कहलाती है, और इससे पृथक् ही ज्ञान अनुभव कहलाता है, जब प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है तो करण क्या है यह शंका मनमें हो ही जाती है, अत. करण कालक्षराकहते है कि—"साधकतमं करणम्" प्रमा काजो साधकतम कारसा हो वह करण है, ''सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमानुत्वत्तेरिन्द्रिय संयोगादौ सिंब . श्रविलंबेन प्रमोत्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादेरेव करणं, प्रमायाः साधकत्वाविशेषे ऽप्यनेनैवोत्कर्षे-णास्य प्रमात्रादिभ्योऽति शयितत्त्वादतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणं स्रत इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्प्रमाणं न प्रमात्रादि'' श्रव प्रमा का अर्थात ज्ञान का साधकतम करमा कौन हो सकता है इस पर विचार करते हैं——देखा जाता है कि प्रमाता श्रोर प्रमेय के रहते हुए भी प्रमा उत्पन्न नहीं होती है, किन्तु इन्द्रियसंयोगादि के होने पर बोझ ही प्रमाको उत्पत्ति होती है ग्रतः इन्द्रिय संयोगादि को प्रमाका करण माना है, प्रमा में प्रमाता छादि भले ही साधक हों, किन्तु इस इन्द्रियसंयोगरूप सिन्नकर्ष से प्रमा उत्पन्न होती है, इसलिये प्रकृष्ट साधक-प्रतिशयपने से साधक तो सन्निकर्ष ही है, प्रमाता स्रादि साधकतम नही है यह निश्चित हुम्रा, इस प्रकार प्रमाएा

का लक्षण् सिद्ध हो जाने पर अब उसके भेद बताते हैं—"प्रत्यक्षानुमानोपमानमान्दाः प्रमाणानि" प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द (आगम) ये प्रमाण के चार भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण—'साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्" साक्षात्कार करने वाली प्रमा का जो करण् है वह प्रत्यक्ष है, "साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या इन्द्रियजा, सा च द्विष्ठा सविकत्यक निर्विकत्यक भेदात्। तस्याः करणं त्रिविधं—कदाचिद्व इन्द्रियं, कदाचिद्व क्षानम्"।

साझात्कार करने वाली प्रमा इन्द्रिय से उत्पक्ष होती है, उसके दो भेद हैं— (१) सविकल्पक और (२) निविकल्पक। उस प्रमा के करण के तीन भेद हैं—कभी तो उस प्रमा का करण इन्द्रियां होती है, कभी इन्द्रिय और पदार्य का सन्निकर्ष होता है और कभी ज्ञान करण होता है।

"कदा पुनरिन्दियकरणं ? यदा निर्विकल्परूपा प्रमा फलस्—तथाहि—आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वं नियमात् । तनो अ्वसिन्नकृष्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं आत्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि किञ्चिदियमित ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येन्द्रियकरणं, छिदया इव परशुः । इन्द्रियार्थं- सिन्नकर्षे उवान्तर व्यापारः छिदा करणस्य परशोरिवदारुसंयोगः । निर्विकल्पं ज्ञानं फलं परशोरिव छिदा ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष के तीन तरह के करण ( इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष, झान ) होने पर कौनसा करए। कब कार्यकारी होता है, सो बताते हैं—

जब निविकल्परूप प्रमा फल कहलाती है, तब इन्द्रियां करण होती हैं जैसे कि (पहले) प्रात्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर मन का इन्द्रियों के साथ प्रीर फिर इन्द्रिय का प्रथं के साथ संयोग होता है, क्योंकि इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं, यह नियम है, इसके परचात् प्रथं से सन्निकृष्ट (संबद ) हुई इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति प्रादि की योजना से रहित, केवल वस्तु का प्रहरण करने वाला "यह कुछ है" इस प्रकार का निविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है, जिस प्रकार छिदी किया का (काटने रूप किया का) कररा परश्च (कुठार) होता है, इन्द्रिय तथा थर्थ का सिक्षकं प्रवान्तर व्यापार

होता है, जिस प्रकार काटने का साधन परणु का काष्ठ के साथ संयोग ( झवान्तर व्यापार ) होता है, निविकल्पक ज्ञान फल है जैसे परजु का फल काटना होता है ।

विश्रोष — उपर कहे गये प्रत्यक्ष प्रमा का करण तीन प्रकार का है — इन्द्रिय, इन्द्रियां सिन्नकर्ष थ्रीर ज्ञान, इनमें से इन्द्रिय उस ग्रवस्था में करण होता है जब वस्तु का केवल निविकल्प प्रत्यक्ष हुआ करता है, जब आत्मा का मनसे संयोग होता है भ्रीर मन किसी एक इन्द्रिय से संबद्ध होता है — मान लीजिये मन नेत्र से संबद्ध है और नेत्र इन्द्रिय का घट — प्रयं के साथ सिन्नकर्ष हो जाता है — तब हमें यह "कुछ है" ऐसा ज्ञान होता है, यही ज्ञान निविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। यह निविकल्पप्रमा प्रत्यक्षप्रमाण का फल है।

"कदा पुनरिन्द्रियार्थसन्तिकषः करणम यदा निविकल्पानंतरं सविकल्पकं नाम जात्यादि योजनात्मकं डिल्यो ऽयं, ब्राह्मणो ऽयं, स्यामो ऽयमिति विशेषण विशेष्या-वगाहि ज्ञानमुत्पद्यते तदैन्द्रियार्थसन्तिकषः करणम्" ।

इन्डिय भीर अर्थका सन्निकर्षक व करण होता है? सो अब बताते हैं — जब निर्विकल्पज्ञान के बाद नाम जाति आदि से विशिष्ट यह डिस्थ (ठूंठ) है, यह ब्राह्मण है, यह ज्यामरंगवाला है इस प्रकार का विशेषण तथा विशेष्य ग्राहक जो सविकल्पक जान होता, तब इन्द्रियार्थसन्निकर्षक रण होता है।

"कदा पुनर्ज्ञानं करणम्" ?

" यदा उक्त सविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः आयन्ते तदा निर्विक् कल्पज्ञानं करणम्" - भ्रव तीसरा जो ज्ञान है वह करण कव होता-सो बताते हैं - कि जब उस पूर्वोक्त सविकल्पक ज्ञान के बाद हानबुद्धि, उपादानबुद्धि, तथा उपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है तब निविकल्प ज्ञान करण बनता है, इन तीनों प्रकार के करणों में प्रमा को उत्पन्न करना रूप फल है ध्रयांत् ज्ञान का जो साधकतम होता है वह करण कह-लाता है और उसे ही प्रमाण कहा गया है एवं जानने रूप जो प्रमा या ज्ञान होता है वह प्रमाण का फल है, हा जहां यह तीसरे प्रकार का करण है वह निविकल्पक ज्ञान रूप है और त्याग धादि रूप सविकल्पक जान हो उसका फल है; किन्तु इन सबमें इन्द्रियों भौर पदार्थों का सिन्नकर्ष होना धावश्यक है, अत सर्वत्र सिन्नकर्ष हो प्रमास्प होता है, भ्रव यहां सिन्नकर्ष का विशेष वर्णन करते हैं - "इन्द्रियार्थयोस्तु यः सिन्नकर्षः ताकात्कारिप्रमाहेतुः स चडविध एव । तत्रधा-संबोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसम-वायः, समवायः, समवेतसमवायः विशेष्यविशेषण्यावश्चेति ।"

इन्द्रिय और पदार्थों का जो सिन्नकर्ष प्रत्यक्षज्ञानका निमित्त होता है वह ६ प्रकार का है—संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवाय, समवाय, समवाय, समवेतसमवाय, और विशेष्यविशेषणमाव ।

इन ६ प्रकार के सिन्नकर्षों का कथन कमश्वः इस प्रकार है—संयोग सिन्न-कर्ष—तत्र यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं घटोऽषः । अनयोः सिन्नकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धधभावात् । एवं मनसान्तरिन्द्रियेण यदात्मविषयकं ज्ञानं जन्यते अक्कृमिति, तदा मन इन्द्रियं, ग्रात्माषं:, ग्रनयोः सिन्नकर्षः सिन्नकर्षः संयोग एव ॥

जब नेत्र के द्वारा घट म्रादि विषय का ज्ञान होता है तब चक्षु तो इन्द्रिय है म्रीर घट अर्थ है, इन दोनों का सिन्नकर्ष संयोग ही है, क्योंकि ये दोनों अयुतसिद्ध नहीं है, इसी प्रकार जब भ्रन्तःकरए। रूप मन के द्वारा म्रात्मा के विषय में "मैं हूं" इस प्रकार का जब ज्ञान होता है, तब मन तो इन्द्रिय है और भ्रात्मा भ्रयं है, इन दोनों का सिन्नकर्ष भी संयोग ही कहलाता है।

"कदा पुनः संयुक्त समवायः सन्निकर्षः" ?

"यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिक गृह्यते-घट त्यामरूपमस्तीति, तदा चक्षु-रिन्द्रियं, घटरूपमर्थः ग्रनस्योः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव—चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् । दूसरे नम्बर का संयुक्त समवाय नामका सन्निकर्षे कव होता है-सो बताते हैं—

जब चक्षु के द्वारा घट के रूप का ग्रहण होता है कि घड़े में काला रंग है, तब चक्षुती इन्द्रिय है भीर प्रयंघट में स्थितरूप है, इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त समवाय ही है, क्यों कि चक्षुसे संयुक्त जो घट है उसमें रूप का समवाय है।

"कदा पुनः संयुक्तसम्वेतसम्बायः सिन्नकर्षः" ? यदा पुनश्चक्ष्षा घटरूप-समवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं रूपत्वादिसामान्यमर्थः, मनयोः सिन्नकर्षः संयुक्तसमवेतसम्बाय एव चक्षः सयुक्ते घठे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात् ॥ संयुक्तसमयेत समवाय नामक तीसरा सन्निकर्ष कब होता है? सो यह बताते हैं-

जब चक्षु के द्वारा घट के रूप के रूपत्वसामान्य का ग्रहण होता है तब चक्षु तो इन्द्रिय है, रूपस्य सामान्य ग्रयं है–इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्तसमवेतसमवाय कहलाता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवेत है ग्रीर उसमें रूपत्व सामान्य का समवाय है।

कदा पुनः समवायः सन्निकर्षः ?

यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं शब्दोऽर्यः अनयौः सिन्निकर्षः समवाय एव । कर्णशब्दुल्यविष्ठप्रं नमः श्रोत्रं, श्रोत्रस्याकाशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाका-शगुरात्वाद् गुणगुणिनोष्च समवायात् ।।

समबाय नामका चौथा सिन्नकर्ष का भेद कब होता है ? जब कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है तब यह समबाय नामका चौथा सिन्नकर्ष का भेद होता है, अर्थात् कर्ण तो इन्द्रिय है और शब्द अर्थ है, इन दोवों का सिन्नकर्ष समबाय ही है, क्योंिक कर्ण-विवर से अविच्छिन्न (परिमित-घिरा हुम्रा) म्राकाश हो कर्ण कहलाता है, म्रतः कर्ण झाकाशरूप होने से सौर शब्द म्राकाश का गुण होने से तथा गुणगुणी का समबाय संत्रकर्ष होने से कारण श्रोत्र और शब्द का समबाय सिन्नकर्ष ही कहलाता है।

कदा पुनः समवेतः सन्निकर्षः ?

"यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं श्रीत्रेन्द्रियेग् गृह्यते तदा श्रोत्रीमिन्द्रियं शब्दत्वादिसामान्यमयं: अनयो: सन्निकर्षः समवेतसमवाय एव श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वादसामान्यमयं: अनवतसमवायनामके पांचवे सन्निकर्ष का कथन करते हुए यहां कहा गया है कि जब शब्द में समवेत जो शब्दत्व सामान्य है उसका श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होता है तब श्रोत्र तो इन्द्रिय है श्रीर शब्दत्वादि जाति अर्थ (विषय) है, इन दोनों का सन्निकर्ष समवेत समवाय ही है, व्योकि श्रोत्र में समवेतशब्द में शब्दत्व सामान्य का समवाय है।

कदा पुर्नीवशेष्य विशेषरा भाव इन्द्रियार्थसिन्निकर्षो भवति ? यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्यते "इह भूतले घटो नास्ति, इति विशेष्य विशेषणभावः संबंधः । तया चक्षुः संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभावो विशेषणं, भूतनं विशेष्यस् ।

विशेष्यविशेष्णभाव नामक सिलिक कि कब होता है-सो ही बताते हैं — जब चसु से संयुक्त भूमि पर "यहां भूतल पर घट नहीं है इस प्रकार से घट के प्रभाव का प्रह्ला होता है तब विशेष्यविशेषणभाव सिलिक होता है, वहां वसु से संयुक्त भूतल में घट का प्रभाव विशेषण है, तथा भूतल विशेष्य है। इस प्रकार ६ प्रकार का सिलिक होता है, और यही प्रमाण है, क्यों कि इसके बिना प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है, इस प्रकार प्रथम प्रमाण जो प्रत्यक्ष है उसका यह संक्षेप वर्णन समक्षना चाहिये।

लिङ्गपरामर्गोऽनुमानम् । येन हि अनुभीयते तदनुमानम् । लिङ्गपरामर्गोग् चानुमीयते ऽतो लिङ्गपरामर्गोऽनुमानम् । तच्च धूमादिज्ञानमनुमिति प्रति करणत्वात्, धम्ययादिज्ञानमनुमितिः तत्करणं धुमादिज्ञानम् ।

द्वितीय धनुमान प्रमाण का लक्षण-

लिज़ (हेतु) परामशंही अनुमान है, जिससे अनुमिति की जाती है वह अनुमान है लिज़्परामशंसे अनुमिति की जाती अतः लिंगपरामशं अनुमान है, स्रोर धूम स्रादि का ज्ञान ही लिंगपरामशंहै, क्योंकि वह अनुमिति के प्रति करण है स्रग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है उसका करण धूम ग्रादि का ज्ञान है।

तृतीय प्रमाण उपमा का लक्षण —

श्रतिदेशवानयार्थस्मरए।सहकुतं गोसाइस्यविशिष्ट पिण्डज्ञानमुपमानं, यथा गवयमजानन्नपि नागरिको "यथा गौस्तथा गवयः", इति वाक्यं कुतश्चिदारण्यकात् पुरुषाच्छ्रुश्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् यदा गोसाइस्यविशिष्टं पिण्डं पश्यति तदा तद्वाक्यार्थस्मरण सहकुतं गोसाइस्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानमुपमितिकरणत्वात् ।

श्चितिदेशवाक्यके ( जैसी गाय होती है वैसा रोक्त होता है ) श्चर्यका स्मरण करने के साथ गी की समानता से युक्त पिण्ड ( शरीर-आकृति ) का जान ही उप-मान प्रमाण है, जैसे-गवय को नहीं जानने वाला भी कोई नागरिक है, वह जब किसी वनवासी से यह वाक्य सुनकर कि जैसी गाय होती है वैसा गवय होता है वन में जाता है और वहां इस वाक्य के श्चर्य का स्मरण करते हुए वह गी की समानता से हुक्त जब पिण्ड को देखता है, तब वाक्यार्थ के स्मरण के साथ उसे को गो की समानता से विशिष्ट पिण्ड का ऐसा ज्ञान होता है कि यही रोक है सो ऐसा ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहलाता है, क्योंकि वह उपमितिकप प्रमा के प्रति करण हुमा है।

चौथे ग्रब्द प्रमाण का लक्षण...

"बाप्तवाक्यं कव्दः । ग्राप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा" पुरुषः । बाक्यं तु बाकांक्षा-योग्यता-सन्तिषमतां पदानां समूहः ॥

भान्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है, जैसा पदार्थ है वैसा ही जसका उपदेश देने वाला पुरुष आप्त माना गया है, माकांक्षा योग्यता भीर सन्तिषि— निकटना वाले-पदों के समूहकी वाक्य कहा गया है, इसप्रकार वारों प्रमाणों में "प्रमाकरणं प्रमाणं यह प्रमाण का लक्षण घटित होता है। जो करण है वह सन्तिकर्थ है, भ्रतः सन्तिकर्थ ही प्रमाण है; यह सिद्ध हो जाता है। यहां पर अनुमानादि प्रमाणों यह संक्षेप से वर्णन किया है, विशेष जानना हो तो तर्कभाषा भादि ग्रन्थों का श्रवलोकन करना चाहिये। श्रायतम्

<sup>\*</sup> पूर्वपक्ष समाप्त \*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## सन्निकर्षवादः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

मा भूत् कारकसाकत्यस्यासिद्धस्वरूपत्वात् प्रामाण्य सिन्नकषिदेस्तु सिद्धस्वरूपत्वात्प्रमित्यु-रपत्ती साधकतमस्वाद्य तस्स्यात् । सुप्रसिद्धो हि चक्षुषो घटेन संयोगो रूपादिना (संयुक्तसम्बायः रूपस्वादिना ) संयुक्तसमवेतसम्बायो जानअनकः । साधकतमस्यं च प्रमाणस्वेन व्यातः न पुनर्वानत्व-मजानत्वं वा संवायादिवस्त्रमेयार्थवच, इत्यसमीकिताभिधानम्; तस्य प्रमित्युस्पत्ती साधकतमस्या-भावात् । यद्भावे हि प्रमितोभीववत्ता यदभावे चाभाववत्ता तत्तत्र साधकतमम् ।

वैश्वेषिक—यहां पर नैयायिक द्वारा मान्य कारक साकल्य का खंडन किया सो ठीक है, पर हमारा सिन्नकर्ष तो सिद्ध स्वरूप है, धतः धापको उसे प्रमारा मानना चाहिये, क्योंकि प्रमिति की उत्पत्ति में वह साधकतम होता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है कि ग्रांख का घट के साथ संयोग होता है, तथा रूप के साथ संयुक्तसमवाय होता है इसी तरह रूपत्व के साथ उसका संयुक्तसमवतसमवायिह होता है, तभी जाकर उनके व ज्ञानजनक-जान को उत्पन्न करनेवाले होते हैं— उनके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, साधकतम के साथ प्रमाण की ज्याप्ति है, न कि ज्ञानत्व और धज्ञानत्व के साथ। जैसे कि संव्यायिक ग्रयथ प्रमेय ग्रांदि के साथ प्रमाण की ज्याप्ति नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानत्व और ग्रजानत्व के साथ भी उसकी ज्याप्ति नहीं है।

जैन—यह कथन बिना सोचे समफ्रे किया है। क्योंकि सन्निकर्ष प्रमिति की उत्पत्ति के लिये—प्रमिति किया के प्रति—साधकतम नहीं है। जिसके होनेपर प्रमिति होती है क्षौर नहीं होने पर नहीं होती है वह उसके प्रति साधकतम बनता है।

#### "भावाभावयोस्तदवत्ता साधकतमत्वम"

जिसके होने पर होना भौर उसके अभाव में नहीं होना वही साधकतम है ऐसा कहा गया है, सो ऐसा साधकतमपना सन्निकर्ष में नहीं है, क्योंकि सन्निकर्ष होने ''भावाभावयोस्तद्वत्ता साधकतमत्वम्'' [ ] इत्यभिधानात् ।

न चैतत्सिन्निकथांदी सम्भवति । तद्भावेऽपि ववचित्रमित्यनुत्पत्तेः; न हि चक्षुषौ घटवदा-काशे सयोगी विद्यमानोऽपि प्रमित्युत्पादकः, सयुक्तसमवायो वा रूपादिवच्छव्दरसादौ, संयुक्तसमवेत-समवायो वा रूपत्ववच्छव्दरवादौ । तदभावेऽपि च विशेषण्जानाद्विशेष्यप्रमितेः सद्भावोपगमात् । योग्यताम्युप्यमे सैवास्तु किमनेनान्तर्गंडुना ?

योग्यता च शक्तिः, प्रतिपत्तुः प्रतिबन्धापायो वा ? शक्तिःचेत्; किमतीन्द्रिया सहकारिसा-व्रिध्यलक्षसा्। वा ? न ताबदतीन्द्रिया; धनम्युपगमात् । नापि सहकारिसान्निध्यलक्षसाः, कारकसा-कत्यपक्षोक्ताशेषदोषानुषङ्गात् । सहकारिकारसा् चात्र द्रव्यम्, गुराः, कमं वा स्वात् ? द्रव्य चेत्, कि व्यापि द्रव्यम्, म्रव्यापि द्रव्यं वा ? न ताबद् व्यापिद्रव्यम्; तत्सान्निध्यस्याकाशादीन्द्रियसन्निकर्षे-

पर भी कहीं आकाशादि में (आकाशादिके विषयमें) प्रमिति नहीं होती है, जिस प्रकार भांख का घट के सयोग है वैसे आकाश के साथ भी उसका संयोग है. किन्तू वह संयोग-रूप सन्निकर्ष वहां प्रमिति को पैदा नहीं करता. मतलब - जैसे आंख से घट का जान होता है वैसे आकाश का ज्ञान नही होता, ऐसे ही संयुक्त समवाय नामक सन्त्रिकर्षर प संबंध से घट में रूप के समान ही रहे हुए शब्द, रस का भी ज्ञान क्यों नहीं होता, तथा संयुक्त समवेत समवाय सबध से रहनेवाले रसत्व आदि का ज्ञान भी क्यो नही होता है, सिन्नकर्ष के अभाव में भी विशेषण ज्ञान से विशेष्य की प्रमिति होती है. ऐसा श्रापने माना है, यदि कहो कि घट की तरह आकाश के साथ भी सन्निकर्ष तो है, फिर भी जहा घटादि में योग्यता है वहां पर ही प्रमितिरूप कार्य पैदा होता है तो फिर इस प्रकार मानने पर योग्यता को ही स्वीकार कर लो अतरंग फोड़े की तरह इस सन्निकर्षको काहेको मानतेहो, योग्यता क्याचीज है? कहो—क्या शक्तिका नाम योग्यता है ? ग्रथवा प्रतिपत्ता--जाननेवाले ज्ञाता-के प्रतिबन्धक कमं का श्रभाव होना यह योग्यता है। शक्ति को योग्यता कहा जावे तो वह अवीन्द्रिय है या सहकारी की निकटता होने रूप है ? अतीन्द्रिय शक्ति तो आपने मानी नहीं है, श्रीर सहकारी सान्निष्यरूप शक्ति यदि मानोगे तो कारकसाकल्यवाद की तरह उसमें ग्रनेक दोष ग्राते हैं। म्रच्छायह बतलाओ कि सहकारी कारक यहां कौन है—द्रव्य है या गुरायाकि कर्म ? द्रव्य मानो तो उसकेदो भेद हैं — एक श्रव्यापिद्रव्य और दूसरा व्यापिद्रव्य । व्यापीद्रव्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी निकटता तो म्राकाभ म्रादि और इन्द्रिय सन्निकर्ष में है ही, इसमें कोई विशेषता नहीं है। नही तो आपने दिशा, श्राकाश,

ऽप्यविशेषात् । कथमन्यषा दिक्कालाकाशात्मनां व्यापिद्रव्यता ? अषाञ्यापि द्रव्यम् ; तरिंक मनः, नयनम्, मालोको वा ? त्रितयस्याप्यस्य सालिध्यं षटादीन्द्रियसिकिकवैवदाकाशादीन्द्रियसिकिकवैञ्य-स्थिव । गुणोऽपि तत्सहकारी प्रमेयगतः, प्रमातृगती वा स्यात्, उभयगतो वा । प्रमेयगतस्वेत्; कर्यं नाकाशस्य प्रत्यक्षता द्रव्यवतोऽस्यापि गुणसद्भावाविशेषात् ? प्रमूर्तत्वात्रास्य प्रत्यक्षता द्रव्यवतोऽस्यापि गुणसद्भावाविशेषात् ? प्रमूर्तत्वात्रास्य प्रत्यक्षतंप्रसम्बद्धस्य प्रस्त्रकार्यस्य प्रमातृगतीऽप्यदृष्टिऽन्यो वा गुणो गगनेन्द्रियसिक्वकंष्रसम्येऽस्त्यव । व लतु तेनास्य वरोवो योनानुत्यतिः प्रव्यंतो वा तत्सद्भावेऽप्य त्यात् । उभयगतप्रकेऽप्युभयव्यविष्ठाविश्वन्वविष्ठाव्यव्यविष्ठाविश्वन्वविष्ठाव्यव्यविष्ठाविश्वन्वविष्ठाव्यव्यविष्ठाविश्वन्वविष्ठाव्यविष्ठाविश्वन्वविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्राविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाव

भारमा, काल इन्हे व्यापी क्यों मान रखा है। यदि भव्यापी द्रव्य मानों तो वे कीन हैं? क्या मन है ? या नेत्र हैं ? या प्रकाश है ? इन तीनों की निकटता घटादि के साथ इन्डिय सन्तिकर्ष की तरह भाकाशादि के साथ इन्द्रिय सन्तिकर्ष में भी है, फिर क्या कारए। है कि आकाशादि का ज्ञान नहीं होता, यदि गुण को सहकारी कारण माना जाय तो क्या प्रमेयगत गुरा को या प्रमातृगत गुराको या दोनों मैं रहे हए गूण को किसको सहकारी माना जाय ? प्रमेयगत-प्रमेय में रहा हम्रा-गुण सहकारी है ऐसा कहो तो आकाश की प्रत्यक्षता क्यों नहीं क्योंकि आकाश भी द्रव्य होने के कारए। गुणवाला है ही, आकाश अमूर्त होने के कारए प्रत्यक्ष नहीं होता - प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं होता...सो यह कथन भी ठीक नहीं है, कारए कि ऐसा मानने पर तो सामान्यादिक तथा गधादि अनेक वस्तुएं भी श्रप्रत्यक्ष हो जावेंगी क्योंकि इन सामान्य तथा गंधादि को आपने अमूर्त माना है, अतः वे भी ग्राकाश की तरह जानने में नहीं भावेंगे। प्रमाता में होनेवाला-रहा हुआ-गुरा सहकारी होता है ऐसा मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रमाता का अट्ष्ट गुण ग्रथवा भीर कोई भी गुरा स्नाकाण और इन्द्रिय सिन्न वं के समय है ही। झाकाश भीर इन्द्रिय सिन्न वं के साथ सहकारी गूण का कोई विरोध तो है नहीं जिससे कि वह ज्ञान पैदान करे या उस सहकारी गुरा का भ्राकाश और नेत्रेन्द्रिय सन्निकर्ष के समय विनाश हो जाय। प्रमाता और प्रमेय इन दोनों का गुण सहकारी है ऐसा मानो तो दोनों पक्ष में दिये गये दोष यहां प्राकर पड़ेंगे। कर्म को ( किया को ) सिन्नकर्ष का सहकारी मानो तो भी गलत है, कारण कि कमें दो प्रकार का हो सकता है--एक प्रमेय का कमें और दसरा इन्द्रिय का कमें।

पायस्तस्य द्यत्र तयाविषार्थपरिच्छित्तिरुत्पद्यते । प्रतिबन्घापायस्य प्रतिपत्त्. सर्वजसिद्धिप्रस्तावे प्रसाषकिष्यते ।

न च योग्यताया एनार्षपरिन्छत्तो साधकतमत्वता प्रमाण्त्वानुषञ्जात् 'जानं प्रमाण्म्' इत्यस्य विरोधः; यस्याः स्वावंग्रह्णशक्तित्वलणभावेन्द्रयस्यभावायाः 'यदसिन्नभाने कारकान्तरसिन्नभानेषि प्रमोण्यते तत्तत्करणकम्, यद्या कुठारासिन्नधाने कुठार (काष्ठ )च्छेदनमनुत्पद्यमान कुठार-करण्कम्, नोत्पद्यते च भावेन्द्रयासिन्नधाने स्वार्थसवेदनं सन्तिकषित्रस्विदेशीति तद्भावेन्द्रियकरण-कम्' इत्यनुमानतः प्रसिद्धस्वभावायाः स्वार्थावभाविज्ञानलक्षण्प्रमाण्यसामग्रीत्वतः तदुत्पत्तावेव साधक-तमस्वोपपत्ते । । ततोऽन्यनिरपेक्षतया स्वार्थपरिच्छतौ साधकतमस्वाज्ञानमेव प्रमाण्यम् । तद्वेतुत्वा-

प्रमेय का कर्म अर्थात् रूपप्रमेय का कर्म तो उसका सहकारी होता नही है जयों कि ज्ञान की उत्पत्ति में उसे कारण माना ही नहीं गया है, इन्द्रिय का कर्म तो आकाश और इन्द्रिय के सिन्नकर्ष के समय में है ही, क्यों कि वहां पर भी—आकाश और इन्द्रिय के सिन्नकर्ष के समय में भी—नेत्र का खोलना उसका बन्द करना आदि किया रूप इन्द्रिय कर्म होता ही है, इसिन्य शिक्त प्रमेयता तो बनती नहीं। हां, प्रतिबन्धक का अभाव होना यह योग्यता है ऐसा द्वितीय पक्ष मानो तो सब बात बन जाती है, अर्थात् जहां जिसके जैसा प्रतिबन्धक का अभाव (ज्ञानावरणादि कर्मों का अभाव सन्याया में होती है। प्रमिति उत्पन्न होती है। प्रमात पारामा के प्रतिबन्धक कर्म का अभाव कैसे होता है इस बात को हब सर्वज्ञ-सिद्ध के प्रकरण में कहने बाले हैं।

यदि कोई ऐसी जंका करे कि जब अर्थ के जानने में योग्यता ही साधकतम होती है, तो फिर वही योग्यता प्रमाण हो जायगी, फिर जान प्रमाण है यह बात रहेगी नहीं सो यह धाशंका गलत है, क्योंकि स्व धोर पर को जानने की है शक्ति जिसकी ऐसी भावेन्द्रिय स्वभाव वाली जो योग्यता है, वह जानरूप ही है, जिसके न होने पर और कारकान्वर के होने पर भी जो उत्पन्न नहीं होता वह उसके प्रति करण माना जाता है, जैसे कुटार के न होने पर काठ का छेदन नहीं होता इसलिये कुटार को काठ ठेदन के प्रति करण माना जाता है, उसी प्रकार भावेन्द्रिय के न होने पर स्व पर का जान नहीं होता भले ही सिलकर्षादि मौजूद रहें, अतः उसके प्रति भावेन्द्रिय को ही करण माना जाता है, इस प्रकार स्व पर का जानना है लक्षण जिसका ऐसी प्रसिद्ध स्वभाववाली योग्यता से प्रमित्त उत्पन्न होती है अतः वही उसके

स्सन्निकषदिरपि प्रामाण्यम्, इत्यप्यसमीचीनम्; छिदिक्रियाया करणभूतकुठारस्य हेतृत्यादयस्कारा-देरपि प्रामाण्यप्रसङ्गात् । उपचारमात्रेणाऽस्य प्रामाण्ये च श्रात्मादेरपि तत्प्रसङ्गस्तद्वे तुस्त्राविवेषात् ।

ननु चात्मनः प्रमातृत्वाद् घटादेश्च प्रमेयत्वान्न प्रमाग्एत्वं प्रमातृप्रमेयाभ्यामधन्तिरस्य प्रमाग्गत्वाम्युपगमात् इत्यप्यसङ्गतम्, न्यायप्राप्तस्याभ्युपगममात्रेणः प्रतिषेषायोगात्, ग्रन्यथा 'ग्रचेतनादधन्तिरं प्रमाग्गम्' इत्यभ्युपगमात्सित्रिकषदिरिप तल स्यात् । किन्त प्रमेयत्वेन सह प्रमाग्य-त्वस्य विरोधेप्रमाग्गमप्रमेयमेव स्यात् तथा चासत्त्वप्रसङ्गः संविन्निष्ठत्वाद्भावव्यवस्थितेः, इत्ययुक्त-मेतत्—

प्रित साधकतम है, स्व पर को जानने में किसी दूसरे की प्रयेक्षा न करके ध्राप (स्वयं) ध्रकेला ही ज्ञान साधकतम है, अतः वही प्रमाण है, उस प्रमाण का सहायक सिन्नकर्ष है, इसलिये उसे भी प्रमाण मान लेता चाहिये सो ऐसा कहना भी ध्रसत्य है क्योंकि यदि इस प्रकार मान लिया जावे तो छेदने में साधकतम तो कुटार है, वहां वर्द्ध को भी प्रमाण मानना चाहिये, यदि सिन्नकर्षादि को उपचार से प्रमाण मानो तो आत्मादिक को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी सिन्नकर्षादि की तरह ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं।

वैशेषिक — धारमा प्रमाता है, घटादि वस्तु प्रमेय है, इसलिये धारमादि वस्तुएं प्रमाण नहीं हो सकतीं? प्रमातृ और प्रमेय से भिन्न में प्रमाणता होती है, ध्रथति प्रमातृ और प्रमेय से बिलकुल भिन्न ऐसा प्रमाण होता है।

जैन वैशेषिक का यह कथन भसंगत है, क्योंकि जो ग्रुक्ति आदि से सिद्ध है उसे अपने घर की मान्यतामात्र से निषेघ नहीं किया जा सकता है, यदि अपनी मान्यता ही चलानी है तो हम जैनों ने माना है कि अचेतन से भिन्न चेतन प्रमाण होता है ग्रुत: प्रचेतन होने से सन्तिकर्ष प्रमाण नहीं है यह बात भी सिद्ध हुई मान लेवी चाहिए, किञ्च— दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा ही माना जाय कि प्रमेय से सर्वथा प्रमाण भिन्न ही है-ग्रुयांत् प्रमेयत्व के साथ प्रसाणता का विरोध है, तो प्रमाण ग्रुप्रमेय ही हो जावेगा—ऐसा होने से उसमें ग्रुस्ति वस्तु की व्यवस्था जान के आधार पर ही होती है, ग्रुयांत् जो जान का विषय होगा वही सत्वल्प-पदार्थक्प-माना जायगा ग्रुपांत्— जो ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हीं घट पट ग्रादि पदार्थों की व्यवस्था

चलुवरवाप्राप्यकारित्वेनाग्रे समर्थनात्कयं घटेन सयोगस्तदभावात्कयं रूपादिना संयुक्तसम-वायादिः ? इत्यव्याप्तिः सन्त्रिकवंप्रमाणवादिनाम् । सर्वेज्ञाषावरवेन्द्रियाणां परमाण्वादिपि साक्षा-रसम्बन्धाभावात्; तयाहि-नेन्द्रिय साक्षात्यरमाण्वादिपिः सम्बन्धते इन्द्रियत्वादस्मदादीन्द्रियवत् ।

होती है, वैशेषिक जब प्रमाण को प्रमेय नहीं मानेंगे उसे अप्रमेय ही मानेंगे तो प्रमाण क्षप्रमेय—जानने योग नहीं हो सकने से उसका ध्रास्तिस्व ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण को अप्रमेय मानने से उसका ध्रास्तिस्व ही जाने पर सारे ही तस्व समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आप वैशेषिकों के यहां चारों वस्तुतस्वों की व्यवस्था कैसे हो सकेगी, "प्रमाए, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता इन चारों में तस्व—परमार्थ तस्व—समाप्त होता है—ध्र्यात विश्व के समस्त पदार्थ इन चारों में अन्तर्भूत हैं, जिसे छोड़ने और प्रहण करने की इच्छा होती है ऐसे धात्मा की जो प्रवृत्ति है—अर्थात् हेय धौर उपायेय पदार्थ को ग्रहण करने की अप्तेय हुए करने की प्रमात की जिसे इच्छा होती है एवं उन्हें प्रहण करने और छोड़ने की तरफ जो प्रवृत्ति करता है उसे प्रमाता कहते हैं। जिसके द्वारा प्रमाता अर्थ को जानता है वह प्रमाएग है, जो अर्थ प्रमाता के द्वारा जाना जाता है—या जाना गया है वह प्रमेय है, और जो ज्ञास—जान—जानने रूप किया होती है वह प्रमित है, ऐसा अप्रका कहना है सो वह समाप्त हो जाता है।

प्रच्छा थाप यह तो बताग्री—िक प्रमाए। तत्त्व सर्वज्ञ के ज्ञानके. द्वारा जाना जाता है या नहीं ? यदि वह उनके द्वारा नहीं जाना जायेगा तो उसमें सर्वज्ञता—सर्वज्ञपना—नहीं रहेगो नयों कि उसने प्रमाए। तत्त्व को जाना नहीं और पूर्णतस्वको जने विना वह सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, तथा — जैसे प्रमाण प्रमेय धर्म का ध्याधार नहीं है, वैसे प्रमाता में भी प्रमेयधर्म नहीं रहेगा, नयों कि इन चारों का आरापस में विरोध तो समानरूप से है ही, इस तरह फिर प्रमाए। भी धोड़े के सींगकी तरह ध्रसत्त हो जावेगा, यदि प्रमाता प्रमेय धर्म का ध्याधार होता है तो उसे जानने के लिये दूसरा एक धौर

योगजधर्मानुब्रहात्तस्य तैः साक्षात्सम्बन्धश्चेत्; कोऽयमिन्द्रियस्य योगजधर्मानुब्रहो नाम । स्विविषये प्रवत्तंमानस्यातिशयाधानम्, सहकारित्वमात्रं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; परमाण्वादौ स्वय-मिन्द्रियस्य प्रवर्तनाभावाद, भावे तदनुब्रहवैयर्थ्यम् । तत एवास्य तत्र प्रवृत्तौ परस्पराश्रय —सिद्धे हि योगजधर्मानुब्रहे तत्र तस्य प्रवृत्तिः, तस्यां च योगजधर्मानुब्रह इति । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः;

प्रमाता होना चाहिये, क्योंकि वह पहिला प्रमाता प्रमेय का श्राधार होने से प्रमेय हो जावेगा, इसलिये जैसे प्रमाण प्रमेय से भिन्न है वैसे प्रमाता भी मानना पड़ेगा, दूसरा श्राया हुआ प्रमाता भी जब प्रमेय हो जावेगा तब तीसरा और एक प्रमाता चाहिए, फिर एक प्रमेयरूप श्रातमा में श्रनंत प्रमाता की माला जैसी बन जावेगी, इन दोषों को हटाने के लिये यदि कहा जाये कि एक ही आत्मा में प्रमात्वना और प्रमेयपना होने में कोई विरोध नही है, तो फिर उसी प्रमाता में प्रमाणवना भी मान लो फिर "प्रमाता और प्रमेय से भिन्न प्रमाण होता है" यह मृत्र सदोष हो जाने से खंडित हो जाता है।

वैशेषिक को हम झागे प्रच्छी तरह से सिद्ध करके बनाने वाले हैं कि चक्षु झप्राप्यकारों है, इसलिये घट का झांख के साथ संयोग होना, रूपादिक के साथ उसका संयुक्त समवायादि होना इत्यादिरूप से सिन्नकर्ष का लक्षण जो किया है वह अव्याप्ति दोष युक्त हो जाता है और सिन्नकर्ष को प्रमाग्ग मानने पर सर्वज्ञ का अभाव भी होता है, क्योंकि इत्तियों का परमाणु आदि बहुत से पदार्थों के साथ साक्षात् सर्वघ होता ही नहीं है। इत्तियां स्क्ष्म परमाणु आदि पदार्थों के साथ साक्षात् सर्वघ नहीं कर सकती, क्योंकि वे हम लोगों की इत्तियों के समान इत्तियों हैं। इस प्रकार के इस अनुमान से इत्तियों का परमाण आदि के साथ संबंध होता श्रीसद्ध सिद्ध होता है।

श्रंका — यदि वैशेषिक ऐसा कहे कि इन्द्रियों का योगजधर्म के बड़े भारी अनुग्रह से उन परमाणु प्रादि के साथ साक्षान् सबच हो जायगा अर्थान् – इन्द्रियों में योगज धर्मका बड़ाभारी अनुग्रह होता है अतः सबंज की इन्द्रियां सूक्ष्मादि पदार्थों का साक्षात्कार कर लेती हैं।

भावार्ष — वैशेषिक के मत में — सिद्धान्त में — योगजधर्म के अनुबह का कथन इस प्रकार है कि हम जैसे सामान्य व्यक्तियों से अन्य विशिष्ट जो योगीजन हैं वे विशेष योग (ध्यान या समाधि) से सहित होते हैं, उन योगियों के जो मन होता है वह योगज धर्म से प्रभावित रहता है सो उस मन के द्वारा अपना खुद का तथा स्वविवयातिक्रमेणास्य योगजवर्षसहकारित्वेनाप्यनुग्रहायोगात्, ग्रन्ययैकस्यैवेन्द्रियस्याशेषरसादि-विवयेषु प्रवृत्ती तदनुष्रहप्रसङ्गः स्यात् । प्रयैक्षेवान्तःकरणः ( योगजवर्षानु )गृहीतं युगपत्सूक्ष्माद्य-क्षेवार्थविषयज्ञानजनकमिष्यते तन्तः अणुमनसोऽश्रेषार्थे. सक्तसम्बन्धाभावनस्तज्ज्ञानजनकत्वासम्भवात्, प्रन्यया दीर्घयञ्कुलोभक्षणादौ सक्त्वकृराविभिस्तत्सम्बन्धप्रसक्ते रूपादिज्ञानपन्यकस्य सक्तदुत्पत्ति-प्रसम्बन्धा

अन्य जीव, भ्राकाश, दिशा, काल, परमाणु, वायु, मन, तथा इन्हों में रहने वाले गुण, कर्म, सामान्य भ्रीर विशेष समवाय इन सभी वस्तुभ्रों का उन्हें ज्ञान पैदा हो जाता है, जो योग से सहित हैं उनको योगज घर्मानुग्रह की शक्ति से युक्त चार प्रकार के सिन्नक्षों से ज्ञान होता है। यह ज्ञान इतना तीक्ष्ण होता है कि सूक्ष्म, व्यवहित तथा दूरवर्ती पदार्थों का भी साक्षात्कार कर लेता है, इस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा सूक्ष्मादिक वस्तुओं का ज्ञान होने से इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही वे सर्वज्ञ वन जाते हैं, ऐसी वैशेषिक ने शंका की है, इस का सवाधान जैन इस प्रकार कर रहे हैं—

समाधान - हम जैन आपसे यह पूछते हैं कि इन्द्रियों के जो योगजधर्म का अनुग्रह है वह क्या चीज है ? इन्द्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं सो उनमें श्रतिशय पैदा कर देना क्या यह योगजधर्म का अनुग्रह है ? या उनको सहकारी मात्र होना यह योगजधर्मानुग्रह है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं -- क्योंकि स्वयं इन्द्रियां परमाण भादि में प्रवत्त ही नहीं होती हैं, फिर वह उनमें क्या अतिशय लावेगा, यदि कहो कि वे वहां प्रवृत्ति करती है तो फिर योगजधर्म के अनुग्रह की उन्हें क्या भावश्यकता है। योगजधर्म से युक्त होकर वे परमाणु आदि में प्रवृत्ति करती हैं ऐसा कहो तो परस्परा-श्रय नामका दोष आवेगा, ग्रथात् योगजधर्म का अनुग्रह सिद्ध हो तो परमाणु आदिकों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति होगी भीर उनमें उनकी प्रवृत्ति के सिद्ध होने पर उनमें योगजधर्म का अनुग्रह सिद्ध होगा, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं हो सकेंगे। अपने २ विषयों में प्रवत होते समय इन्द्रियों के लिए योगजवर्म सहकारी बनता है ऐसा यह दसरापक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रिया अपने २ विषय को उल्लंघन नहीं करक .. ही उसमें प्रवृत्ति करती हैं, योगजधर्म की सहायता मिलने पर भी उनमें विषयान्तर में प्रवृत्ति करने की शक्ति नहीं है । यदि वे विषयान्तर में – प्रपने भविषयमें – दूसरे विषय में...प्रवृत्त होंगीतो एक ही स्पर्शन इन्द्रिय रूप रसादिको ग्रहण कर लेगी भीर उसी पर योगज धर्म भी अनग्रह करेगा।

"युगपज् झानानुत्पत्तिमैनसो लिज्जम्" [न्यायस्० १।१।१६] इति विरुघ्येत । कमशोऽन्यत्र तद्र्भैनादत्रापि कमकल्पनायां योगिमः सर्वार्थेषु सम्बन्धस्य कमकल्पनास्तु तथादर्शनाविशेषात् । तदनु-स्रह्मामर्थ्याद् दृष्टातिकमेष्टी च प्रात्मैव समाधिविशेषोत्त्वधर्मे माहात्म्यादन्तःकरण्निरपेक्षोऽशेषार्थ-प्राहकोऽस्तु किमदष्टपरिकल्पनया ? तन्नाणुमनसोऽशेषार्थेः साक्षात्त्वकृत्सम्बन्धो घटते ।

वैशेषिकः — हां, ठीक तो है देखो — एक झंतः करणारूप जो मन है वह प्रकेला ही योगज धर्म की सहायता से विद्य के सूक्ष्मादिपदार्थों के ज्ञान का जनक हमने माना ही है।

जैन — यह कथन आपका सही नहीं है क्योंकि मन तो विचारा प्रणु जैसा छोटा है वह एक साथ सारे अनंत पदार्थों के साथ संबन्ध कैसे कर लेगा ? भौर संबंध (सिन्नकर्ष) के बिना ज्ञान भी नहीं होगा यदि वह मन उनके साथ एक साथ सम्बन्ध करता है तो दीर्घशष्कुली — बड़ी २ कड़क-कड़क पुड़ी, आदि के खाते समय मन का चछु आदि इन्द्रियों के साथ गुगपत् संबंध होकर रूपादि पांचों ज्ञानों की एक ही समय में उत्पत्ति होने लगेगी तो फिर भापका यह न्यायसूत्र गलत ठहरेगा —

"ग्रुगपज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिंगम" धर्यात् प्रापके यहां लिखा है कि एक साथ रूप रस प्रादि पांचों विषयों का ज्ञान जो नहीं होता है सो यही हेतु मन को प्रणुरूप सिद्ध करता है।

वैद्येषिक—घटादि पदार्थों में कम कम से सन का संबंध देखा जाता है अतः रूपादि पांचों विषयों में भी वह कमसे होता है ऐसा मानना पड़ता है।

जैन — तो फिर योगी के अर्थात् सर्वंज के ज्ञात में भी इसी तरह कस्विकपना मानो, कम से मन का संबंध तो सर्वंज में है ही ।

वैशेषिक—योगज घम के अनुग्रह से मन एक साथ सबसे संबंध कर लेता है; इसलिये हम लोग दृष्ट का प्रतिकम कर लेते हैं। प्रयाद यथाप प्रत्यक्ष से तो मन कम कम से संबंध करने वाला है यह बात सिद्ध है फिर भी योगज घमके कारण उस प्रत्यक्षसिद्ध बात का भी उल्लंबन हो जाता है।

जैन -- ऐसी हालत में तो फिर ब्रापको समाधि घर्म के माहारम्य से धकेला अगतमा ही मन की घ्रपेक्षान करके सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है ऐसा मानना चाहिये द्माथ परम्परया, तथा हि —मनो महेदबरेए। सम्बद्धं तेन च घटादयोज्यस्तिषु रूपादय इति, श्रत्राप्यशेषार्थक्षानासम्भवः । सम्बन्धसम्बन्धोऽपि हि तस्याशेषार्थवैतंगानेरेच नानुत्सन्तिकन्धः। तत्काले तैरपि सह सोऽस्तीति चेन्न; तदा वर्तमानार्थसम्बन्धसम्बन्धस्यासम्भवात्। ततोऽयभन्य एवेति चेत्, तहि तजनितज्ञानमपि धनुत्पन्नविनशार्थकालीनसम्बन्धसम्बन्धजनितज्ञानादन्यदिति एकज्ञानेना-

फिर इस घ्रष्टच्ट अर्थात् अत्यन्त परोक्ष या प्रसिद्ध ऐसे सिन्निकर्ष की कल्पना करना भी जरूरी नहीं होगा अतः यह सिद्ध हुआ कि अणुरूप मनका सम्पूर्ण पदार्थों के साथ एक ही समय में साक्षात् संबंध जुड़ता नहीं है।

वैशेषिक — ग्रणु मन का पदार्थों के साथ कम २ से संबंध होता है — ग्रयांत् पश्स्परा से ग्रणु मन का सम्बन्ध अशेष पदार्थों के साथ जुड़ता है, वह इस प्रकार से है — कि पहिले मनका सम्बन्ध महेण्वर से होता है, ग्रीर ब्यापक होने के नाते ईश्वर का सम्बन्ध घटपटादि पदार्थों के साथ है हो तथा घटादिकों में रूपादिक सम्बन्धित हैं। इस तरह अणु मन का सम्बन्ध परम्परा से ग्रयोग पदार्थों के साथ जुड़ जाता है।

जैन—ऐसा मानने पर भी संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान तो होगा ही नहीं क्योंकि परम्परा संबंध—संबंध से सम्बन्ध—मानने पर भी उस मन का बर्तमान के पदार्थों के साथ ही सम्बन्ध रहेगा जो नष्ट हो चुके हैं तथा जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं उनके साथ उसका संबंध नहीं रहेगा तो फिर उनके साथ संबंध नहीं होने से उनका ज्ञान कैसे होगा।

वैशेषिक—म्रजी ! ईश्वर तो सदारहताहै ना, ग्रतः नष्ट ग्रोर अनुत्पन्न पदार्थों के साथ भी वह रहताही है।

ज़ैन—सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वह अनुस्पन्न फ्रीर नस्ट पदार्थों से संबंध करेगा तो उसी को जानो । उसी समय वर्तमान पदार्थ का संबंध फ्रीर ज्ञान तो होगा ही नहीं।

वैशेषिक — इन ग्रनुत्पन्न ग्रौर नष्ट पदार्थों के सम्बन्ध से ईश्वर भिन्न ही है।

जैन--तो फिर उस भिन्न ईश्वर से उत्पन्न हुआ वर्तमान ज्ञान, श्रमुत्पन्न पदार्थों ग्रौर नब्ट पदार्थों के समय में परम्परा सम्बन्य से जनित ज्ञान से श्रम्य ही शेवार्षक्रत्वासम्भवः । बहुनिर्देव क्रानैस्तिदिति चेत्, तेवां कि कमेएा भावः, ग्रकमेएा वा ? क्रमभावे ; नानन्तेनापि कालेनानन्तता संसारस्य प्रतीयेत–य एव हि सम्बन्धसम्बन्धवशाज् ज्ञानजनकोऽर्यः स एव तज्जनितक्रानेन पृद्याते नान्य इति । श्रक्रमभावस्तु नोपपचते विनष्टानुत्यन्नार्यक्रानानां वर्तमानार्यक्रान-कालेऽसम्भवात् । न हि कारएगमावे कार्यं नामातिप्रसङ्गात् । न च बौद्धानामिव योगानां विनष्टानु-

रहेगा—तो ऐसी हालत में एक ज्ञान के द्वारा श्रशेष पदार्थों का ज्ञान होना असम्भव हो जायेगा।

आवार्ष — वैशेषिक सिषकर्ष से महेरवर को संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं, किन्तु पदार्थ तो अतीत अनागत रूप भी हैं, जब वह महेरवर अतीत अनागत पदार्थों के साथ सिष्कर्ष करेगा तब वर्तमान के पदार्थों के साथ सिषकर्ष करेगा तब वर्तमान के पदार्थों के साथ सिषकर्ष नहीं बन सकेगा, अतः महेरवर को एक साथ एक ज्ञान से त्रैकालिक वस्तुभों का ज्ञान नहीं हो सकते से महेरवर सर्वज्ञ नहीं बन सकता है।

वैशेषिक — बहुत से ज्ञानों के द्वारा वह ईश्वर पदार्थों को जान लेगा।

जैन — तो क्या वह उन ज्ञानों द्वारा कम से जानेगा या अकम से जानेगा। कम से जानने बैठेगा तो अनंत काल तक भी वह संपूर्ण पदार्थों को नहीं जान पायेगा, जिसका जिससे संबंध हुआ है उसी का ज्ञान होकर उसी को वह जानेगा अन्य को नहीं अकम से जानना बनता नहीं, क्योंकि नष्ट हुए और अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं ऐसे पदार्थों का सम्बन्ध वर्तमान काल में नहीं है। उनका ज्ञान भी नहीं है। कारण के अभाव में कार्य होता नहीं है, माना जावे तो अति असङ्ग होगा। आप योग हो। अपके यहां बौद्ध की तरह बष्ट हुए तथा अनुत्पन्न ऐसे पदार्थों को ज्ञान का कारण नहीं मावा है, अन्यथा आपका सिद्धान्त गलत ठहरेगा।

बौद्धों के यहां क्षणिकवाद होने से नष्ट हुए कारएगों से कार्य होना माना है, वैसे यौगों के यहां नहीं माना है।

वैश्लेषिक — ईश्वर का ज्ञान नित्य है, श्रतः ग्राप जैन के द्वारा दिये गये कोई भी दोष हम पर लागू नहीं होते हैं।

जैन — ऐसा भी कहना ठीक नहीं, कारण कि ग्रापके द्वारा मान्य नित्य ईरबर का हम ग्रागी खण्डन करने वाले हैं। इस प्रकार वैशेषिक द्वारा माना हुआ सन्निकर्ष प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है। स्पन्नस्य कारणुत्वं सिद्धान्तविरोधात् । नित्यत्वादीश्वरज्ञानस्योक्तवीषानवकाशः इत्यप्यवाच्यम्; तिन्नत्यत्वस्येश्वरनिराकरणुत्रघट्टके निराकरिष्यमाणुत्वात् । तन्न सिन्नकर्षेप्यनुपचरितप्रमाणुष्यप-देशभाक् ।

विशेषार्थ — वंशेषिक सन्निक्षं को प्रमाण मानते हैं, किन्तु इसमें प्रमाण का लक्षण सिद्ध नहीं होता है, सन्निक्षंरूप प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तुष्रों का ज्ञान नहीं होता है, वंशेषिक सर्वज्ञ को तो मानते हो हैं, परन्तु सन्निक्षं से अशेष पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकने से उनके यहां सर्वज्ञ का प्रमाव हो जाता है। क्योंकि सर्वज्ञ का ज्ञान यदि छूकर जानता है तो वह मात्र वर्तमान के घीर उनमें से भी निकटवर्ती मात्र पदार्थों को जान सकता है, अतीत अनागत के पदार्थों को वह जान नहीं सकता है, क्योंकि पदार्थों के साथ उसका ज्ञान संबद्ध नहीं है, कदाचित् संबद्ध मान लिया जावे तो भी वह जब अतीतानागत परार्थों से सम्बन्धित रहेगा तो वर्तमान कालिया जावे तो भी वह जब अतीतानागत परार्थों से सम्बन्धित रहेगा तो वर्तमान कालिय परिच्छित्त के साथ वह असंबद्ध होगा, इसलिय एक हो ज्ञान नै कोलिक वस्तुओं को भी वे ज्ञान सं जाने या अकम से ऐसे प्रदन होते हैं। और इन प्रश्नों का हल होता नहीं है, अत. सिक्कषं में प्रमाणता लंडित होती है, इस विषय पर ग्रागे चशु सिक्कष्येवाद में लिखा जाने वाला है। अलं विस्तरेण।

#### सिक्कर्षवाद समाप्त \*

## सन्निकर्ष प्रमाणवाद के खंडन का सारांश

ĸ

वैशेषिक लोग सिन्निकषं को प्रमाण मानते हैं प्रयांत् ज्ञान का जो कारण है वह प्रमाण है ऐसा उन्होंने माना है, उनका कहना है कि ज्ञान तो प्रमाण का फल है, उसे प्रमाण स्वरूप कैसे मानें । स्पर्शनादि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ प्रथम तो संयोग होता है, फिर उन पदार्थों में रहने वाले रूप रस आदि गुणों के साथ संयुक्त समवास होता है, पुन: उन रूपादि गुण के कपत्व रसत्व आदि के साथ संयुक्त समवेत समबास

होता है, इस प्रकार यह प्रक्रिया जल्दी से होकर उससे प्रमितिरूप प्रयांत जाननारूप फल उत्पन्न होता है। हर पदार्थ को इन्द्रियां छूकर ही जानती हैं। जो छूना है वह सिन्नकर्ष है, उसके बिना कोई भी ज्ञान पैदा नहीं होता है, खतः सिन्नकर्ष प्रमाण है। वहीं प्रमिति की उत्पत्ति में साधकतम है, इसलिये ईश्वर हो चाहे हम लोग हों सभी को सिन्नकर्ष से ज्ञान होता है।

इस वैदेषिक के मन्तव्य का ग्राचार्य ने बड़े ही अच्छे ढंग से निरसन किया है, सन्निकर्य का ज्ञान के साथ साधकतमपना सिद्ध नहीं होता है। यदि सर्वत्र सन्निकर्य से ही ज्ञान पैदा होता तो भले ही उसे साधकतम मानते किन्तु ऐसा नहीं है। देखिये — चक्ष श्रीर मन तो बिना सन्निकर्य के ही प्रमित्ति पैदा कर लेते हैं।

भांखे पदार्थ को बिना छए ही उसके रूप को जान लेती हैं, इस विषय का वर्णन इसी ग्रन्थ में संयुक्तिक हुआ है, सिन्नकर्ष यदि सब जगह प्रमिति पैदा करता है तो वह आकाश में भी प्रमिति क्यों नहीं करता. क्यों कि जैसे इन्द्रियों का घट श्रीर उसके रूप, रस, तथा रूपत्व, रसत्व के साथ संबंध है वैसे ही आकाश और उसका शब्द तथा शब्दत्व के साथ भी इन्द्रियों का संबध है, फिर क्या बात है कि हम प्राकाश को नहीं जानते । अमुर्तिकपने की दलील भी गलत है । जिसको जानने की योग्यता है उसी में सिन्नकर्ष प्रमिति को पैदा करता है. सब में नहीं, ऐसा वैशेषिक का कथन भी विशेष लक्ष देने योग्य नहीं है क्योंकि योग्यता क्या बला है, यह पहले बताना चाहिये यदि शक्ति को योग्यतारूप कहोगे तो यह बात बनने की नहीं, क्योंकि भ्रापने शक्ति को भ्रतीन्द्रिय नहीं माना है, यदि सहकारी कारणों की निकटता को योग्यता रूप कहोगे तो वह सारी निकटता घर की तरह आकाश में भी है। हां, यदि प्रमाता के प्रति-बंधक कमें के अभाव को योग्यता मानकर उस योग्यता को ही साधकतम मानो तो बात ठीक है, उसी का प्रमिति में उपयोग है, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में एक बड़ा भारी दोष यह आता है कि सर्वज्ञ का ग्रामाव हो जाता है। सर्वज्ञ का ज्ञान इन्द्रिय के द्वारा छकर होगा तो उसे तीन काल में भी सारे पदार्थों का ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि पदार्थ ग्रनन्त हैं। योगज धर्म भी इन्द्रियों को ग्रतिशय युक्त नहीं कर सकता।

''यत्राप्यतिशयो हष्ट: स स्वार्थानितलंघनात्'' इन्द्रियों में कितना भी अतिशय ग्राजावे तो भी वह तो ग्रपने ही विषय को ग्रहण करेगी। क्या ग्रांखें रस को चर्लेगी; कान देखने लग आयेंगे ? समफ में नहीं झाता कैसा झितशय है, तथा च-इन्द्रियां वर्तमान काल के पदायों को ही जानती हैं फिर उनके द्वारा तीन काल में होने वाले पदायों का ज्ञान कैसे होगा, बिना त्रिकालवर्ती पदार्थ को जाने सर्वज्ञता बनती नहीं, इस प्रकार सिन्नकर्ष को प्रमाण मावने में सर्वज्ञता का प्रभाव होता है वेत्र और सब में भी सिन्नकर्ष की प्रमाण मावने में सर्वज्ञता का प्रभाव होता है वेत्र और सब में भी सिन्नकर्ष की झब्याप्ति है। झतः सिन्नकर्ष प्रमाण नहीं कहा जा सकता है।

\* सञ्जिकवंबाद का सारांश समाप्त \*

### इन्द्रियवृत्ति प्रमाण पूर्वपक्ष

. सांख्य ग्रीर योगदर्शन में इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण माना है ...

"इन्द्रियप्रणालिकया बाह्यवस्तूपरागात् सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषाव-धारणप्रधानवृत्तिः प्रत्यक्षम्"— —योगदर्शन व्यास भा० पृ० २७

> भन्नेयंप्रिकिया-इन्द्रियप्रणालिकया प्रर्थसिन्नकर्षेण लिङ्गज्ञानादिना वा आदौ बुद्धेः प्रर्थाकारावृत्तिः जायते । —सास्यप्रप्रा. प॰ ४७

इन्द्रियरूपी प्रणाली के द्वारा बाह्यवस्तु के संबंध से सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष प्रवधारण स्वरूप जो वृत्ति होती है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उस वृत्ति का तरीका यह है कि पहिले इन्द्रिय का पदार्थ से सिन्नकर्ष होता है प्रयवा लिङ्गजानादि ( अर्थात् ध्रमुमान में भूम आदि हेतु का ज्ञान होना ) के द्वारा बुद्धि की प्रयांका वृत्ति हो जाती है प्रयांत् बुद्धिनिद्यां जो वल प्रांति हैं उनका प्रयांकार होना या प्रयां को जानने के लिये उनकी प्रवृत्ति होना प्रमाण कहलाता है, इस प्रकार हिन्त न का इन्द्रिय से और इन्द्रिय का पदार्थ से संबंध होने में जो प्रवृत्ति है वह प्रमाण है। यही बात प्राप्तम स्लोक में कही है—

विषयैरिचचसंयोगाद् चुद्धीन्द्रियप्रणालिकात् । प्रत्यक्षं सांप्रतं झानं विशेषस्यावधारकम् ।। २३ ।। —योग कारिका

चित्त संयोग से बुद्धि इन्द्रिय के द्वारा विषयों के साथ संबंध होने पर विशेष का अवधारए। करने वाला वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा होता है, यहां जो इन्द्रियों की वृत्ति हुई है वह तो प्रमाण है और विषयों का जो अवधारण निश्चय होना है वह फल है, हम सांख्य योग ३ प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और सब्द (आगम) इनमें से उपयुक्त प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। अनुमान में भी लिङ्ग (हेतु) ज्ञान आदि के द्वारा बुद्धीन्द्रिय का अर्थाकार होना और फिर साध्य का ज्ञान होना है अतः वहां भी प्रमाण का लक्षण घटित होता है गब्द प्रमाण में भी यही बात है। इसलिये इन्द्रिय वृत्ति प्रमाण का लक्षण स्वीकार किया है।

# इन्द्रियवृत्तिविचारः

एतेनेन्द्रियन्तिः प्रमाणमित्यभिवधानः साङ्ख्यः प्रत्याख्यातः । ज्ञानस्वभाषमुख्यप्रमाण्-करस्त्वात् तत्राष्ट्रपुण्वारतः प्रमाणस्यवद्यारभ्युपपमात् । न चेन्द्रियेस्यो नृत्तिव्यतिरिक्ता, स्रव्यतिरिक्ता वा घटते । तेस्योहि यद्यव्यतिरिक्तासीः तदा चोत्रादिमात्रमेवससे, तत्र सुप्राध्यवस्यायामप्यस्तीति तद्याप्यपैपरिच्छितस्वतस्तेः सुभाविव्यवहारोच्छेदः । स्रयः व्यतिरिक्ताः तदाप्यसौ किंतेषां धर्मः, स्वान्तरं वा ? प्रयमपसै नृतः श्रोत्रादिमाः सह सम्बन्धां वक्तव्यः— सहि तादास्यम्, समवाया-दिवांस्यात् ? घदि तादास्यम्; तदा श्रोत्रादिमात्रमेवासाविति पूर्वोक्त एव दोषोऽनुष्ययते । स्रय समवायः; तदास्य व्यापिनः सम्भवं व्यापिशोत्रादिसङ्गाले च ।

सांध्य मतवाले इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण मानते हैं, सो उसका खंडन भी उसी सिंफक्ष के खंडन से हो जाता है। क्यों कि ज्ञान स्वभाव वाली वस्तु ही मुख्य प्रमाएा है। हां, उपचार से भले ही इसे भी प्रमाण कह दो, ग्राच्छा— ग्राप सांध्य यह बतावें कि इन्द्रियों की वृत्ति इन्द्रियों से भिन्न है या प्रभिन्न है ? दोनों तरह से वह बनती नहीं, क्यों कि वह वृत्ति यदि इन्द्रिय से श्राभिन्न है तो वह इन्द्रियस्प ही हो गई, सो ये इन्द्रियां तो निद्रादिक्प ग्रवस्था में भी रहती हैं, तो फिर वहां भी ज्ञान होता रहेगा, यदि इन्द्रियों तो निद्रादिक्प ग्रवस्था में भी रहती हैं, तो फिर वहां भी ज्ञान होता रहेगा, यदि इन्द्रियों से उनकी वृत्ति पृथक है तो क्या वह उनका धमें है या और कोई वीज है ? यदि धमें है, तो उस धमं है या ता कोनता समंबंध है है ता वास्य संबंध है या समवाय सम्बन्ध है? यदि तादात्म्य है तो वृत्ति धीर इन्द्रियों एक ही हो गई सो उसमें वही सुप्तादि का श्रमाव होना रूप दोष ग्राता है, यदि इन्द्रिय धीर वृत्ति का समवाय संबंध है सो श्रोगादिक इन्द्रिय ग्रीर समवाय इन दोनों के व्यापक हीने से श्रापका सिद्धान्त सदीष वन जाता है, क्यों कि आपको सहां लिखा है—

''प्रतिनियतदेशावृत्तिरभिष्यञ्येत्'' [ ] इति प्लवते । प्रथ सयोगः, तदा द्रस्यास्तरस्य-प्रसक्तने तद्धमों वृत्तिभेवेते । प्रयन्तिरभसौ; तदा नासौ वृत्तिरथन्तिरस्वात् पदार्थान्तरव् त्वेपि प्रतिनियतविशेषसद्भावात्ते पामसौ वृत्ति ; नन्वसौ विशेषो यदि तेषां विश्यप्राधिरूपः; तदेन्द्रियादिसभिकर्षं एव नामान्तरेगोक्त स्यात् । स चानन्तरमेव प्रतिब्युद्ध । ग्रथाऽर्थाकारपरिस्रातिः;

#### "प्रतिनियतदेशावृत्तिरभिव्यज्येत्"

प्रतिनियत देश में से प्रकट करे, इत्यादि ।

यदि कहा जाये कि इन्द्रिय और बुक्ति-प्रवृत्ति का संयोग संबंध है सो वृत्ति में इन्द्रिय धर्मता नहीं आती, क्योंकि संयोग पृथक् पृथक् दो द्रव्यों में होता है, इस-लिये इन्द्रिय और वृत्ति ये दो द्रव्य हो जायेंगे, फिर इन्द्रिय का धर्म वृत्ति है यह बात नहीं बनती यदि इन्द्रिय से वृत्ति कोई भिन्न ही वस्तु है तब तो उसे "इन्द्रिय की वृत्ति" ऐसा नहीं कह सकोगे जैसे कि इसरे भिन्न पदार्थों को नहीं कहते।

सांख्य — यद्यपि वृत्ति इन्द्रियों से स्रर्थातर रूप है फिर भी प्रतिनिथत विशेष रूप होने से यह वृत्ति इन्द्रियों की है, इस प्रकार कहा जाता है।

जैन—अच्छा तो यह बतलाइए कि वह प्रतिनियत विशेष क्या विषय प्राप्ति हप है प्रशिद इन्द्रिय का विषय के निकट होना यह प्रतिनियत विशेष है, तो इससे तो आपने सिलकर्ष को ही नामान्तर से कह दिया है, सो उसका तो अभी खंडन ही कर दिया गया है। यदि प्रथक्तिर परिणति को प्रतिनियत विशेष तुम कहों सो वह भी ठीक नहीं है, व्योंकि प्रथक्तिर होना सिल बुढि में ही आपके यहां माना गया है, और कहीं प्रस्पत्र नहीं, तथा वह अर्थाकार परिणति प्रस्थेक इन्द्रिय आदि के स्वभाव वाली नहीं है, और न वह इन्द्रियों की वृत्ति स्वरूप है, न किसी अन्य स्वरूप ही है, क्योंक उनमें वे पूर्वोक्त दोष आते हैं। तथा सांख्य के यहां परिणामी से परिएाम भिन्न है कि अभिन्न है यह कुछ भी नहीं सिद्ध होता है इस विषय का विचार हम आगे करनेवाले हैं।

विशेषार्थ — इन्द्रियवृत्ति को प्रमागा मानने वाले सांख्य के यहां इन्द्रियवृत्ति का लक्षरण इस प्रकार पाया जाता है—

''इन्द्रियप्रणालिकया बाह्यवस्तुपरागात् सामान्यविशेषास्मनोऽर्णस्य विशेषाव-धारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्''—अर्थात् इन्द्रियप्रणाली के द्वारा बाह्य पदार्थ के साथ न; सस्या बुढावेबाध्युपगमान् । न च श्रोत्रादिस्वभावा तढमंरूपा अर्थान्तरस्वभावा वा तस्परिणति-फंटते; प्रतिपादितदोषानुषङ्गात् । न च परपक्षै परिणामः परिणामिनो भिन्नोऽभिन्नो वा घटते इस्यग्रे विचारिष्य्यते ।।

संबंध होता है, ब्रीर उस सम्बन्ध के होने पर जो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष रूप से अवधारण होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, तात्पर्य इसका यही है कि इन्द्रियों के द्वारा पदार्थ के साथ सिजकर्य होने पर अथवा हेतु के ज्ञान से जो शुरु में द्विद (हिन्द्रय) का पदार्थ के साकार रूप होने पर उस पदार्थ का अवधारण होता है वह प्रमाण है, सांस्थमत का यह प्रमाण का लक्षण असमीचीन है, क्योंकि ये संस्थादि मतवाले ज्ञान को तो प्रमाण का फल मानते है और ज्ञान के प्रमाण के जो कारण हैं, जो कि ज्ञान के साथ व्यभिचरित भी होते हैं—अर्थात् निश्चित रूप से जो ज्ञान को पैदा कर हो देते हों ऐसे जो नहीं हैं उन उन कारणोंको प्रमाण मानते हैं, अतः यह इन्द्रियवृत्ति सिजकर्य धौर कारक साकत्य के समान प्रमाण नहीं है, वास्त-

#### इन्द्रियवृत्ति का विचार समाप्त #



## ज्ञातृव्यापार विचार पूर्वपक्ष

प्रमागणक्षण के प्रशायन करने में प्रभाकर का ऐसा कहना है कि वस्तु को जानने के लिये जो जाता रूप आत्मा का व्यापार या प्रवृत्ति होती है वह प्रमाशा है। कहाभी है—

> "तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्व्यापार इष्यते । तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं चधीः" ।। ६१ ।। —मोमासकस्लोकवार्तिक

विषयों में ज्ञान की उत्पत्ति होना ज्ञाता का व्यापार है, वही प्रमा है, और वही करण है। यद्यपि यह ज्ञानुव्यापार प्रत्यक्ष नहीं है तो भी पदार्थों का प्रका-शित होना रूप कार्य को देखकर उसकी सिद्धि कर सकते हैं—

व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ।। ६१॥

जब भ्रात्मा में वह व्यापार नहीं रहता तब जानना रूप फल भी उत्पन्न नहीं हो पाता, कारण के ग्रभाव में कार्य होता नहीं देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि वस्तु निकट में मौजूद है, हमारी इन्द्रियां भी ठीक हैं, किन्तु उस वस्तु का बोध नहीं हो। भ्रतः निश्चित होता है कि भ्रात्मा में—जाता में व्यापार-क्रिया चहीं है, इसीलिय पर्दार्थ का ग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार हमारा कथन सिद्ध होता है कि पदार्थ को जानने का जो जाता का व्यापार है वह प्रमाण है भीर पदार्थ का बोध होना—उसे जानना यह प्रमाण का फल है।

#### पूर्व पक्ष समाप्त \*

## • ज्ञातृव्यापारविचारः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

एतेन प्रभाकरोपि प्रचंतवात्वप्रकाशको ज्ञात्श्यापारोऽज्ञानरूपोऽपि प्रमाणम् इति प्रतिपादयन् प्रतिष्ठाः प्रतिपत्तव्यः; सर्वत्राज्ञानस्योपचारादेव प्रसिद्धः । न च ज्ञात्व्यापारस्वरूपस्य किच्छित्रसाण् प्राहकम्-तद्धि प्रस्यक्षम्, प्रमुक्तानम्, ज्ञान्यद्धाः ? यदि प्रस्यक्षम्, तिक्त स्वसंवेदनम्, बाह्यं न्द्रियलम्, मनःप्रभवं वा ? न तावस्वसंवेदनम्; तस्याज्ञाने विरोधादनस्युपगमाच । नापि बाह्यं न्द्रियलम्; इन्द्रियाणां स्वसम्बद्धे अयं ज्ञानजनकत्वोपगमान् । न ज्ञात्व्यापारेरण् सह तेषां बाह्यं न्द्रियलम्; इतिनियतरूपादिविषयत्वान् । नापि मनोजन्यम्; तथाप्रतीस्यभावादनस्युपगमादिन-प्रवज्ञाव । नाप्यनुमानम्;

प्रभाकर का कथन है कि पदार्थ को जैसा का तैसा जानने रूप जो ज्ञाता का व्यापार है भले ही वह अज्ञान रूप हो प्रमाए। है। सो प्रभाकर को इस मान्यता (प्रमाए। ता) का भी निराकरण उपर्युक्त सन्निकर्ष, इन्द्रियवृत्ति ग्रादि के खंडन से हो जाता है ऐसा समक्ष्ता चाहिये। क्योंकि इन सब मान्यताओं में ग्रज्ञान को प्रमाण मान लिया है। ऐसों को तो प्रमाण उपचार से ही कह सकते हैं ग्रन्थया नहीं।

प्रभाकर के ज्ञाता के ब्यापार रूप प्रमाण को ग्रह्मा करने वाला प्रमाण तो कोई है नहीं, यदि है तो वह कौनसा है? प्रत्यक्ष या अनुमान, अथवा ग्रीर कोई तीसरा? यदि प्रत्यक्ष है तो वह कौनसा प्रत्यक्ष है—स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष व्यवा मनः प्रत्यक्ष ? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आज्ञानरूप ज्ञानुव्यापार में प्रवृत्ति नहीं करता है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध है तथा ग्रापने ऐसा माना भी नहीं है। बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञाता के ब्यापार को कैसे जानेगा—क्योंकि इन्द्रियां तो ग्रपने से संबंधित पदार्थ में ज्ञान को पैदा करती हैं। ज्ञाता के ब्यापार के साथ इन्द्रियों का संबंध हो नहीं सकता क्योंकि उनका तो अपना प्रतिनियत रूपादि विषयों में संबंध

"जातसम्बन्धस्यं कदेशदर्शनादसिन्न इन्हें बृद्धिः" [शावरभा । १११॥ ] इत्येवंतक्षण् त्वात्तस्य । सम्बन्धभ्र कार्यकारण्यमावादिनिराकरणेन नियमलक्षण् । उनुप्तमम्यते । तदुक्तम् — कार्यकारण्यमावादिसम्बन्धानां द्वयी गतिः । नियमानियमाम्यां स्थादनियमादनञ्जता ।।१।। स्वेऽप्यनियमा द्वाते नानुमोत्पत्ति कारण्य । नियमाल्केवलादेव न कित्वित्रानुमोयते ॥१।। एवं परोक्तसम्बन्धप्रत्यास्याने कृते सति । नियमो नाम सम्बन्धः स्वमतेनोच्यतेऽधुना ।।३।। [ ] इत्यादि ।

होता है। मनोजन्य प्रत्यक्ष भी उस जातृत्यापार को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि न तो वैसी प्रतीति श्राती है धौर न श्रापने ऐसा माना है, तथा ऐसा मानने में प्रति प्रसंग दोष भी श्राता है। श्रनुमान के द्वारा जातृत्यापार को सिद्ध करो तो भी नहीं बनता, क्योंकि श्रनुमान का लक्षण,— "जातसंवधस्यैकदेशयर्शनादसिन्दक हैं व्येबुद्धि:— जिसने सबंध को जाना है ऐसे व्यक्ति को जब उसी विषय के एक देश का दर्शन होकर जो दूरवर्ती पदार्थ का जान होता है उसे अनुमान कहते हैं" ऐसा शावर भाष्य जिल्ला है। आप प्रभाकर के द्वारा अनुमान में कार्यकारण संबंध धौर तादात्म्यादि संबंध माना नहीं गया है। केवल नियम अर्थात् श्रविनाभाव संबंध माना है। कहा भी है—

"कार्य कारए। ग्रादि जो संबंध होते हैं – वे दो प्रकार के होते हैं – एक नियम-रूप ग्रीर एक ग्रनियमरूप, जो नियमरूप संबंध होता है वही श्रनुमान में कार्यकारी है, दूसरा नहीं ।। १ ।।

प्रविनाभाव संबंध रहित हेतु अनुमान की उत्पत्ति में उपयोगी नहीं है, तथा नियम एक ही ऐसा है कि उससे ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं जिसको कि इसके द्वारा न जाना जाय।

इस प्रकार सीगत ग्रादि के द्वारा माना गया संबंध खंडित किया जाने पर श्रव अपने (प्रभाकर) मत के अनुसार नियम संबंध बताया जाता है।। ३।। इत्यादि। इस प्रकार आपके मत में अनुमान में नियम संबंध को ही सही माना है यह बात सिद्ध हुई। श्रव यह देखना है कि ऐसा संबंध अर्थात् ज्ञाता के व्यापार के साथ अर्थ-प्रकाशन का अविनाभाव है इस बात का निर्णय अन्वय निश्चय के द्वारा होता है या व्यक्तिरेक निश्चय के द्वारा होता है? यदि ग्रन्वयनिश्चय के द्वारा होता है श्रयांत् स च सम्बन्धः किमन्वयनिश्चयद्वारेण् प्रतीयते, व्यतिरेकिनश्चयद्वारेण् वा ? प्रथमपक्षे कि प्रस्यक्षेण्, सनुमानेन वा तिश्चयः ? न तावत्प्रत्यक्षेणः; उभयरूपयहणे हान्वयनिश्चयः, न च ज्ञात्आपारस्वरूपं प्रत्यक्षेण निश्चीयते इत्युक्तम् । तदभावे च-न तत्प्रतिबद्धलेनायंप्रकाशनलक्षरणहेतुरूपमिति । नाप्यनुमानेनः श्वस्य निश्चितान्वयहेतुप्रभवत्वाम्युपगमात् । न च तस्यान्वयनिश्चयः प्रत्यक्षसमिश्चमसः पूर्वोक्तदोषानुषञ्चात् । नाप्यनुमानगम्यः; तदनन्तरप्रथमानुमानाम्यां तिश्चयेऽनवस्थेतरेतराश्चयानुषञ्चात् । नाणि व्यतिरेकिनश्चयद्वारेणः व्यतिरेको हि साध्याभावे हेतोरभावः । न च

जहां जहां जातृब्वापार है वहां वहां प्रथं प्रकाशन है ऐसे भ्रन्वय का निश्चय कौन करता है, क्या प्रत्यक्ष करता है या अनुमान करता है, प्रत्यक्ष ऐसे भ्रन्वय का निश्चय नहीं कर पाता क्योंकि वह साध्य साधन दोनों को ग्रहण करे तब उसके द्वारा उनके भ्रन्वय का निश्चय हो, परन्तु ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष है नहीं—प्रयांत् ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष से ग्रहीत नहीं होता—इस बात को पहिले ही बता दिया है, और उसके प्रत्यक्ष हुए विना वह उसके साथ अविनाभाव संबंध रखने वाले भ्रयं प्रकाशन को कैसे जान सकता है। भ्रनुमान से भी दोनों के भ्रन्वय का निश्चय होता नहीं, क्योंकि यह भ्रनुमान निश्चत भ्रन्वय रूप हेतु से—साध्यके साथ जिसका अविनाभाव संबंध निश्चत है ऐसे हेतु से—उत्पन्न होगा, श्रव वह अन्वय जानने के लिये ग्राया हुजा जो अनुमान है वह भी तो भ्रन्वय सहित है, अतः उसके लिये—उसके भ्रन्वय को निश्चय करने के लिये—वे ही भ्रयम कहे गये प्रका उपस्थ होजाते हैं भ्रीर वे ही दोष भ्राते हैं, भ्रवीत् वह भ्रन्वय प्रत्यक से गान नही जाता, अनुमान के द्वारा जानना मानो तो कौन से अनुमान से—प्रकृत भ्रनुमान से या भ्रनुमानान्तर से ? भ्रनुमानान्तर से मानने पर भ्रन्वराध्य दोष भ्राता है।

भावार्ष — धनवस्था दोष तो इस प्रकार से धाता है कि जाता का स्थापार और धर्षतथात्व का प्रकाशन इन दोनों के अन्वय को जावने के लिए एक अनुमान आया सो उस अनुमान में भी साध्यसाधन का धन्वय है इस बात को जानने के लिये तीसरा अनुमान चाहिए इस प्रकार अनुमान आते रहेंगे और जाता का व्यापार अजात ही रहेगा, इस तरह जाता का व्यापार जानने के लिये अनुमान की परम्परा चलती जायेगी सो यही धनवस्था दोष है। धन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार से होगा— जाता का व्यापार है क्योंक अयुक्तान है इस प्रकार है इसमें

प्रकृतसाध्याभावः प्रत्यक्षात्रिगम्यः, तस्य ज्ञातृष्यापाराविषयत्वेन तद्भाववत्तवभावेऽपि प्रवृत्ति-विरोधात् । सर्माधतं वास्य तदविषयत्वं प्रागिति । नाप्यनुमानाधिगम्यः, प्रत एव ।

भ्रयानुपलम्भनिश्चयः भ्रत्रापि कि दृश्यानुपलम्भोऽभित्रेतः भ्रदृश्यानुपलम्भो वा ? यद्यदृश्यानु-पलम्भः; नासौ गमकोऽतिप्रसङ्गात् । दृश्यानुपलम्भोऽपि चतुर्द्धा भिद्यते स्वभाव-कारण्-व्यापकानु-पलम्भविरुद्धोपलम्भभेदात् । तत्र न तावदाधो युक्तः; स्वभावानुपत्रम्भस्यैर्वविषे विवये व्यापारा-

ज्ञाता का व्यापार साध्य है और ग्रयंतथात्व का प्रकाशन हेतु है। इन दोनों का म्रविनाभाव जानने के लिये दूसरा ग्रनुमान चाहिये, तथा उस दूसरे ग्रनुमान में जो साध्य साधन का अन्वयरूप म्रविनाभाव होगा उसे वह पहिला अनुमान जानेगा, इस प्रकार एक दूसरे के म्राक्षय होने से एक की भी सिद्धि नहीं होती है। ऐसे ही सवंत्र मनवस्था म्रीर ग्रन्थोन्याश्रय दोष का मतलव समकता चाहिये।

ज्ञाता का व्यापार और अर्थतथात्व प्रकाशन इनका ध्रविनाभाव संबंध व्यतिरेक निरुचय के द्वारा भी नहीं होता है, व्यतिरेक उसे कहते हैं कि जहां साध्य के अभाव में हेतु का अभाव दिखाया जाय, किन्तु यहां ज्ञाता का व्यापार रूप जो साध्य है वह प्रत्यक्षगम्य है नहीं, क्योंकि ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अतः ज्ञाता का व्यापार होने पर तथा न होने पर भी प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति का विरोध ही है, प्रत्यक्ष का विषय ज्ञाता का व्यापार नहीं है इस बात को पहिले ही बता दिया गया है। अनुमान से व्यतिरेक का निश्चय नहीं होता क्योंकि उसकी भी ( ज्ञाता का व्यापार होवे अथवा न होवे ) प्रवृत्ति नहीं होती।

प्रभाकर —जाता के व्यापार का ग्रभाव श्रनुपलम्भ हेतु के द्वारा किया जाता है, ग्रथित्—ऐसी ग्रात्मा में ज्ञाता का व्यापार नहीं है क्योंकि उसके कार्य की उपलब्धि नहीं है, जैसे कि गधे के सींग ।

जैन—इस प्रकार मानने पर भी हम पूछते हैं कि झापने अनुपलस्भ कौन सा माना है—दूत्रयानुपलस्भ कि अदृत्यानुपलस्भ, अदृत्यानुपलस्भ साध्य का गमक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष ब्राता है, ग्रायति अहत्य उसे कहते हैं जो देखने योग्य नहीं है, ऐसी झहत्त्य वस्तु का अनुपलस्भ कैसे जान सकते हैं। क्योंकि अहत्य, पदार्थ तो मौजूद होते हैं फिर भी वे उपलब्ध नहीं होते और मौजूद न हों तो भी वे उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि पिशाच परमाणु झादि हों चाहे मत भावात्, एकज्ञानसंस्पियदार्थान्तरोपलम्भरूपत्वात्तस्य । न च ज्ञात्थ्यापारेस्य सह कस्यचिदेकज्ञान-संसिग्ध्यं सम्भवतीति । नापि द्वितीयः; सिद्धे हि कार्यकारस्याभवे कारस्यानुपलम्भः कार्याभाव-निश्चायकः । न च ज्ञातृच्यापारस्य केनचित् सह कार्यत्वं निश्चितम्; तस्यादृष्यत्वात् । प्रत्यक्षानु-पलम्भनिबन्धनश्च कार्यकारस्यभावः । तत एव केनचित्सह व्याप्यस्थापकभावस्यासिद्धेनं व्यापकानु-पलम्भोऽपितशिक्चायकः । विरुद्धोपलम्भोपि द्विषा भिद्यते विरोधस्य द्विविधस्यात्; तथा हि-को (एको) विरोधोऽविकलकारसस्य भवतोऽन्यमावेऽभावात्सहानवस्यालक्षस्य. श्रीतोष्स्यारिव विषिष्टा-

हों हम उन्हें जानते नहीं, फिर उनका अनुपलम्भ कैसे समर्भे, हश्यानुपलम्भ चार प्रकार का है - स्वभावानुपलम्भ, कारणानुपलंभ, व्यापकानुपलभ और विरुद्धोपलभ, इनमें स्वभावानुवलंभ तो यहां ठीक नहीं है-यहां वह उपयुक्त नहीं है-क्योंकि ऐसे ग्रत्यन्त परोक्ष रूप ज्ञाता के व्यापार में स्वभावानुपलंभ की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, स्वभावानुपलम्म तो एकज्ञानसंसर्गी ऐसे पदार्थान्तर की उपलब्धि रूप होता है. मतलब - जैसे पहिले एक जगह पर किसी ने घट देखा फिर उसी ने दूसरी बार खाली भूतल देखा तब उसे वहां घट का अभाव है ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा एकज्ञान-संसर्गीपना ज्ञाता के व्यापार के साथ किसी के संभवता नहीं है। दूसरा पक्ष जो कारणानुपलंभ है वह भी नहीं बनता है, क्योंकि कार्यकारणभाव सिद्ध हो तब कारण का अभाव कार्यके ग्रभाव का निश्चायक होगा, किन्तु ज्ञाता के व्यापार का किसी भी कारण के साथ कार्यपना सिद्ध तो है नहीं, क्योंकि वह तो अदृश्य है। कार्यकारण भाव तो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जाना जाना है ग्रीर ज्ञानुव्यापार के साथ किसी का भन्वय व्यतिरेक बनता नहीं है, इस प्रकार कारणानुपलंभ से ज्ञातृब्यापार की सिद्धि नहीं होती है। तीसरा पक्ष जो व्यापकानुपलंभ है वह भी ज्ञातृब्यापार के अदृह्य होने से बनता नहीं है। क्योंकि किसी के साथ ज्ञातृत्व्यापार का व्याप्यव्यापक-भाव सिद्ध हो तो व्यापक के ग्रभाव में व्याप्य के ग्रभाव की सिद्धि मानी जाय, परन्तु व्यापक ही जब प्रसिद्धि है तो वह ज्ञाताके व्यापार के ग्रभाव का निश्चायक कैसे होगा। चौथा पक्ष विरुद्धोपलंभ है, सो प्रथम तो विरुद्ध के दो भेद है ग्रत: उसके उपलम्भ के भी दो भेद हो जाते हैं, इनमें एक विरोध सहानवस्थारूप है, यह विरोध भ्रपने संपूर्णकारणों के होते हुए अन्य के सदुभाव में ध्रभावरूप होता है जैसा कि शीत श्रीर उष्ण का होता है, वह तो विशिष्ट प्रत्यक्ष से जाना जाता है। प्रकृत में ज्ञाता का व्यापाररूप साध्य किसी विरोधी कारण के होने पर अभावरूप होते हुए

दृत्रत्यक्षात्रिक्षीयते । न प्रवकृतं साध्येमविकलकारणं कस्यचिद्भावे निवर्शवानमुपलम्यते ; सस्या-हृश्यत्वात् । द्वितीयस्तु परस्परपरिहारस्थितिनक्षरणः । सोप्युपलम्यस्यभावभाविनद्वस्यात्रकृतविषये न सम्भवति ।

किञ्चानुपलम्भोऽभावप्रमास्यं प्रमास्यपञ्चकवितिवृत्तिरूपम् । तत्र ज्ञातमेव।भावसाधकम् ; कृत-यत्तस्यैव प्रमास्यपञ्चकवितिवृत्ते रभावसाधकत्वोपगमात् । तदुक्तम्—

> गत्वा गत्वा तु तान्देशान् यद्यर्थो नोपलभ्यते । तदान्यकारताभावादसम्बद्धवरम्यते ॥

> > —मीमांसाञ्जो • बा • सर्वा • श्लो • ३८

प्रतीति में नहीं भाता है—पर्थात् ज्ञाता के व्यापार के विरोधी कारए। होने पर बहु निवर्तमान हो ऐसा देखने में नहीं भाता है—क्योंकि वह भ्रष्टक्ष्य है दूसरा विरोध परस्पर परिहार स्थिति रूप होता है, यह विरोध उपलब्ध होने योग्य पदार्थ में ही रहता है, किन्तु ज्ञाता का व्यापार तो अनुपलस्थ स्वभाववाला—उपलब्ध होने के स्वभाववाला नहीं—है, भ्रतः इस विरोध के होने की वहां सम्भावना ही नहीं है ?

दूसरी बात यह है कि वस्तु का अनुपलम्भ स्वभाव अभाव अभाव भ्रमाण के द्वारा जाना जाता है, तथा अभाव प्रमाण सद्भाव रूप के आवेदक पांचों प्रमाणों की विनिवृत्तिरूप होता है—प्रयत् पांचों प्रमाणों के निवृत्त होने पर प्रवृत्त होता है और वह स्रभाव प्रमाण जाने हुए देखे हुए पदार्थ का ही स्रभाव सिद्ध करता है, जहां पांचों प्रमाण प्रयत्न करके थक गये हैं ऐसे विषयों का स्रभाव सिद्ध करने के लिये स्रभाव प्रमाण स्रा जाता है। कहा भी है—

गत्वा गत्वा तु तान् देशान् यद्यर्थो नोपलभ्यते । तदान्यकारणाभावादसम्नित्यवगम्यते ॥

--- मीमांसाइलोकवा० ग्रंबा० इलो० ३८

ध्रषं — उन उन स्थानों पर जाकर भी यदि पदायं उपलब्ध नहीं होता है — धीर अन्य कोई कारण है नहीं कि जिससे पदायं प्राप्त न हो तो वहां वह पदायं नहीं है इस तरह से उस पदायं का असत्व निश्चित किया जाता है, ऐसा मीमांसा स्लोक बालिक में कहा है, पांचों प्रमाणों का प्रभाव कोई प्रस्य अभाव प्रमाण से जाना जायगा कि प्रमेय के अभाव द्वारा जाना जायगा ? यदि अन्य अभाव प्रमाण से जाना तज्ज्ञानं चान्यस्मादभावप्रमारणान्, प्रमेयाभावादाः ? तत्रावपक्षेऽनवस्थाप्रसःङ्गः —वस्याप्य-न्यस्मादभावप्रमारणात्परिज्ञानात् । प्रमेयाभावासञ्ज्ञाने च-द्वतरेतराययत्वम् ।

कित्वासी झातृव्यापारः कारकैजंन्यः, ग्रजन्यो वा ? यद्यजन्यः, तदासावभावरूपः, भावरूपो वा ? प्रयमपक्षोऽपुक्तः; तस्याभावरूपत्वेऽर्थप्रकाशनलक्षराफलजनकत्वविरोधात् । विरोधे वा फला-चिनः कारकान्वेषरा व्यर्गम्, तत एवाभिमतफलसिद्धेविदयमदरिद्धं च स्यात् । प्रथ भावरूपोऽसी; तत्रापि कि नित्यः, श्रनित्यो वा ? न तावक्रित्यः; श्रम्थादीनामप्यर्थदर्शनप्रसङ्कात् सुवादिव्यवहारा-

जायगा ऐसा कहो तो अनवस्था भाती है-अर्थात् प्रथम प्रमाण पंचक का अभाव सिद्ध करनेके लिये अभाव प्रमाण भाषा वह प्रमाण पंचकके निवृत्त होने पर भाषा है ऐसा जानने के लिये दूसरा अभाव प्रमाण आवेगा और उस दूबरे के लिये तीसरा आयेगा ऐसे चलते चलते कहीं ठहरना होगा नहीं, श्रतः अनवस्था दोष स्पष्ट है। यदि प्रमेय के अभाव से प्रमाण पंचक के अभाव का निर्णय किया जायेगा—तो अन्योग्याश्रय दोष होगा अर्थात् प्रमेयाभाव सिद्धि होने पर प्रमाण पंचकाश्रय की सिद्धि और फिर उससे प्रमेयाभाव की सिद्धि होगी।

प्रच्छा आप प्रभाकर यह तो कहिये कि ज्ञाता का व्यापार कारकों के हारा उत्पन्न होता है या नहीं ? यदि नहीं होता तो वह अभाव स्वरूप है या भाव-स्वरूप है ? यदि वह अभाव रूप है तो वह अभाव स्वरूप है और वह ऐसा है कि ज्ञाता का व्यापार अभावरूप है तो वह अर्थप्रकाशन रूप फल को पैदा नहीं करेगा, यदि अभावरूप होकर भी वह कार्य करेगा तो फलार्थी अन कारकों का अन्वेष्ण क्यों करेगे, अभावरूप व्यापार से अर्थ प्रकाशन होने से सारा जगत् धनी हो जायेगा, सतलव-विना प्रयत्न के किसी भी कार्य की सिद्धि होने से धनादि कार्य भी ऐसे हो अपने आप होने लग आयेगे। ज्ञाता काव्यापार ताक से पैदा न होकर भी वह भावरूप है ऐसा कही तो प्रश्न होता है कि वह नित्य है कि अनित्य है ? यदि तित्य है ऐसा माना जाय तो अंखे आदि जीवों को भी ज्ञान होने का आयागा, तथा यह सोया है यह पून्छित है, इरवादि व्यवहार भी समाप्त हो जायेगा, सभी अयिक सर्वज्ञ वन आयेगे, कारकों का अन्वेषण व्यर्थ होगा, इतने सारे दोष आ पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञाता का व्यापार तो नित्य है इसलिये। तथा प्रत्येक को प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान भी प्रयंक अवस्था में होगा हो होगा।

भावः सर्वसर्वज्ञतात्रसङ्गः कारकान्वेषर्ययेषम्यं च स्यात् । प्रचानित्यः; तदयुक्तम्; भावन्यस्वभाव-भावस्यानित्यत्वेन केनचिदय्यनम्पुरगमात् । भवतु वाऽनित्यः; तवाप्यसी कालान्तरस्थायी, क्षणिको वा ? न तावस्कालान्तरस्थायी;

"अणिका हि सा न कालान्तरमविष्ठते" [ शावर मा ० ] इति वचसो विरोधप्रसङ्गात् । कारकान्वेषणं वापार्यकम्-तत्कालं यावत्तत्कलस्यापि निष्यत्ते: । अणिकत्वे; विश्वं निखिलार्यप्रति-भावरहितं स्यात् अणानन्तरं तस्यायत्वेनापंत्रतिभासाभावात् । द्वितीयादिक्षणेषु स्वत एवारमनो ध्यापातन्तरोत्यत्ते शीवं दोषः; इत्यप्यसङ्गतम्; कारकानायत्तस्य देशकालस्वरूपप्रतिनियमायोगात् । किञ्चः झनवरतव्यापाराभ्युपगमे तङ्गन्यार्यप्रतिभासस्यापि तथा भावात् तदवस्यः सुप्ताद्यभावदोषानु-वङ्गः । तलाऽजन्योज्यो ।

भावार्थ - सभी को समान ज्ञान होगा कोई भी पण्डित, मूखं इस तरह से विषम ज्ञान वाले नहीं हो सकेंगे । विद्यालयों में सभी विद्यार्थी समान श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे. तथा कोई छपस्य-मल्पज्ञानी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी जीवों में ज्ञात्व्यापार समान रूप से है। अतः आप प्रभाकर ज्ञातुव्यापार नित्य है ऐसा नहीं कह सकते ।। यदि जाता का व्यापार अस्तित्य है ऐसा कहा जावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो अजन्य-किसीसे पैदा नहीं होता है वह अनित्य है ऐसा किसी ने भी नहीं माना है अच्छा यदि उसे जबर्दस्ती अनित्य भी मान लिया जावे तो भी यह बताग्री कि वह कुछ काल तक रहता है या नहीं ? वह कालान्तर स्थायी हो नहीं सकता, क्योंकि "क्षणिका हिसान कालान्तरमवतिष्ठते" ज्ञाता की व्यापार रूप किया क्षणिक है, दितीयादि समय में वह रहती नहीं ऐसा "शाबरभाष्य में" लिखा है, सो कालान्तर स्थायी मानने पर इस शाबरभाष्य के कथन से विरोध मावेगा-तथा कारकों का अन्वेषण करना भी व्यथं हो जायगा-नयोंकि कालान्तर स्थायी उस जातव्यापार से ही पदार्थ के जानने रूप फल की निष्पत्ति होजावेगी, ज्ञाता के व्यापार को क्षिणिक मानने पर सम्पूर्ण विश्व प्रतिभास-(ज्ञान) से रहित हो जावेगा क्योंकि वह ज्ञाता का व्यापार एकक्षण में ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जावेगा और उसका धसत्व हो जायगा, ग्रतः पदार्थं का प्रतिभास नहीं होगा।

प्रभाकर — दूसरे मादि क्षणों में अपने भाषही व्यापारान्तर होते रहते हैं अतः यह उपरोक्त दोष नहीं भावेगा। वापि जन्यः; यतोऽसी कियात्मकः, प्रक्रियात्मको वा ? प्रयमपत्ने कि किया परिस्वन्वात्मिका, 
तद्विपरीता वा ? तत्रावः पत्नोऽपुक्तः; निश्चलस्यास्मनः परिस्वन्दात्मकित्रयाया प्रयोगात् । नापि 
द्वितीयः; तथाविषकियायाः परिस्वन्दाशावरूपतया फलजनकत्वायोगात्, प्रभावस्य फलजनकत्विन्
रोधात् । न वासौ परिस्वन्दस्वभावा तद्विपरीता वा-कारककतान्तरात्वर्तातो प्रमाणतः प्रतीयते । 
तत्र क्रियात्मको व्यापारः । नापि तद्विपरीतः; प्रक्रियात्मको हि व्यापारो बोष्टप्रः, प्रवोधक्यति । 
बोषक्यत्वः, प्रमानुवर्त्रमाणान्तराम्यता न स्यात् । अवोधक्यता तु व्यापारस्यायुक्ता, चिद्रूपस्य 
बातुरविद्रूष्ट्यपारायोगात् । 'जानाति' इति च किया ज्ञातृत्व्यापारो भवतानिभीयते, स च बोधात्मक 
एव युक्तः ।

ज्ञैन — ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो कारकों के ब्राधीन नहीं तो उसमें देख काल स्वरूप ग्रादिका नियम ही बनता नहीं –तब हमेशा ही ज्ञाता का व्यापार होगा और हमेशा ही अर्थ प्रकाशनरूप कार्यभी होगा, इससे वही निद्रित मूछित आदि रूप व्यवहार के समाप्त होनेका दोष ग्रायेगा, इसलिये ज्ञाता का व्यापार कारकों से अजन्य हैयह पक्ष गलत होजाता है।

ज्ञाता का व्यापार कारकों से जन्य है यदि ऐसा पक्ष माना जाय तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि वह जन्य है तो क्या वह कियारमक है या प्रक्रियारमक है ? परिस्पन्दवाली किया उसे मान नहीं सकते, क्योंकि निश्चल प्रास्मा में ऐसी क्रिया होती नहीं है, ऐसा प्राप्त भी माना है। यदि वह प्रपरिस्पन्दरूप है तो ऐसी क्रिया होती नहीं है, ऐसा प्राप्त भी माना है। यदि वह प्रपरिस्पन्दरूप है तो ऐसी क्रियासे परिस्पन्दरूपवाला कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभाव कोई फल पैदा नहीं करता, दूसरी बात यह है कि जातृब्यापार रूप किया चाहे परिस्पन्दरूप हो चाहे प्रपरिस्पन्द रूप हो कारक और फल वर्षात्—प्रमाता और प्रयं प्रकाशन के बीचमें वह किसी भी प्रमाण से प्रतीति में नहीं आती है, इसलिए ज्ञाता के ब्यापार को क्रियास्मक नहीं मान सकते, यदि ऐसा कहा जाय कि वह जातृब्यापार अक्रियारमक है सो हम पूछते हैं कि वह प्रक्रियारमक व्यापार बोधरूप है या प्रबोधरूप है ? यदि वह बोधरूप है तो प्रमाता की तरह वह दूसरे प्रमाण द्वारा कोह को जाना जायगा वह तो प्रपने धाप से जाना जायगा, ज्ञातृब्यापार प्रवेतनस्पर्य के से होगा, आपने स्वतः ही ''ज्ञानता है' इस प्रकार की से होगा, आपने स्वतः ही ''ज्ञानता है' इस प्रकार की

िकश्वासी वर्षिमस्वभावः, वर्षम्बभावो वा ? अवनपक्षे-जातृवज्ञ प्रमाणान्तरगम्यता । द्वितीयेषि पक्षे-वर्षमण्यो ज्ञातुर्व्यतिरिक्तते व्यापारः, प्रव्यतिरिक्तते वा, उत्रयम्, प्रतुभयं वा ? व्यतिरिक्तत्वेसम्बन्धान्नावः । प्रव्यतिरेक्त-ज्ञातैव तस्वकपवत् । उभयपक्षे तुविरोवः । प्रमुभयपक्षोऽप्यकुक्तः; प्रत्योग्य-व्यवच्छेदरूपाणां सकृत् प्रतिवेषायोगात् एकनिवेषेनापरविधानात् ।

किञ्ज, ध्यापारस्य कारकजन्यत्वोपगमे तज्जनने प्रवर्तमानानि कारकाग्गि किमपरध्यापारसा-पेक्षाग्गि, न वा ? तत्राद्यपक्षै श्रनवस्या; व्यापारान्तरस्याप्यपरब्यापारान्तरसापेक्षंस्तैर्जननात् । ध्या-पारनिरपेक्षाग्गां तज्जनकत्वे-फलजनकत्वमेवास्तु किमहृश्व्यापारकत्पनाप्रयासेन ? प्रस्तु वा ब्यापारः;

किया को ज्ञातृब्यापार कहा है, ग्रतः वह ज्ञातृब्यापार बोधस्वरूप मानना ही युक्त है।

प्रभाकर अब यह बतावें कि वह व्यापार धमिस्वभावरूप है कि धमेस्वभाव रूप है ? यदि वह धर्मिस्वभावरूप है तो जाता और उसका व्यापार एक रूप ही हो गये फिर ज्ञाता की तरह उसके व्यापार को जो भिन्न प्रमाण से वह जाना जाता है ऐसी बात क्यों कहते हो, द्वितीयपक्ष को लेकर यदि उसे धर्मस्वभाव रूप माना जाय तौ हम पूछते हैं कि वह ज्यापार जाता से भिन्न है, या अभिन्न है, या उभयरूप है, ग्रथवा कि मनुभय रूप है ? यदि वह जाता से भिन्न है तो जाता और व्यापार का संबंध नहीं रहेगा. ग्रभिन है तो व्यापार जातारूप ही हो जायगा जैसा कि जाता का निजस्वरूप होता है, यदि उभयरूप है अर्थात् अभिन्न और भिन्न दोनों रूप वह है ऐसा माना जाय तो विरोध होता है, अनुभयपक्ष तो बिलकुल बनता ही नहीं है क्योंकि जो एक दूसरे के व्यवच्छेदरूप से रहते हैं उनका एक साथ सभी का प्रतिषेध नहीं किया जाता. उनमें एक का निषेव होने पर तो दूसरे की विधि अवश्य हो जाती है। क्योंकि एक का निषेध ही दूसरे की विधि है।। तथा जाता के व्यापार की कारकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ऐसा माना जाये तो यह बताईये कि जाता के व्यापार को उत्पन्न करने के लिये जो कारक प्रयुक्त हुए हैं वे अत्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो अनवस्था दोष भाता है, क्योंकि व्यापार के लिये अन्यव्यापार और अन्य व्यापार के लिये अन्यव्यापार की अपेक्षा रहेगी इस प्रकार मानना पड़ेगा । यदि विना अन्यव्यापार के कारक प्रवृत्त होते हुए माने जायें तो वे कारक ही अर्थ प्रकाशन रूप फल को उत्पन्न कर देंगे, काहे को अदृष्ट व्यापार की कल्पना करते बैठना ? श्रच्छा तथाप्यती प्रकृतकार्ये व्यापारान्तरसापेशः, निरमेशो वा ? न तावस्सापेशः ; धपरापरव्यापारान्तरा-येक्षायामेवोपक्षीत्याशक्तिकावेन प्रकृतकार्यजनकावाभावप्रसङ्ख्यात् । व्यापारान्तरिनरपेक्षस्य तज्जनकावे कारकात्यासीय तथा तदस्तु विशेषाभावात् । प्रयेषं पर्यनुयोगः सर्वभावस्वभावस्यावर्तकः; तथाहि— वह्ने वीहकस्वभावत्ये गणनस्यापि तत्स्यात् इतरथा वह्नोरिण स्यात्, तदसमीकिताभिभानम्; प्रस्थक्षसिद्धत्वेनाच पर्यनुयोगस्यानवकात्रात्, व्यापारस्य तु प्रत्यक्षसिद्धत्वाभावान्न तथास्वभावावलस्वनं प्रकृतम् ।

प्रापंत्राकट्यं व्यापारमन्तरेणानुपपद्यमानं तं कल्पयतीत्यर्थापपत्तितस्तित्विरित्यपि फल्गु-

जातृज्यापार मान भी लिया जावे, तो भी वह जातृज्यापार प्रपना कार्य जो अर्थ प्रका-मन है उसमें ज्यापारान्तर की अपेक्षा रखता है या नहीं ? यदि वह दूसरे ज्यापार की अपेक्षा रखता है ऐसा माना जाय तो उस ज्ञातृज्यापार की दूसरे दूसरे ज्यापार की अपेक्षा रखने में ही शक्ति समाप्त हो जायगी फिर उसके द्वारा जो अर्थ प्रकाशनरूप कार्य होता है वह कभी नहीं हो सकेगा यदि ज्ञातृज्यापार अर्थ प्रकाशनरूप अपने कार्य में ज्यापारान्तर की अपेक्षा नहीं रखता ऐसा माना जाय तो कारक भी ज्यापार की तरह अर्थप्रकाशनरूप कार्य करने लग जावेंगे कोई विशेषता नहीं रहेगी।

प्रभाकर—जैव की यह प्रश्नमाला सारी ही गलत है, क्योंकि ऐसे कुतकं करोगे तो सारे ही पदार्थ निःस्वभाववाले हो जावेंगे। फिर तो ऐसा भी प्रश्न होगा कि ग्रन्नि में जलाने का स्वभाव है तो ग्राकाश में भी वह होना चाहिये, यदि प्राकाश में वह नहीं है तो ग्रन्नि में भी वह मत होग्रो?

जैन—यह विना सोचे तुमने कहा—देखों जो प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है उसमें प्रदन नहीं उठा करता है, किन्तु म्रापका झातृध्यापार तो ऐसा है नहीं—म्रयांत् प्रत्यक्ष है नहीं, अतः उसमें स्थापारान्तर निरपेक्ष होकर कार्य करने का स्वभाव सिद्ध नहीं होता है, इसप्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों से झाता का व्यापार सिद्ध नहीं होता ॥

प्रभाकर — हम तृतीय विकल्प को धाध्यित करके ऐसा कहेंगे कि धर्यप्रकाशन ज्ञाता के व्यापार के विना नहीं होता सो इस धर्यपत्ति से वह सिद्ध होगा।

जैन — सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अर्थप्रकटता ब्यापार से भिन्न है कि प्रभिन्न है ? यदि वह उससे प्रभिन्न है प्रयात् ब्यापार श्रोर अर्थप्रकटता प्रायम्; प्रयंप्राकट्यं हि तती पिक्षम्, क्रिक्तं वा ? यश्वभिक्रम्; तदाव्यं एवेति यावदर्यं तस्त्रद्भान् । तस्त्रान्यभावः । वेदे-सम्बन्धातिहरपुण्कारात् । तपकारेअवस्या । किन्तं, एतदस्यमानुष्पद्धमानत्वे-नानिहित्वतं तं कत्ययति, निरिक्तं वा ? न द्धावदनिश्चतम्; प्रतिप्रसङ्कात्-तथाभूतं हि तथ्या तं कत्ययति तथा येन निनाप्पुपपयते तदिपिकं न कत्ययत्यविशेषात् ? निरिक्तं वेत्; क्व तस्यान्यमा-नुपपसत्वनिक्वयः-दृशुन्ते, साध्यविमित्य वा ? दृशन्ते वेत्; निक्कन्यपित तत्र साध्यनियतत्वनिक्वयोः-इस्तीत्यमुमानमेवार्षापित्तिरितं प्रमागुसंस्थाव्याषातः । साध्यविमिष्यपि कृता प्रमागुसस्य तिष्ठक्वयः?

एकरूप है तब तो धर्थ हमेशा ही बना रहता है इससे उसकी सदा प्रकटता होती रहने से सुप्तादि व्यवहार ही समाप्त हो जायगा । यदि व्यापार से अर्थप्रकटता भिन्न है तो ऐसी स्थिति में इनमें संबंध न होने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इससे उसका कुछ उपकार तो होगा नहीं, यदि कुछ उपकार होगा भी तो अनवस्था आती है, अर्थात् उप कार का उपकार करने में सम्बन्ध नहीं जाना जाता है। ग्रतः फिर इसरे उपकार की. फिर तीसरे उपकार की अपेक्षा आती जावेगी, तथा हम जैनों का एक यह प्रश्न है कि वह ग्रर्थप्राकटच ग्रन्यथानुपपत्तिरूप से निश्चित होकर उस जातुन्यापार का निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है, या अन्यथानुपपत्तिरूप से भनिश्चित होकर उसका निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है अर्थात् ज्ञाता के व्यापार बिना अर्थकी प्रकटता नहीं होती ऐसा निश्चित होकर वह जातृ व्यापार की मान्यता कराता है अथवा यों ही ? यदि यों ही-विना अन्यथानुपपन्नत्व के निश्चय के उसकी कल्पना कराता है तो अतिप्रसंग होया, ज्ञाता के व्यापार के साथ प्रथं प्राकटच की ग्रन्यथानुवपत्ति निश्चित नहीं होने पर भी जैसे वह अर्थप्राकटच व्यापार की बताता है-उसका सद्भाव स्थापित करता है-उसी प्रकार वह जिसके बिना उत्पन्न होता है ऐसे फालतू स्तम्भ कुंभादि पदार्थ भी उस ब्यापार को बतलाने वाले हो जावें, क्योंकि जैसे अर्थ प्राकटच का जात व्यापार से संबंध नहीं है वैसे ही स्तम्भादिक के साथ भी व्यापार का संबंध नहीं है-सो यह बड़ा भारी दोव प्रावेगा, यदि ऐसा कहा जाय कि जाता के व्यापार के साथ प्रश्ने प्राकटच की ग्रन्ययानुषपत्ति निश्चित है तो हम पूछते हैं कि श्रयं प्राकटच में ग्रन्ययानुषपन्नत्व का निश्चय कहां पर हम्रा-प्रकृति साध्य के अभाव में-(ज्ञात व्यापार के स्रभाव में) अर्थ प्राकटच अनुपपन्न है इस प्रकार के धन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय आपने कहा पर किया है ? क्या दृष्टान्त में किया है या साध्यधर्मी में किया है ? यदि ज्ञाता का व्यापार भीर अर्थप्राकटच इनकी अन्ययानुषपत्ति का निश्चय दृष्टान्त में किया है तो वहीं पर हेत् श्विपक्षेऽनुप्रसम्भाष्वेत्; न; तस्य सर्वात्मसम्बधिनोऽसिद्धानैकान्तिकत्वादित्युक्तम् । ततः प्रमाणतोऽ-वेतनस्वमावज्ञातृव्यापारस्याप्रतीतेः कपमर्थतयात्वप्रकाशकोऽधी यतः प्रमाणं स्यात् ।।

श्चानस्वभावस्य ज्ञानुव्यापारस्यार्वतथात्यप्रकाशकतया प्रमाखतान्युपनमात्र भट्टस्यानन्तरोक्ता शेवदोषानुषज्ञः, इत्यप्यसमीक्षिताभिवानम्; सर्वया परोक्षज्ञानस्वभावस्यास्यासत्वेन प्रतिपादयिष्य-

अपने साध्यके साथ अविनाभाव संबंध वाला है ऐसा निश्वय हो ही जायगा, इस तरह निश्चय होने से तो वह अनुमान ही हुआ अर्थापत्ति कहां रही, अर्थात् अनुमान ही अर्थापत्ति रूप हो गया अतः आपकी मान्य प्रमाणसंख्या का व्याघात हो जाता है,

भावार्य—प्रभाकर ने सद्भाव ग्राहक पांच प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, प्रनुमान, आगम, उपमा ग्रीर ग्रायांपत्ति, अतः यहां पर ग्रनुमान ग्रीर ग्रायांपत्ति को एक रूप ही मानने पर प्रमाण संख्या का व्याचात हो जाता है।

दूसरा पक्ष-जाता का व्यापार धीर अर्थ प्रावट्य इनकी अन्यथानुपपित का निक्चय साध्य धर्मी में किया है, ऐसा माना जाय तो ऐसा निक्चय कीन से प्रमाण से किया है, यदि कही कि विपक्ष में अनुपलम्म से किया है अर्थात स्तम्भादि में व्यापार का अभाव होने से अर्थ की प्रकटत का अनुपलम्म है सो ऐसा भी नहीं कह सकते— क्योंकि विपक्ष में अनुपलम्म किसकी है? सभी को या सिर्फ नुरहें ही? सभी को ऐसा अनुपलम्म हो नहीं सकता, यदि नुस्हें अर्के को ऐसा अनुपलम्म है तो भी किसी को उपलम्म होता ही है, अर्तः हेतु अर्नकान्तिक होगा, इसलिये किसी भी अभाण के द्वारा अनेतन रूप जानू व्यापार है ऐसा जाना नहीं जाता है, फिर उससे अर्थ तथा स्व का प्रकाशनरूप कार्यं कैसे होगा जिससे कि वह प्रमाण माना जाय।

प्रभाकर—हम ज्ञातृथ्यापार को ज्ञान स्वभाव वाला मानकर उससे अर्थ प्रकाशन होता है ऐसा थान लेवें तब तो हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं आता।

जैन—ऐसा कथन भी बिना विचारे किया जा रहा है, क्योंकि धापने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, ऐसे ज्ञान का हम धागे निरसन करने वाले हैं। कोई भी ज्ञान ही, वह स्व पर को जानने वाला होता है, यह बात सिंढ हो चुकी है, धव विशेष कथन से बस।

विशेषार्थ—प्रमाकर सट्ट ज्ञाता के व्यापार को प्रमाण मानते हैं। ज्ञाता अर्थात् जानने दाला जो ग्रात्मा उस आत्मा का जो व्यापार याने प्रवृत्ति है वही

#### माग्रस्वात् । सकलकानामां स्वपरच्यवसायात्मकत्वेन व्यवस्थितेः इत्यलं प्रपञ्चन ।

प्रमाण है, इससे बुद्धि जानने योग्य विषयों में —पदार्थों में —प्रवृत्त होती है, मतलब—जब बुद्धि विषयों की तरफ सन्मुख होती है वह प्रमाण है, तथा वह विषयों मृख बुद्धि ही करण है। जब इस प्रकार का व्यापार ग्रात्मा में नहीं होता तब जाननारूप कार्य भी नहीं होता, ग्रात्मा भीर कर्मरूप जो पदार्थ हैं इनका—इन दोनोंका — सर्वध है जो कि मानस प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, ऐसा संबंध ज्ञान को पैदा कर देता है, इसिलय प्रमाण के लक्षण का जब हम जैन विचार करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानम प्रमाण के लक्षण का जब हम जैन विचार करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानम का जो पदार्थों को जानने के लिये पदार्थों को तरफ मुकाब होता है जिसे हम जैन सामाग्यावलोकन या दर्शन कहते हैं, उस दर्शन को ही ये ग्रन्थमती प्रमाण स्वरूप मान बैठे हैं क्या ?

वास्तविक देखा जाय तो इन सब मतान्तरों में मिथ्यात्व के कारण ऐसी विषरीतता हो गई है कि जिससे ये लोग प्रमाण ही क्या धन्य किसी भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानते नहीं हैं। इस प्रकार के अप्रमाणभूत ज्ञानुध्यापार का झाचार्य ने विविध प्रकार से यह खड़न किया है।

## ज्ञातृव्यापार के खंडन का सारांश

प्रभाकर भट्ट की मान्यता है कि पदार्थ को जैसे का तैसा जानने रूप जो जाता का क्यापार है वही प्रमाण है, किन्तु उनकी यह मान्यता गलत है, क्यों कि वह क्यापार अज्ञान रूप है, तथा उसे जानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, यदि प्रत्यक्ष जानेगा तो कीनसा प्रत्यक्ष जानेगा—स्वसंबेदन या बाह्यन्दियज, या कि मनः प्रत्यक्ष ? इन तीनों प्रत्यक्षों में से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आज्ञानरूप उस जान्व्यापार में कैसे प्रवृत्ति करेगा, प्रयाद नहीं करेगा, इन्द्रियों बेचारी प्रपने संबंधित विषय में ही दौड़ती हैं तथा जाता के क्यापार के साथ उन इन्द्रियों का कोई सम्बन्ध भी नहीं है। मानस प्रत्यक्ष आन, आता के व्यापार को जानता है ऐसा प्राप मानते नहीं हो, स्रवृमान आन व्यापार को कैसे जाने ? क्योंकि वह तो साध्य साधन के स्रविनाभावरूप संबंध को जानने के बाद होगा, किन्तु वहां जो जाता का ब्यापार सुध्य है धीर प्रयं तथा-

त्व प्रकाशन हेतु है। इनका आपस में ग्रविनाभाव है कि नहीं ऐसा हम जान नहीं सकते क्योंकि ज्ञाता का व्यापार ग्रदृश्य है। ग्रनुमान से ज्ञाता का व्यापार जानना भीर उसका भन्वय जानने के लिये फिर अनुमान लाना ऐसे तरीके से अनवस्था एवं ग्रन्योन्याश्रय दोष आते हैं। अनुपलम्भ हेत् से सिद्ध करो तो वह बनता ही नहीं है, क्योंकि हश्य-देखने योग्य पदार्थ का अभाव सिद्ध कर सकते हैं, जो स्वयं ही अहत्य हैं दिखते ही नहीं, उनका क्या तो ग्रमाव और क्या सद्भाव, अभाव प्रमाण जात व्यापार का ग्राहक तब हो जब कि कहीं पर वह उपलब्ध हो, जैसे कि घर को पहिले कहीं देखा और पुन: वह उस स्थान पर नहीं दिखा तब उसका अभाव सिद्ध करते हैं, अच्छा-यह ज्ञात्व्यापार किसी कारक (कारण) से उत्पन्न होता है या नहीं, सो बहां पर भी बड़ी भारी प्रश्न माला खड़ी होती है-वह क्या सद्भाव रूप है या स्रभाव कप है ? नित्य है या अनित्य है ? यदि सद्भावरूप नित्य व्यापार है तो हर एक व्यक्ति को हर समय हर एक पदार्थ का ज्ञान होने से सभी सर्वज्ञ बन जावेंगे. फिर जगत में यह अंधा है यह सोया है यह मुन्छित हम्रा है इत्यादि जो व्यवहार होता है वह सब समाप्त हो जावेगा, जाता का व्यापार यदि अनित्य है तो उससे कोई कार्य होगा नहीं अर्थात ज्ञातव्यापार क्षणिक है तो उससे अर्थ प्रकाशन कैसे होगा, दसरे समय व्यापारान्तर स्राता है तो फिर वहा स्रववस्था आवेगी, तथा ज्ञातुब्यापार यदि कारक से उत्पन्न होगा तो वे कारक क्या ग्रन्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो अनवस्था तैयार है और यदि नहीं रखते है तो वे कारक ही स्वत: अर्थ प्रकाशन कर लेगे, क्योंकि जैसे उन्हे व्यापार को उत्पन्न करने में किसी की भपेक्षा नहीं रही है वैसे ही अर्थ प्रकाशन करने में अर्थ प्रकाशन को पैदा करने में भी ज्ञातृ व्यापार की उन्हें ग्रपेक्षा नहीं रहेगी, श्रर्थापत्ति से ज्ञात व्यापार की सिद्धि वहीं होती है, क्योंकि अनुमान की तरह वहां अन्यथानुपपद्यमानत्व चाहिये ।

इतना कहने पर भी यदि साट यों कहें कि अजी हम तो जातृ व्यापार को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, बस अब तो वह प्रमाण ही हो जायगा, सो ऐसी बात भी नहीं बनती, क्योंकि आप लोगों ने ज्ञान को अत्यन्त परोक्ष माना है, और ऐसा ज्ञान को रवपुष्प के समान असत् है, इस प्रकार ज्ञातृ व्यापार किसी भी तरीके से प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं है।

जातृव्यापार के खंडन का सारांश समाप्त #

## 

'तन्ताज्ञानं प्रमाणमन्यश्रोपनारात्' इत्यभित्रायनान् प्रमाणस्य ज्ञानविशेषणस्य समर्थयमानः प्राह----ज्ञिताऽज्ञितप्राप्तिपरिद्यासमार्थे हि प्रमाणं तती ज्ञानमेन तत् ॥ २ ॥

हितं सुख तन्साधनं च, तद्विपरीतमहितम्, तयोः प्राप्तिपरिहारौ । प्राप्ति. खलूपादेयभूताधै-क्रियाप्रसाधकार्यप्रदर्शकत्वम् । ग्रर्थकियार्थी हि पुरुषस्तिकष्पादनसमर्थं प्राप्तुकामस्तरप्रदर्शकमेव प्रमाणमन्वेषत इत्यस्य प्रदर्शकत्वमेव प्रापकत्वम् । न हि तेन प्रदर्शितेऽर्थे प्राप्त्यभावः । न च क्षरिणकस्य ज्ञानस्यार्थप्राप्तिकालं यावदवस्थानाभावास्कथं प्रापकतेति वाच्यम् ? श्रदर्शकत्वव्यतिरेकेण तस्यास्तत्रा-

इस प्रकार अज्ञानरूप वस्तु प्रमाण नहीं होती है यह सिद्ध हुमा, उपचार से चाहे जिसे प्रमाण कह लो. श्रव माणिक्यनदी ब्राचार्य इसी ब्रामिप्राय को मन वें रखते हुए प्रमाण के ज्ञान विशेषण का अग्रिम सूत्र द्वारा समर्थन करते हैं...

सूत्र — हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ।। २ ।।

हित की प्राप्ति और अहित के परिहार कराने में प्रमाण समर्थ है अतः वह ज्ञान ही होना चाहिये।

सुख और मुख के साधनों को हित कहते हैं, दुःख और दुःख के साधनों को अहित कहते हैं, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार प्रमाण के द्वारा होता है, उपादेयभूत स्नानपानादि जो कियाएँ हैं उन कियाओं के योग्य पदार्थों का ज्ञान कराना प्राप्ति कहलाती है। अर्थ किया को चाहने वाले व्यक्ति अपना कार्य जिससे हो ऐसे समयं पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे पदार्थ का ज्ञान जिससे हो उस प्रमाण को वे अर्थ कियार्थी ढूंढते हैं, इसलिये प्रमाण का जो अर्थ को बतलाना है उसी को यहां प्राप्तिना— (प्रापक्तना) माना है, प्रमाण के द्वारा बतलाये गये पदार्थों

सम्भवात् । न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्यार्थप्राप्तो सिन्नकृत्त्वात्तदेव प्रापकमित्याशङ्कनीयम्; यतो यद्यप्यनेकस्माञ्ज्ञानक्षणात्प्रवृत्तावर्थप्राप्तिस्तवापि पर्यालोच्यमानमर्थप्रदर्शकत्वमेव ज्ञानस्य प्रापकत्वम्नान्यत् । तच प्रयमत एव ज्ञानक्षणे सम्पर्शमिति नोत्तरोत्तरक्षानानां तदुपयोगि ( त्वम् ), तदिशेवांधप्रदर्शकत्वेन तु तत् तेवामुपपन्नमेव । प्रवृत्तमूला तुपादेयार्थप्राप्तिनं प्रमाणाधीना-तस्याः पुरुषेच्छाधीनप्रवृत्तिप्रमदत्वात् । न च प्रवृत्तम् व प्रमाणस्यार्थप्रदर्शकत्वनक्षणच्यापाराभावो वाच्या, प्रतीतिविरोधात् । न खनु चन्द्राकांदिविषयं प्रत्यक्षमप्रवर्तकत्वात् तत्प्रदर्शकिनिति लोके प्रतीतिः । कर्ष

में प्राप्ति का सभाव तो होता वहीं। बौद्ध के यहां माना गया क्षरिएक ज्ञान सर्थ की प्राप्ति काल तक ठहरता तो है नहीं फिर वह प्रापक कैसे बने सो इस प्रकार की शंका नहीं करना, क्योंकि प्रमाशा में तो प्रदर्शक रूप ही प्राप्ति है और कोई प्राप्ति यहां सम्भव नहीं है। अर्थ प्राप्ति के समय दूसरा ज्ञान आता ही है, उस समीपवर्ती ज्ञान को अर्थप्रापक माना जाय सो ऐसी शंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि यद्यपि अनेक ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर ही अर्थ की प्राप्त होती है सो भी विचार में प्राप्त जो पदार्थ है उसकी प्रदर्शकता ही ज्ञान की प्रापकता है अन्य नहीं, ऐसी प्रापकता तो ज्ञान के क्षण में ही हो जाती है, उसके लिये आगे २ के ज्ञान उपयोगी नहीं हैं। हां, उसी पदार्थ में विशेष २ अंशों का प्रदर्शकपना ग्रागे के ज्ञान के द्वारा हो जाय तो इसमें कोई बाधा नहीं है। पदार्थ में प्रवृत्त होने रूप प्राप्ति तो ज्ञान के साधीन नहीं है वह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि ऐसा कहा जाय कि प्रवृत्ति रूप प्राप्ति प्रमाण में न होने के कारण उसमें ग्रर्थ प्रदर्शन रूप प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी सो ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है, देखी-चन्द्र सूर्य आदि का प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह उनमें प्रवृत्ति कराने वाला नहीं होता है प्रथाित उससे इन चन्द्रादि पदार्थों का ग्रहण तो होता नहीं है परन्तु फिर भी वह उनका प्रदर्शक तो होता ही है-ग्रीर इतने ही मात्र से लोक में वह प्रमाण माना जाता है, मतलब - [ प्रमारम पदार्थों की हेयोपादेयता मात्र बतलाता है न कि वह उसमें प्रवृत्ति कराता है, या निवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति आदि कराना तो उस ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा के ब्राधीन है, यदि प्रमाण पदार्थों में प्रवृत्ति या उनसे निवृत्ति कराता होता तो अगत् में अन्याय, विषभक्षण, अनर्गल प्रवृत्ति एव चोरी आदि कुछ भी अनर्थ होते ही नहीं, क्योंकि इनमें हानि है ऐसा ज्ञान तो हो चुका होता है, इसलिये वस्तु में प्रवृत्ति करावा या उससे निवृत्ति कराना यह प्रमास का कार्य नहीं है, वह तो ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा

चैत्रंबादिनः सुमतक्षानं प्रमासं स्यात् ? न हि हेशोपादेयतत्त्वज्ञानं ववचित् तस्य प्रवर्ततं कृतार्थात्वात्, प्रस्वथा कृतार्थता न स्यादितरजनवत् । सुक्षादिस्वसंवेदनं वा; न हि वचचितत्त्वुरुषं प्रवर्तयति फलात्मकत्वात्, ग्रन्थया प्रवृत्त्यनवस्या । व्याप्तिज्ञानं वा न सन्तु स्वविषयेऽधिन तत्प्रवर्तायति प्रमुपानवेफत्यप्रसङ्गात् । ततः प्रवृत्त्यभावेषि प्रवृत्तिविषयोपदर्शकत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमम्युपगन्तव्यम् ।

ननु प्रवृत्ते विषयो भावी, वर्तमानो वार्षः ? भावी चेत्; नाक्षी प्रत्यक्षेत्र प्रवर्तयितुं शक्यस्तत्र तस्याप्रवृत्तः । वर्तमानस्चेत्; न; प्रिविनोऽत्राऽप्रवृत्तोः,न हि कश्चिदनुषुयमान एव प्रवर्ततेऽनवस्थापत्तेः; इरयसान्प्रतम्; प्रयंक्रियासमर्थार्थस्य प्रयंक्रियायारत्त्र प्रवृत्तिविषयत्वात् । तत्रार्थाक्रयासमर्थार्थोऽप्यक्षैत् प्रदर्शयतुः शक्यः । न ह्यर्थक्रियावस्योप्यनागतः । न चाक्ष्याध्यक्षस्य प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गः; प्रयंक्रियार्थन

पर निर्मर है ] दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से प्रमाण में प्रापकता मानी जावे तो बीद के सुगतज्ञान में प्रमाणता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सुगत का हेयोपादेयरूप तत्त्वज्ञान किसी विषय में सुगत की प्रवृत्ति तो कराता नहीं है, क्योंकि वे तो कृतार्थं हो चुके हैं, अन्यथा इतर जन की तरह ( साधारए मानव की तरह ) उनमें कृतार्थंता नहीं रहेगी, इसी तरह सुखादि संवेदन में भी प्रमाणता नहीं झा सकेगी, क्योंकि वे भी किसी भी विषय में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं कराते हैं, वे तो फलरूप हैं, यदि ये प्रवृत्ति कराने लग आवंगे तो ये कारएएप मानना पढ़ेगे और फिर इनका फल मानना पढ़ेगो सो इस प्रकार से अनवस्था आवेगी, सुखसवेदन की तरह व्याप्ति ज्ञान भी प्रवृत्ति करावे तो खतु- सान को व्याप्ति से ही संपन्न हो सान को क्याप्ति से ही संपन्न हो गया, इसिलिये यही निर्हाय मानना चाहिये कि ज्ञान में प्रवृत्त्ति कर प्राप्ति कराने का स्रभाव होने पर भी मात्र उस प्रवृत्ति के योग्य पदार्थं की प्रवर्शकता है, सो यही उसकी प्रमाणता है।

श्रंका—प्रवृत्ति का विषय रूप पदार्थ भावी है या वर्तमान ? अर्थात् प्रवृत्ति का विषय भावी पदार्थ होता है या वर्तमान पदार्थ होता है ? भावी कहो तो वह प्रत्यक्ष से प्रवृत्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि भावी पदार्थ में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है। वर्तमान कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अर्थ क्रिया के इच्छुक अर्द्युभूयमान में ही प्रवृत्ति नहीं करता है, यदि ऐसा माना जाय तो व्यवस्था हो नहीं बनेगी, प्रयात् अर्थ प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति हुई थी और वह अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष ही हो गई, फिर क्यों प्रवृत्ति की जाय ?

त्वात्तस्याः । कार्यादृष्टी कथम् 'एतत्तन्न समर्थम्' इत्यवगमा यतः प्रवृत्तिः स्यादिति चेत्; ध्रास्तां 
तावदेतत्—कार्यकारत्यभावविचारप्रस्तावे विस्तरेग्याभिधानात् । प्रतीयते च 'इदमिधमतार्थेक्ष्यकारिक 
तिवसम्' इत्यवमात्रप्रतिपती प्रतृत्तिः पश्चनामितं । तस्मादर्थेक्ष्यातमर्थार्थयद्वकत्वमेव प्रमात्यस्य 
इत्यापत्यम् । प्रहित्तपित्द्रारोपि 'धनिभिन्नेतप्रयोजनप्रताधनमेतत् 'हत्युपदर्शनमेव । तयोः समर्थमव्यव- 
धानेनार्थत्वभावप्रकाशकरे हि यस्मात्रमार्थं ततो ज्ञानमेव तत् । च चाजानस्यैवविधं तत्प्राप्तिपरि- 
हारयोः सामर्थ्यं ज्ञानकल्पनार्थयर्थयसञ्जात् ।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि अर्थ किया में समर्थ जो पदार्थ और अर्थ किया ये दोनों प्रवृत्ति का विषय हुआ करते हैं। उनमें यह पदार्थ अर्थिकिया में समर्थ है यह बात प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा दिखाई जा सकती है, अर्थ किया के समान वह पदार्थ तो अनागत नहीं है, अर्थात् जैसे जल देखा तो वह स्नान पान आदि के योग्य है यह ज्ञान तो हो हो जाता है, हां; उसकी वह स्नानादिक किया तो पीछे हो होगी और इस तरह अर्थ में किया का बोध हो जाने से फिर प्रवृत्ति का अभाव होगा सी ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि अर्थ किया करने के लिये ही तो प्रवृत्ति होती है।

र्यका — उस विवक्षित जलादि पदार्थों की किया देले विनायह कैसे जाना जावे कि यह पदार्थ इस कार्य को करता है कि जिससे उसमें प्रवृत्ति हो ?

समाधान — यह बात पीछे बताई जावेगी, क्यों कि कार्य कारए। भाव का वर्णन करते समय इसे विस्तार से हम कहने वाले हैं। देखो — यह बात है कि किसी भी पदार्थ की देखते ही यह प्रपने इच्ट कार्य का करने वाला है धीर यह नहीं इस प्रकार के ग्रयं की जानने में प्रवृत्ति तो पशुक्षों की भी होती है। इसिलये अर्थ किया में समर्थ ऐसे पदार्थ को बतलाना यही प्रमाण की हित प्रापकता है। ग्रहित परिहार भी अतिच्दार्थ का विद्यार्थ का दिखा देना हुए ही है। इस प्रकार प्राप्त और परिहार में समर्थ विना व्यवधान के पदार्थ का जैसा का तैसा प्रकाशित होना जिसके द्वारा होने वह प्रमाण है, अराः वह जान ही है। अज्ञान रूप सिन्नकर्ष ग्राद्ध इस प्रकार के प्राप्त परिहार कराने में समर्थ नहीं हैं, यदि वे ऐसे होते तो जगत में ज्ञान की करपना ही नहीं होती।

## प्रमाण के प्राप्ति-परिहार का सारांश

प्रमाण ज्ञानरूप होता है, वह हित की प्राप्ति ग्रौर ग्रहित का परिहार कराता है, माला, चन्दन, वनिता ग्रादि पदार्थ हितरूप माने गये हैं, ग्रौर शहु, कंटक, विष म्रादि पदार्ष महितरूप माने गये हैं। हेयोपादेयरूप से इन्हें बतला देना यही प्राप्ति है, कोई कहे कि महण करना तथा हट जाना इस रूप जो प्राप्ति परिहार है उन्हें यहां मानना चाहिए थी उसे आचार्य ने बड़े मुन्दर उंग से समकाया है, देखो- वे कहते हैं कि पदार्थ को जानना मात्र ही प्रमाण का काम है, प्रमाण से पदार्थ को जान कर उसमें प्रवृत्त होना यह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि प्रमाण ही प्रवृत्ति करावेगा तो जगत में चोरी म्रन्याय क्यों हो ? क्यों कि यह जान तो सभी को होता है कि इन कार्यों के करने में हानि है। तथा चन्द्र मादि का जान क्या उसमें प्रवृत्ति करावेगा? नहीं तो वह तुम्हारी हिण्ट में प्रमाण नहीं ठहरेगा, लेकिन चन्द्र सूर्यादि के जान को सभी ने सत्यरूप से स्वीकार किया है। इसिलिये हेय तथा उपादेय पदार्थ को बतला देना इतना ही प्रमाण का कार्य है, यही उसकी प्राप्ति म्रीर परिहार है ऐसा निरुचय हो जाता है।



### निविकल्पप्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष

प्रत्यक्षं प्रमाण या जान के विषय में विभिन्न मतों में विभिन्न लक्षण पाये जाते हैं, उनमें से यहां पर बौद्ध संमत प्रत्यक्ष का कथन किया जाता है, ''तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्''।।४॥ ( न्याय बिन्दु टीका पृ० ३२ ) जो ज्ञान कल्पना और भ्रान्ति से विहीन होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहनाता है। हम सब जीवों को जो बस्तुओं का साक्षात्कारी ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है,

''कल्पनाया ग्रापोढं ग्रपेतं कल्पनापोढं, कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः। अभ्रान्तमर्थक्रियाक्षमे वस्तुरूपेऽविषयेस्तमुच्यते। ग्रर्थक्रियाक्षमंच वस्तुरूपं सन्निवेशो-पाधिवर्णात्मकस्। तत्र यस्र भ्राम्यति तद् अभ्रान्तम्'' ( न्याय वि० टीका ३४ पृ० )

कल्पना से जो रहित होता है उसे कल्पनापोढ कहते हैं, ग्रथीत् कल्पना-स्वभाव से रहित होना यही जानमें कल्पनापोढता है। अर्थिकया में समर्थ वस्तु के स्वरूप में जो ज्ञान अञ्चान्त—विपरीतता से रहित होता है वही ज्ञान की अञ्चान्तता है, वस्तुका स्वरूप अर्थिकया समर्थरूप सिन्नवेशविशिष्टवर्णात्मक ही होता है, ऐसे उस वस्तु स्वरूप में जो ज्ञान आन्त नहीं होता है वही अञ्चान्त कहा जाता है, कल्पना का लक्षण—"अभिवापसंसर्गयोग्य प्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना"।।।।।

-( न्यायविन्दु पृ० ४२ )

जिसके द्वारा धर्ष का ध्रमिधान किया जाता है वह अभिलाप कहलाता है, ऐसा वह अभिलाप वाचक-शब्द होता है, एक जान में वाच्य ध्रष्यं के आकार का वाचक शब्द के ध्राकार के साथ प्राह्मरूप में मिल जाना इसका नाम संसर्ग है, इस प्रकार जब एक ज्ञान में वाच्य थीर वाचक दोनों के ध्राकार भासित होने लगते हैं तब वाच्य तथा वाचक संपृक्त हो जाते हैं, जिस प्रतीति में बाच्यार्थ के आकार का आजास वाचक शब्द के संसर्ग के योग्य होता है वह वैसी अर्थात अभिलापसंसर्गाय प्रतिभासा कही गई है, मतलब यह हुआ कि जिस ज्ञान में, नाम जाति, गुण, किया ध्रादि की कल्पना नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें केवल नील ध्रादि बस्तुओं का भ्राम्य होता है, वह भास "इदं नील" इस रूप से नहीं होता, श्रपितु नीलवस्तु के

सामने माने पर म्रयांत् उसे विषय करने पर उसी के माकार का—नीलाकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, यही प्रत्यक्ष—नील विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान है, भ्रीर इसी कारण इस ज्ञान को नाम जात्यादिक कल्पना से विहीन होने के कारण निर्विकल्प कहा जाता है, इस ज्ञान के बाद फिर यही विकल्प के द्वारा जाना जाता है कि यह नील का ज्ञान है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के कल्पनापोढ पद का—विशेषण का विवेचन करके मब सम्भान्त पद का विदलेषण करते हुए कहा गया है कि "तया रहितं तिमिराशुभ्रमण नौयान संक्षोभाद्यनाहित विभ्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम ।। ६।। (न्याय बि० पृ० ५१) जो ज्ञान पूर्वोक्त कल्पना से रहित है, तथा जिसमें तिमिर-रतोंधी-शीष्ट्रता से चूमना, नाव से जाना एवं वात आदि के प्रकाप के कारण भ्रम उत्पन्न होना ये सब नहीं हैं, वह प्रत्यक्ष है, इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पनापोढ भीर मध्यान्त इन दो विशेचणों से विशिष्ट होता है, जिसमें केवल एक एक ही विशेषण होगा वह प्रत्यक्ष नहीं कहा जावेगा।

प्रत्यक्ष के सभी भेदों में यह लक्षण व्याप्त होकर रहता है। हम बौद्धों ने उन प्रत्यक्षादि प्रमार्गों को स्वसंवित्ति स्वरूप भी माना है—जैसा कि कहा गया है —

> ''ग्रप्रसिद्धोपलम्भस्य नाथंवित्तिः प्रसिद्धचित । तन्न ग्राह्यस्य संवित्तिर्गाहिकानुभवाहते ।।" (तत्त्वसंग्रह)

जिसकी स्वयं उपलब्धि झिसिड है – अर्थात् जो अर्थकान अपने आपको नहीं जानता है – वह अर्थकान किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है, इसिजये हम लोगों ने ग्राह्य-अर्थ के ज्ञान को ग्राहक के अनुभव के बिना वह नहीं होता ऐसा माना है।

इस प्रकार ग्रपने ग्रापका ग्रमुभव करता हुग्राभी जो ज्ञान निर्विकल्पक होता है वही प्रत्यक्ष है यह बात सिद्ध हो जाती है, वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष चार प्रकार का होता है—

"तच्च चतुर्विघं।। ७ ॥" (न्या० पृ० ५५)

र्जसे-(१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष, (२) मनो विज्ञान प्र० (३) धात्म संवेदन ११

प्रक्रियः (४) योगिप्रत्यक्ष, यही बात इन सूत्रों द्वारा प्रकटकी गई है— "इन्द्रिय-ज्ञानम" ॥ = ॥ (न्याय वि० पृ० ४४)

स्वविषयान्तर विषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तन्मनी-विज्ञानम् ॥ ६ ॥ ( पृ० ५६ ) सर्वेचित्त चैत्यानामात्मसंवेदनं ॥ १० ॥ (पृ० ६२) भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तं योगिज्ञानं चेति ॥ ११ ॥ (न्या० वि० पृ० ६५)

इन सत्रों का अर्थ इस प्रकार से है ... इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, (१) इन्द्रिय ज्ञान का जो विषय है उस विषय के भ्रनन्तर होने बाला - अर्थात् जिसका सहकारी इन्द्रिय ज्ञान है उस इन्द्रिय ज्ञानरूप सहकारी कारण द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मनोजन्य ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, सर्व प्रथम इन्द्रिय ज्ञान होता है, वह जिस वस्तू से उत्पन्न हुन्ना है उसका समान जातीय जो द्वितीय क्षण है. उससे तथा इन्द्रिय ज्ञान से जायमान जो ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, इस प्रकार इन्द्रिय ज्ञान का विषय भौर मानस प्रत्यक्ष का विषय प्रथक् प्रथक् है, यह द्वितीय प्रत्यक्ष है. समस्त चित्त ग्रीर चैत पदार्थों का ग्रात्म संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, यह तीसरा प्रत्यक्ष है, वस्तु का ग्राहक चित्त ग्रर्थात् विज्ञान है। ज्ञान की विशेष अवस्था को ग्रहण करने वाले सुख अ।दि चैत्त कहलाते हैं। मतलब सुख आदिक तो जान के ही अवस्था विशेष हैं, उनका संवेदन होना यह तीसरा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, चौथा योगी प्रत्यक्ष है, इसका स्वरूप ऐसा है कि यथार्थवस्त्र की भावना जब परम प्रकर्ष को प्राप्त हो जाती है तो उस समय जो योगिजनों को प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है वह योगि प्रत्यक्ष है, भुतार्थ भावना का मतलब है कि सत्यपदार्थ का बार बार चित-वन इस भावना के बल से चित्त में स्थित हुए पदार्थ का जो स्पष्टाकार रूप में भलकना होता है वही भृतार्थ भावना का प्रकर्ष कहा गया है, इस तरह भूतार्थभावना की चरम सीमा से उत्पन्न हुआ योगिज्ञान ही योगिप्रत्यक्ष कहा जाता है, इन चारों प्रत्यक्ष प्रमाणों का इस तरह से लक्षण प्रदिशत कर ग्रब इनका "तस्य विषय: स्व-लक्षणम" (१२) विषय स्वलक्षण है यह वहां इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, स्वलक्षण का वाच्यार्थ स्पष्ट करने के लिये कहा गया है कि— 'यस्यार्थस्य सिन्न-धाना संनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत् स्वलक्षराम्" ॥ १३ ॥ (पृ० ७४) जिस वस्तु के निकट ग्रथवा दूर होने से ज्ञान के प्रतिभास में स्फुटता या ग्रस्फुटता का भेद होता है वह वस्सु स्वलक्षण है, अर्थात् वस्तु जब दूर देश में होती है तब ज्ञान में उस

वस्तुका ग्राकार ग्रस्पट रहता है - उस वस्तु विषयक ज्ञान अस्पष्टाकार वाला होता है, और जब वही बस्तू निकट देशस्य हो जाती है तो उस बस्तू को विषय करने वाला ज्ञान स्पष्टाकारता को धारण कर लेता है, इस तरह जिस कारण से ज्ञान में स्फूटता भीर भस्फूटता- स्पष्टता और भस्पष्टता होती है वही वस्तु स्वलक्षण है, इसे यों भी कह सकते हैं कि बस्तू का जो असाधारण रूप है वही स्वलक्षण है, "तदेव परमार्थ सत्" (न्याय बि० पृ० ७६) जो भ्रपने सन्निधान ग्रीर श्रसन्निधान से प्रति-भास में भेद कराने वाली वस्तु है वही परमार्थ सत है, यही अर्थ किया में समर्थ होती है, इस प्रकार से यह निश्चय होता है कि ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टता को लाने वाली जो वस्तू है वह स्वलक्षण कहलाती है, और वही वस्तु का श्रसाधारण या विशेष रूप कहलाता है, तथा वही वस्तु का सत्य स्वरूप है। यही स्वलक्षरा प्रत्यक्ष प्रमारा का विषय है, चंकि हम बौद्धों ने प्रत्यक्ष और ग्रनुमान ये दो ही प्रमाण मान्य किये हैं, ग्रत: प्रत्यक्ष के विषय की मान्यता का स्पष्टीकरण करके ग्रब उन्हीं की मान्यता के अनुसार अनुमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया जाता है - "भ्रन्यत सामान्यलक्षणम् १६ (न्याय बि० पृ० ७६, सोऽनुमानस्य विषयः" न्या० बि० १७ पु० ८०) वस्तु के स्वलक्षण या भ्रसाधारण रूप से जो ग्रन्य कुछ है वह सामान्य लक्षरण है भीर वह अनुमान का विषय है।

प्रत्यक्ष निर्विकल्प-नाम, जाति, ग्राकार ग्रादि की कल्पना से रहित है इस बात की सिद्धि प्रत्यक्ष से ही होती है क्योंकि ऐसा कहा है कि —

> ''प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिद्धचति । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः'' ।।

> > -- प्रमाणवार्तिक ३/१२३

संहृत्य सर्वतिश्चन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितो ऽपि चक्षषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मतिः ॥

---प्रमास वा. ३/१२४

प्रत्यक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है यह तो साक्षात् ही प्रत्येक आत्मा में प्रमुभव में ग्रा रहा है, इससे विपरीत शब्द, नाम, जाति घादि जिसमें होते हैं वह प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प है, सबसे पहिले तो निविकल्प ज्ञान ही होता है, सम्पूर्ण चिन्ताओं को सब झोर से हटाकर-रोककर अन्तरंग में स्थित हो जाने से चक्षु फ्राँदि हारा जो रूप दिखाई देता है वह प्रथम क्षग् का प्रतिभास है, बस ! वही प्रस्यक्ष प्रमाग है, घव यह प्रश्न होता है कि जब इस प्रकार ज्ञान निर्विकल्प है तो हम सब जीवों को वैसा प्रतीत क्यों नहीं होता ? श्र्यांत् नाम आकार ख्रांदि से युक्त सिकल्प ज्ञान ही प्रतीत होता है, निविकल्प ज्ञान ही प्रतीत होता है, निविकल्प ज्ञान ही प्रतीत होता है, निविकल्प ज्ञान प्रतीत नहीं होता, तो उसका उत्तर ऐसा है कि—

"मनसो र्युंगपदुवृत्ताः सविकल्पाविकल्पयोः । विमूढ. सप्रवृत्तोर्वा (लघुवृत्तोर्वा) तयोरैक्यं व्यवस्यति ।।

-- प्रमारा वा • ३/१३३

सविकल्प और ग्रविकल्प मन की एक साथ प्रवृत्ति होती है श्रथवा वह कम से होती हुई भी अतिशीयता से होने के कारण उसमें कमता प्रतीत नहीं होती है, इसलिये मूढ प्राणी उन निविकत्प और विकल्पज्ञानों में एकपना मान लेता है. मतलब यह है कि सर्व प्रथम निर्विकल्पक ज्ञान ही उत्पन्न होता है, वही भ्रान्ति रहित, ग्रविसवादी, तथा ग्रज्ञात वस्तु का बोध कराने वाला है, किन्तु उसी के साथ ग्रथवा ग्रतिशीघ विकल्प पैदा होने के कारण निविकल्प प्रत्यक्ष की स्पष्टता विकल्प में प्रतीत होने लगती है, वस्तूत: ग्रौर पूर्णुत: तो निविकल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमानरूप विकल्प ज्ञान में भी प्रत्यक्ष के समान श्रविसंवादीपना, निर्भान्तपना ग्रीर श्रज्ञात का ज्ञापकपना पाया जाता है अतः सम्यग्ज्ञान का लक्षण उसमें घटित होने से अनुमानरूप विकल्प प्रमाण माना गया है अन्य विसंवादीरूप विकल्प प्रमाण नहीं माने गये हैं, क्योंकि विकल्पज्ञान संकेतकालीन वस्तु को ही विषय करता है, पर वह वस्तु वर्तमान में है नहीं, तथा वह शब्द संसर्गयुक्त है, अविद्यमान का ग्राहक होने से वह अस्पष्ट है, इसलिये विकल्पों को हम अग्रमाण मानते हैं, निविकल्प स्पष्ट प्रतिभास वाला है और विकल्प श्रस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं फिर भी हम जैसों को विकल्प ही स्पष्ट प्रतिमास वाला प्रतीत जो होने लगता है उसका कारण ऊपर में बतला ही दिया है। अब प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण यदि निर्विकल्पक है तो उसके द्वारा व्यवहार की प्रवृत्ति कैसे हो सकेगी ? तो इस प्रश्न का उत्तर तस्वसंग्रहकार ने इस प्रकार से दिया है-

### "ग्रविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिकम् । निःशेषव्यवहारांगं तदूदारेगा भवत्यतः ॥१३०६॥

यद्यपि प्रत्यक्षज्ञान स्वयं निर्विकल्प है किन्तु उसमें विकल्प को उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है ग्रतः वह विकल्पज्ञान को उत्पन्न कर देता है, सो जगत् का सर्विकल्पकरूप व्यवहार चलता है, इसीलिये निर्विकल्प प्रत्यक्ष से उत्पन्न हुए विकल्प ज्ञान में प्रमाणता मानी गई है, सब विकल्पों में नहीं।

\* निर्विकल्प प्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष समाप्त \*



# चोद्धाभिमत-निविकल्प प्रमाण का खंडन

ननु साधूक्तं प्रमाणस्याज्ञानरूपतापनोदार्थं ज्ञानविशेषणामस्माकमपीष्टस्वात्, तद्धि समर्थ-यमानै: साह्राय्यमनुष्टितम् । तत्तु किन्त्रिनिर्विकल्पक किन्त्रिस्ताविकल्पकमिनि मन्यमानंप्रति प्रशेष-स्यापि प्रमाणस्याविशेषेण विकल्पात्मकत्वविद्यानार्थं व्यवसायारमकत्वविशेषणसमर्थनपरं तिनिद्य-यारमकमित्याद्याह् । यस्प्राक्ष्प्रवन्धेन समीवत ज्ञानरूप प्रमाणम्—

#### तिवश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत् ॥ ३ ॥

संग्रयविषयांसानध्यवसायात्मको हि समारोपः, तडिरुद्धस्वं वस्तुतयाभावग्राहकस्वं निश्चयात्म-कस्वेनानुमाने व्याप्तं सुप्रसिद्धम् ग्रन्यनापि ज्ञाने तद् दृश्यमान निश्चयात्मकस्वं निश्चाययति, समारोप-

बौद्ध — आप जैनों ने प्रमाण का जो ज्ञान विशेषण दिया है वह अज्ञान-रूपता को हटाने के लिए दिया है यह आपकी बात हम मानते हैं क्योंकि ध्राप हमारे—"ज्ञान ही प्रमाण है"—इस समर्थन में सहायक बन जाते हैं, परन्तु ध्रापको इतना धौर मानना चाहिये कि वह प्रमाण कोई तो निविकल्पक होता है और कोई सविकल्पक होता है।

जैन—यह मान्यता हमें स्वीकार नहीं है। हम तो हर प्रमाण को विकल्पात्मक ही मानते हैं। इसलिए व्यवसायात्मक रूप प्रमाण का निश्चय कराते हैं- जो
पहले जानरूप से सिद्ध किया हुआ प्रमाण है वह— ''तिलश्चयात्मकं समारोपिकरद्धत्वादनुमानवत्'' प्रमाण, पदार्थ का निश्चायक है, समारोपसंशयादि का विरोधी होने
से अदुमान की तरह। संशय विषयंय, अनध्यवसाय को समारोप कहते हैं। उसके
विश्द अर्थात् वस्तु जैसी है वैसे म्रहण करना निश्चायकपना कहलाता है। यह निश्चायकपना म्रतुमान में है। यह बात तो तुम बौद्ध आदि के यहां प्रसिद्ध ही है। म्रतः

विरोधिग्रहणस्य निश्वयस्वरूपत्वात् । प्रमाणत्वाद्वा तत्त्वात्मकमनुमानवदेव । परिनरपेक्षतया वस्तुतवाभावप्रकाशकं हि प्रमाणम्, न वाविकल्पकम् तवा-नीलादौ विकल्पस्य क्षणुक्षयेऽनुमानस्या-पेक्षणात् । ततोऽप्रमाणं तत् वस्तुव्यवस्थायामपेक्षितपरव्यापारत्वात् सन्निकषादिवत् । नवेदमनुभूयते-श्रक्रव्यापारानन्तरं स्वार्थव्यवसायात्मनो नीलादिविकल्पस्यव वैश्वज्ञेनानुभवात् ।

नच विकल्पाविकल्पयोगुँ गपदवृत्ते लं हुवृत्ते वी एकत्वाध्यवसायाद्विकल्पे वैशद्यप्रतीता, तदृष्ट्यतिरे-केरणापरस्याप्रतीतेः । भेदेन प्रतीतौ ह्यन्यत्रान्यस्यारोपो बुक्तो मित्रे चैत्रवत् । न चाऽस्पष्टाभौ विकल्पो निविकल्पकं च स्पष्टामं प्रत्यक्षतः प्रतीतम् । तथाप्यनुभूममानस्वरूपं वैशव्यं परित्यव्याननुभूयमान-

श्रीर सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में वह निरुवायकपना सिद्ध किया जाता है। समारोप के विरुद्ध रूप से ग्रह्मण करना यही तो निश्वायकत्व है। प्रमाणत्व हेतु के द्वारा भी उसका निश्वायकपना सिद्ध होगा। अनुमान के समान अर्थाद्म प्रमाण व्यवसायात्मक होता है सम्यग्जान होने से, अविसंवादी होने से, प्रथवा निर्णयात्मक होने से इत्यादि हेतुओं के द्वारा भी प्रमाण में व्यवसायात्मकत्व सिद्ध है। किसी प्रम्य प्रमाण की अपेक्षा न रखते हुए वस्तु को यथार्थ रूप से जानना, यही प्रमाण है। निर्विकत्पक ज्ञान प्रमाण नही है क्योंकि निर्विकत्पक के विषय जो नीलादि हैं उनमें क्षिणिकपने को सिद्ध करने के लिये अनुमान की अपेक्षा होती है। अतः अनुमान से सिद्ध किया जाता है कि वह निविकत्पक प्रमाण है क्योंकि वस्तु व्यवस्था के लिए उसे ता जाता है कि यह निविकत्पक प्रमाण है क्योंकि वस्तु व्यवस्था के लिए उसे ता पड़ती है। इसरी बात यह है कि यह निविकत्पक अनुभव में तो ग्राता नहीं, इन्द्रियों की प्रवृत्ति के बाद ग्रपने ग्रीर पर के निश्चय रूप नीलादि विकत्प का ही स्पष्ट रूप से अनुभवन होता है।

बौद्ध — विकल्प और निर्विकल्प एक साथ होते हैं इसलिए, अथवा वे ऋम-ऋम से होकर भी श्रतिशीघृ होते हैं इसलिये एक रूप में प्रतीति में श्राकर श्रकेले विकल्प में ही स्पष्टता प्रतीत होती है।

विशेषार्थ — सिवकल्पक ज्ञान धीर निर्विकल्पक ज्ञान दोनों में एक साथ मन की प्रवृत्ति होती है श्रतः अज्ञानी जन उन दोनों को एक रूप ही मानने लग जाते हैं। कभी-कभी उन सिवकल्पक धौर निर्विकल्पक में ग्रीत शीघृता से भी मन की प्रवृत्ति स्वरूपं वे (पमवैद्यायं) परिकल्पयन् कयं परीक्षको नाम ? धनवस्थाप्रसङ्गात्-ततीप्यपरस्वरूपं तिविति परिकल्पनप्रसङ्गात् । गुगपद्वृत्ते क्षांभेदाध्यवसाये बीघेशप्कुलीभक्षस्यादौ रूपादिकानपञ्चक-स्यापि सङ्कोरपत्ते रभेदाध्यवसायः किन्न स्यात् ? भिन्नविषयत्वात्ते वां तदभावे-श्रत एव स प्रकृतयोरिप न स्यात् क्षासुनतानविषयत्वेनानयोरप्यस्याविशेषात् । लबुक्तः क्षांभेदाध्यवसाये-स्वर्रिटन-

हुम्रा करती है सो वह भी दोनों ज्ञानों में एकत्व का आरोप करा देती है भीर इसी के निमित्त से पीछे होने वाले विकल्प में वैशद्य मालूम पड़ता है जैसे कि शीघृता से बोले गये वाक्यों में, भ्रंतिम वाक्य में, ही वैशद्य प्रतीत होता है।

जैन-ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एक मात्र विकल्प को छोड़कर दूसरे की प्रतीति ही नहीं है। जब वे भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होते, तब उन दोनों में से एक का दूसरे में धारोप होता जैसे कि मित्र में चैत्र का। विकल्प ग्रस्पष्ट है और निर्विकल्प स्पष्ट है यह प्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं फिर भी जिसमें विशवता दिखाई देती है उसे तो छोड देवे भौर जिसमें वह नहीं दिखती वहां उसकी कल्पना करे तो वह परीक्षक कैसे कहलायेगा ? तथा-ऐसी स्थिति में कोई स्वरूप व्यवस्था भी नहीं बन सकेगी क्योंकि सविकल्पक ज्ञान जैसे विश्वद धर्म रहित है वैसे अविशद धर्म से भी वह पृथक् है ऐसी कल्पना भी की जा सकती है। "एक साथ होने से विकल्प-निविकल्प में अभेद मालूम पड़ता है" ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। बडी तथा कडी पडी लाते समय रूपादि पाचों ज्ञानों की प्रवृत्ति भी साथ-साथ होती है पत. उनमें भी ... भ्रभेद का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात् बड़ी पूड़ी खाते समय उसका रूप, रस, गन्ध, कड-कड़ शब्द तथा स्पर्श ये पांचों ज्ञान एक साथ होते हए के समान मालुम पड़ते हैं परन्तु फिर भी उनमें भिन्नता ही मानी गयी है। यदि कहा जाय कि उन पांचों का विषय प्रथक-प्रथक है उन्हें एक कैसे माना जा सकता है तो फिर इन विकल्प-निर्विकल्प में भी भिन्न भिन्न विषयता है। देखो-विकल्प का विषय सामान्य अर्थात् संतान है भीर निविकल्प का विषय क्षणा अर्थात् स्वलक्षण है। यदि कहा जावे कि विकल्प भीर निर्विकल्प भिन्न भिन्न तो हैं किन्तु बहुत शीघ्र ही होने से उनमें अभेद मालूम पड़ता है सो यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि गर्दभ की रेकने आदि रूप किया में भी लघुवित होने से अभेद मानना पड़ेगा तथा कपिल के यहां बुद्धि और चैतन्य में भेद की उपलब्धि नहीं होने पर भी जैसे भेद माना गया है वह भी स्वीकार कैसे नहीं करना होगा ? क्योंकि तुमने भी विकल्प मात्र एक ही ज्ञान में सविकल्प और

मित्यादावय्यभेदाध्यवसायप्रसङ्गः । कथं वैवं कापिलानां बुद्धिवैतन्ययोभेँदोऽनुपलभ्यमानोपि न स्यात् ?

श्रथानयोः साइण्याङ्क्रदेनानुपलम्भः, प्रभिभवाद्वाभिषीयते ? ननु किकृतमनयोः साइण्यम्-विषयाभेवकृतम्, ज्ञानरूपताकृतं वा ? न तावद्विषयाभेवकृतम्; सन्तानेतरविषयत्वेनानयोविषयाभे-दाऽसिद्धेः ज्ञानरूपतासाइस्येन त्वभेदाध्यवसाये—नीलपीतादिज्ञानानामपि भेदेनोपलम्भो न स्थात् । श्रथाभिभवात् ; केन कस्याभिभवः ? विकल्पेनाविकल्पस्य भानुना तारानिकरस्येवेति चेत् ; विकल्प-स्याप्यविकल्पेनाभिभवः कूतौ न भवति ? बलीयस्स्वादस्येति चेत् ; कृतोस्य बलीयस्स्वम्-बहविषयात्,

निर्विकल्प रूप दो ग्रसत्य भेद मान लिये हैं। पुनः हम ग्रापसे पूछते हैं कि उन विकल्प भीर निर्विकल्प में साहश्य होने से भेद का उपलंभ नहीं होता है, ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे के द्वारा दब जाने से भेद दिखाई नहीं देता। यदि सदृशता के कारण भेव का अनुपलभ है ऐसा कहा जावे तो वह साइश्य उन सविकल्पक, निविकल्पक ज्ञानों में किस बात को लेकर आया ? विषय के अभेद को लेकर आया या ज्ञानपने की समानता को लेकर आया ? यदि प्रथम पक्ष को लेकर समानता कही जावे तो ठीक नहीं क्योंकि दोनों का विषय प्रथक-प्रथक है। एक का विषय है संतान तो दूसरे का क्षण । द्वितीय पक्ष की अपेक्षा यदि सदशता मानी जाती है तो जगत में जितने भी भिन्न-भिन्न नील पीतादि विषयक ज्ञान हैं वे सब एकमेक हो जायेंगे। यदि दब जाने से अभेद मालम होता है ऐसा कहा जाय तो कौन किससे दबता है ? विकल्प के द्वारा निर्विकल्प दब जाता है, जैसे सूर्य से नक्षत्र, तारे आदि दब जाते हैं, ऐसा कहो तो हम पुछेंगे कि विकल्प का निर्विकल्प से तिरस्कार क्यों नहीं होता? बलवान होने के कारण विकल्प को निविकल्प नहीं दबा सकता तो यह बताओं कि विकल्प बलवान कैसे हुआ ? अधिक विषय वाला होने से कि निश्चयात्मक होनेसे ? प्रथम पक्ष तो बनता नहीं क्योंकि तुम्हारी मान्यतानुसार वह निविकल्प के विषय में ही प्रवृत्त होना कहा गया है अधिक में नहीं, अन्यथा अग्रहीत ग्राही होने से विकल्प को प्रमास मानना पड़ेगा । दूसरा पक्ष लेवें तो वह निश्चयात्मकत्व किसमें है ग्रपने स्वरूप में या श्रर्थं में ? स्वरूप में हो नहीं सकता क्योंकि "सर्व चित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्" ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का लक्षण, आपके "न्यायबिन्द्" नाम के ग्रन्थ में लिखा है। धर्यात पदार्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञान को "चित्त" कहते हैं तथा उसी चित्त की अवस्था सख द:ख मादि अनेक प्रकार की होती है उन धवस्था विशेषों को "चैस" विश्वयारमकत्वाद्वा ? प्रथमपक्षोऽधुकः, तिविकल्पविषय एव तत्प्रवृत्यम्युपयमात्, प्रत्यया ग्रग्शितार्ष-भ्राहित्वेन प्रमासास्तरत्वप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षेपि स्वरूपे निश्चयात्मकत्व तस्य, ग्रर्थरूपे वा ? न द्वावत्स्वरूपे—

"सर्वेचित्तर्चतानामात्मसवेदन प्रत्यक्षम्" [न्यायिन पृ० १६ ] इत्यस्य विरोधात् । नाप्यर्थे-विकल्पस्येकस्य निश्चयानिश्चयस्वभावद्वयप्रसङ्गात् । तच परस्पर तद्वतदर्चकान्ततोभिन्न चेत्; सम-बायाध्वप्रम्युपगमात् सम्बन्धासिद्धः 'बलवान्विकल्पो निश्चयात्मकत्वात्' इत्यस्यासिद्धः । अभेदेकान्तेपि-तद्वयं तद्वातेव वा भवेत् । कथचित्तादात्स्ये-निश्चयानिश्चयस्वरूपसाधारस्मानमान प्रतिपद्धते

कहते हैं । इन चित्त ग्रीर चैत्तों का सबेदन होना-ग्रन्भव में ग्राना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। ये ज्ञान अपने स्वरूप में निविकल्प होते हैं, ऐसा इस वाक्य से सिद्ध होता है। अतः निश्चायक होने से विकल्प बलवान है ऐसा कहना सिद्ध नहीं हमा। यदि दूसरा पक्ष कहो तो वह विकल्प ज्ञान अर्थ में निश्चयात्मक है तो भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर उस विकल्प में निश्चय ग्रीर अनिश्चय, यह दो स्वभाव मानने पड़ेंगे, अर्थात् विकल्प, स्वरूप का तो अनिश्चायक है और अर्थ का निश्चायक है ऐसे दो स्बभाव उसमें मानने होंगे। तथा वे दोनों स्वभाव भीर खुद विकल्प, इनका परस्पर में भेद रहेगा या अभेद ? भिन्न-पना मानें तो आपके यहां समवायादि सम्बन्ध स्वी-कार नहीं किया है, अतः उन भिन्न स्वभावों का सम्बन्ध उसके साथ किससे होगा ? फिर "विकल्प बलवान है निश्चय स्वरूप होने से" इस अनुमान की बात कहां रही ? यदि उन निश्चय और अनिश्चय स्वभावों का विकल्प में अभेद माना जाय तो या तो वेदो स्वभाव ही रहेंगे या वह विकल्प ही रहेगा। विकल्प का स्वभावों के साथ तादातम्य है ग्रर्थात् विकल्प निश्चय और श्रनिश्चय स्वरूप को समान रूप से श्रपने में धारण करता है ऐसा कहो तो वह विकल्प स्वरूप में भी विकल्पात्मक हो गया सो ऐसी बात सिद्धांत के विरुद्ध पड़ती है क्योंकि बौद्धों ने विकल्प को स्वरूप की भ्रपेक्षा निविकल्प माना है। भ्रन्यथा निश्चय स्वरूप के साथ विकल्प का तादारम्य नहीं बनता है। तथा यह बात भी है कि स्वरूप का निश्चय किये बिना वह विकल्प मर्थ का निश्चय भी नही करा सकता है, नहीं तो फिर ग्रपने स्वरूप को ग्रहण किये विनाभी ज्ञान, पदार्थको ग्रहण करने लगेगा। ग्रप्रत्यक्ष ग्रर्थात् ग्रत्यन्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा भर्य का ग्रह्म नहीं होता ऐमा आपके यहां भी माना है, उसमें विरोध भायेगा क्योंकि यहां विकल्प की उस रूप मान रहे हो।

विद्विक्तरुप:-स्वरूपेपि सविकल्पकः स्यात्, ग्रन्यया निश्चयस्वरूपतादात्म्यविरोधः। न व स्वरूपम-निक्रिन्यन्विकरुपोऽर्थनिक्षायकः, ग्रन्ययाऽपृहीतस्वरूपमपि ज्ञानमर्गग्राहकं भवेत् तथाय---

'श्वप्रस्थक्षोपलम्भस्य" [ ] इत्यादिविरोशः; तत्स्वरूपस्यानुभूतस्याध्यनिश्चितस्य क्षाणुकत्वादिवश्चान्यनिश्चायकत्वम् । विकल्पान्तरेण तन्निश्चयेऽनवस्या ।

कञ्चानयोरेकत्वाघ्यवसायः-किमेकविषयत्वम्, श्रन्यतरेणान्यतरस्य विषयीकरण् वा, परत्रेतर-स्याघ्यारोपो वा ? न तावदेकविषयत्वम्, सामान्यविशेषविषयत्वेनानयोभिक्रविषयत्वात् । इत्य-

भावार्थ—वौद्ध मत में जान को परोक्ष नहीं माना है, अर्थात् वे भी जैन के समान जान को स्वसंवेद्य मानते हैं। उनके यहां पर कहा है कि जिस जान की खुद की ही उपलब्धि नहीं है वह जान धर्य की उपलब्धि में भी कारण नहीं वन सकता। ग्राह्य पदार्थ की संवित्ति ग्राह्क ज्ञान के अनुभव के विना कैसे हो? अर्थात् नहीं हो सकती। अतः यहां जैनाचार्य बीद्ध को समभा रहे हैं कि आपका वह विकल्प अपने स्वरूप का नित्चय किये बिना अर्थ का ग्राह्क नहीं वन सकता है। विकल्प का स्वरूप अपुभूत होते हुए भी वह अनिश्चित्त सा रहता है जैसे कि क्षणिकत्व आदि का अनुभव होते हुए भी वह अनिश्चित्त सा रहता है जैसे कि क्षणिकत्व आदि का अनुभव होते हुए भी उसका निरुचय कराने के लिये एक दूसरा विकल्प लाना पड़ेगा इस तरह से विकल्प को मानो तो अर्थ को निरुचय कराने के लिये एक स्वरूप विकल्प लाना पड़ेगा इस तरह तो अनवस्था आयोगी।। एक प्रश्न यह भी है कि सविकल्प और निविकल्प में एक रूप से प्रतीत क्यों आती है? दोनों का एक विषय होने से अथवा दोनों से तकाई भी एक दूसरे का विषय करते हैं इसलिये अथवा पर में अन्य का अध्यारोप होने से? एक विषयपना तो है नहीं, क्योंकि अविकल्प का विषय विशेष है और सविकल्प का सामान्य । अतः दोनों सिवकल्प और निविकल्पक भिन्न-भिन्न विषय वाले ही हैं।

बौद्ध — निविकल्पक प्रत्यक्ष का विषय तो दृश्य है धौर सविकल्प का विषय विकल्प्य है, ये दोनों एक से हो जाते हैं। धनः दोनों ज्ञान धनिल विषय वाले मालूम पड़ते हैं।

जैन — यह कथन अयुक्त है क्योंकि — एकत्वाध्यवसाय तो वह है कि, हश्य में विकल्प्य का आरोप करना। अब वह धारोप दोनों के ग्रहण करने के बाद होगा या बिना ग्रहण किये ही ? ग्रहण करके हो नहीं सकता क्योंकि को भिन्न स्वरूप से विकल्प(ल्प्य) योरेकलाध्यवसायार्वाभविष्यत्वम्; इत्यप्ययुक्तम्; एकत्वाध्यवसायाे हि दृष्ये विकल्प्यस्याःप्यारोयः। स च गृहीतयोः, मृहीतयोवि तयोभवेत् ? न ताववृगृहीतयोः; भिन्नस्वरूपत्या प्रतिमासमानयोषंटपटयोरिकल्याध्यवसायायोगात् । न चानयोग्रं हुणं दर्शनेन, प्रस्य विकल्प्यागोचर- त्वात् । नािप विकल्पतः, प्रस्यापि दृष्यागोचरत्वात् । नािप ज्ञानान्तरेणः, प्रस्यापि निविकल्यकस्वे विकल्पात्मकस्वे चोकत्योगानतिकमात् । नाप्यगृहीतयोः स सम्भवित प्रतिप्रसङ्गात् । साद्यपनिवन्यनप्रारोपो दृष्टः, वस्ववस्तुनोश्च नीनस्वरिवगणयोरिव साद्ययाभावाशाच्यारोपो युक्तः । तर्भकन्वविषयस्य ।

झन्यतरस्यान्यतरेरा विषयीकररामपि-समानकालभाविनोरपारतन्त्र्यादतुपपन्नम् । झविषयी-कृतस्यान्यस्यान्यत्राध्यारोपोप्यसम्भवी । किन्त्य, विकल्पे निविकल्पकस्याध्यारोपः, निविकल्पके

प्रतिभासित होते हैं उनमें घट-पट ग्रादि की तरह एकत्व अध्यवसाय हो ही नहीं सकता। ग्रन्छा यह तो बताभो कि दृश्य भीर विकल्प्य इन दोनों का ग्रहण कौन करेगा? निर्विकल्प दर्शन के द्वारा तो होता नहीं क्योंकि निविकल्प का विकल्प्य क्षिय ही नहीं है। स्विकल्प भी दोनों को नहीं जानेगा, क्योंकि यह स्वलक्षण को नहीं जानता। तीसरा जान आयेगा तो वह भी निर्विकल्प सा स्विकल्प हो रहेगा। उसमें वहीं पहले के दोष आते हैं। बिना दोनों को ग्रहण किये उनमें एकत्वपने का ज्ञान भी कैसे हो? माने तो प्रतिभसंग दोष ग्रायेगा ग्र्यांत फिर तो गथा और उसके सीग शादि पदार्थ में भी एकत्व का ग्रारोप करते रहेंगे। ग्रन्छा, आरोप भी होता है तो वह साहश्य के निमित्त से होता है, किन्तु ग्रापके यहां दृश्य को तो वस्तु रूप और विकल्प को अवस्तुरूप माना है, फिर उनमें ग्रारोप कैसे होगा? ग्रतः नीख भी रावे के सींग की तरह सद्शता का अभाव होने से ग्रध्यारोप नहीं हो सकता है ग्रीर इसीलिए स्विकल्प और निविकल्प भी एक विषयपना भी नहीं है।

र्सारापक्ष — विकल्प थ्रीर निर्विकल्प में से अन्य का ग्रन्य के द्वारा विषय किया जाता है अतः उन दोनों में एक-पने का बोध होता है ऐसा मानना भी बनता नहीं। वे दोनों एक साथ होते हैं अतः स्वतन्त्र होने से एक दूसरे के विषय को कैसे अहुए करेंगे? बिना विषय किये अन्य का अन्य स्थान पर आरोप भी काहे का। अंत में आपके मनः समाधान के लिये मान लिया जाय कि आरोप होता है तो यह बताओं कि विकल्प में निविकल्प का आरोप है कि निविकल्प में विकल्प का आरोप होता है ऐसा कहो तो सभी ज्ञान निविकल्प है ?

विकल्पस्य वा ? प्रथमपक्षे-विकल्पश्यवहारीच्छेदः निक्षितज्ञानानां निक्किल्पकल्पकल्पम् हात्। द्विवीय-पवैपि-निक्किल्पकवार्तीच्छेदः – सकलज्ञ।नानां सविकल्पकत्वानुषङ्गात्।

किंच, विकल्पे निर्विकल्पकथमीरोपाई शद्यव्यवहारवत् निविकल्पके विकल्पथमीरोपाद्यवैश्वय-व्यवहारा किन्न स्यात्? निविकल्पकथमेंग्णाभिभूतत्वाद्विकल्पथमेंस्य इत्यव्यत्रापि समानम् । भवतु वा तेनेवाभिभवः; तथाप्यसी सहभावमात्रात्, प्रभिन्नविषयत्वात्, प्रभिन्नसामभीक्त्यत्वाद्धः स्यात्? प्रथमपन्ने गोदर्शनसप्रविव्यविकल्पस्य स्पष्टप्रतिभासो भवेतसहभावनिविद्यत् । प्रभावपोभिन्नवित्यत्वात् न अस्पर्यक्षिम् स्याप्याभिन्नवित्यत्वात् तत्र अस्पर्यक्षिमस्यम्भव्यतेषानुभवता तत्र क्षाण्यवानुमानं स्पष्टमनुभूवतामभिनविषयत्वाभीतादिविकल्पवत् । भिन्नसामभीजन्यत्वादनमान-

हो जायेगे तथा विकल्प रूप जगत का व्यवहार समाप्त हो जायेगा। इसरे पक्ष में निविकलन का ग्रस्तित्व नहीं रहता, सभी ज्ञान सविकल्प ही रह जामेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे विकल्पमें निविकल्प का ग्रध्यारीप होने से वह विकल्प विशद हो जाता है तो वैसे ही निर्विकल्प में विकल्प का आरोप होने से वह भी अविशद क्यों नहीं होगा ? यदि कहो कि निर्विकल्प के धर्म द्वारा विकल्प का धर्म दब जाता है सत: उसमें विशदताही रहती है तो हम भी कहेगे कि विकल्प धर्म के द्वारा निविकल्प का स्वभाव दब जाता है अतः वह अविशद होता है ऐसा भी क्यों न मानें ? भच्छा मान लिया कि निविकल्प से विकल्प तिरस्कृत होता है तो भी हम उसका कारण पछेंगे कि वह ग्रभिभव क्यों हुआ ? साथ होने से हुआ कि ग्रभिन्न विषय के कारण. अथवा अभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने के कारण ? साथ होने से कहो तो गाय के दर्शन (देखने ) के समय ग्रहन का निकल्प स्पष्ट प्रतिभास बाला हो जायेगा. क्योंकि साथ तो दोनों हैं ही । यदि कही कि इनमें तो गी और अदब इस प्रकार भिन्न भिन्न विषय हैं ग्रतः अस्पष्ट प्रतिभास का तिरस्कार करके अध्व विकल्प में स्पष्टता नहीं आ पाती है तो फिर श्रोतेन्द्रिय से पैदा हये निविकल्प प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा शब्द रूप स्वलक्षण जानते हुए व्यक्ति को उसी शब्द के क्षिणिकत्व की सिद्धि के लिए होने बाला अनुमान स्पष्ट हो जाय । अभिन्न विषय तो है ही जैसे कि नीलादि विकल्प ग्रभिन्न विषय वाला है।

बौद्ध — अनुमान की सामग्री हेतु रूप है, ग्रीर प्रत्यक्ष दर्शन की श्रोत्रादि इन्द्रिय रूप है, ग्रतः भिन्न सामग्री जन्य विकल्प रूप श्रनुमान का प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा ग्राधि-भव नहीं होता, ग्रायीत् श्रनुमान स्पष्ट रूप नहीं हो पाता है ? विकल्पस्याध्यक्षेण तद्वर्मापिभवामावेसकलविकल्पानां विधवावभातिस्वसंवेदनप्रत्यक्षेणाभिभक्षामधी-जन्येनामिमवत्रसङ्गः । स्रय तत्राभिन्नसामग्रीबन्यत्वं नेष्यते-तेषां विकल्पवासनाजन्यत्वात्, सवेदन-मात्रप्रभवत्वाच्च स्वसंवेदनस्य इत्यसत्; नीलादिविकल्पस्याप्यध्यक्षेणामिभवाभावप्रसङ्गात्त्रवापि तद्विविषयात् ।

किंत्र, ग्रनयोरेकत्वं निर्विकल्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, ज्ञानान्तरं वा ? न तावन्निविकल्प-कम्; ग्रध्यवसायविकलत्वात्तस्य, ग्रम्यया भ्रान्वताप्रसङ्गः। नापि विकल्पः; तेनाविकल्पस्याविष-यीकरखात, ग्रन्यया स्वलक्षसुगोचरताप्राप्तेः 'विकल्पोऽवस्तुनिर्भावः" [ ] इत्यस्य विरोधः।

जैन— इस तरह कहो तो सभी सिवकल्प ज्ञानों का विशद प्रतिभास युक्त स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप निर्विकल्प ज्ञान से अभिभव होने लगेगा? क्योंकि उन सबकी प्रभिन्न ही सामग्री है, श्रर्यात् वे ज्ञान अभिन्न सामग्री जन्य हैं।

बौद्ध—सविकल्प ज्ञान धौर स्वसवेदन ज्ञान इन दोनों की सामग्री को हम लोग समान नहीं मानते, क्योंकि सविकल्पक ज्ञान तो विकल्पवासनाग्रों से जन्य हैं, श्रोर स्वसंवेदन ज्ञान संवेदन मात्र से जन्य हैं।

जैन – यह बौद्ध काकथन बुद्धुजैसे लगता है, ऐसामाने तो नीलादि विकल्प भी प्रत्यक्ष से श्रीभभूत न हो सकेगे क्योंकि वहां भी भिन्न सामग्री मोजूद है।

भावार्ष — बौढ, निविकल्प ज्ञान को प्रमारा मानते हैं और सविकल्प को अप्रमाण। जब जैन के द्वारा उनको पूछा गया कि यदि निविकल्प ही वास्तविक प्रमाण है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं आती? इस प्रदन पर सबसे पहले तो उसने खवाब दिया कि निविकल्प और विकल्प दोनों अति शोध पैदा होते हैं अर्थात् निर्विकल्प के पैदा होने के साथ ही विकल्प भी पैदा होता है अतः निविकल्प तो दब जाता है और विकल्प ही विकल्प मालूम पड़ता है। इस प्रसंगत उत्तर का खण्डन करते हुए आचारों ने कहा कि इस तरह से तो रूप रहम आदि पांचों ज्ञानों में अप्रीय मानता होगा क्योंक वहां भी शोधपुत्ति है। विकल्प भीर निविकल्प का विषय अभिन्न है अतः निविकल्प की प्रतीति नहीं है यह भी सिद्ध नहीं हुआ।। निविकल्प का विकल्प में आरोप होना भी नहीं बनता है व्योंक जब तक दौनों को जानते नहीं तब तक एक का दूसरे में आरोप भी नहीं हो पाता। निविकल्प वेचारा सत्यज्ञान होकर भी

न चाविषयीकृतस्यान्यत्रारोपः। न ह्यप्रतिपन्नरजतः शुक्तिकायां रजतमारोपयति । ज्ञानान्तरं तु
निर्विकल्पकम्, सविकल्पकं वा ? उभयत्राप्युभयदोषानुषङ्गतस्तदुभयविषयत्वायोगः । तदन्यतरविषयेणानयोरेकत्वाध्यवसाये-श्रतिप्रसङ्गः-श्रक्षज्ञानेन त्रिविप्रकृष्टेतरयोरप्येकत्वाध्यवसायप्रसङ्गात् ।
तन्न तयोरेकत्वाध्यवसायाद्विकल्पे वैशवप्रतीतिः, श्रविकल्पकस्यानेनैवैकत्वाध्यवसायस्य चोक्तन्यायेनाप्रसिद्धत्वात् ।

यच्चोच्यते–संहृतसकलविकल्पावस्थायां रूपादिदर्शनं निर्विकक्पकं प्रत्यक्षतोऽनुभूयते । तदुक्तम्—

उस ग्रसत्य विकल्प के द्वारा दब जाता है तो यह बहुत ग्राश्चर्यकारी बात हो जाती है। इसी प्रकार बौद्ध यह भी नहीं बता पा रहे कि विकल्प के द्वारा निविकल्प ही क्यों दब जाता है। दोनों ज्ञान साथ है, इसलिए कि स्रभिन्न विषय वाले हैं अथवा श्रभिन्न सामग्री से पैदा हए है इसलिए इन तीनों में से किसी भी हेतू के द्वारा निर्वि-कल्प का ग्रमिभव होना सिद्ध नहीं होता है ॥ श्रव यह बात बताओ कि इन विकल्प और निविकल्पों के एकत्व को निविक पक जानता है कि सविकल्पक ? मथवा तीसरा कोई ज्ञानान्तर ? निविकल्पक तो भ्रध्यवसाय करता नही वह तो उससे बिल्कुल रहित है भ्रन्यथा भ्रापके उस निर्विकल्पक ज्ञान की भ्रांतपने का प्रसंग आता है जैसे कि नीलादि विकल्पों को भापने भ्रांतरूप माना है। विकल्प ज्ञान भी दोनों में एकत्वा-ध्यवसाय का निर्णय नहीं देता क्योंकि वह भी निर्विकरेंप को जानता नहीं, यदि जानेगा तो उसे भी स्वलक्षण को जानने वाला मानना पडेगा। तथा च विकल्प धवस्तू में ज्ञान को उत्पन्न करता है ऐसा जो कहा है वह विरुद्ध होगा। बिना जाने अन्य का ग्रन्थ में ग्रारोप भी कैसे करे। देखो ... रजत को बिना जाने सीप में उसका आरोप कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं ? तीसरा पक्ष अर्थात एक अन्य ही ज्ञान दोनों के सविकल्पक निविकल्पकों के एकत्व को जानता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वह ज्ञानान्तर भी सविकल्प या निविकत्प ही होगा। अतः दोवों पक्ष में पहले के वही दोष भावेंगे, क्योंकि वे दोनों ही भापस में एक दूसरे के विषयों को जानते ही नहीं हैं। बिना जाने एक किसी को विषय करके ही एकत्वाध्यवसाय करेंगे तो अति-प्रसङ्घ दोष आता है अर्थात इन्द्रिय ज्ञान, दूर देश, दूर काल, दूर स्वभाव, वाले मेरु सादि पदार्थ में तथा निकटवर्ती घटादि पदार्थ में एकत्व का ज्ञान करने लगेंगे। क्योंकि जानने की जरूरत तो रही नहीं। इसलिए यह बात नहीं बनती कि उन विकल्प ग्रवि- "संहृत्य सर्वतिश्चन्तांस्तिमितेनान्तरात्मना। स्थितोपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मति।"।। १ ।।

[ प्रमाखवा• ३।१२४ ]

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेगीव सिद्धचिति । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसश्रयः" ।। २ ।।

[प्रमाखवा० ३।१२३] इति ।

न चात्रावस्थायां नामसंश्रयतयाऽननुभूयमानानामपि विकल्पानां सम्भवः-मतिप्रसङ्गादित्ययु-क्तिमात्रम् ; श्रद्धं विकल्पयतो गोदर्शनलकागायां संहृतसकलविकल्पावस्थायां स्थिपस्यूलादिस्वभावा-

कल्प दोनों में एकत्व का भ्रष्टयवसाय होने से निर्विकल्प की विशदता विकल्प में प्रतीत होती है । निविकल्प भी एकत्वाध्यवसाय करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसमें वही दोनों को विषय न करने की बात है ।

बौद्ध — हमारी मान्यता है कि सम्पूर्ण विकल्पों से रहित अवस्था में रूपादि का निविकल्प दर्शन होता है यह बात प्रत्यक्ष से अनुभव मे आती है। कहा भी है —

. चारों घोर से सम्पूर्ण चिन्ताओं को हटाकर निश्चल ऐसे घात्म चक्षु के द्वारा रूप का दर्णन होना इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है।।१।। प्रत्यक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है वह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, प्रत्येक घात्मा के द्वारा वह जाना जाता है ध्रयांत सभी को स्वसंवेदन से अनुभव में घाता है। तथा विकल्प प्रमाण तो दाव्य का ध्राश्रय सेकर उत्पन्न होता है।।२।। सारे विकल्प जहां नष्ट हो गये हैं उस अवस्था में शब्द के आश्रय से होने वाले विकल्प अनुभव में नहीं प्राते हैं फिर भी यदि सानें तो घति प्रसङ्क आता है ध्रयांत् सुन्त प्रांच्छत ग्रादि अवस्था में भी विकल्प सानें पड़ेगे।

जैन — यह सुगत वादी का कथन सुसंगत नहीं है, कोई पुरुष है वह प्रश्व का विकल्प कर रहा है उसके उसी समय गो दर्शन हो रहा है जो कि अपने में सम्पूर्ण विकल्प से रहित है, उस अवस्था में स्थिर, स्थूलादि रूप से पदार्थ की प्रतीति कराने वाले तथा विपरीत जो क्षणिक झादि हैं उनके आरोप से जो विरुद्ध है ऐसे प्रत्यक्ष में अनिरुचय का अभाव होगा, अर्थांत् प्रत्यक्ष को निश्चायक मानना पड़ेगा, जो आपको इष्ट नहीं हैं। यदि वह प्रत्यक्ष अनिश्चायक होता तो उस अहत विकल्प के हुटते

र्षेसाक्षास्कारिएगे विषरीतारोपविष्द्धस्याध्यक्षस्यानिश्चयात्मकत्वायोगात् । तत्त्वे वा प्रदविकत्त्याद्द्धु-रियतजित्तस्य गवि स्मृतिनं स्यान् क्षांसिकत्वादिवत् । नामसश्चयात्मनो विकत्यस्यात्र निषेधे तु न किश्चिदनिष्टम् । न वाशेषविकत्यानां नामसंश्चयत्तेव स्वरूपम्; समारोपविरोधिग्रहरालक्षरात्वास्तेषा मिरयग्ने व्यासतो वक्ष्यामः । न वानिष्वयात्मनः प्रामाण्यम्; गव्छतरास्यर्थसवेदनस्यापि तरप्रसञ्जात् । निष्पयदेतुत्वात्तस्य प्रामाण्यमित्ययुक्तम्; संशयादिविकत्यवनकस्यापि प्रामाण्यसङ्गान् ।

ही उस व्यक्ति को गाय में स्मृति न होती जैसे कि क्षिण्किदि को नहीं होती है। हां इस प्रत्यक्ष में गब्द के झाश्रय से होने वाले विकल्प का निषेध करें तो हम जैन को कुछ प्रनिष्ट नहीं है। यह एकांत तो है नहीं कि सारे विकल्प शब्दाश्रित ही हैं, क्योंकि विकल्प समारोप के विरोधी ज्ञान स्वरूप हुआ करते हैं। इस बाल को हम शब्दाईत के प्रकरण में विस्तार से कहने वाले हैं। जो अनिश्चयात्मक होता है उसमें प्रमाणता नहीं होती है। यदि अनिश्चयात्मक ज्ञान भी प्रमाण हो तो चलते हुए व्यक्ति को तृरणादि का जो अनश्यवसाय रूप ज्ञान होता है उसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा।

बौद्ध — निर्विकल्प ज्ञान निश्चय कराने में कारण भूत जो विकल्प है उसकी उत्पत्ति में निमित्त पड़ता है अतः निविकल्प ज्ञान को प्रमाण माना गया है।

जैन -- यह कथन भी ठीक नहीं, ऐसा माने तो जो निर्विकल्प ज्ञान संश-यादि रूप विकल्पों को पैदा करते हैं उन्हें भी प्रमाण मानना होगा।

बौद्ध —देखिये संशयादि रूप विकल्प पैदा करने वाले निविकल्प ज्ञान स्व-लक्षरा को तो जानते नहीं ग्रतः उनसे होने वाले संशयादि रूप विकल्प भी ग्रप्रमाण होते हैं इसलिये जो स्वलक्षण का अध्यवसाय करते हैं ऐसे विशिष्ट निर्विकल्प से जो विकल्प होंगे वे तो सच्चे ही रहेंगे।

जैन — यह बात तो विकल्प के पक्ष में भी समान ही है क्योंकि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण को जानते नहीं क्योंकि वे स्वलक्षण के ब्रालम्बन से हुए ही नहीं हैं, बिना उसके ब्रालम्बन के उसको जानने में विरोध ब्राता है। इस प्रकार नीलादि विकल्प जैसे स्वलक्षण के ब्राहक न होकर भी प्रमाणिक माने हैं वैसे बौद्ध को संश-यादि विकल्पों को भी प्रमाणिक मानना ही होगा। स्वतक्षणानध्यवसायित्वातद्विकल्पस्यादोबोऽगम्, इत्यन्यत्रापि समानम् । न हि नीलादिविकल्पोपि स्वलक्षणाध्यवसायी; तदनाकम्बनस्य तदध्यवसायित्वविरोधात् । 'मनोराज्यादिविकल्पः कथ तदस्यवसायी'? इत्यप्यस्वैद दूषस्य यस्यासौ राज्याद्यप्राहकस्वभावो नास्माकम्, सत्यराज्यादि-विवयस्य तदग्राहकस्वभावत्वाभ्युपगमात् ।

न चास्य विकल्पोत्पादकत्व घटते स्वयमविकल्पकत्वात् स्वलक्षसम्बत्, विकल्पोत्पादनसामध्या-

बीद्ध — मनोराज्यादि रूप ( मन के मनोरण रूप ) विकल्प भी स्वलक्षरा से नहीं हुए हैं फिर वे उनका निश्चय जैसे करते है वैसे ही नीलादि विकल्प भी स्व-लक्षरा से उत्पन्न न होकर उनका ग्रध्यवसाय करेंगे।

जैन—यह दोष तो तुमको ही ब्रावेगा, क्योंकि तुमने मनोराज्यादि विकल्प को राज्यादिक पदार्थ का ग्राहक नहीं माना है, हमको क्या दोष ? हम तो मनो-राज्यादि विकल्प का विषय भी सत्य राज्य रूप पदार्थ ही मानते हैं।

भावार्थ - बौद्ध के यहां निविकल्प प्रमाण का विषय स्वलक्षण माना है ग्रीर सविकल्पक प्रमाण जो कि मात्र संवृति से प्रमाणभूत है उसका विषय क्षण या विक-ल्प्य रूप पदार्थ माना है। उनका कहना है कि निविकल्प ज्ञान हो वास्तविक प्रमारा है क्योंकि वह वास्तविक वस्तुको जानता है। स्वलक्षण वस्तुका स्वरूप है ग्रीर उसको निविकल्प ज्ञान जानता है तथा सामान्य और विशेष में से विशेष को जानता है। सविकल्प ज्ञान सामान्य को जानता है। निर्विकल्प प्रमाण को लक्षण करते हुए कहा है कि "कल्पना पोढमभ्रातं प्रत्यक्षम" कल्पना अर्थात नाम जात्यादि रूप कल्पना को जो हटाता है तथा जो भ्रात नही है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैनाचार्य ने कहा कि जब निविकल्पक प्रमाण वस्तू का निश्चय ही नहीं कराता तब वह प्रमाण कैसे हो सकता है ? ग्रर्थात नहीं । इस पर बौद्ध ने कहा कि स्वयं निश्चय नहीं कराता है, किन्तु निश्चय का कारण है, अतः प्रमास है। तब ग्राचार्य ने समभाया कि निश्चय का निमित्त होने मात्र से यदि निविकल्प प्रमाण भूत है तब संशयादि विकल्पों का कारण भूत जो निर्विकल्प है उसको भी सत्य मानना पड़ेगा। इस पर बौद्ध ने कहा कि संशयादि रूप विकल्प को पैदा करने वाला निर्विकल्प प्रमाण स्वलक्षण का अव-लम्बन लेकर नहीं हुआ है भ्रतः सत्य नहीं है। तब जैन ने उत्तर दिया कि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण का ग्रध्यवसाय नहीं करते हैं फिर उनको सत्य विकल्प रूप विकल्पक्तस्वयोः परस्परं विरोषात् । विकल्पवासनापेक्षस्याविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षस्य विकल्पोल्पा-दनसामध्यानि( वि) रोधे-प्रयोदयेव तथाविषस्य सोस्तु किमन्तगंडुना निविकल्पकेन ? प्रयाज्ञातीर्थः कथं तज्जनकोऽतिप्रसङ्गात् ? दर्शनं कथमनिष्ण्यास्मकमित्यपि समानम् ? तस्यानुभूतिमात्रेण जन-कत्वे-सग्रक्षयादौ विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गः । यत्रार्थे दर्शनं विकल्पवासनायाः प्रवोधकं तत्रैव तज्जनकमि-

क्यों कहते हो ? यदि कहो कि मनोराज्य श्रयवा स्वप्न में देखे या मिले हुए साम्नाज्य ग्रादि के ज्ञान जैसे स्वलक्षण अर्थात् वस्तु से उत्पन्न नहीं होकर भी वस्तुभूत राज्य का ग्रध्यवसाय करते हैं अर्थात् मानो सच्चा ही राज्य है ऐसा स्वप्न में भान हो जाया करता है वैसे ही नीलादि विकल्प स्वलक्षण से पैदा नहीं होकर भी उसका बोध कराते हैं तो यह बौद्ध का कहना भी गलत है क्योंकि ऐसा दोष तो इन्ही बौद्ध पर लागु है जो कि मनोराज्यादि के ज्ञान का कारण सरय राज्य स्वरूप नहीं मानते । हम जैन तो स्वप्न का राज्य हो चोह मनोराज्य हो उसका कारण सरय राज्य कातते हैं, क्योंकि जागृत दशा का वास्तविक राज्य न हो तो स्वप्न राज्य भी कहां से विखायी दे सकता है ? मतलब, स्वप्न तो जागृत दशा का ग्रवलम्बन लेकर हुग्रा करते हैं। इस प्रकार बौद्ध के निविकल्प की सिद्धिनहीं होती है।

तथा दूसरी बात यह है कि यह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि वह स्वय अविकल्पक है जैसा कि स्वलक्षण है। वह अविकल्पक भी रहे और विकल्प उत्पन्न करने की शक्ति भो रखे ऐसी परस्पर विरुद्ध बात बनती नहीं।

बोद्ध - विकल्प की वासना का सहारा लेकर निर्विकल्प, विकल्प को पैदा करने की सामर्थ्य रखता है उसमें कोई विरोध की बात नहीं है।

जैन — यदि ऐसा मानें तो फिर पदार्थ स्वतः ही विकल्प वासना के बल से विकल्प उत्पन्न कर देंगे फिर काहे को श्रन्तरंग फोड़े की तरह दुःखदायी इस निविकल्प को माना जाय जो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है।

बौद्ध-पदार्थ तो ग्रजात रहता है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ?

जैन--तो फिर निर्विकल्प दर्शन स्वतः श्रनिश्चयात्मक ग्रथीत् श्रज्ञात होकर विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? दोनों जगह समान बात है।

बौद्ध--- धनुभूति मात्र से वह विकल्प को उत्पन्न करता है।

स्यप्यसाम्प्रतम्; सस्यानुश्रवमात्रेण् तत्प्रवोधकत्वे नीलादाविव झण्झयादाविष तस्प्रवोधकत्वप्र-सन्द्रात् ।

तत्राध्यासम्बन्धरणबुद्धियाटवाणिस्वाभावात्र तत्तस्याः प्रबोधकमिति चेत्; ध्रय कोयमध्यायो नाम-भूयोदयोनम्, बहुवो विकल्पोत्यत्तिर्वा ? न ताबद्भूयो दर्शनम्; तस्य नीलादाविव क्षणुष्ठयादा-वप्यविशेषात् । प्रय बहुवो विकल्पोत्यत्तिरभ्यासः; तस्य क्षणुक्षयादिदर्शने कुतोऽभावः? तस्य

जैन — तो हम कहेंगे कि वह निर्विकल्प क्षण-क्षयादि में भी विकल्प पैदा करेगा? जिस प्रकार कि वह निर्विकल्प प्रमाण यह नीला है ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही यह क्षाणिक है ऐसा विकल्प भी उत्पन्न कर देगा।

हींद्र—क्षिएक में विकल्प इसलिए नहीं करता कि जहांपर ही दर्शन म्रणीत् निविकल्प ज्ञान विकल्प वासना का प्रबोधक है वहींपर विकल्प को पैदा करेगान कि सब जगह।

जैन — यह कथन धयुक्त है क्योंकि स्वसंवेदन रूप दर्धन ध्रनुभव मात्र रूप होकर जिस तरह नीलादि में विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही क्षरा-अयादि में करेगा, अनुभूति तो समान ही है। सारांश यह है कि बौद्ध लोग, निविकल्प दर्धन से नीलादि पदार्थ का विकल्प होता है ऐसा मानते है इसलिए फिर उसी दर्धन के द्वारा उसी नीलादि में होने वाला क्षणभंगुरपना धादि का ज्ञान रूप विकल्प क्यों नहीं पैदा करेगा धर्षांत्र अवस्य करेगा, ऐसा तक से सिद्ध होता है किन्तु ऐसा मानना बौद्ध के सिद्धांत विरुद्ध पड़ता है क्योंकि ऐसी मान्यता में अनुमान निरर्थक हो जाता है।

बौद्ध —क्षण क्षयादि में निविकल्प का ग्रभ्यास ग्रादि नहीं है अर्थात् ग्रभ्यास, प्रकरण, बुद्धि पाटव, ग्राथित्व इनका ग्रभाव होने से उन क्षण क्षयादि में दर्शन विकल्प को पैदा नहीं करता है।

भाषार्थ — वस्तु को बार बार देखना तथा चिन्तवन करना अभ्यास है, प्रसङ्ग या प्रस्ताव को प्रकरण कहते हैं। बुद्धि पाटव ग्रयांत् बुद्धि की तीक्ष्णता या चतुराई बुद्धि पाटव कहलाता है। वस्तुओं की ग्रभिलाषा करना अधित्व है। यहां बौद्ध का कहना है कि नीलादि विकल्पों को पैदा करने वाला जो दर्शन है उसमें तो अभ्या-सादि चारों ही रहते हैं किन्तु आणिक धादि का विकल्प जान उत्पन्न कराने के लिए निविकल्प दर्शन के पास ये अभ्यासादि नहीं रहते हैं। विकल्पवासनाप्रवीधकत्वाभावाच्चेत्; ग्रन्थोन्याभयः-सिद्धं हि अग्रुक्षयादौ दर्शनस्य विकल्पवासना-प्रवोधकत्वाभावे तल्लक्षणाम्यासाभावसिद्धः, तत्तिद्धौ वास्य सिद्धिरिति । क्षणिकाक्षणिक-विचारणायां क्षणिकप्रकरणमप्यस्थेव । पाटव तु नीलादौ दर्शनस्य विकल्पोत्पादकत्वम्, स्फुटतरा-नुभवो वा स्यात्, प्रविद्यावासनाविनाशादात्मलाभो वा ? प्रथमपक्षे-ग्रन्थोन्याश्रयात् । द्वितीयपक्षे तु-क्षणक्षयादाविष तत्प्रसङ्गः स्फुटतरानुभवस्थात्राप्यविज्ञेषात् । तृतीयपक्षोप्ययुक्तः; तुच्छस्वभावा-

जैन—अञ्छा, तो यह बताइये कि अभ्यास किसे कहते हैं ? भूयो दर्शन को अर्थात् बार-बार देखने को कहो तो कह नहीं सकते, क्यों कि वह तो नीलादि की तरह क्षण क्षयादि में भी समान ही है। यदि बहुत बार विकल्प पैदा करने को अभ्यास कहें तो वह क्षण्-क्षयादि में क्यों नहीं—यह बताना होगा।

बौद्ध—विकल्प वासना कावह वहां प्रवोधक नहीं होता है अतः क्षण क्षयादि में ग्रभ्यास का ग्रभाव है।

जैन — ऐसा कहो तो अन्योग्याश्रय दोष आता है। देखिये-जब क्षण क्षयादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रबोधकपने का अभाव सिद्ध होगा तब इस दर्शन को क्षण-क्षयादिक में विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी, और जब विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी तब विकल्प वासना के प्रबोधकपने का अभाव सिद्ध होगा। इस प्रकार अभ्यास के अभाव के कारण क्षण-क्षयादि में विकल्प उत्पन्न नहीं करता है—यह बात समाप्त हो गई। प्रकरण भी क्षरा-क्षयादि में है ही क्योंकि क्षरिएक और अक्षणिक के विषय का विचार चलता ही है।

तीसरा पक्ष— जो पाटव हैं वह क्या है ? क्या निविकल्प दर्शन का नीलादि में विकल्प को उत्पन्न करना यह दर्शन का पाटव है, अथवा उनका स्पष्ट अनुभव होना उसका पाटव है, या प्रविद्या वासना के नाश होने से आत्म लाभ होना यह पाटव है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि प्रत्योग्याक्षय दोष धाता है । क्षिएकादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रवोधक का प्रभाव सिद्ध होने पर विकल्पोत्पादक लक्षरण वालापाटव का प्रभाव सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर क्षण क्षयादि में विकल्प वासना के प्रवोधक का प्रभाव सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर क्षण क्षयादि में विकल्प वासना के प्रवोधक का प्रभाव हो । दूसरे पक्ष में प्रधांत् स्पष्ट प्रनुभव को पाटव कहते हैं, ऐसा मानने पर भी हम पूछेंगे कि वह दर्शन क्षण-क्षयादि में विकल्प को क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंकि स्पष्ट धनुभव तो वहां है ही । तीसरा पक्ष प्रधांत् अविद्यादासना के

भावानम्युगगमात् । प्रन्योत्पादककारण्स्वभावस्योगगमे क्षण्कवादी तत्प्रसङ्गः, प्राय्यया दर्शनभेदः स्माडिरुद्धमाध्यासात् । योगिन एव च तथाभूत तत्सम्भाव्येत, ततोऽस्यापि विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गात् "विभूतकत्याजाना" [ ] इत्यादिविरोधः । द्यायित्व चाभिलवितत्वम्, जिज्ञासितत्वं वा ? प्रमम्पमकोऽयुक्तः; स्वचिदनिभलवितेषि वस्तुनि तस्याः प्रबोधदर्शनात् । चककप्रसङ्गदच-प्रभिलवितत्वस्य सस्तुनित्वयपूर्वकस्यात् । द्वितीयपक्षेतु-क्षण्क्षयादौ तद्वासनाप्रबोधप्रसङ्गो नीलाद।विवान।पि जिज्ञासितत्वावियोगतः ।

न चैवं सविकला(ल्प)कप्रस्थक्षवादिनामपि प्रतिवाख्युगन्यस्तसकनवर्णपदादीनां स्वोच्छ्वासा-दिसंख्यायाद्यविद्येषेण स्मृति: प्रसच्यते; सर्वयैकस्वभावस्यान्तर्वहिवी वस्तुनोऽनभ्युगगमात् । तन्मते

नाज होने को पाटव कहते है सो यह भी बनता नहीं, क्योंकि तुच्छ स्वभाव वाला ग्रभाव तुमने माना नहीं है, तथा निर्विकल्प बुद्धि में इस तरह अन्य को उत्पन्न करने रूप स्बभाव मानोगे तो क्षण-अयादि में भी विकल्प पैदा करने रूप स्वभाव मानना होगा। नहीं तो तुम्हारे निविकल्प दर्शन में भेद मानने होंगे। क्योंकि उसमें विरुद्ध दो धर्म श्चर्यात नीलादि में विकल्प उत्पन्न करना और क्षणा क्षयादि में नहीं करना ऐसे दो विरुद्ध स्वभाव है, वे एकमें ही कैसे रहेगे ? और एक दोष यह भी ग्रावेगा कि योगी-जन भी ऐसे पाटव को धारण करते ही है ग्रतः उनसे भी विकल्प पैदा होने लग जायेंगे। फिर तम्हारा सिद्धान्त गलत सिद्ध होगा कि "योगियों का ज्ञान विकल्पों की कल्पना जाल से रहित है"। अधित्व-पना माने (चौथा पक्षा) तो वह क्या है ? अभि-लाषपना या जानने की इच्छा ? अभिलाष रूप अधित्व तो बनता नहीं, क्योंकि ग्रिभिलाषा रहित वस्तू में भी विकल्प वासना का प्रबोध देखा जाता है, तथा इस मान्यता में चककनामा दोष भी आता है, क्योंकि अभिलाषपना भी वस्तू के निश्चय पुर्वंक ही होगा। चक्रक दोष इस प्रकार आयेगा कि अभिलाप से विकल्प वासना प्रबोध की सिद्धि होगी पुनः विकल्प वासना प्रबोध से विकल्प की सिद्धि होगी। फिर विकल्प से ग्रभिलाषित रूप ग्रियत्व सिद्ध होगा। इस प्रकार तीन के चक्कर में चक्कर लगाते जाना च्रकक दोष है । जानने की इच्छा को ग्रथित्व कहते हैं तो उसमें वही ग्रापत्ति है कि नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में विकल्प वासना प्रबोध करानेका प्रसंग ग्राता है क्योंकि जानने की इच्छा तो नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में भी है।

कौद्ध — इस प्रकार अनिद्वय कप निविकल्प से विकल्प उत्पन्न होना नहीं सानो तो सविकल्पक ज्ञानवादी जैन के उत्पर भी सौगत प्रतिवादी के द्वारा दिया गया हि अवग्रहेहावायज्ञानादनस्थासारमकाद् अन्यदेवास्थासारमकं वारणाज्ञानं प्रत्यक्षम् । तदभावे गरोपन्यस्तवकलवर्णादिषु अवग्रहादित्रयसद्भावेष स्मृत्यनुत्पत्तिः तत्सद्भावे तु स्थावेच-सर्वत्र यथा- संस्कारं स्मृत्युत्पत्तिः स्मृत्युत्पत्तस्युव्यगमात् । न च परेषामप्ययं कृतः-वर्षानभेदाभावात्, एकस्यैव क्षविदस्याधादी- नामितरेषां वानस्युप्यमात् । न च तदन्यव्यावृत्त्यात् तत्र तद्योगः; स्वयमतत्त्वभावस्य तदन्यव्यावृत्तिः सम्भवे पावकस्याज्ञीतत्वाविक्यावृत्तिमञ्चात् । तत्त्वभावस्य तु तदन्यव्यावृत्तिकस्पने-फलाभावात् प्रतिनयत्वतत्त्वभावस्य वाद्यव्यावृत्तिकस्पने-प्रतिनयत्वतत्त्वभावस्यभावस्यवावृत्तिकस्पने-प्रतिच्यत्यावृत्तिकस्पना

स्यान्मतम् ग्रभ्यासादिसापेक्षं निरपेक्षं वा दर्शन विकल्पस्य नीत्पादकम् शब्दार्थविकल्प-

दोष म्रावेगा, उनके यहां भी वर्ण, पद म्रादि का तथा उच्छ्वास, लव, स्तोक आदि संख्या का समान रूप से ही स्मृति के म्राने का प्रसंग आता है।

जैन-हमारे यहां ऐसा प्रसग नहीं आवेगा क्योंकि हमने आत्मादि अंतरंग पदार्थ तथा जड़ पूद्गल आदि बहिरग पदार्थ इन सभी को सर्वेथा एक स्वभाव वाले नहीं माने हैं। तथा हमारे यहां तो अवग्रह, ईहा, ग्रवाय ज्ञानों को ग्रनभ्यासरूप माना है. इनसे भिन्न ग्रभ्यास स्वभाव वाला घारणा नामक प्रत्यक्ष ज्ञान है । जब वह घारणा ज्ञान नहीं होता तब सकल वर्ण पदादिका तोनों अवग्रहादि होने पर भी उनकी स्मृति नहीं होती है। हां यदि घारणा ज्ञान है तो सभी पदार्थी में यथा सस्कार स्मरण होता ही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था तुम बौद्ध के यहां नहीं बनती है, स्रथति निर्विकल्प दर्शन, नीलादि में तो विकल्प उत्पन्न करे ऋौर क्षण-क्षयादि में नहीं-ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्यों कि तुम्हारे यहां निर्विकल्प दर्शन में भेद नहीं माने है, जैसे कि हमारे यहां श्रवग्रह, ईहा आदि में भेद माने हैं। एक में ही कहीं नीलादि में तो ग्रभ्यास हो ग्रौर कहीं क्षण-क्षयादि में न हो ऐसा भेद आप मानते नहीं । उस निविकल्प दर्शन में उस अभ्यास को अन्य से हटा करके उस नीलादि में ही अभ्यास का योग करा देना ऐसी विशेषता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ग्रभ्यास ग्रीर अनभ्यास स्वभाव से रहित है, इस तरह ग्रतत् स्वभावी होकर भी उनमें ग्रन्य की व्यावृत्ति रूप विशेषता माने तो ग्रन्नि में भ्रशीतत्व ( उष्णत्व ) की व्यावृत्ति माननी पड़ेगी । हां यदि भ्राप बौद्ध उस दर्शन में अभ्यास, ग्रनभ्यास रूप स्वभाव स्वरूप से ही है ऐसा स्वीकार करते हो तो फिर उसको अन्य व्यावृत्ति की क्या ग्रावश्यकता है ? हर वस्तू के प्रति नियत स्व-भाव, खुद ही ग्रन्य वस्तुग्रों से व्यावृत्ति रूप ही होते हैं।

वासनाप्रभवत्वात्तस्य । तद्वासनाविकलस्यापि पूर्वतद्वासनाप्रभवत्वादिरयनादित्वाद्विकल्पसन्तानस्य प्रस्यसस्तानादम्यत्वात्, विज्ञातीयाद्विजातीयस्योदयानिष्टेनोंकदोषानुषङ्कः; इत्यप्यसङ्गतम्; तस्य विकल्पाजनकस्वे 'पर्यव जनयेदेना तत्रैवास्यप्रमाराता' ( ) इत्यस्य विरोधानुषङ्कात् । कथं वा वासनाविशेषप्रभवत्त्(वात् त)तोऽन्यक्षस्य रूपादिविषयत्वनियमः मनोराज्यादिविकल्पादिप तस्प्रसङ्कात् ? प्रस्थक्षसहकारियो वामनाविशेषादुत्पन्नाद्क्ष्णादिविकल्पातस्य तन्नियमे स्वलक्षस्य-विवयत्वनियमः पनोराज्यादिविकल्पादिप तस्प्रसङ्कात् ? प्रस्थक्षसहकारियो वामनाविशेषादुत्पन्नाद्क्ष्णादिविकल्पातस्य तन्नियमे स्वलक्षस्य-विवयत्वनियमोप्यतो मा भूदविशेषात् । तथाच-

बैंद्ध—हम दर्शन को विकत्प का उत्पादक मानते हैं सो वह दर्शन अभ्या-सादि की अपेक्षा रखता है अथवा नहीं रखता है ऐसा नहीं मानते क्योंकि विकत्प तो शब्द तथा अर्थ की विकत्प वासना से उत्पन्न होता है, और वह विकत्प वासना अपनी पूर्व वासना से उत्पन्न होती है, इस प्रकार वे वासनाएं अनादि प्रवाह रूप हैं और वे अस्यक्ष की संतान से पृथक् रूप है। इक्षी कारण से विजातीय दर्शन से विजातीय रूप विकत्प होना माना नहीं। ऐसा मानना हमें भी अनिष्ट है। अतः पूर्वोक्त जैन के द्वारा दिये गये दोष हमारे पर नहीं आते है।

जैन—यह कथन असंगत है, इस प्रकार यदि आप दर्शन को विकल्प पैदा करने वाला नहीं मानोगे तो अपसिद्धांत का प्रसंग आयेगा। "यद्भैव जनयेदेनां तत्रै-वास्य प्रमाणता" अर्थात् जहां ही यह दर्शन सविकल्प बुद्धि को पैदा करता है वहीं पर उसको प्रमाण माना है। यहां दर्शन को विकल्पोत्पादक माना ही है। दूसरी बात यह है कि विकल्प तो वासना विशेष से पैदा हुआ है फिर उससे प्रत्यक्ष के रूपादि विषय का प्रतिनियम कैसे बनेगा? यदि बनना है तो मनोराज्यादि विकल्प के द्वारा भी प्रत्यक्ष के विषय का नियम बनना चाहिए।

बौद्ध – प्रत्यक्षकी सहकारी ऐसी विद्याष्ट वासना के कारए। प्रति-नियत रूपादि में विकल्प पैदा होने का नियम बनता है।

जैन — ठीक है फिर दर्शन को क्षण-झयादि विषय का नियम भी करना होगा नहीं करता है तो रूपादि में भी मत करे। कोई विशेषता तो है नहीं। फिर तो हम अनुमान प्रयोग करते हैं कि विकल्प स्वलक्षण को विषय करता है। (साध्य) प्रत्यक्ष के विषय में प्रतिनियम करनेवाला होने से (हेतु) जैसे कि रूपादि निविकल्प के विषय में प्रति नियम बनाता है। स्वलक्षणागे वरोऽसी प्रत्यक्षस्य तिष्वयमहेतुत्वाद् रूपादिवत् । रूपाणु त्लेखित्वाद्वि कत्यस्य तद्ववात्तिष्वयम-त्यैवा ग्रुपममे-प्रत्यक्षस्यामिलापसंसगोपि तद्वतनुमीयेत-विकत्यस्याधिलपनाधिलस्यमानवात्याणु त्ले-विक्तत्योग्टरम्यवानुपपत्तेः । तथा विषवं तस्याप्रमाणसिद्धलाव सात्मैवाहुम्यत्यप्रसिद्धः प्रतिवन्ध-कापायेऽभ्यासायपेक्षो विकत्योत्पादकोऽस्तु किमरष्टश्रिकत्यन्या । ततो विकत्यः प्रमाण्यस्य संवाद-कत्वात्, प्रर्थपरिच्छित्तौ सावकतमत्वात्, प्रतिक्षत्यां विक्षतार्थानश्चायकत्वात्, प्रतिपत्वपेक्षाणीयस्वाव प्रमुमानवत्, ततु निवकत्यक तद्विपरीतवास्त्राक्षकर्षाविवत् ।

भावार्थ —जब बौदाभिमत विकत्प ज्ञान निविकत्प प्रमाण का विषय जो स्पादिक हैं उनको ग्रहण करता है तब उसी निविकत्प का ग्रन्य विषय जो स्वलक्षण है उसका भी प्रतिनियम करेगा ही ग्रर्थात् स्वलक्षण को भी ग्रहण करेगा, इस प्रकार का दोष आता है ग्रतः प्रस्यक्ष के सहकारी वासना से विकत्प उत्पन्न हुमा है ग्रीर इसलिए स्पादिका प्रतिनियम करता है, ऐसा क्षणिकवादी कह रहे हैं, वह प्रसत्य ठहरता है।

केंद्र— विकल्प में यह नीला है, यह पीला है इस प्रकार रूपादि का उल्लेख देखा जाता है भ्रतः निश्चय होता है कि निर्विकल्प के विषयों में से सिर्फ रूपादि को जानने वाले विकल्प उत्पन्न हुम्रा करते हैं। यह नीला है, इत्यादि उल्लेख के समान "यह स्वलक्षण है" ऐसा उल्लेख विकल्प करता नहीं इसलिए मात्र रूपादि का ही उल्लेख करने का नियम बन जाता है।

जैन—ऐसा स्वीकार करे तो फिर हम भी अनुमान के द्वारा उसी प्रत्यक्ष में शब्द संसर्ग भो सिद्ध कर देगे। देखिये-प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द संसर्गी है क्योंकि उससे होने वाले विकल्प में अभिलपन = शब्द धौर अभिलप्य - बाच्य रूप जाति आदि के उल्लेख की अन्यथानुपपति है। इस प्रकार विकल्प में शब्द का संसर्ग देख कर प्रत्यक्ष में भी शब्द का संसर्ग मानना पड़ेगा जो बौद्ध मत के विकद्ध पड़ता है।

तथा दूसरी बात यह है कि तुम जैसा निर्विकल्प दर्शन का वर्णन करते हो बैसा प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं। हां जो आत्मा है उस रूप दर्शन को मानो तो वह घहं प्रत्यय से सिद्ध हो रहा है, उसीके जब प्रतिबंधक ज्ञानावरणादि कर्मका क्षयोपशम होता है तब वही ग्रभ्यासादि के कारण विकल्प को उत्पन्न करता है यही बात सत्य है फिर काहे को उस निर्विकल्पक दर्शन की कल्पना करते हो। ग्रतः यह सिद्ध हुआ कि तस्याप्रामाण्यं पुतः स्पष्टाकारविकलस्वात्, प्रयुश्तितप्राहित्वात्, प्रसति प्रवर्तनात्, हिताहितप्राप्तिपरिहारासमयेत्थात्, कदाचिद्वसंवादात्, समारोपानिषेवक्रत्वात्, व्यवहारानुपयोगात्,
स्वलक्षणागोचरत्वात्, शब्दसंसर्गयोग्यप्रतिभासत्वात्, शब्दप्रमयत्वात्, (प्राह्मार्थं विचा तन्मात्रप्रमव
स्वाद्वा) गरवन्तराभावात् ? त तावत्त्वपृष्टाकारविकत्वत्तास्त्याऽप्रामाण्यम् ; काचाभ्रकाविक्यवहितार्यस्वर्पावपादिप्रस्थवस्याप्यप्रमाण्यप्रसङ्गात् । न चैतळुक्तम्, प्रज्ञातवस्तुप्रकाशनसंवादलक्षरास्य
प्रमाणालक्षणस्य सङ्कावात् । प्रमाणान्तरत्वपसङ्गो वाः प्रमपुरवानिङ्गलवान्यां प्रमाणह्यानन्तभूतवात् । नापि गृहीतप्राहित्वात्; भनुमानस्याप्यप्रमाण्यात्रवृवङ्गात्, व्याप्तिज्ञानयोग्यवेदन-

विकल्प प्रमाण है, संवादक होने से तथा पदार्थ के जानने में साधकतम होने से अनिहिच्चत (अपूर्वार्थ) पदार्थ का निरुचय कराने वाला होने से तथा प्रमाता की अपेक्षा लेकर उत्पन्न होता है इसलिए। जैसे अनुमान पदार्थ का निरुचायक है। इस प्रकार चार हेतुओं के द्वारा विकल्प को प्रमाण रूप से सिद्ध किया है, लेकिन निर्विकल्प प्रमाए। सिद्ध निर्देश होता है, लेकिन निर्विकल्प प्रमाए। सिद्ध नहीं होता है, ल्योंकि वह इससे विपरीत है अर्थात् संवादक नहीं, साथकल्प नहीं, निरुचायक नहीं, और प्रमात। के द्वारा अपेक्षस्पीय भी नहीं है, जैसे कि समिकवर्षाद अप्रमाण हैं।

आप बौद्ध विकल्प को प्रमाण नहीं मानते हो सो क्यों ? क्या वह स्पष्ट आकार से रहित है इसलिए, प्रथवा गृहीत ग्राही है, पदार्थ के असत् होने पर प्रकृति करता है, हित प्राप्ति तथा अहित परिहार करने में असमर्थ है कदाचित विसंवादी होने से, समारोप का निषेषक न होने से व्यवहार में उपयोगी न होने से स्वलक्षरण को जानता नहीं इसलिये शब्द संसर्ग से प्रतिभास कराता है इसलिये शब्द संसर्ग से प्रतिभास कराता है इसलिये शब्द संसर्ग से प्रतिभास कराता है इसलिये शब्द से उत्पन्न होने से ग्राह्मार्थ के बिना उत्पन्न होने से, इस प्रकार इन ग्यारह कारणों से आपने उस विकल्प को अप्रमाण माना है क्या ? इनसे ग्रीर तो कोई कारण हो नहीं सकता ?

प्रथम पक्ष —स्पष्टाकार रूप विकल्प वहीं होने से उसे घ्रप्रमाए। नहीं कह सकते, अन्यथा काच, अभ्रकादि से ढके हुए या दूरवर्ती बृक्ष पर्वतादि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे भी ग्रप्रमाए। मानना पड़ेगा ? क्योंकि वह स्पष्टाकार से विकल है, किन्तु उसे अप्रमाण तो कहते नहीं, क्योंकि वह ग्रजात वस्तु का प्रकाशन करना रूप प्रमाएके लक्षए। से युक्त है। अथवा ऐसे ज्ञान को कोई तीसरा प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि वह प्रस्पष्ट है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं रहा और हेतु से उत्पन्न हुन्मा नहीं, ग्रतः वह ग्रमुमान भी नहीं हुमा। अतः वह विकल्प दोनों में ही शामिल नहीं हुमा। पृष्ठीतार्षप्रहित्वात् । कयं वा क्षणक्षवानुमानस्य प्रामाण्यम्-शब्दक्षपावभास्यध्यक्षावगतक्षणक्षय-विषयत्वात् ? नच घष्टयक्षेण धामिस्वरूपथाहिला शब्दप्रहेणेप न क्षणक्षयप्रहरणम्; विष्ठ्यधर्माध्या-सतस्तद्भद्रवप्रसक्तेः । नाप्यसितप्रवर्तनात्; धतीतानागतयोविकक्ष्यकाले ग्रसस्वेषि स्वकाले सस्वात् । तथाप्यस्याप्रामाण्ये-प्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यानुषञ्जः तद्विषयस्यापि तत्कालेऽसस्वाविशेषात् । हिताऽहित-प्राप्तियरिहारासमर्थत्वादित्यसम्भाव्यम्; विकल्पादेवेष्टार्थप्रविपत्तिवृत्तिप्राप्तिदर्शनात् ग्रनिष्टार्था

दूसरा पक्ष:— विकल्प गृहीत ग्राही है अतः अप्रमाण है। यह पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा मानें तो अनुमान भी धप्रमाण होगा तथा व्याप्ति ज्ञान और योगि प्रत्यक्ष ग्रादि भी गृहीत ग्राही होने से अप्रमाण होवेंगे। क्षण क्षयादि की विषय करने वाला श्रमुमान भी ग्रसत् होगा, क्योंकि वह शब्द ग्राहक श्रावण प्रत्यक्ष के द्वारा जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है।

भावार्य — निर्विकल्प के प्रवृत्त होने पर उसी में विकल्प प्रवृत्ति करता है। म्रातः गृहीत प्राही प्रह्म किए हुए को ही प्रह्म करने वाला है इसलिए विकल्प भ्रश्नमाण है—ऐसा बौद कहेंगे तो उन बौद को अनुमान को अप्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष के विषय में ही प्रवृत्ति करता है भ्रष्यात् यह घट है ऐसा कर्ण प्रत्यक्ष के द्वारा सुना, भ्रव वह शब्द तो ग्रह्मा हो चुका फिर उसीमें भ्रतुमान भाषा कि यह शब्द क्षाम् कार्या कि यह भ्रष्यात् यह घट के ऐसा कर्ण प्रत्यक्ष के द्वारा सुना, भ्रव वह शब्द तो ग्रह्मा हो चुका फिर उसीमें भ्रतुमान भाषा कि यह शब्द क्षामिक है क्योंकि नष्ट होता है अथवा सदुक्ष है। इस प्रकार का अनुमान गृहीत-ग्राही होने से ग्रप्रमाण वन जायेगा।

बौद्ध — धर्मी के स्वरूप को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के ( श्रावर्ण) द्वारा शब्द भले ही ग्रहण हुआ है किन्तु उसका धर्म जो क्षण क्षय है वह तो ग्रहण हुआ ही नहीं।

जैन — ऐसा मानें तो शब्द धर्मी में दो विरुद्ध धर्म होने से उसके भेद माननें पड़ेंगे अर्थात् शब्द में शब्दत्व तो ग्राह्म और क्षणिकत्व ग्रग्नाह्म ऐसे विरुद्ध दो धर्म हो जायेंगे (जो कि ग्रापको इष्ट नहीं होगा क्यों कि हम जैन को छोड़कर अन्य किसी भी मतवालों ने एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्मो का सद्भाव नहीं माना है)।

तीसरापक्ष—पदार्थं के न होने पर भी विकल्प प्रवृत्ति करता है स्रतः विकल्प अप्रमाण है ऐसा कहें तो भी ठीक नही, यदापि विकल्प का विषय वर्तमान में नहीं निवृत्तिभ्रतीतेः । कदाचिदवैष्ठापकत्वाभावस्तु-प्रत्यवीपि समानोऽनिधित्वादप्रवृत्तस्याद्यप्रत्यकात् । कदाचिद्विसंवादादित्यप्यसाम्प्रतम्; प्रत्यक्रैप्यप्रामाण्यप्रमञ्जात्, तिमराद्युपहृतचलुषीऽर्याभावेषि भरयक्षप्रवृत्तिदर्शनात् । भ्रान्तादभ्रान्तस्य भेदोऽन्यत्रापि समानः । समारोपानिषेषकत्वादित्यप्यसङ्गतम्; विकल्पविषये समारोपासम्भवात् । नापि व्यवहारायोग्यत्वात्; सकलव्यवहारात्मां विकल्पभूलत्वात् । स्वलक्षस्माज्ञोचरत्वादित्यप्यसमीक्षिताभिधानम्; प्रनुमानेषि तत्प्रसक्तः तद्वतस्यापि सामान्यगोचर-त्वात् । न च तद्याद्यस्य सामान्यरूपत्वेप्यध्यवसेयस्य स्वलक्षस्मरुक्यत्वाद् इथ्यविकल्प्यावर्षविकीकृत्य

होता किन्तु अतीत प्रनागत काल में तो है, ऐसे होते हुए भी अप्रमाण कहो तो प्रत्यक्ष भी भ्रप्रमाण होगा क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय भी प्रत्यक्ष के समय में नहीं होता है।

चौधा पक्ष — हिताहित प्राप्ति परिहार करने में विकल्प ज्ञान असमर्थ है ऐसा कहना तो ग्रसंभव है नयों कि विकल्प से ही इष्टायं की प्राप्ति भीर अनिष्ट का परिहार होता है। यदि कभी-कभी विकल्प के द्वारा ग्रयं प्रापकता नहीं होती है प्रतः उसकी प्रप्रमाण मानते हैं ऐसा कहो तो कभी-कभी प्रपं प्रापकता का सभाव प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है। देखिये पदं जलें यह जल है, इस प्रकार किसी को पहली बाय से ज्ञान का जान हुआ, वह व्यक्ति जल का इच्छुक नहीं है तो वह उस ज्ञान से अयं में स्वर्थात् जल में प्रवृत्ति नहीं करता है तब क्या वह जल ज्ञान मात्र प्रयं प्रापक न होने से अप्रमाण कहलायेगा ? प्रयोत् नहीं। ग्रतः कदाचित् अर्थ प्रापक न होने से विकल्प अप्रमाण है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

पीचवा पक्ष — विकल्प में कभी-कभी विसंवाद रहता है यह पक्ष भी गलत है, कभी-कभी विसवाद तो प्रत्यक्ष में भी होता है। देखो-तिमिर रोगादिसे युक्त नेत्र पदार्थ के ग्रभाव में भी उस पदार्थ को दिखाने में प्रवृत्त होते हैं। क्या वह नेत्र ज्ञान संवादक हैं? कहो कि वह आंत प्रत्यक्ष है, ग्रभ्रांत में ऐसा नहीं होता तो विकल्प में भी यही बात है। वहां आंत विकल्प और अआंत विकल्प ऐसा भेद तो है ही।

छठा पक्ष — विकल्प समारोप का निषेध नहीं करता यह कथन भी विकल्प में ग्रसंभव है, उन्टे विकल्प में तो समारोप द्याता ही नहीं।

सातवांपक्ष—विकल्प व्यवहार के उपयोगी नहीं ऐसा पक्ष बनेगा ही नहीं क्योंकि विकल्प ही सारे व्यवहारों का मूल है। ततः प्रवृत्तं रेनुमानस्य प्रामाण्यम्; प्रकृतविकल्पेऽप्यस्य समानत्वात् । शब्दसंसगंयोग्यवितिभासत्वादित्य-प्यसमीवीनम्; प्रनुमानेषि समानत्वात् । शब्दप्रभवत्वादित्यप्यसाम्ध्रतम्; शब्दाष्यक्षस्याप्रामाण्य-प्रसङ्गात् । प्राह्मार्थं विना तन्माण्यप्रभवत्वं चासिद्धम्; नीलादिविकल्पानां सर्वदावं सत्येव भावात् । कस्यचित्तु तमन्तरेत्यापि भावोऽध्यक्षेपि समानः द्विचन्द्रादिप्रत्यक्षस्यार्थाभावेषि भावात् । भ्रान्ताद-भ्रान्तस्यान्यत्वमन्नापि समानम् ।

आठवाँ पक्ष — स्वलक्षाम् को विकल्प विषय नहीं करता ग्रतः उसमें प्रमाणता नहीं है यह कहना भी बिना विचारे है क्योंकि ऐसे तो अनुमान भी श्रप्रमाम्। ठहरेगा— कारण—वह भी स्वलक्षण को विषय नहीं करता वह तो सामान्य को विषय करता है।

बीद्ध-- यद्यपि ग्रनुमान सामान्य को ग्रहण करता है, तो भी जानने योग्य चीज तो स्वलक्षण ही है अतः दृश्य ग्रीर विकल्प ग्रर्थात् स्वलक्षण ग्रीर विकल्प के विषय भूत पदार्थों को वह ग्रनुमान एकत्रित मानकर उस स्थूल रूप हुए पदार्थ में प्रवृत्ति करता है इसलिए हम लोग अनुमान को प्रमाण भूत स्वीकार कर लेते हैं।

जैन—ऐसी बात विकल्प में भी घटित हो सकती है। मतलब जो बात आपने अनुमान के विषय में घटित करके बताई वैसी विकल्प के विषय में भी कही जा सकती है। देखिये यद्यपि विकल्प का विषय स्वलक्षण नहीं है, तो भी जो विकल्प आदि है उसको और दृश्य इन दोनों अर्थों को एकत्रित करके उनमें विकल्प करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। इसलिये अनुमान के समान विकल्प भी प्रसाण हैं।

नवमा पक्ष — विकल्प शब्द संसर्ग के योग्य पदार्थ का प्रतिभासन करता है अतः वह प्रप्रमाण है ऐसा कहो तो अनुमान में भी शब्द संसर्गता है, उसे भी विकल्प की तरह अप्रमाण मानना होगा।

दसवांपक्ष — विकल्प कब्द के द्वारा होता है ग्रतः अप्रमाण है ऐसा मानें तो श्रावण प्रत्यक्ष को ग्रप्रमारण मानना होगा।

ग्यारह्वां पक्ष — विकल्प्य ज्ञान ग्राह्य अर्थ के बिना ही शब्द मात्र से उत्पन्न होता है ऐसा कहना भी असिद्ध है, क्योंकि सभी नीलादि विकल्प हमेशा पदार्थ के होने पर ही उत्पन्न होते हैं। यदि कहो कि कोई-कोई विकल्प बिना पदार्थ के भी होता है तो प्रत्यक्ष भी कभी-कभी पदार्थ के ग्रभाव में होता है, जैसे दो चन्द्रादि का ज्ञान, दो किन्त, विकल्पाभिषानयोः कार्यकारराल्वनियमकल्पनायाम्किन्तिपरयतः पूर्वानुभूततस्त-दृशस्मृतिनै स्यात् तथामविशेषास्मरणात्, तदस्मरणे तदिभिषानाप्रतिपत्तिः, तदप्रतिपत्तौ तेन तद्योजनम् तदयोजनात्तदनध्यवसाय इत्यविकल्पाभिषानं जगदापयेत ।

किञ्च, पदस्य वर्णानां च नामान्तरस्मृतावसत्यामध्यवसायः, सत्यां वा ? तत्राद्यपक्षे-नाम्नो

चन्द्र नहीं हैं फिर भी वैसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वह प्रत्यक्ष आंत है ऐसा कहो तो वैसे ही जो विकल्प पदार्थ के बिना होता है उसे ही आंत मानना चाहिए? सबको नहीं इस प्रकार सिवकल्पक ज्ञान अप्रमाण क्यों है इस बात का निरुचय करने के लिए बौद्ध से जैन ने ११ प्ररूप पूछे किन्तु बौद्ध किसी भी प्रकार से विकल्प को असत्य नहीं ठहरा सका, उल्टे उसको यहां बड़ी भारी मुंह को खानी पड़ी है। हम जैन बौद्ध से पूछते हैं कि झाप यदि विकल्प और शब्द में कार्यकार एग का श्रविवाभाव मानते हैं तो किसी नीलादि को देखते हुये पुरुष को उसी के समान पहले देखे हुये पदार्थ का स्मरण नहीं आयेगा, क्योंकि उस वस्तु के नाम का स्मरण तो उसे होगा नहीं, नाम स्मृति विना ससे वह को वोग नहीं और जाने विना यह शब्द इसका बाच्य है, यह वस्तु इस शब्द के द्वारा वाच्य है—इत्यादि संबंध को योजना नहीं होगी, योजना के बिना उसका निरुचय नहीं होगा अर्थात् हरसमान नीलादि में विकल्प न होगा और इस प्रकार सारा संसार विकल्प तथा अभिधान (शब्द) से रहित हो जायेगा।

सावार्थ—यदि शब्द और विकल्प इन दोनों में कारण कार्य भाव सानते हैं स्थांत् शब्द (नाम) कारण है धौर विकल्प उसका कार्य है ऐसा सर्वथा नियम बनाया जाय तो बहुत दोष घाते हैं। देखो-किसी नील या पीत धादि वस्तु को कोई पुरुष देख रहा है उस समय उस पुरुष को पहले कभी देखे हुए सहश नीलादि वस्तु स्मरण न हो सकेगी। वयों कि उस पूर्वानुभूत वस्तु का नाम नहीं लिया है धौर व उस नाम का स्मरण ही है, इस प्रकार पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण हो हो से इस वस्तु का यह नील घादिक नाम है ऐसा वाच्य वाचक संबंध रहेगा नहीं उस संबंध के सभाव में उसका निर्णय वहीं होगा भौर इस तरह तो सारा संसार ही ग्रविकल्प-विकल्प जान रहित हो जायेगा जो कि इष्ट नहीं है वयोंकि सभी को विकल्प जान प्रमुभव में ग्राता है।

ग्रच्छायह बताघो कि पद (गौ इत्यादि) ग्रौर वर्णों का (गृधी:) का ज्ञान उसी पद ग्रौर वर्णों के दूसरे नामांतर याद होने पर होता है कि बिना याद हुए नामान्तरेस् विनापि स्मृतौ केवलार्थोध्यवसायः किन्न स्थात् ? 'स्वानिधानविदेषापेका एवार्या निभ्नयेनिभ्नोयन्ते' इत्येकान्तस्थागात् । द्वितीयपक्षे तु-भनवस्था-वर्णपदाध्यवसायेप्यपरनामान्तरस्या-वस्यं स्मरस्यात् ।।

होता है ? यदि कहा जाय कि नामान्तर के बिना भी नाम की स्मृति होती है तो वैसे ही नाम के बिना पदार्थ का निश्चय क्यों न होगा ? क्योंकि यह एकान्त तो रहा नहीं कि अपने नाम की अपेक्षा लेकर ही विकल्प के डारा पदार्थ का निश्चय होता है। दूसरा पक्ष कहो कि उन पदादि का दूसरा नामांतर का स्मरण होने पर ही निश्चय होता है तो अनवस्था दोय आता है अर्थात् एक पदादि की जानकारी के लिए दूसरे पदादि और उनके लिए तीसरे पदादि का स्मरण होना आवश्यक है। इस प्रकार बौद्ध का माना हुआ निविकल्प प्रमाण सिद्ध नहीं होता है।

### निविकल्प प्रत्यक्ष के खंडन का सारांश

वीढ निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। उनके यहां दो प्रमाण है प्रत्यक्ष और ग्रमुमान । इनमें से प्रमुमान को तो पदार्थ का निश्चायक माना है किन्तु प्रत्यक्ष को नहीं, निर्विकल्प दर्शन के बाद यह नील है अथवा पीत है इस प्रकार का विकल्प पैदा होता है वह अप्रमाण है। [ अनुमान को लोक व्यवहार में प्रमाण माना है प्रत्यक्ष ही सर्वया परमार्थ प्रमाण है] जैनाचार्य ने इसका विस्तृत खंडन किया है। सबसे प्रथम यह प्रश्न उत्पल होता है कि यदि निवकल्प दर्शन कोई प्रमाण है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? एक साथ प्रयात निर्विकल्प के साथ ही विकल्प पैदा होता है, ग्रतः वोनों में एकत्व दिखाई दोता है यह कथन ठीक नहीं क्योंक दोनों मिन्न-भिन्न मालूम पड़ें तो एक का दूसरे में आरोप होकर एकत्व होता है ऐसा माना जाय किन्तु निविकल्प प्रतीत नहीं होता है। बौद यह कहें कि निविकल्प के बाद ही ग्रतिशोध विकल्प उत्पन्न होता है अतः वह पहला प्रतीति में नहीं ग्राता मात्र एकत्व का प्रतिभास होता है? तो यह भी ठीक नहीं, ऐसे तो गये के रेंकना, चिल्लाना ( गधा जो भ्रावाज करता है, बोलता है) इनमें भी लघुवृत्ति— शीषता होती है फिर उसमें एकत्व का प्रतिभास क्यों नहीं होगा? मतलव गणा जो

शब्द करता है उसमें भ्रव्यक्त शब्द रहते हैं भीर वह देशे तक चिल्लाता है वे शब्द कम से सुनाई भी नहीं देते, अतः उन शब्दों में एकत्व मानना होगा, किन्तु एकत्व किसी ने माना नहीं। सदशता कौन सी है, विषय एक होना रूप या ज्ञान रूप ? विषय एक हो नहीं सकता, नर्योकि निविकल्प का विषय स्वलक्षण और विकल्प विषय सामान्य है ग्रथित दोनों का विषय एक नहीं ज्ञानपने की ग्रपेक्षा एकता माने तो सारे ही नील पीतादि ज्ञान एक रूप मानो । ग्राभिभव पक्ष भी बनता नहीं, क्या निविकल्प से विकल्प का ग्रमिभव होता है या विकल्प से निर्विकल्प का। दोनों के द्वारा भी ग्रभिमव हो नहीं सकता। अच्छा बौद्ध, यह बताग्रो कि निर्विकल्प और विकल्प में एकता है-यह कीन निर्णय करता है ? निर्विकल्प निर्णय रहित है वह क्या निर्णय करेगा ? विकल्प भी निर्विकल्प के विषय को नहीं जानने से निर्णय कर नहीं सकता। बिना जाने कैसा निर्णय हो ? इसलिए दोनों में एकता है इस बात को कोई भी जानने वाला न होनेसे उसका अभाव ही है ग्रर्थात् "निविकल्प का ग्रभाव सिद्ध होता है क्योंकि बह प्रतीति में नहीं ग्राता है, विकल्प की प्रतीति ग्राती है भतः वह प्रमाण है। बौद कहते हैं कि निर्विकल्प के द्वारा विकल्प उत्पन्न होता है किन्तू यह बात घटित नहीं होती क्यों कि जो स्वतः विकल्प रहित है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? जबरदस्ती मान भी लेवे तो फिर उनको सभी विषयों में विकल्प उत्पन्न करने पडेंगे, किन्तू ग्रापने तो केवल नीलादि विषय में ही उसे विकल्पोत्पादक माना है, क्षणादि विषय में नहीं। इस पर सौगत अपनी सुष्टुदलील पेश करते हैं कि जहां पर विकल्प वासना का प्रबोधक है वही पर वह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को उत्पन्न करता है, किन्तू यह कोई बात में बात है ? विकल्प वासना तो नीलादि की तरह क्षण क्षयादि में मौजूद है। तब फंफलाकर वादी ने जवाब दिया कि क्षण-क्षयादि विषय में निर्विकल्प का ग्रभ्यास नही, प्रकरण (प्रस्ताव) पाटव ग्राधित्व ये भी नहीं । ग्रतः उसमें कैसे विकल्प उत्पन्न करे ? इस पक्ष में विचार करने पर कोई सार नहीं निकलता है। अभ्यास नीलादि में तो है और क्षणादि में नहीं ऐसा सिद्ध नहीं होता। प्रकरण दोनों नील भीर क्षणादि का चल ही रहा है। पाटव नीलादि में क्यों हैं और क्षण में क्यों नही-यह ग्राप सिद्ध नहीं कर पाते । इस प्रकार खंडित होने पर बौद्ध दूसरी प्रकार से कहते हैं - दर्शन को हमने ग्रम्यास ग्रादि के होने अथवा न होने के कारण विकल्पो-त्पादक नहीं माना अर्थात् विकल्प तो शब्द और श्रर्थ की वासना (संस्कार) के कारण उत्पन्न होता हैन कि निविकल्प से ? इस कथन से तो बौद्ध का शास्त्र गलत ठहरता है। वहां तो लिखा है—

"यत्रैव जनये देनां तत्रैवास्य प्रमाणता"

जिस विषय में निर्विकल्प के द्वारा विकल्प बुद्धि उत्पन्न की जाती है उसी विषय में उस निर्विकल्प को प्रमाण माना है ( सब जगह नहीं ) इस प्रकार बौद्ध निर्विकल्प को विकल्पोल्पादक भी नहीं कह सकते और न विकल्प का अनुत्पादक ही। सबसे बड़ी प्राश्वर्य की बात तो यह है कि जिसकी प्रतीति नहीं, फलक नहीं, कुछ भी नहीं उस निर्विकल्प को तो प्रमाण माना, और जिसकी प्रतीति आती है उस विकल्प को प्रप्रमाण कहते हो। आचार्य ने, "विकल्प में प्रमाणता क्यों नहीं" इस बारे में ग्यारह प्रमन-माला उठा कर अच्छी तरह यह सिद्ध किया है कि सब प्रकार से विकल्प हो प्रमाण है निर्विकल्प नहीं। विकल्प का स्वरूप यही है कि प्रतिबंधक कर्म का प्रभाव अर्थात् क्षयोपशम होना मतलब आत्मा में ज्ञानवरण का क्षयोपशम हो जाने से सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है और वह पदार्थ का निश्चय कराता है ऐसा बौद्ध को मानना चाहिए। निविकल्प के द्वारा न लोकिक कार्य की सिद्ध है और न पारमाधिक कार्य की सिद्ध है क्योंकि वह कुछ पदार्थ का निर्णय या दिव्ह जेत, प्रतीति कराता ही नहीं। इसलिए लोक व्यवहार तथा मोक्षादि पुरुषायं की सिद्ध जिस ज्ञान के द्वारा हो उसी ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। व्ययं ही निर्विकल्प सविकल्प आदि की कल्पना से मात्र तुम बौद्ध निर्विकल्प हो जाग्रो।

निविकल्प प्रत्यक्ष का सारांश समाप्त \*

## शब्दाद्वैतवाद-पूर्वपक्ष

श्री अर्तृहरि श्रादि वेदान्तवादियों ने समस्त विश्व को शब्दरूप माना है, उनका मन्तव्य उत्तर पक्ष के पहिले यहां पूर्वपक्ष के रूप में प्रदक्षित किया जाता है— इसी पूर्वपक्ष का विचार आचार्य प्रभाचन्द्रजी ने इस प्रकरण में किया है—

> ग्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽयंभावेन प्रक्रिया जगतो मता ॥ १ ॥

> > --वाक्यपदी प्र∙ १

स्रादि-अन्त रहित यह ब्रह्म ( जगत् ) शब्द रूप है, उसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता, इसिलये बह अक्षर है, वही शब्द तत्त्व बाह्य-घट पट आदि रूप से दिखाई देने वाले पदार्थ रूप में परिवर्तित होता है, इसी से जगत का व्यवहार चलता है, इस प्रकार एक, अखंड और व्यापक तथा सूक्ष्म ऐसे शब्द ब्रह्म से ही इस सृष्टि का सुजन हुआ है, यह शब्द ब्रह्म ही जाता, ज्ञान, ज्ञेय आदि रूप से परिग्रामन करता है — ऐसा ही कहा है—

ग्ररिंगस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारराम् । तद्वच्छब्दो ऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक् ।। ४६ ।।

---वाक्यप० पृ०३६

जिस प्रकार अरिण में स्थित अव्यक्त भ्राग्न अन्यत्र प्रकाश का कारण हुआ करती है, उसी प्रकार बुद्धि में स्थित जो शब्द ब्रह्म है—श्र्यांत् शब्दमय जान है—बही सुनने योग्य शब्द रचना रूप होकर पृथक् २ रूप से सुनाई देता है, मतलब कहने का यह है कि जैसे काष्ट में ग्राग्न अव्यक्त रहती है और मंथन करने से प्रकट होकर धन्य दीपक आदि रूप प्रकाश का हेतु बनती है, उसी प्रकार शब्दमय बुद्धि या ज्ञान में स्थित जो शब्द है वही वर्ण स्वरूप को धारण कर श्रोता के कर्ण प्रदेश में प्रविच्ट होता है—श्रोताग्रा के ज्ञान का कारण होता है।

भ्रात्मरूपं यथा ज्ञाने जेयरूपं च विद्यते । अर्थरूपे तथा शब्दे स्वक्रप च प्रतीयते ।। ५०।।

टीका - "यथा ज्ञानरूपेण ज्ञेयरूपेण चाभिन्नमेकमेव वस्तु द्वाभ्यां रूपाभ्यां विभक्तमिवाभाति विषयरूपेण तयोरभिन्ना स्थितिश्व नैव हीयते ज्ञेयस्य जानाश्चित-त्वात्, तथैवाभिन्ने चैकात्मके शब्दे श्रातिरूपतया, ग्रर्थप्रतीतिरूपतया च शब्दस्य स्वरूपं तस्यैवार्थरूपादभिन्नमिवाभाति । अनयोः पृथक्ता प्रकाशनव्यापारे ह्येव प्रतीयते । म्रन्यथा बुद्धिस्थरूपेण तु शब्द एकात्मा ह्योव । ग्रथंरूपं तु स्वाश्रितम्।" - टीका-वाक्य प० पृ० ४४ जिस प्रकार श्रद्धेतवादी वेदान्ती ज्ञान और जेय को एक ही वस्तू के भेदरूप मानते हैं अर्थात् एक ब्रह्मरूप वस्तु ही ज्ञान और ज्ञेय इन दो रूपों में विभक्त होती है ऐसा मानते हैं क्योंकि ज्ञेय तो ज्ञान के आश्रित है. उसी प्रकार शब्द तत्त्व भी एक ही है, किन्तू उसीके अनुतिरूप और अर्थप्रतीति रूप दो भेद हो जाते हैं, शब्द में ग्रर्थरूपता ग्रीर स्वरूपता दोनों ही छिपी रहती हैं, पदार्थ का बोध करते कराते समय ज्ञान में स्थित जो शब्द तत्त्व है वही वर्णरूप, श्रोता के कानमें ध्वनिरूप और घटादि पदार्थ रूप हो जाता है, अन्य समयों में अर्थात् शब्दोच्चारण काल के अतिरिक्त समय में वह शब्दतत्त्व मात्र बृद्धि अप ही रहता है, विभक्त नहीं होता, श्चर्य की सत्ता शब्द के विना संभव न हो सकने के कारण शब्द की उपयोगिता ग्रर्थ के बिना शन्य हो जाने के कारण दोनों रूपों को भिन्न या प्रथक कहना अपनी ही भ्रान्ति का परिचय देना है।

> भ्रथायमान्तरो भाता सूक्ष्मे वागात्मनि स्थितः। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ।। ११२ ।।

> > —वाक्यपदीः प् ० ११०

शब्द तत्त्व एक ध्रौर ध्रसंड है, उसी का मन ध्रौर वचन रूप से विभाजन होता है, सूक्ष्मवाक्स्वरूप में ज्ञाता (या मन ) स्थित है, इसीको अन्दर में रहने के कारण "धान्तर" कहा गया है, वही ज्ञाता या मनरूप शब्द ज्ञह्य अपने स्वरूप की ध्रीभव्यक्ति के लिये शब्द—वचनरूप विवर्त—पर्याय को धारण करता है, इस प्रकार यहां तक यह प्रकट किया कि ज्ञेय ध्रौर ज्ञाता आदि रूप ध्रवस्था तो शब्द ज्ञह्य की है। ध्रब यह प्रकट किया जाता है कि विश्व में जितने भी ज्ञान हैं, वे भी शब्द ज्ञह्य हम हैं—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादुश्चते । अनुविद्धमिय ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ १२३॥

— बाक्यपदी पृ•-१२०

इस जगत में ऐसा कोई प्रत्यय-जान नहीं है जो ग्रव्यानुगम के बिना हो जावे, समस्त ज्ञान ग़ब्द से श्रवुनिद्ध है—शब्दरूप से ही प्रतीति में श्राता है। वक्ता की बुद्धि में स्थित—जो बुद्धिस्प शब्द है वही मुख से प्रकट होता है वही श्रोतागण के कानों में प्रविद्य होता है तथा वही शब्दब्ध श्रोताशों के मन में जाकर ज्ञानरूप बन जाता है। जागृत अवस्था में वचनव्यापार प्रकट ही है श्रीर निश्चित श्रवस्था में वह रहते हुए भी सुक्ष्म होने के कारण ग्रप्नकट बना रहता है, कहा भी है—

"न तैर्बिना भवेच्छब्दो नार्थो नार्पे चिनेर्गतिः ।" तथा—"बाग्रूपता चेदुरकामेदवबोधस्य शास्त्रती । न प्रकाशः प्रकाशेत साहि प्रत्यवमशिनी ॥ १२४॥

-- वाक्यपदी-पृ० १२१

ज्ञान की जो सदा की रहने वाली वचनरूपता है यदि उसका उल्लंघन हो गया तो प्रकाश किसी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। क्योंकि उसी के द्वारा ही हर प्रकार का विचार विभग्ने होता है। वचनात्मक अवस्था हो चाहे स्मृति काल हो, चाहे ग्रन्य कोई ग्रवस्था या समय हो शब्दपने का श्रतिकम नहीं हो सकता समस्त व्यवहार का माध्यम तो शब्दरूपता ही है।

> श्चर्यक्रियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिन:। तदुःकान्तौ विसज्ञोऽयं हत्थते काष्ठकुडघव**त्** ।। १२७ ।।

> > — वावयपदी--पृ∗१२४

वाक्रप ग्रहण किया गया चैतन्य ही सब प्राणियों को सभी प्रकार की सार्थक कियाओं में प्रवृत्त कराता है, यदि वह वाक्र्य चैतन्य न रहे तो प्राणी काष्ठ प्रथवा दीवार की भांति चैतन्य हीन और निष्प्राण रह आये, वाक् उसकी सचेतना का सचीट प्रमाण है।

> ग्राह्य ग्राहक भाव के संबंधमें इस प्रकार से कथन है— "ग्राह्यस्वं ग्राहकत्व च द्वेशक्ती तेजसी यथा। तंबैव सर्वेशव्दानामेते पृथगवस्थिते॥ ५५॥

<sup>—</sup>वाक्यपदी पृ≭१

जिस प्रकार प्रकाशमें ग्राह्मत्व धीर ग्राहकत्व ऐसी दो शक्तियां रहती हैं उसी प्रकार शब्दों में ग्राह्म श्रीर ग्राहकत्व शक्तियां अन्तिनिहित होती हैं। ग्राह्म का अभिप्राय यहां ज्ञेय से है और ग्राह्म का अभिप्राय ज्ञानसे हैं, इस रुलोक द्वारा ग्राह्म ग्राह्म प्रवाद रूप ही है यह विवेचित किया गया है। अर्थात् ग्राह्म-पदार्थ श्रीर ग्राहक-ज्ञान ये दोनों शब्दरूप ही हैं, ऐसा यहां बतलाया गया है।

नित्याः शब्दार्थं संबन्धाः समाभ्राता महर्षिभिः । सृत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणोत्रिः ॥ २३॥

-- वाक्यप पृष्ठ २१

शब्द फ्रीर फ्रर्यं का सार्वकालिक 'संबंध' है, क्रथांतृ जहां शब्द है वहां उसका पदार्थ-बाच्य है, और जहां पदार्थ है वहां शब्द भी अवस्य है। ऐसा सूत्रकारों ने, मह-पियों ने तथा भाष्यकारों ने कहा है। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय, वाच्यवाचक, ब्राह्मग्राहक इत्यादि रूप संपूर्ण विश्व को शब्दमय सिद्ध करके श्रव शब्दब्रह्म में लीन होनेरूप जो मोक्ष है उसका उपाय बताया जाता है—

> म्रासन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः । प्रथमं छंदसामंगं प्राहन्यीकरण बूधाः ।। १ ।।

> > --वाप. पृ∙११

यदि उस परमज्ञह्य का निकटवर्ती कोई है तो वह व्याकरण ही है, बही तयों में उत्तम तप है और वही वेदों का प्रथम श्रंग है। ऐसा बुद्धिमान पुरुष पुगवों ने प्रति-पादन किया है।

> तद् द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्मितम् । पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ।। १४।।

> > —वा.प. पृ० १४

बह व्याकरएा मोक्ष का द्वार अर्थात् उपाय है, उसी से वचन दोष दूर होते हैं, व्याकरण सर्वविद्याओं में प्रमुख और पितत्र है। सारांश इसका यही है कि व्याकरण तप है, वेदज्ञान का मंग है, विद्याओं में प्रमुख है और इसी से मोक्षप्राप्ति होती है। शब्दब्रह्म में लीन हो जाना इसीका नाम मोक्ष है, जितने भी प्रमाए।भूत ज्ञान हैं वे सब शब्दात्मक हैं – शब्दरूप उपादान से निर्मित हैं। शब्द-बाक्के चार भेद हैं – वैखरी वाक्, मध्यमा वाक्, पश्यन्ती वाक्, और सुक्मा वाक्, इनके लक्षण इस प्रकार से हैं –

> वैखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा। द्योतितार्या च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥ १ ॥

> > ---कुमारस टीका २/१७

वक्ता के मुख से तालु झादि स्थानों पर जो शब्द बनते हैं... निष्पन्न होते हैं... ककारादि वर्षों की निष्पत्ति होती है, उसे वैव्हरीव कहा गया है। कर्णपुट में प्रविष्ट होंचे के बाद जिसमें वर्णकम समाप्त हो गया है वह मध्यमा वाक् है, तथा अन्तरंग में संकल्प विकल्परूप या भ्रग्ताजल्यस्वरूप वाग् भी मध्यमा वाक् है, केवल बुद्धि या ज्ञानरूप पदस्पती बाक् है, सुक्ष्मावाक् तो सर्वत्र है वह अत्यन्त दुर्लक्ष्य है, उसी सूक्ष्मवाक् से विद्य व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार समस्त विद्य मन वचन ज्ञान आदि सब मब्दम्य हैं। शब्द के बिना कोई भी ज्ञान नही हो सकता, शब्द सर्वंण नित्य है, हमें जो बह कार्यकारण रूप पा उत्पत्ति विनाश आदि रूप प्रतीत होता है वह केवल अविद्या के कारण होता है। सिव्हा के प्रमाव में जगत् शब्दम्य तथा नित्य ही प्रतिभासित होता है।

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शब्दाद्वैतविचारः

येपि शब्दाई तवादिनो निलिलप्रत्ययानां शब्दानुनिद्धत्वेनैव सविकल्पकत्व मन्यन्ते-तत्स्पर्शवैक-रुये हि तेषां प्रकाशरूपताया एवाभावप्रसङ्गः । वाग्रूपता हि शास्त्रती प्रत्यवस्थिती व । तदभावे प्रत्य-यानां नापरं रूपमविधय्यते । सकल चेद वाच्यवाचकतस्त्रं शब्दब्रह्माण् एव विवर्तो नान्यविवर्तो नापि स्वतन्त्रमिति । तदुक्तम्-

> न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । धनुविद्धमिनाभाति सर्वे शब्दे प्रतिष्ठितम् ।। १ ।। [वास्यप• १।१२४]

वागूपता चेदुत्कामेदवबोधस्य शाध्वती। न प्रकाशः प्रकाशेत साहि प्रत्यवमर्शिनी।।२।।

[वाक्यप॰ १।१२४]

शब्दाहुँत वादी जो भनुँहिर आदि हैं उनका ऐसा मन्तव्य है—कि जितने भी जान हैं उनका शब्दके साथ तादात्म्य संबंध है, इसीलिय वे सिवकल्प हैं, यदि इनमें शब्दा- चुविद्धता न हो—शब्द संस्पर्श से ये विकल हों—तो ज्ञानों में प्रकाशरूपता का — वस्तुस्व- रूप के प्रकाशन करने का- अभाव होगा, वचन सदा से ज्ञान के कारए। होते चले आ रहे हैं, यदि ज्ञान में शब्द संस्पिशत्व न माना जावे तो ज्ञान का प्रपना निजरूप कुछ चचता ही नहीं है, जितना भी यह वाच्यवाचकत्त्व है वह सब शब्दरूप ब्रह्म की ही पर्याय है जोरे किसी की नहीं, न यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ है। कहा भी है—"न सो अस्त प्रवायो कोके"—हरयादि वाक्य प० १/१२४ ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्द के प्रमुगम के बिना हो, सारा यह जगत् शब्द के द्वारा अनुविद्ध सा हो रहा है, समस्त विश्व शब्द कहा में प्रतिष्ठित हैं"।।१।।

ज्ञान में भ्रव्यभिचरित रूप से रहनेवाली शाश्वती वाग्रूपता का यदि ज्ञान में से उल्लंघन हो जाता है तो ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, क्योंकि वह वाग्रूपता-शब्दब्रह्म ज्ञान से संबंधित होकर रहती है।। २।। भ्रनादिनिभनं शब्दब्रह्मतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ ३ ॥

[ वाक्यप० १|१ ]

भनादिनिधनं हि शस्त्रक्का उत्पादिनाशाभावात्, ग्रक्षारं च प्रकाराष्ट्रभरस्य निमित्तत्वात्, भनेन वाचकरूपता 'श्रर्थभावेन' इत्यनेन तु वाच्यरूपतास्य सूचिता । प्रक्रियेति भेदाः । शब्दबह्ये ति नामसङ्कीतैनमिति;

तेप्यतत्त्वज्ञाः; इाब्दानुविद्धत्त्वस्य ज्ञानेष्वप्रतिभासनात् । तद्धि प्रत्यक्षेण् प्रतीयते, प्रनुमानेन वा ? प्रत्यक्षेण चेत्किपेट्रियेण, स्वसंवेदनेन वा ? न तावदीन्द्रयेण; इन्द्रियाणां रूपादिनियतत्त्वेन ज्ञानाविषयत्त्वात् । नापि स्वसंवेदनेन; प्रस्य शब्दागोचरत्वात् । ग्रथार्थस्य तदनुविद्धत्वात् तदनुभवे ज्ञाने तदय्यनुभूयते इत्युच्यते; ननु किमिदं शब्दानुविद्धत्वं नाम-ग्रयंस्याभिन्नदेशे प्रतिभासाः, तादास्य

शब्दब्रह्म रूप तत्त्व तो अनादिनिधन—आदिअन्तरहित है क्योंकि वह श्रविन-स्वर है, वही शब्दब्रह्म घटपटादिरूप से परिणमता है, ग्रतः जगत्में जितने पदार्थ हैं वे सब उसी शब्दब्रह्म के भेद प्रभेद हैं।। ३।। यह शब्दब्रह्म अनादिनिधन इसलिये है कि उसमें उत्पाद विनाश नहीं होता, अकारादि अक्षरोंका वह निमित्त है, अतः ग्रक्षर रूप भी उसे कहा गया है, इससे यह प्रकट किया गया है कि वह वाचक रूप है तथा बही ग्रायंरूप से परिणमन करता है, ग्रतः वही वाच्यरूप है, यही जगत् की प्रक्रिया है ग्रयांत् प्रभेद भेद रूप जो ये जगत् है वह शब्दब्रह्ममय है।

जैन—इस प्रकार से यह शब्दब्रह्म का प्रतिपादन तास्त्रिक विवेक वालों के द्वारा नहीं हुआ है; किन्तु अतस्वज्ञों के द्वारा ही हुआ जानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान शब्दानु- विद्ध हैं यह बात बुद्धि में उतरती नहीं है, ज्ञानों में शब्दानुविद्धता है" यह बात किस प्रमाण से भाप प्रमाणित करते हैं ? क्या प्रत्यक्ष से या अनुमान से ? यदि कहा जाय कि 'ज्ञानों में शब्दानुविद्धता प्रत्यक्ष से हम सावित करते हैं—तो पुनः प्रदन होता है कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष से या स्वसर्वेदन प्रत्यक्ष से ? इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तो ज्ञानों में शब्दानुविद्धता को जान नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति रूपादि नियत विषयों में होती है, ज्ञान में नहीं, रहा स्वसंवेदनप्रत्यक्ष-सो यह शब्द के अगोचर है, प्रयत् अवद्मत्वारव्य में स्वसंवेदनता का अभाव है।

सन्दार्दे तबादी — ठीक है प्रत्यक्ष "आन शब्द से प्रमुचिद है" इस बात को साक्षात् रूप से नहीं जानता है तो मत जावो-परन्तु पदार्थ में शब्दानुविद्धता है सो जब वा ? तत्राद्यविकरपोऽसमीचीनः; तद्रहितस्यैवार्षस्याच्यक्षै प्रतिभासनात् । न हि तत्र यथा पुरोच-स्थितो नीकादिः प्रतिभासते तथा तद्देशे शब्दोपि-श्रोतृश्चोत्रप्रदेशे तत्प्रतिभासात् न चान्यदेशतयोप-सम्यमानोप्यत्यदेशोसौ युक्तः, मतिप्रसङ्गात् । नापि तादास्म्यम्; विभिन्नो न्द्रियजनितज्ञानग्राह्यस्वात् ।

ज्ञान पदार्थ को जानता है तब उसके अनुभव होने पर ज्ञान में भी शब्दानुविद्धता का प्रतिभास होता है।

जैन - अच्छा हम ग्रापसे अब यह पूछते हैं कि यह शब्दानुविद्धता क्या है ? क्या ग्रर्थ-पदार्थ-का जो देश है-उसी देश में शब्द का प्रतिभास होना-ग्रर्थात् जहां पदार्थ है वहीं पर शब्द है ऐसा प्रतिभास होना यह शब्दानृविद्धत्व है ? श्रथवा श्रर्थ और शब्द का तादात्म्य होना यह शब्दानुविद्धत्व है ? प्रथम पक्ष की अपेक्षा यदि शब्दानु-विद्धत्व स्वीकार किया जावे तो वह संगत नहीं बैठता, क्योंकि प्रत्यक्ष से यही प्रतीति में भाता है कि पदार्थ शब्द से अनुविद्ध नहीं है, अर्थात्-शब्द से रहित पदार्थ ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है, ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता कि जिस स्थान पर नीलादि पदार्थ प्रतिभासित हो रहे हों उसी स्थान पर तद्वाचक शब्द भी प्रतीति में आ रहा हो, शब्द की प्रतीति तो श्रोता के कर्ण कुहरप्रदेश में होती है, अत: ऐसा कहना कि अर्थ-देश में शब्द की प्रतीति-प्रतिभास-होना शब्दान्विद्धता है सो न्यायान्कल नहीं है-क्योंकि वाच्य और वाचक का देश भिन्न २ है. इसलिये वाच्यवाचक का देश अभिन्न मानना कथमपि संगत नहीं हो सकता; अन्यथा अतिप्रसंग दोष का सामना करना पड़ेगा। शब्द भीर भ्रथं-तद्वाच्यपदार्थं-का तादात्म्य शब्दानुविद्धत्व है यदि ऐसा कहा जाये तो यह भी कहना युक्तिशुन्य है, क्योंकि शब्द और अर्थ विभिन्न इन्द्रियों के विषय हैं, शब्द सिर्फ कर्णेन्द्रिय का विषय है। और अर्थ किसी भी ग्रन्य इन्द्रिय ज्ञान का विषय हो सकता है, अतः भिन्न २ इन्द्रिय जनित ज्ञानों के द्वारा ग्राह्म होने से उस मब्द और अर्थ में भिन्नता ही सिद्ध होती है । अनुमान भी इसी बात की पृष्टि करता हुआ कहता है कि जिनका भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होता है उनमें एकता नहीं होती, जैसे-कि रूप धीर रस में, ये दोनों भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हैं बतः इनमें एकता नहीं है, इसी प्रकार नीलादि पदार्थ और शब्द हैं अतः इनमें भी एकता नहीं है। शब्दाकार से रहित नीलादि अर्थ का रूप चाक्षव प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है और नीलादि अर्थ से रहित अकेला शब्द कर्णजन्यज्ञान से प्रतीत होता है, अतः इनमें एकता किस प्रकार से संभावित हो सकती है ?

क्वीविभिन्नेन्द्रियजीनतज्ञानप्राह्यत्वं न तथोरैक्यम् यथा कपरसयोः तवात्वं च नीलादिरूपशस्यो-रिति । शब्दाकः।ररहितं हि नीलादिरूपं लोचनज्ञाने प्रतिभाति, तद्वहितस्तु शब्दा श्रोत्रज्ञाने इति कथं तवोरैक्यम् ? कपमिदमिस्यभिषानविशेषस्यक्षप्रतीतेस्त्योरैक्यम्; इत्यसत्; रूपमिदमिति ज्ञानेन हि

भावार्ष — मध्याई तवादी का कहना है कि जगत के संपूर्ण पदार्थ शब्दकक्क से उत्पन्न हुए हैं यहां तक कि जान भी बिना शब्द के होता नहीं है, किन्तु जब इस उनकी मान्यता का तक संगत विचार किया जाता है तो उसका यथार्थ समाधान प्राप्त नहीं हो पाता, शब्द के साथ यदि जान का अविनाभाव या तादातम्य सबंध माना जावे तो रूप रस भादि के जान जो बिना शब्द के प्रतीत होते रहते हैं वे कैसे प्रतीत हो सकेंगे, इसी तरह प्रश्नं का भीर शब्द का तादातम्य मानना भी बुद्धि को कसीटी पर खरा नहीं उत्तरता, नयोंकि शब्द के साथ अब उसका अर्थ रहता है तो भ्रतिन शब्द के उच्चारण करते ही जिल्ला का भ्रतिन द्वारा दाह हो जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, और भाजन शब्द का जव्द का जव्द एक स्वीत स्वात हो ता ने वात माननी पढ़ेगी, तथा शब्द कर्णेन्द्रय के गोचर है और पदार्थ ग्रन्थान्य इन्द्रियों के गोचर होता है, इसीलये पदार्थ भीर शब्द का तादात्म्य मानना कथमपि घटित नही होता है, इसी तरह जान भी शब्दमय नही बनता है।

श्रच्दार्द्धतवादी—''यह रूप है'' इस प्रकार के शब्द रूप विशेषण से ही रूपादि पदार्थका ज्ञान होता है, इसलिये इनमें शब्द और रूपवाले पदार्थमें हम एकता मानते हैं, क्योंकि वह रूपवाला पदार्थअपने वाचक शब्द से प्रसिन्न है जैसा कि रूप विशेषण से घट अभिन्न रहता है।

जैन—यह कथन प्रसत् है, "यह रूप है" इस प्रकार जो जान होता है वह ज्ञान ये पदार्थ वचनरूपता को धारण किये हुए हैं इस प्रकार से रूपादि पदार्थों को जानता है? कि वा पदार्थ से भिन्न वाग्रूपता है इस प्रकार के विशेषण से सम्-ित्वत करके उन्हें जानता है? मतलब—जब रूप को नेत्रजन्यज्ञान जानता है उसी समय शब्दरूप पदार्थ है ऐसा ज्ञान होता है? या पदार्थ से शब्दरूप विशेषण मिन्न है इस रूप से ज्ञान होता है? प्रथम पक्ष अयुक्त है क्योंकि चाश्रुषज्ञान शब्द में प्रवृत्ति ही नहीं करता, कारण कि नेत्र का विषय शब्द नहीं है. जैसा कि उसका विषय रह्म दिन हों है, यदि मिन्न विषयों में नेत्र इन्द्रिय की प्रवृत्ति होने लगे—तो फिन्न और प्रमित्त हिन्दियों को मानने की धावस्यकता ही नहीं रहेगी, एक ही कोई इन्द्रिय समस्त

वाग्रूपताप्रतिपन्नाः पदार्थाः प्रतिपद्यन्ते, भिन्नवाग्रूपताविद्येष्याविद्याष्ट्रा वा ? प्रयमपक्षोऽयुक्तः ; न हि लोचनविन्नानं वाग्रूपतायां प्रवर्तते तस्यास्तवविषयत्वाद्रसादिवत्, ग्रन्थयेन्द्रियान्तरपरिकल्पना-वैयर्थ्यम् तस्यैवावेषावेपाहकत्वप्रसङ्गात् । द्वितीयपक्षेपि यभिक्षानेऽप्रवर्तमानं शुद्धरूपमात्रविषयं

विषयों की ग्राहक बन जावेगी, दूसरा पक्ष — भी ठीक नहीं है, क्योंकि रूप को ग्रहण करनेवाला नेत्र ज्ञान यह पदार्थ शब्दरूप विशेषण वाला है यह नहीं जान सकता, कारण कि शब्द में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वह केवल शुद्ध रूप मात्र को ही विषय करता है, रूप पदार्थ शब्द विशिष्ट है यह वह कैसे बता सकता है ? नेत्रजन्य ज्ञान से यदि ऐसा जाना जाता है कि पदार्थ शब्दरूप विशेषण से भिन्न है तो ऐसी मान्यता में पदार्थ के रूप का भी ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि उसने पदार्थ के विशेषणण से भाग सहीं है, जैसे कि दण्ड को नहीं जानने पर यह दण्ड वाला है यह कैसे जाना जा सकता है, यदि कहा जाय कि दूसरे जान में ( कर्ण ज्ञान में ) तो वह शब्द रूप के विशेषण रूप के विशेषण रूप के विशेषण का जाता है, सो ऐसा कहना उचित नहीं है, कारण कि ऐसा मानने में तो उस शब्द और अर्थ में भेद ही सिद्ध होता है, यह अभी २ कहा ही जा चुका है कि जिनका भिन्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होता है व पृथक ही होते हैं, एक रूप नहीं होते।

भावार्ष — राब्दाहैतवादी शब्द और उसके वाच्य अथों को परस्पर में अभिभ्र मानता है, समस्त पदार्थ शब्दिविशेषण से विशिष्ट ही हुआ करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से उनकी ज्ञान द्वारा प्रतीति होती है। तब प्रश्न होता है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष से उस शब्द विशेषण का प्रहण क्यों नहीं होता ? जब नेत्र से पदार्थ के रूप-नीले पीले आदि वर्णों- का प्रहण होता है उस समय उसी पदार्थ से अभिन्न रहने वाले शब्द का प्रहण भी नेत्र ज्ञान द्वारा होना चाहिये, यदि नहीं होता है तब रूप का ज्ञान भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि विशेषण को जाने बिना विशेष्य का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि दण्ड विशेषण को जाने विना दण्डनामा उद्यक्त नहीं ज्ञाना जाता है, इत्यादि, मतलब इसका यही है कि विशेषण को यदि हम जानते हैं तब तो उस विशेषण को विशेष्य को समभ सकते हैं प्रत्यथा नहीं, प्रतः पदार्थ शब्दविशेषण से विशिष्ट ही होते हैं यह वात सिद्ध नहीं होती।

फब्दाह्र तैनवादी -- शब्द से मिला हुआ पदार्थ स्मरण में झाता है झत: हम उसे शब्द रूप मानते हैं ? सोचनविज्ञानं कवं तद्विशिष्टतया स्वविषयमुद्योतयेत् ? न ह्यगृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिः दण्डाम्हण् दण्डिबत् । न च ज्ञानान्तरे तस्य प्रतिभासाद्विशेषणात्वम् ; तथा सति अनयोभेंदसिद्धिः स्यादित्युक्तम् । प्रभिषानानुष्कार्षस्परणात्वयाविष्यार्थदर्शनसिद्धिः ; इत्यप्यसारम् ; प्रन्योग्याष्रयानुषङ्गात्-तवाबि-धार्यदर्शनसिद्धौ वजनवरिकरितार्थस्परणासिद्धिः , ततस्य तवाविधार्थदर्शनसिद्धिरिति ।

का चेयमर्थस्याभिषानानुषक्तता नाम-प्रयंज्ञाने तत्प्रतिभासः, श्रयंदेशे तद्वेदनं वा, तत्काले तत्प्रतिभासो वा ? न तावदाच्यो विकल्पः; लोचनाध्यक्षै शब्दस्याप्रतिभासनात् । नापि द्वितीयः; शब्दस्य श्रोत्रप्रदेशे निरस्तसब्दसित्रियीनां च रूपादीनां स्वप्रदेशे स्वविज्ञानेनानुभवात् । नापि नृतीयः; तुल्यकालस्याप्यभिषानस्य लोचनज्ञाने प्रतिभासाभावात्, भिन्नज्ञान वेद्यत्वे च भेदप्रसङ्ग इत्युक्तम् ।

कैन—यह कथन ग्रसार है, क्योंकि इस मान्यता में भ्रन्योत्याश्रय दोष भ्राता है, कारण कि शब्दरूप पदार्थ की प्रतीति होने पर वचन सहित पदार्थ है यह स्मररा में आवेगा और उसमें सिद्ध होने पर शब्दरूप पदार्थ का दर्शन होता है यह सिद्ध होगा।

अच्छा — यह बताईये कि पदार्थ में ग्रिभिषानानुषक्तता क्या है ? प्रयंजान में उसका प्रतीत होना ? या प्रथं के स्थान पर ही उसका वेदन (प्रनुभवन) होना ? या प्रयंजान के समय ही शब्द का प्रतिभास होना ? इस प्रकार के इन तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प मांख के द्वारा होने वाले जान में शब्द प्रतीत नहीं होता है इसलिये विद्व नहीं होता । दूसरा विकल्प शब्द तो कान से सुनाई देता है और जिसमें शब्द विकल्ज नहीं है ऐसे रूपादिस्वल्प पदार्थ का प्रपने प्रदेश में वाक्षुपादि ज्ञान के द्वारा अपनुभव होता है इसलिये संगत नहीं होता है, पदार्थ के साथ शब्द का प्रतिभास होता है ऐसा तीसरा पक्ष भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि नाम—(शब्द) भीर अर्थ तुल्यकाल में भने ही हों, किन्दु उस शब्द का नेत्रज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। ग्रतः शब्द क्षीर रूपादिस्वरूप पदार्थ भिन्न २ हैं ग्रीर वे भिन्न २ ज्ञानों के द्वारा जाने जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि सर्वथा शब्द सहित पदार्थ ही प्रत्यक्षज्ञान में भलकते हैं ऐसा स्वीकार किया जावे तो बालक और मुकादिव्यक्ति की पदार्थदर्शन कैसे हो सकेगा क्योंकि वे तो शब्द नामादि को जानते नहीं हैं। तथा मन में घोड़े ग्रादि का विचार करते हुए व्यक्ति को गौदर्शन भी कैसे संभव हो सकेगा. क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के गोशब्द का उल्लेख तो पाया नहीं जाता, कारए। उस समय उसके ज्ञान में तो वह भलक नहीं रहा है, वह तो घोड़े का विचार कर रहा है, यदि

कथं चैवंबादिनो । बालकादेरथँदर्शनसिद्धाः, तत्राभिषानाप्रतीतैः, धश्वं विकल्पयतो गोदर्शनं वा ? न हि तदा गोशव्दीरलेक्कस्तज्जातस्यानुसूषते बुगपदृत्तिद्वयानुत्पत्ते स्थित । कथं वा वागू प्ताऽववोषस्य शाववती यतो 'वागू पता विद्या हे स्थाधवति हत लोचनाध्यते तत्संस्पत्तामावात् ? न खलु श्रोत्र-शाह्यां वैक्षत्तें वार्षं तत् सस्पृश्चित तस्यास्तदविषयत्वात् । धन्तर्जल्परूपां मध्यमं वा; तामन्तरेणापि शुद्धसंविद्योभावात् । सह्ताशोषवर्णादिविभागानु(तु)वद्यती,सूक्ष्मा चानवर्षोक्षरुप्त वागेव न भवति; प्रान्धोरप्रात्मवर्षानलक्षणस्यात्वात् वाचस्तु वर्णपदाधनुत्रमलक्षणस्यात् । ततोऽश्रुक्तमेतत्तस्लक्षणस्यायनम्

> "स्यानेषु विवृते वायौ कृतवर्ग्णरियहा। वैलरी वाक् प्रयोनतृषां प्राग्णवृत्तिनिबन्धना ॥ १॥ प्राग्णवृत्तिमतिकम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते । स्रविचागाऽमु(गा तु) पस्यन्ती सर्वतः संहृतकमा ॥ २॥

कहा जाय कि एक साथ दोनों-मञ्च विकल्प भीर गोदर्शन हो रहे हैं तो ऐसी मान्यता में दोनों की असिद्धि होने की प्रसक्ति होवेगी, क्योंकि एक ही काल में दो वृत्तियां छन्नस्थ के हो नहीं सकती तथा— आपने जो ऐसा कहा है कि ज्ञान में वचनरूपता शास्त्रती है, यदि इसका उल्लंघन किया जावेगा तो ज्ञानरूप प्रकाश हो नहीं सकेगा इत्यादि, सो ऐसा कथन सत्य कैसे हो सकता है क्योंकि नेत्रजन्य ज्ञाब में तो शब्द का संसर्ग होता ही नहीं है, क्णे के द्वारा ग्रहण योग्य बचन रूप वैखरी वाक लोचन ज्ञान का स्पर्श करती ही नहीं है. क्योंकि वह उसका विषय नहीं है । धन्तर्जल्पवाली मध्यमा वाक् का भी उस नेत्र ज्ञान द्वारा स्पर्शित होना संभव नही, उस मध्यमावाक के विना भी शुद्ध रूपादि का ज्ञान होता ही है, सपूर्ण वर्ण पद आदि विभागों से रहित पश्यन्ती वाक तथा श्रन्तज्योंति रूप सुक्ष्मा वाक तो बाणी हप होती ही नहीं, क्योंकि उन दोनों-पश्यन्ती तथा सक्ष्मा को आप शब्दाई तबादी ने धर्यों एवं आत्मा का साक्षात कराने वाली माना है, यदि उन सुक्ष्मा और पश्यन्ती वाक में शब्द नहीं है तो वह बाक नहीं कहलावेगी, क्योंकि बाक तो पद, वाक्य रूप हम्रा करती है, इसलिये भाप शब्दाद तवादी के यहां जो बेखरी भादि वाक् का लक्षरण कहा गया है वह सब ग्रसत्य ठहरता है, तालू ग्रादि स्थानों में वायू के फैलने पर वर्ण पद ग्रादि रूप को जिसने ग्रहण किया है ऐसी वैखरी वाक बोलने वाले के हृदयस्य वायू से बनती है।।१।। प्राणवायु को छोड़कर अन्तर्जरूपरूप मध्यमा बाक, ग्रीर वर्णादि कम से रहित ग्रविभाग रूप पश्यन्ती बाक है ॥२॥

### स्वरूपण्योतिरेवान्तः मूक्ष्मा वागनपायिनी । तया व्याप्तं जगत्सर्वं ततः शब्दात्मकं जगत् ॥ ३ ॥"

[ ] इस्यादि ।

अन्तरंग ज्योतिस्वरूप सूक्ष्मा वाक् है ग्रीर यह शाश्वती है, उसी सूक्ष्म वाक् से सारा जगत् व्याप्त है, इसलिये विश्व शब्दमय कहा गया है।। ३।।

इन उपयुंक्त तीन श्लोको द्वारा शब्दाई तवादी ने जगत् को शब्दमय सिद्ध करने का प्रयास किया है सो यह प्रयास उसका इसलिये सफल नहीं होता है कि नेत्रज प्रत्यक्ष यह साक्षी नहीं देता है कि पदार्थ शब्द से मृतुबिद्ध है।

भावार्थ— शब्दाद तवादी ने शब्द-वाग्-के चार भेद किये गये हैं — वैखरी १, मध्यमा २, पश्यन्ती ३, और सूक्ष्मा ४, वैखरी ग्रादि चारों ही वाक् के सामान्य लक्षरा उनकी मान्यता के अनुसार इस प्रकार से हैं —

वैखरी शब्दनिष्पत्ती मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ।।

--कुमार सं० टी० २। १७

ककारादिवणंरूप या ग्रन्य ध्वितिरूप जो शब्दमात्र है, वह वैखरी वाक् है। कण में प्रविष्ट होकर उसका विषय हुई वाक् मध्यमा वाक् है, केवल जो अधं को प्रकट करती है वह पश्यक्ती वाक् है, तथा शाश्यत रहने वाली अति सुक्ष्म वाक् सुरुमावाक् है, इन चारों वाग् का विस्तृत विवेचन वावयपदी नामक शब्दाद्वैत ग्रन्थ में लिखा है। वणं, पद, वावय ग्रादि जिसमें व्यवस्थित हैं, उच्चारण करने में जो साती है तथा दुंदुमी, वीएग, वांसुरी झादि वाद्यों की ध्वित रूप जो है ऐसी अपरिमित भेद रूप वाणी वैखरी वाक् है, जो ग्रन्तरंग में संकल्परूप से रहती है, तथा कर्ण के द्वारा ग्रहण करने योग्य व्यक्तवर्ण पद जिसमें समाप्त हो गये हैं ऐसी बह वाग् सध्यवाक् है। यह वैखरी भीर पश्यक्ती के मध्य में रहती है इसलिये यह सार्थक नाम वाली मध्यमावाग् है। जो स्वप्रकाशस्य संवित् है कि जिसमें ग्राह्म पश्यक्त मोस कर्म नहीं है वह पश्यक्तीवाक् है। इसमें वाच्य वाचक का विभाग ग्रवभासित नहीं होता है, इसके परिच्छिन्नावंप्रत्यवभास, संसुष्टावंप्रत्यवभास, ग्री प्रशास्त प्रवाद प्रवित्त है ति। के स्वर्यत्वावाक् है। धन उपलिस्व प्रवाद स्वाद प्रवाद प्याद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवा

भनुमानात्ते यां तदमुबिद्धस्त्रप्तीतिरित्यपि मनोरबमात्रम्; तदिविनाभविविषङ्काभावात् । तत्सम्मवे वाऽध्यक्षादिवाधितपक्षनिर्देशानतरं प्रयुक्तत्वेन कालात्यवापिदृष्टत्वाव । स्रथ जगतः शब्दमय-रवात्तदुदरवितनां प्रत्ययाना तःमयत्वात्तदनुविद्धत्व विद्धमेवेत्यभिभीयते; तदःयनुपपक्षमेव; तत्तःमय-त्वस्याध्यक्षादिवावितत्वात्, पदवावयादितोऽन्यस्य गिरितकपुरत्ततादेश्तदाकारपराङ्क्षकेशं सवि-कल्पकाध्यक्षैणात्यन्त विदादतयोपलम्भात् । 'ये यदाकारपराङ्क्षुक्षात्ते परमार्थतोऽतःमयाः यथा

के अनुसार भी शब्द के अक्षरात्मक, ग्रनक्षरात्मक तथा भाषात्मक और श्रभाषात्मक आदि अनेक भेद किये गये हैं। ग्रन्तजंत्प श्रौर बहिजंत्प ऐसे भी शब्द के दो भेद हुए हैं। उपर्युक्त शब्दाई तवादी मान्य भेद कितनेक तो इसमें श्रन्तभूंत हो सकते हैं। बाकी के भेद मात्र काल्पनिक सिद्ध होते हैं।

शब्दाई त वादी का यह कथन तो सर्वया ग्रसत्य है कि समस्त विश्व शब्दमय है, इसी शब्दाई त का मार्तण्डकार अनेक सबल युक्तियों द्वारा निरसन करते हुए कह रहे हैं कि शब्दमय पदार्थ हैं तो नेत्र द्वारा उन पदार्थों को ग्रहण करते समय शब्द प्रतीति में क्यों नहीं ग्राता है, तथा ऐसी मान्यता में वाल, मूकादि व्यक्ति को किस प्रकार वस्तुबोध हो सकेगा। ''सब्दमय जगत् है' यदि ऐसी नुम्हारी बात मान भी ली जावे तो इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो चाहिये, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो हस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो चाहिये, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो हस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो चाहिये, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो हह है जो वह शब्दमय जगत् की सिद्ध कर सके, यदि उनकी तरफ से ऐसा कहा जावे कि प्रत्यक्ष जगत् को शब्दमय सिद्ध नही कर सकता है, तो क्या अनुमान भी नहीं कर सकता है? अनुमान तो इस बात का साधक है सो इस पर मार्तण्डकार ने विश्वद विचार किया है।

तथा-ज्ञानों में जो अनुमान प्रमास हारा शब्दानुविद्धत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया है वह सब केवल मनोरवरूप ही है, क्योंकि प्रविनाभावी हेतु के विना प्रमुमान श्रपने साध्यका साधक नहीं होता है, यदि कोई हेतु संभव भी हो तो वह हेतु कालात्ययापदिष्ट दोष से दूषित ही रहेगा, क्योंकि जिसका पक्ष प्रत्यक्ष मादि प्रमास्तों से बाधित होता है उसमें प्रयुक्त हुमा हेतु कालात्ययापदिष्ट दोषवाला कहा जाता है, जब नेत्रादि से होने वाले रूपादिज्ञान शब्दानुविद्ध नहीं हैं, फिर भी यदि सभी ज्ञानों को शब्दानुविद्ध ही सिद्ध किया ज'ता है तो वह प्रत्यक्षवाधित होगा हो।

श्रव्दाद्वीतवादी — समस्त विश्व शब्दमय ही है, ध्रतः उस विश्व के भीतर रहने वाले ज्ञान भी शब्द स्वरूप ही होंगे, इस प्रकार से ज्ञानों में शब्दानुविद्धता सिद्ध हो जावेगी। जलाकारविकलाः स्वासकोशकुणुलादयस्तत्त्वतो न तन्मयाः, परमार्थतस्तदाकारपराङ्मुलाश्च पद-वाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितकपुरलतादयः पदार्थाः इत्यनुमानतोस्य तद्वै धुर्यसिद्धे श्चः।

किच, शब्दपरिस्तामरूपत्वाज्ञगतः शब्दमयत्वं साघ्यते, शब्दादुःपत्तं वां ? न तावदादाः पक्षः; विरस्तामस्यैवात्रासम्बात् । शब्दास्मकं हि बह्य नीलादिरूपतां प्रतिपद्यमानं स्वाभाविकं शब्दरूपं परिस्यय्य प्रतिपद्यते, प्रपरित्यय्य वां ? प्रथमपत्ते—प्रस्ताःजाविनमत्वित्तियाः पौरस्त्यसम्बातिवाद्यात्ता । द्वितीय पक्षे तु-नीलादिववेदनकालं विषरस्वापि शब्दसवेदनप्रसङ्को नीलादिवस्तव्य-विरेक्तत् । यत्त्वलु यदस्यतिरिक्तः तत्तिसम्बत्येष्यमाने सवैद्यते यथा नीलादिववेदनावस्यायां तस्यैव नीलादेरास्या, नीलाद्यवेदनावस्यायां तस्यैव नीलादेरास्या, नीलाद्यवेदनवस्त्रमञ्जः तादा-

जैन - यह कथन तो आपका तब सिद्ध माना जावे कि जब विश्व में शब्द-मयता सिद्ध हो, विश्व में शब्दमयता तो प्रत्यक्ष से ही बाधित होती है, क्योंकि पद, वाक्य भादि से भिन्न ही गिरि, बूक्ष, पूर भादि जो पदार्थ हैं, वे शब्दाकार रहित हुए ही सविकल्पप्रत्यक्ष द्वारा अन्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रतीति में श्राते हैं, देखो-जो जिस आकार से पराङ्मुख-प्रथक-रूप में प्रतीत होते हैं वे यथार्थ में उनसे भिन्न ही होते हैं। जैसे जलाकार से रहित स्थास, कोश, कुशुलादि ग्रादि पदार्थ, ये जलाकार से रहित होते हैं इसलिये जल से भिन्न होते हैं। तन्मय नहीं होते, इसी तरह गिरि आदि पदार्थ भी पद वाक्य भादि के भाकार से पराङ्मुख हैं. अतः वे भी उनसे भिन्न हैं.-तन्मय नहीं हैं। ऐसे इस अनुमान के द्वारा पदार्थ शब्दानुविद्ध नहीं हैं-शब्दमय नहीं हैं - ये सिद्ध हो जाता है।। तथा आप जो जगत् में शब्दमयता सिद्ध करते हो सो हम ग्रापसे यह जानना चाहते हैं कि जगत् शब्दका परिएगाम है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? या वह शब्द से उत्पन्न होता है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? प्रथम पक्ष इसलिये मनो-रंजक नहीं हो सकता-अर्थात् वह इसलिये ठीक-न्याय संगत-नहीं माना जा सकता है कि शब्दब्रह्म में परिणाम होने की संगति साबित नहीं होती, ग्रर्थात् सर्वथा नित्य उस शब्दब्रह्म में परिणाम-परिरामन-होना ही ग्रसंभव है। यदि श्रापके कहे अनुसार हम शब्दबद्धा में इस प्रकार का परिणाम होना मान भी लें तो वहां यह जिज्ञासा जगती है कि वह शब्दब्रह्म जब जल नील ग्रादि पदार्थरूप परिणमित होता है, उस समय वह भ्रपने स्वाभाविक शब्दरूप का परित्याग कर उस रूप परिणमित होता है ? या विना छोडे ही वह उस रूप परिएामित होता है ? यदि वह अपने पूर्वस्वरूप को छोड़कर जलादिरूप परिणमित होता है तो उसमें अनादिनिधनता का अभाव प्रसक्त होता है.

त्म्याविशेषात्, म्रन्यया विश्ववर्षाञ्चासातस्य ततो भेवप्रसङ्गः। न ह्यं कस्यैकदा एकप्रतिपत्त्रपेशया प्रह्णामग्रहण् च युक्तम् । विश्ववर्षामध्यासेप्पत्र भेदासंभवे हिमवहिन्ध्यादिभेदानामप्पभेदानुबङ्गः । क्विन, ससौ शब्दात्मा परिणामं गच्छन्प्रतिपदार्थभेदं प्रतिपच त, न वा ? तत्रावविकत्ये-चब्दब्रह्मणो-जेकत्वप्रसङ्गः, विभिन्नानेकार्थस्यभावात्मकत्वात्तस्य रूपवत् । द्वितीयविकत्ये तु-सर्वेषां नोलादीनां

क्योंकि इस स्थिति में उसके पूर्व स्वभाव का ग्रभाव आता है। यदि इस दोष से बचने के लिये दितीय पक्ष का आश्रय लिया जाय तो नीलादिक पदार्थ के संवेदन कालमें विधर पुरुष को भी उस नीलपदार्थगत शब्द का श्रवण होना चाहिये, क्योंकि वह नील पदार्थ शब्दमय है। यह नियम है कि जो जिससे अभिन्न होता है वह उसके संवेदन होते ही संविदित हो जाता है, जैसे कि वस्तुगत नीले रंग को जानते समय तदभिन्न नील पदार्थ भी जान लिया जाता है. नीलादिपदार्थ से ग्रापके सिद्धान्तानसार शब्द ग्रभिन्न ही है, ग्रतः विधर पूरुष को नील पदार्थ जानते समय शब्द संवेदन ग्रवश्य होना चाहिये। यदि शब्द का संवेदन नीलादिपदार्थ के संवेदन काल में विधर को नहीं होता है तो नीलादि वर्ण का भी उसे संवेदन नहीं होना चाहिये। क्योंकि नील वस्तु के साथ नीलवर्ण के समान शब्द का भी तादातम्य है, ग्रन्यथा विरुद्ध दो धर्मों से यक्त होने से उस शब्दब्रह्म को उस नीलपदार्थ से भिन्न मानना पडेगा, कारण-नीलादिपदार्थ के संवेदन कालमें उसका तो संवेदन होता है और शब्द का नहीं. इस तरह एक ही वस्तु का एक ही काल में एक ही प्रतिपत्ता की अपेक्षा ग्रहण और अग्रहण मानना उसमें विरुद्ध धर्मों की ग्रध्यासता का साधक होता है, ग्रत: नीलादि पदार्थ शब्दमय हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता है, विरुद्ध दो धर्मों से युक्त हए भी नील पदार्थ ग्रीर "नील" इस प्रकार के तदाचक दो अक्षरवाले नीलशब्द में भेद नहीं माना जावे तो फिर हिमानल और विध्याचल ग्रादि भिन्न पदार्थों में भी अभेद मानने का प्रसङ्घ प्राप्त होगा।

किंच — हम आपसे यह और पूछते हैं कि शब्द बहा उत्पत्ति और विनाश रूप पिणमन करता हुआ क्या प्रत्येक पदार्थ रूप भेद को प्राप्त करता है या कि नहीं करता है? यदि वह शब्द बहा जितने भी पदार्थ हैं उतने रूप वह होता है तो शब्द बहा में अनेकता का प्रसंग प्राप्त होता है, क्यों कि इस स्थिति में वह नील पीत आदि भिन्न २ अनेक स्वभावरूप परिएमित हुआ माना आयगा, जैसे कि विभिन्न अयों के स्वरूप प्रत्येक माने आते हैं। यदि दितीय पक्ष की अपेक्षा लेकर ऐसा कहा जावे कि

देशकालस्वभावव्यापारावस्यादिभेदाभावः प्रतिभासभेदाभावश्चानुपञ्येत-एकस्वभावाच्छव्यन्नद्वाराौ-ऽभिन्नस्वात्तस्त्वरूपवत् । तन्नशब्दपरिणामरूपत्वाज्ञपतः शब्दमयत्वम् ।

नापि शब्दादुरपत्तेः, तस्य नित्यत्वेनाविकारित्वात्, ऋमेणः कार्योत्पादविरोधात् सकलकार्याणां युगपदेवोत्पत्तिः स्यात् । काररणवैकल्याद्धि कार्याणि विलम्बन्ते नान्यया । तज्जेदविकलकिमपरं सैरपेक्ष्यं येन युगपन्न भवेषुः ? किंच, श्रपरापरकार्यश्रामोऽतोऽर्यान्तरम्, श्रनयन्तिरं वोत्पद्येत ? तत्रा-

"एक ब्रह्म जब अनेक पदार्थरूप परिणमित होता है तब वह प्रत्येक पदार्थके रूपसे भेदपने को प्राप्त नहीं होता है," सो ऐसा मानना भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नील, पीत, जड़, चेतन थादि जितने भी पदार्थ है, इस मान्यता के ध्रनुसार उनमें सबमें अभेद थ्रा जाने के कारण देशभेद, कालभेद, स्वभावभेद, क्रियाभेद थ्रीर श्रवस्था भेद नहीं रहेंगे।

भावार्थ — सारा विश्व शब्दब्रह्म से निर्मित है, शब्दब्रह्म ही पदार्थ रूप परि-णमन कर जाता है ऐसा माना जाय तो प्रश्न होता है कि एक अखंड शब्द ब्रह्म घट, पट, देवदत्त आदिरूप परिणमन करता है सो प्रत्येक पदार्थ रूप भिन्न भिन्न होता है या नहीं ? होता है तो एक शब्द ब्रह्म कहां रहा ? वह तो ग्रनेक हो गया ? यदि नाना पदार्थ रूप नहीं होता तो यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाला देशादिभेद समाप्त होगा। किन्तु देश भेद आदिसे वस्तुओंमें विभिन्नता उपलब्ध हो रही है—यह बस्त्र कौशांबीका है और यह उज्जैनका इत्यादि देशनिमित्तक वस्त भेद, यह बालक दो वर्षीय है और यह दस वर्षीय इत्यादि काल निमित्तक वस्तु भेद, यह शीतल जल है और यह उष्ण भ्रग्नि है इत्यादि स्वभावनिमित्तक वस्तुभेद, देवदत्त ग्राम जाता है, गोपाल गाय को दहता है इत्यादि किया निमित्तक भेद तथा यह वस्त्र जीर्ण हम्रा भीर यह नया है इत्यादि अवस्था निमित्तक वस्तु भेद साक्षात् दिखायी दे रहा है अतः शब्द ब्रह्म विश्व-रूप परिणमता हुआ भी प्रत्येक पदार्थ रूप नहीं होता है ऐसा कहना असत्य ठहरता है। तथा प्रतिभासों में भिन्नता का श्रभाव भी प्रसक्त होता है, जैसा कि शब्दबह्य का . स्वरूप शब्दब्रह्म से ग्रभिन्न होने के कारण उसमें भेद का अभाव माना गया है, उसी प्रकार शब्दब्रह्म से अभिन्न हुए नीलादिपदार्थों में भिन्नता-स्रनेकता-कथमपि नहीं द्या सकती, श्रत: ऐसा मानना कि कब्दब्रह्म का परिणाम होनेसे जगत शब्दमय है सर्वेषा असत्य-न्यायसंगत नहीं है। द्वितीय पक्ष जो ऐसा कहा गया है कि जगत्त की उत्पत्ति शब्दब्रह्म से होती है, ग्रतः वह शब्दमय है-सो ऐसा कहना भी न्याय की

र्षान्तरस्योत्पत्तौ-कथं 'शब्दब्रह्मविवर्तमर्थक्षेण इति घटते । न हार्यान्तरस्योत्पादे प्रन्यस्य तस्त्रभाव-मनाश्रयतः ताद्र्रप्रेण विवर्तो युक्तः । तदनर्यान्तरस्य तुत्पत्तौ-तस्यानादिनिधनत्वविरोधः ।

ननु रसार्थतोऽनादिनिधनेऽभिन्नस्वभावेषि शब्दत्रह्माण् श्रविधातिमिरोपहतो जन: प्रादुर्भाव-विनाशवत् कार्यभेदेन विचित्रमिव मन्यते । तदुक्तम्-

कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। क्योंकि शब्दब्रह्म नित्य है, जो सर्वथा नित्य होता है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता।

तथा इस प्रकार की मान्यता में ऐसी भी जिज्ञासा हो सकती है कि नित्य-वस्तु के द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वह कम २ से उत्पन्न नहीं होगा, प्रत्युत उसके द्वारा तो समस्त ही कार्य एक साथ ही उत्पन्न हो जावेंगे, क्योंकि समर्थ कारण के न होने से ही कार्यों की उत्पत्ति में विलंब हुन्ना करता है, उसके सद्भाव में नहीं, जब समर्थ कारण स्वरूप शब्दब्रह्म मौजूद है तो फिर कार्यों को अपनी उत्पत्ति में अन्य की अपेक्षा क्यों करनी पड़ेगी कि जिससे वे सब के सब एक साथ उत्पन्न न होंगे, अर्थात् अपना समर्थ-व्यविकल कारण मिलने पर एक साथ समस्त कार्य उत्पन्न हो ही जाते हैं।

किया—जगत् में जो पृथक् २ घट पट द्यादि कार्योका समूह दिखाई देता है वह शब्दब्रह्म से भिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या प्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या प्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? यदि घट पटादि पदार्थ उससे भिन्न रूप में होकर उत्पन्न होते हैं तो फिर जो ऐसा कहा गया है कि—''शब्दब्रह्मविवतंमर्थरूपेण'' शब्दब्रह्म की ही यह अर्थरूप पर्याय है—यह कैसे घटित होगा, अर्थात् नहीं होगा। शब्दब्रह्म से जब घट पटादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वे जब उसके स्वभाव का आश्रय नहीं लेते हैं तो उनकी उत्पन्न होते हैं हो सकता। यदि ऐसा कहो कि घट पटादि जो पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, अतः वे शब्दब्रह्म की पर्याय हैं यह कैसे युक्तियुक्त हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहो कि घट पटादि जो पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं ते तो इस प्रकार के कथन में सबसे बड़ी आपित्त को भावको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द क्रा में अनादि निधनता समाप्त हो जावेगी, और वह इस प्रकार से—िक जो पदार्थ उससे उत्पन्न हुए हैं वे तो उत्पाद विनाश स्वभाव वाले होते हैं उनसे शब्दब्रह्म अभिन्न है, अतः उत्पाद विनाश प्रभाव ता स्वभाव वाले होते हैं उनसे शब्दब्रह्म अभिन्न है, अतः उत्पाद विनाश धर्मवाल पदार्थों से उसकी एकतानता हो जाने के कारण उसकी अनादि निधनता सुरक्षित नहीं रह सकती, वह समाप्त हो जाती है।

"यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः। संकीर्सोमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते।।

[बृहदा० भा० वा० ३।१।४३ ]

तथेदममलं ब्रह्मनिविकारमविद्यया । कलुषस्विमवापन्नं भेदरूपं प्रपत्यति'' ।।

[बहदा० भा० वा० ३।५।४४] इति ।

तदप्यसाम्प्रतम्; प्रत्राधं प्रमाणामावात् । न खलु यथोपर्याणतस्वरूपं सन्दत्रह्मः प्रत्यक्षतः प्रतीयते, सर्वेदा प्रतिनियतार्थस्वरूपग्राहकत्वेनैवास्य प्रतीतेः। यच्च-ग्रम्थुदयनिश्चेयसफलघर्मानुष्ट्हीतान्तःकरणा

शब्दाद तेवादी—यथार्थतः घव्दब्रह्म तो अनादि निधन ही है, उसके स्वभावमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है फिर भी अविद्यारूपी अंधकार से युक्त प्राणी उस घव्द रूप ब्रह्म को उत्पत्ति और विनाश की तरह कार्यों के भेद से नानारूप वाला मानता है, कहा भी है—'यथा विशुद्धमप्याकार्थं इत्यादि'' जैसे विशुद्ध आकाश को आंख का रोगी अनेक वर्णवाली रेखाओं से धूसर देखता है। १।। उसी प्रकार निर्मल, निविकार शब्दब्रह्म को अविद्या के कारण जन अनेक भेदरूप देखता है, ऐसा बृहदारण्यकभाष्य में कहा है।

जैन — यह कथन अयुक्त है, क्यों कि ऐसे कथन में प्रमाण का म्रभाव है, जैसा आपके सिद्धान्तमें वर्णित ब्रह्म का स्वरूप है वह किसी भी प्रमाण से प्रतीत नहीं होता है, इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को जो प्रवृत्ति होती है वह तो समक्ष उपदिखत हुए प्रपने नियत विषय में ही होती है, शब्दब्रह्म ऐसा है नहीं, फिर उसमें उसकी
प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, यदि ऐसा कहा जावे कि भले ही हम अल्पज्ञजाों के
प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति शब्दब्रह्म के साशान्त्रा करने में न हो तो कोई बात नहीं, पर जिनका
प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति एवं निःश्र्येयस फल वाले घम से अनुगृहीत है ऐसे वे मोरीजन तो उसे साक्षात् देखते हैं, सो ऐसा कथन भी सदीष है—कहना मात्र ही है—कोरी:
कि शब्दब्रह्म के सिवाय भीर कोई उससे भिन्न योगिजन वास्तविकरूप से हैं ही नहीं;
कि जिससे वे उसे साक्षात् देखते हैं ऐसा प्रापका मन्तव्य मात्य हो सके। तथा वे योगी
उसे देखें भी तब जब कि उनके जान में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार
से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो घटित नहीं होता, तथा ऐसा जो कहा गया है कि

योषिन एव तत्पश्यन्तीत्युक्तम्; तदप्युक्तिमात्रम्; न हि तदस्यतिरेकेणान्ये योगिनो वस्तुसूताः सन्ति येन ति पश्यन्ति' इत्युक्षेत । यदि च तज्ज्ञाने तस्य क्यापारः स्थात्तदा 'योगिनस्तस्य रूपं पदयन्ति' इति स्यात् । यावतोक्त्रकारेण कार्ये व्यापार एवास्य न संगच्छते । श्रविद्यायाश्च तद्वश्वतिरेकेणासभवास्कयं भेदसित्मसासहेतुत्वम् ? श्राकाक्षे च वितयश्रतिभासहेतुभूतं वास्तवभेवास्ति तिमिरम् इति न दृष्टान्तदा-ष्टान्तिकयोः (साम्यम्) ।

नाप्यनुमानतस्तरप्रतिपत्तिः; प्रनुमानं हि कार्यनिङ्गं वा भवेत्, स्वभावादिलिङ्गं वा ? ग्रनुप-लब्धेविधिसाधिकत्वेनानभ्युपगमात् । तत्र न तावत्कार्यनिङ्गम्; नित्यैकस्वभावात्ततः कार्योत्पत्तिप्रति-

स्रविद्या के कारण जन उस शब्दब्रह्म को भेद रूपवाला देखता है—सो शब्दब्रह्म के सिवाय प्रविद्या का प्रस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, तो फिर वह भेद प्रतीति का कारण कैसे वन सकती है, आकाश दृष्टान्त भी यहां जबता नहीं, क्योंकि आकाश में प्रसत् प्रतिभास का कारण जो तिमिर है वह तो वास्तविक वस्तु है, स्रतः दृष्टान्त स्रीर दाष्टीन्त में—तिमिर स्रीर अविद्या में—समानता नहीं है।

अनुमान के द्वारा भी शब्दबह्य की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि जिस अनुमान से ग्राप शब्दबह्य की सिद्धि करना चाहते हो वह कार्यलिङ्ग वाला अनुमान है ?
या स्वभाव ग्रादि लिङ्गवाला ग्रनुमान है, ग्रथीत् जिस अनुमान से ग्राप शब्दबह्य की सिद्धि करोगे उसमें हेतु कार्यरूप होगा ? या स्वभावादिक्य होगा ? अनुपलिध्यक्य हेतु तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रापके यहां उसे विधि साधक माना नहीं गया है, ग्रब यहां यदि ऐसा कहा जावे कि कार्य हेतुवाला अनुमान शब्दब्रह्य का साधक हो जावेगातो वह यहां बनता नहीं है, क्योंकि नित्य एक स्वभाव वाले उस शब्दब्रह्य से घट-पटादि कार्यों को उत्पत्ति होनेका प्रतिषेध ही कर दिया है, ग्रतः जब उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतुकोटि से उसे कैसे संखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेत्कोटि से उसे कैसे संखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेत्कोटि से स्वतः और कार्यलिङ्गक उस अनुमान से शब्दब्रह्य की सिद्धि करते, मतत्वव इसका यह है कि नित्य शब्दब्रह्य के द्वारा कम से या एक साथ अक्रम से—दोनों प्रकार से प्रचेतिमा-कार्यकी निष्पत्ति हो नहीं सकती है, स्वभाव हेतुवाला ग्रनुमान भी शब्दब्रह्य की सिद्धि नहीं करता है, क्योंकि ग्रभी तो धर्मों रूप शब्दब्रह्य ही ग्रसिद्ध है, धर्मों के ब्रसिद्ध होनेपर उसका स्वभावभूत धर्म स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं ही सकता।

#### प्रमेयकमलमार्सण्डे

षेत्रात्, कमयोगपद्याभ्यां तस्याषंक्रियारोबात् । नापि स्वभावालङ्गम् ; शब्दब्रह्माख्यर्धामण् एवासिद्धः। न ह्यसिद्धे वर्षमण् तस्वभावञ्जनो धर्मः स्वातन्त्र्येण् सिद्धयेत् ।

यच्चोच्यते-श्वे यदाकारानुस्त्रतास्ते तन्मया यथा घटशरावोदश्वनादयो पृढिकारा गृदाकारानुगता मृन्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्त्रतास्व सव भावा इति'; तदप्पुक्तिमात्रम्; शब्दाकारान्वितत्वस्या-सिद्धे : । प्रत्यक्षेत्रा हि नीलादिक प्रतिपद्यमानोऽन्नाविष्टामिलापमेव प्रतिपत्ता प्रतिपद्यते । कल्पितस्वा-

तथा-ग्रापका जो ऐसा ग्रानुमानिक कथन है कि-'ये यदाकारानुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटशराबोद-अनादयो मद्विकारा मदाकारानुगता मन्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानस्यताश्च सर्वे भावा इति" जो जिस आकार से अनुस्युत रहते हैं वे तन्मय होते हैं-उसी स्वरूप होते हैं-जैसे मिट्टी के विकाररूप घट, सकोरा, उदंचन ग्रादि मिट्टी के आकार के अनुगत होते हैं अतः वे तन्मय-मिट्टी रूप ही होते हैं। वैसे ही शब्दाकार से अनुगत सभी पदार्थ हैं अतः वे शब्दमय हैं। सो ऐसा यह आनुमानिक कथन भी सदोष है, क्योंकि यहां "शब्दाकारान्वित" हेतू असिद्ध है-अर्थात् पदार्थ शब्दाकार से अन्वित हैं ऐसा कथन सिद्ध नहीं होता है, नीलादिक पदार्थ को जानने की इच्छा वाला व्यक्ति जब प्रत्यक्ष के द्वारा उन्हें जानता है तो वे शब्द रहित ही उसके द्वारा जाने जाते हैं-शब्द सहित नहीं । तथा पदार्थों में शब्दान्वितपना पदार्थों में है यह मान्यता केवल स्वकपोलकल्पित होने से भी असिद्ध है, यह कल्पित इसलिये है कि पदार्थों का स्वरूप शब्दों से अन्वित नहीं है, परन्तू फिर भी तुमने वे शब्दों से श्रन्वित हैं इस रूपसे उन्हें किल्पत किया है, इसलिये किल्पत इस शब्दान्वितत्वरूप हेत के द्वारा शब्दब्रह्म कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता, तथा-घटादिरूप जो हुष्टान्त दिया है वह भी साध्य ग्रीर साधन से विकल है, क्योंकि उनमें सर्वधा एक-मयत्व और एकान्वितत्व की श्रसिद्धि है, जितने भी पदार्थ हैं वे सब समान श्रीर श्रसमान दोनों ही रूप से परिणत होनेके कारण परमार्थत: एक रूपता से अन्वित नहीं हैं। तथा पदार्थ यदि शब्दमय ही होते तो घट इसप्रकार का शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को संकेत के बिना ही घट का ग्रहए। हो जाना चाहिये था और उसमें उसे संदेह भी नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि शब्द के सुनने मात्र से ही नीलादि पदार्थ उसे प्रतीत ही हो जायेंगे, यदि वे उसके उच्चारण करने पर प्रतीत नहीं होते तो फिर दोनों में शब्द और ग्रर्थ में तादात्म्य कहां रहा, तथा-एक बात यह भी होगी-कि शब्दमय पदार्थ मानने पर प्रन्ति शब्द सुनते ही कानों को जल जानेका और पाषाण शब्द सुनते ही

क्वास्याऽसिद्धिः । स्वदान्त्रितरूपावाराविसत्वेषि हि ते तदन्तित्वेन स्वया कर्ण्यन्ते । तयाभूताच्च हेतोः कर्ष पारमाधिक गब्दकत् सिद्धपंत् ? साध्यसावनिककाश्च हृशान्तो घटावीनामपि सर्वयेका-यस्वस्यैकान्वितत्वस्य चासिद्धेः । न चलु भावानां परमावेनैकरूपानुगमोस्ति, सर्वाथांनां समानाऽसमान-परिस्पामारमकरवात् किंच, सन्दारमकर्तवेऽर्षानाम् शन्दप्रतीतो सङ्कताग्राहिस्योप्ययं सन्देहो न स्यास-इसस्यापि प्रतीतत्वात्, प्रत्यथा तादारम्यविरोधः । श्रम्निपावास्यादिकव्यश्वस्याण्ड्य श्रोत्रस्य दाहाभि-वातादिश्रसङ्गः । तन्नानुमानतोषि तत्प्रतीतिः ।

कानों में चोट लगजाने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, क्योंकि उन णब्दों से पदार्थ अभिन्न है, यदि ऐसा नहीं होता तो मानना चाहिये कि शब्द और अर्थ का तादारम्य नहीं है, इसलिये अनुमान से भी शब्दबृह्म की सिद्धि नहीं होती और न उसकी प्रतीति ही होती है।

भावार्थ - शब्दाद्वेतवादी का यह हठाग्रह है कि समस्त पदार्थ शब्दमय ही हैं. जैसे कि मिट्टी से बने हए घटादि पदार्थ मिट्टीमय ही होते है, परन्तु ऐसा यह कथन इनका न्याय संगत सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाशा से ही जब विश्व के पढार्थ शब्द-मय प्रतीत नहीं होते तो फिर उन्हें शब्दमय अनुमान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करना केवल यह दूस्साहस जैसा ही है, यदि शब्दमय पदार्थ होते तो जिस व्यक्ति को 'घट शब्द का बाच्य कंब्र्यीबादिमान पदार्थ होता है'' ऐसा संकेत नहीं मालम है उसे भी घट शब्द के सुनते ही उसका बोध होजाना चाहिये, परन्तु संकेत ग्रहण किये बिना शब्द श्रवण मात्र से तद्वाच्यार्थ की प्रतीति नहीं होती, जब किसी ग्रन्य देशका व्यक्ति किसी दूसरे देश में पहुँचता है तो उसको उस देश के नामों के साथ उस पदार्थ का संकेत नहीं होने से उस उस शब्द के सनने पर भी उन उन शब्दों के बाच्यार्थ का बोध नहीं होता है, जैसे उत्तरीय पुरुष जब दक्षिण देश में पहुंचता है तो उसे यह पता नहीं चलता है कि "हालू मोसरू, मिजने" ये शब्द किन २ वाच्यार्थ के कथक हैं, तथा यदि ऐसा ही माना जाने कि शब्दमय ही पदार्थ है तो मुखसे जब "ग्रनि" इस प्रकार का शब्द निकलता है तो उसके निकलने से मुख श्रीर सुनने वाले के कानों को दग्ध हो जाने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है। श्रीर क्षुरा शब्द उच्चरित होने पर मूख के कट जाने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है। इसी तरह मोदक शब्द के सूनने वाले के उदर की पूर्ति हो जानेका प्रसङ्क प्राप्त होता है। किन्त ये सब कार्य उन २ शब्दों के उच्चरित होने पर नाप्यागमात्, ''सर्वं सल्वदं ब्रह्म'' [मैण्यु०] इत्याधागमस्य ब्रह्मागोऽविन्तरभावे-ई तप्रसङ्गात्, धनपान्तरभावे तु-तददागमस्याप्यविद्विष्ठसङ्गः । तदेवं शब्दब्रह्मागोऽविद्वेनं शब्दानुविद्धस्यं सविकरणकलक्षाग् किन्तु समारोपविरोधिषष्टगामित प्रतिपत्तव्यम् ।

होते हुए जगत में देखे नहीं जाते अतः इससे यही निश्चय होता है कि शब्दमय संसार नहीं है, संसार तो भिन्न भिन्न चेतन अचेतन स्वभाव वाला है।

आगम के द्वारा भी शब्दब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है, "सर्व खिल्बर्द ब्रह्म" इत्यादि जो मागम वाक्य हैं वे यदि उस शब्दब्रह्म से प्रयान्तरभूत हैं तो द्वेतकी प्रसक्ति आती है और यदि वे शब्दब्रह्म से प्रमर्थान्तरभूत हैं नो इस पक्षमें शब्दब्रह्म की तरह उन प्रागम वाक्यों की भी सिद्धि नहीं होती है। मतः शब्दब्रह्म की सिद्धि के अभाव में शानमें शब्दानुविद्धत्व होना यही उसी सविकल्पकता है यह कम सर्वण गकत ठहरता है। ज्ञानमें यही सविकल्पकता है कि समारोप से रिहत होकर उसके द्वारा वस्तु का ग्रहण होना इस प्रकार सविकल्प प्रमाण की सिद्धि में प्रसंगवश आये हुए शब्दाद्वेत का निरसन टीकाकार ने किया है।

शब्दाद्वेत का निरसन समाप्त #

ķ.

### शब्दाद्वैत के निरसन का सारांश

शब्दाद्वैत को स्वीकार करने वाले सद्वैतवादियों में भर्तृंहरिजी हैं। इनका ऐसा कहना है कि ज्ञान को जैन स्नादिकों ने जो सविकल्प माना है उसका स्रष्यं यही निकलता है कि ज्ञान शब्द से स्नुविद्ध होकर ही स्रपने प्राह्मपदार्थ का निश्चय कराता है, तात्पर्यं कहने का यही है कि जितने भी ज्ञान हैं वे सब शब्द के बिना नहीं होते, शब्दानुविद्ध होकर ही होते हैं। पादार्थ भी शब्दन्न की ही पर्याय हैं। शब्द-वाग्-के चार भेद इनके यहां माने गये हैं। जो इस इकार से हैं—(१) वैखरी वाक्, (२) सब्यमा वाक्, (३) पश्यन्ती वाक् और (४) सुक्मा वाक्। कहा भी है—

वैखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा। द्योतितार्थाच पश्यन्ती सूक्ष्मा वायनपायिनी ॥१॥ वक्ता के कण्ठ, तालु खादि स्थानों में प्राण्वायु की सहायता से जो ककारादि वर्ण या स्वर उत्यक्ष होते हैं—व्यक्त होते हैं वह वैखरीवाक् है, अन्तरङ्ग में जो जल्य-रूपवाक् है वह मध्यपावाक् है। यह वैखरी और परयन्ती के बीच में होती है, अतः उसे मध्यपा कहा गया है, जिसमें ग्राह्म भेद का कम नहीं होता अर्थात् कका-रादि के कम से जो रहित होती है—केवल झानरूप जो है—ग्राह्मग्राहक, वाच्य वाचक का विभाग जिसमें प्रतीत नहीं होता वह परयन्ती वाक् है, सुक्मावाक् ज्योतिः स्वरूप है, इसमें ग्रत्यन्त दुलंक्ष्य कालादि का भेद नहीं होता, इसी सुक्मावाक् से समस्त विवव व्याप्त है, यदि ज्ञान में वाक्ष्यता की अनुविद्धता न हो तो वह प्रपना प्रकाश ही नहीं कर सकता, शब्द बह्म तो अनादिनियन है और ग्रक्षशादि सब उसके विवर्त्त हैं, विश्व के समस्त पदार्थ उसी शब्द ब्रह्म की पर्योग हैं।

इस प्रकार का मन्तव्य शब्दाहैतवादी का है, इस पर युक्तिपूर्वक गहरा विचार करते हुए मार्तण्डकार श्रीप्रभावन्द्राचार्य ने कहा है कि शब्दानुविद्ध होकर ही यदि ज्ञान हो तो नेत्रादि के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें शब्दानुविद्धता होनी चाहिये, क्यों नहीं होती? कणंडन्यज्ञान को छोड़कर शब्दानुविद्धता ग्रीर किसी ज्ञान में नहीं

पाई जाती है, ऐसा ही प्रतीति में झाता है।

यदि शब्दब्रह्म का परिणाम जगत् माना जावेगा तब तो ऐसी भ्राशंका होना स्वाम्भाविक हो जाता है, कि शब्दब्रह्म जब जगतरूप परिणमित होता है तब वह अपने स्वरूप को छोड़कर जगतरूप में परिणमित होता है या नहीं छोड़कर परिणमित होता है या नहीं छोड़कर परिणमित होता है या नहीं छोड़कर परिणमित होता है तो सोचो किर उसमें अनादि निधनता कहां रही, यदि स्वरूपको नहीं छोड़कर वह जगतरूपमें परिणमित होता है तो पदार्थ शब्दब्रह्ममय होनेसे बहिरे को भी शब्दश्रवण-शब्द का सुनना होना चाहिये, क्योंकि वह शब्द से तन्मय हुए पदार्थ को देखता जानता तो है ही।

इसी तरह जगत को जब शब्दब्रह्म का विवर्त माना जाता है—तब वह जगत रूप विवर्त—पर्याय यदि उससे भिन्न हुई मानी जावेगी तो द्वेतापित झानेसे ब्रद्धं के समाप्ति हो जावेगी, यदि इस झापित से बननेके लिये शब्दाद तवादी ऐसा कहें कि है तो वास्तव में झद्धं तही; परन्तु जो शब्दब्रह्म से भिन्न नानारूप पदार्थं माला में दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थं माला में दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थों में दिखती बाह्ये—पर वे तो एक शब्दब्रह्म का ही दर्शन करते हैं सो ऐसा कहना स्वयं के सिद्धान्त का घातक बनता है, क्योंकि ऐसा यह कथन द्वेत का ही साधक बनता है, क्योंकि वहां भी तो यही प्रश्न हो सकता है कि क्या वह झिब्धा ब्रह्म से भिन्न है ? यदि है तो द्वेत सिद्ध होता है, एक शब्दब्रह्म और दूसरी झिब्धा द्वेत का झ्रयं भी तो यही है कि 'द्वाभ्यागितंद्वंतं'—। शब्दमय पदार्थं के मानने पर आपको यह सोचना होगा कि गिर जैसा छोटा शब्द पहाड़ जैसे विशाल का वाचक कैसे हो सकेगा, और उस पहाड़ में अपनी विशालता को छोड़ ''गिरि शब्द'' जैसी अवत्यता के आ जाने की भी झार्यात क्यों नहीं झाबेगी।

यदि शब्दमय पदार्थ होता तो विचारिये-नारिकेल द्वीप निवासी व्यक्तिको शब्दसंकेत प्रहण किये बिना ही "घट" शब्द कम्बुग्नीवादिमान् घट का वाचक होता है ऐसा प्रश्नं बोध क्यों नहीं हो जावेगा, फिर सङ्केत प्रहण के वश से ही शब्दादिक वस्तु की प्रतिपत्ति में हेतुपूत होते हैं यह सर्वमान्य सिद्धान्त प्रपरमार्थभूत हो जावेगा, अतः प्रत्यकादि प्रमाणोंसे बाधित होने के कारण यह आपका शब्दाद्व त सिद्धान्त प्रमाण प्रत्न सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि न तो जगत् शब्दम्य है।

श्वन्दाद्वीत के निरसन का सारांश्व समाप्त :

# 

ननु व्यवसायात्मकविज्ञानस्य प्रामाण्ये निक्षिलं तदात्मकं ज्ञानं प्रमाणं स्यात्, तथा च विषयैयज्ञानस्य धारावाहिविज्ञानस्य च प्रमाणाताप्रसङ्कात् प्रतीतिसिद्धश्रमाणेतरव्यवस्थाविलोपः स्यात्, इत्यागङ्कपाऽतिप्रसङ्कापनोदार्यम् अपूर्वार्थविजेवणामाह् । अतोऽनयोरनर्षविषयत्वाविजेवणाहित्वाभ्यां व्यवच्छेदः सिद्धः । यद्वानेनाऽपूर्वार्थविजेवणेन चारावाहिविज्ञानसेव निरस्यते । विषयैयज्ञानस्य तु व्यवसायात्मकत्वविजेवणेनैव निरस्तत्वात् संशयादिस्वभावसमारोपविरोधग्रहण्तवात्तस्य ।

श्रंका—प्रमाणका लक्षण करते समय श्री माणिक्यनंदी श्राचार्यने जो व्यव-सायात्मक विशेषण दिया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जो व्यवसायात्मक ज्ञान है वह प्रमाण है ऐसा कहेंगे तो जितने भी व्यवसायात्मक ज्ञान हैं वे सबके सब प्रमाण स्व-रूप बन जायेंगे, इस तरहसे तो विपयंयज्ञान, तथा धारावाहिक ज्ञान इत्यादि ज्ञानमें भी प्रामाण्य मानना होगा, फिर प्रतीति सिद्ध प्रमाणज्ञान श्रीर श्रप्रमाणज्ञान इस तरह ज्ञानोंमें व्यवस्था नहीं रह सकेगी?

समाधान — इस अति प्रसंग को दूर करनेके लिये ही सूत्र में अपूर्वार्थ विशेषण दिया है, इस विशेषण से विपर्यय ज्ञान तथा धारावाहिक ज्ञान इन दोनोंका निरसन हो जाता है, क्योंकि विपर्यय ज्ञानका विषय वास्तविक नहीं है भीर धारा-वाहिक ज्ञानका विषय अविशेष मात्र है। अथवा भ्रपूर्वार्थ विशेषण द्वारा धारावाहिक ज्ञानका प्रमाणपना खण्डित होता है भीर व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा विपर्यय ज्ञानका प्रमाणपना निरस्त होता है। क्योंकि व्यवसायात्मक ज्ञान तो संक्षय, विपर्यय, भ्रमध्यवसाय से रहित ही वस्तुको ग्रहण करता है [ ज्ञानता है ]।

यहां पर कोई तत्वोपप्लववादी कहता है कि संशयादि ज्ञान तो कोई है नहीं फिर ग्राप जैन व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा किसका खंडन करेंगे ? ग्राप यह

बताइये कि संशय ज्ञानमें क्या भलकता है धर्म या धर्मी? यदि धर्मी भलकता है तो वह सत्य है कि असत्य है? सत्य है ऐसा कहो तो उस सत्य धर्मी को ग्रहण करने-बाले ज्ञानमें संशयपना कैसे? उसने तो सत्य वस्तुको जाना है? जैसे कि हाथमें रखी हुई वस्तुका ज्ञान सत्य होता है।

यदि उस धर्मीको असत्य मानो तो असत् को जानने वाले केदाोण्ड्क जानकी तरह संवय तो आंतिरूप हुआ ? यदि दूसरा पक्ष माना जाय कि संवयजानमें धर्म भलकता है, तब प्रश्न होता है कि वह धर्म क्या पुरुषत्वरूप है, अथवा स्थाणुत्वरूप है, अथवा उभयरूप है? यदि स्थाणुत्वरूप है तो पुनः प्रश्न उठेगा कि सत है अथवा असकत है? दोनों में पूर्वोक्त दोष आवेंगे। पुरुषत्व धर्म में तथा उभयरूप धर्ममें भी वही दोष आते हैं, अर्थात् संवयज्ञान में स्थाणुत्व, पुरुषत्व अथवा उभयरूप कर्मने ही बत पूर्वे कि वह स्थाणुत्वादि सत है या प्रसत ? सत है तो अत वहा बात पूर्वे कि वह स्थाणुत्वादि सत है या प्रसत ? सत है तो अत वह जान आंतिरूप ही रहा ? यदि कहा जाय कि एक धर्म [स्थाणुत्व] सत है तो इत वह पुरुषत्व असत है, तब वह एक हो ज्ञान अगत तथा अआत दोरूप हुण यदि कहा जाय कि एक धर्म [स्थाणुत्व] सत है और एक [पुरुषत्व] असत है, तब वह एक हो ज्ञान अगत तथा अआत दोरूप हुण ? यदि कहा जाय कि संवयमें सन्तिरूप पदार्थ ही भलकता है तो उस पक्षमें भी वह है या नहीं इत्यादि प्रश्न और वही दोष प्राते हैं इसलिये संशय नामका कोई ज्ञान नहीं है।

जैन — यह तत्वोपप्लव वादीका कथन ग्रसमीचीन है, क्योंकि संशय तो प्रत्येक प्राणीको चलित प्रतिभास रूपसे भ्रपने भ्रापमें ही भलकता है। संशयका विषय इत्यप्यसमीचीनम्; यतः संजयः सर्वप्राणिनां चिलतप्रतिपस्यात्मकत्वेत स्वात्मसवेध । स

प्रमिविषयो वास्तु प्रमेविषयो वा वात्तिवकातात्त्रिकार्थविषयो वा किमेभिविकत्पेरस्य वालाग्रमणि

स्वष्टियतु ज्ञव्यते ? प्रत्यक्षतिव्यत्याप्यपंत्वरूपस्यापह्न्व सुखदुःश्वादेरप्यपह्नवः स्यात् । कयं च 'वर्षि
विषयो प्रमंविषयो वा' इत्यादि प्रवन्हेतुकस्वयायि (वि) स्वप्रदाम संवयं निराकुर्यात् न वेदस्वस्यः ?

क्षित्र, उत्यादककारणाम्यावास्त्रव्यस्य निरासः, प्रसाधारणस्य स्याप्यात् , विषयाभावाद्वा ? तत्राद्यः

पक्षाञ्चकः; तदुत्यादककारणस्य सद्भावात् , स्यावितसंत्रकारस्य प्रतिपत्तः समानाञ्यमानवर्मापलम्मा
नृप्यसम्यतो मिथ्यात्वकर्मोदये सत्युत्यवते । प्रसाधारणस्य स्यापाचित्रप्यसिद्धः; चलितप्रतिपत्तिस्वयण
स्यासाधारणस्यक्षपस्य तत्र सत्वात् । विषयाभावस्तु दूरस्यातित एवः स्वाणुत्वविशिव्यया पृष्यप्त
विशिव्यया वाजनव्यात्तिस्य उद्ध्वति।सामान्यस्य तद्विष्यस्य सद्धावात ।

चाहे धर्म हो चाहे धर्मी, सत हो चाहे असत, इतने विकल्पोंसे संशयका बालाग्र भी खण्डित नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार आप प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुका भी प्रभाव करने लगोगे तो सख द:खादिका भी अभाव करना चाहिये ? आश्चर्य की बात है कि ग्राप प्रभाकर स्वयं ही इस संशयका विषय धर्म है कि धर्मी, सत है कि असत ? इस प्रकार के संशयरूपी भूलेमें भूल रहे हो और फिर भी उसीका निराकरण करते हो ? सो अस्वस्य हो क्या ? कि च ग्राप उत्पादक कारणका ग्रभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं या उसमें असाधारण रूपका ध्रभाव होनेसे, ध्रथवा विषयका ध्रभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं ? प्रथम पक्ष अयुक्त है, देखो ! संशयका उत्पादक कारएा मोजद है। किस कारणसे संशय पैदा होता है सो बताते हैं - प्राप्त किया है स्थाणुत्व भीर पुरुषत्वके संस्कारको जिसने ऐसा व्यक्ति जब असमान विशेष धर्म जो मस्तक, हस्तादिक है तथा वक, कोटरत्वादि है उसका प्रत्यक्ष तो नहीं कर रहा भीर समान धर्म जो ऊर्ध्वता ( ऊंचाई ) है उसको देख रहा है तब उस व्यक्तिको अंतरंगमें मिथ्यात्वके उदय होनेपर संगय ज्ञान पैदा होता है। संशयमें असाधारण स्वरूपका श्रभाव भी नहीं है, देखो ! चिलत प्रतिभास होना यही संशयका श्रसाधारए। स्वरूप है। विषयका अभाव भी दरसे ही समाप्त होता है स्थाणत्व विशिष्टसे अथवा पुरुष विशिष्टसे जिसका अवधारण नहीं हुआ है ऐसा ऊर्ध्वता सामान्य ही संशयका विषय माना गया है, और वह मौजद ही है। संशयकी सिद्धिसे विपर्ययकी भी सिद्धि होती है, क्योंकि उसको उत्पादक सामग्री भी मौजद है।

#### संशयस्वरूपसिद्धि प्रकरण समाप्त \*

## विपर्ययज्ञाने श्रख्यात्यादिविचारः

(

एतेन विषयंयनिरासोपि निराकृतः । तत्राप्युत्पादककारलादेः सङ्कावाविशेवात् । किंव, प्रयं विषयंयोऽस्यातिम्, प्रसंख्यातिम्, प्रसिद्धार्थस्यातिम्, प्रासंस्थातिम्, सदसस्वाद्यनिवंचनीयार्थस्यातिम्, विपरीतार्थस्यातिम्, स्मतिप्रमोवं वाषिप्रत्योतिम्तियेत प्रकारान्तराऽसम्भवात् ?

प्रस्थाति चेत्; तथा हि-जलावभाषिनि ज्ञाने तावश्र जलसत्तालम्बनीभूतास्ति प्रभ्रान्तत्वप्र-सञ्जात् । जलाभाषस्त्वत्र न प्रतिभारयेव; तिष्टिषिपरत्वेनास्य प्रवृत्तेः । ग्रत एव मरीचयोऽपि नालम्ब-नम्;तत्त्वे वा तद्वष्ट्रस्याभ्रान्तत्वप्रसञ्जः । तोयाकारेस्य मरीचित्रहस्यामत्यय्युक्तम्; तदन्यस्वात् । न सञ्जु घटाकारेस्य तदन्यस्य पटादेग्रंहस्यं दृष्म् । ततो निरालम्बनं जलादिविपर्ययज्ञानम्; इत्यस्यविचा-

अब हम जैन विषयंय ज्ञानको अनेक तरहसे विपरीत मानने वाले चार्याक, सौजान्तिक आदिसे विपर्ययका स्वरूप पूछते हैं कि क्या विपर्यय ज्ञान अस्थाति रूप है [ चार्याक के प्रति ] अपवा असतस्थातिरूप है [ सौजान्तिक माध्यमिकके प्रति ] या प्राप्तअध्यातिरूप है [ सौजान्तिक माध्यमिकके प्रति ] या आरमस्थातिरूप है [ सौक्या वेदान्ती, भास्करीयके प्रति ] या आरमस्थातिरूप है [ विज्ञानाद्वेतवादी-योगाचारके प्रति ] या सत् स्वर्याते रूप है सौजां प्रति हो सो विज्ञान हो से स्वर्यात रूप है [ सौजां कर कुद्यादि ते मायावादीके प्रति ] या विपरीतार्थ स्थाति रूप है [ नैयायिक, वेशेषिक, भाट्ट, वैभाषिक के प्रति ] या स्पृति प्रभोष रूप है ? [ प्रभाकरके प्रति ] इतनी मान्यतार्थों को लेकर विषयंय ज्ञानका खण्डन किया वा सकता है, अन्य कोई खण्डनका प्रकार नहीं है। प्रथम पक्ष अस्थातिरूप है, इस संबंधमें चार्याक कहता है कि मरीविकामें जायमान जल ज्ञानमें जलकी सत्ताका तो अवसंबमें चार्याक कहता है कि मरीविकामें जायमान जल ज्ञानमें जलकी सत्ताका तो अवसंबम है नहीं, यदि होता तो वह ज्ञान सत्य कहलाता, इसी तरह जलाभाव भी नहीं है, नयोंकि ऐसा प्रतीत कहां है ? वहां तो "जल है" ऐसी विधिरूपसे उस ज्ञानकी प्रवृत्ति हो रही है, तथा इसी कारएसे मरीविका भी उस ज्ञानका विध्य नहीं है, यदि

रितरमणीयम्; विशेषतो व्यपदेशाभावप्रसङ्कात् । यत्र हि न किचिदपि प्रतिभाति तत्केन विशेषेण जलज्ञानं रजतञ्जानमिति वा व्यपदिव्येतः? भ्रान्तिसुयुप्तावस्थयोरविशेषप्रसङ्कश्चः । न ह्यत्र प्रतिभासमाना-र्षेथ्यतिरेकेणान्योऽस्ति विशेषः । प्रतिभासमानश्च तज्ज्ञानस्थालम्बनमित्युच्यते । तभास्यातिरेव विषयंयः ।

सरयमेतत्; तथापि प्रतिभासमानोऽयैः सद्रू पो विचायैमाखो नास्तीत्यसरस्यातिरेवासो । शुक्ति-काशकले हि न शुक्तिकादिप्रतिभासः, कि तर्हि ? रजनप्रतिभासः । स च रजनाकारस्तत्र नास्तीति;

उस ज्ञानका विषय वह होती तो सत्य विषयको ग्रहण करनेके कारण विषयंग्रज्ञान सत्य हो जाता । यदि कहो कि जलाकाररूपसे ग्रधीत् जलरूपसे मरीचिका ग्रहण होता है इसलिये वह ज्ञान सत्य नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जलसे वह मरीचि भिन्न है, अर्थात् जलाकार रूपसे परिएएत ज्ञान मरीचिका से भिन्न है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि घटाकार परिणत ज्ञान ग्रन्थ पट ग्रादि का ग्रहण करने वाला होता हो। ग्रंतमें यही निष्कर्ष निकलता है कि यह विषयंग्र ज्ञान विल्कुल निरालंब है [विषय रहित है]।

जैन—यह कथन अविचार रूप है, क्योंकि यदि विपर्यय ज्ञान निरालंब होता तो उसमें 'यह विपर्यय ज्ञान है' ऐसा विशेष व्यपदेश (नाम) होता है वह नहीं होता । जिस ज्ञानमें कुछ भी नहीं भत्कता है तो फिर किस विशेषण द्वारा यह रजत ज्ञान है या जल ज्ञान है दायांदि रूपसे उसका कथन कैसे हो सकता है ? तथा भ्रांत भीर निद्रित इन दोनों भवस्थाओं निपर्यय ज्ञानके निरालंब मानने पर कुछ भेद नहीं रहेगा। जैसे—भ्रांत ज्ञानमें प्रतिभासमान ज्ञानके निरालंब मानने पर कुछ भेद नहीं है, उसी प्रकार विपर्यय ज्ञानमें प्रतिभासमान जो भ्रयं है वही उसका भ्रवलंबन माना गया है, ग्रतः विपर्यय ज्ञानको अख्याति रूप [कुछ भी नहीं कह सकना रूप ] नहीं मानना चाहिये।

मावार्य — चार्याक विषयंय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं है ऐसा कहता है, इस पर श्राचायं समभ्राते हैं कि विषयंयका विषय अख्याति श्रयंत् मात्र प्रमाव स्व-रूप है तो उस विपरीत ज्ञानके रजतज्ञान, जलज्ञान, इत्यादि भेद कैसे हो सकते ? श्रयात् नहीं हो सकते हैं। विषयंय ज्ञानका विषय कुछ भी नही है ऐसा माननेसे दूसरा दोष यह भी श्राता है कि भ्रान्त और सुमावस्थामें कोई श्रन्तर नहीं रह जाता तदयुक्तम्; इत्यपरा । कस्मात् ? प्रसतः लपुष्पादिवरप्रतिभासासम्भवात् । भ्रान्तिवैविश्या-भावप्रसङ्गश्चः न हासस्व्यातिवादिनोऽर्यगतं ज्ञानगतं वा वैविश्ययस्ति येनानेकप्रकारा भ्रान्तिः स्यात् । तस्मात्प्रमार्णप्रसिद्ध एवार्यो विवित्रस्तत्र प्रतिभाति । न वास्य विवायमार्गस्यासस्वम् ; विवारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेगाऽन्यस्यासम्भवात् । प्रतीरयवाधितत्वाचः करतलादेरपि हि प्रतिभासवलेनैव सरवम्, स च प्रतिभासोऽन्यवाप्यस्ति । यद्यपुत्तरकाल तथा सोऽर्थो नास्ति, तथापि यदा प्रतिभाति तदा तावद-

है क्योंकि स्वप्नावस्थाके ज्ञानमें ऋलके हुए पदार्थ जिस प्रकार मवास्तविक हैं, इसी प्रकार विषयें ज्ञानमें झलका हुआ पदार्थ भी आपकी मान्यतानुसार प्रवास्तविक है, आत: इन दोनों अवस्थाओं में अंतरका श्रभाव नहीं हो इसके लिये ऐसा मानना चाहिये कि भ्रान्तज्ञानभी निविषय नहीं है।

माध्यसिक—आप जैनने ठीक कहा है किन्तु एक बात यह है कि विपर्यय ज्ञानमें प्रतिभासमान प्रयंका जब विचार किया जाता है तब वह सहूप नहीं है किन्तु प्रसदूप है ऐसा ही दिखायो देता है। ग्रतः विपर्यय ज्ञानका विषय भ्रसत ख्यातिरूप— नास्तिरूप ही मानना चाहिये। सीपके टुकड़ेमें सीप बादिका प्रतिभास तो होता नहीं, प्रतिभास तो रजतका होता है किन्तु रजत ( चांदी ) वहां सत रूपसे है नहीं।

सांख्य — माध्यमिकका यह कथन अपुक्त है, क्योंकि विषयं य जानका विषय असत होता तो आकाशके फूल के समान उसे प्रतिभासित नहीं होना चाहिये, तथा आनितकी विवित्रता अर्थात् अनेक तरहका भूम भी नहीं होना चाहिये, कारण कि असत क्यातिको माननेवाले आपके यहां पदार्थोंकी विभिन्नता तथा जानोंकी विवित्रता मानी नहीं गई है कि जिससे अनेक प्रकारकी आग्ति हो सके। इसीलिए तो प्रमाण प्रसिद्ध ही पदार्थं विवित्र रूपसे अर्थात् विपयं रूपसे आगत जानमें प्रतीत होता है ऐसा हम मानते हैं। इस जानके विषय जो सीप आदि हैं उनका विचार करे तो उनमें असत मानी नहीं मानुम होता है, क्योंकि प्रतीति रूप ही विचार होता है, प्रतीतिसे न्यारा कोई विचार है नहीं, अतः इस जानका विषय प्रतीतिसे अवाधित होते हैं, प्रतीतिसे न्यारा कोई विचार है नहीं, अतः इस जानका विषय प्रतीतिसे अवाधित होनेके कारण असत्वरूप नहीं है। हाथमें रखी हुई वस्तुका भी प्रतिभासके बलसे ही सत्व जाना आते हैं, वह प्रतिभास विपयंय जानमें है ही। यद्यि उत्तर कालमें वह प्रतिभासित पदार्थं वैसा दिखाई नहीं देता अर्थात जैसा प्रतिभासित हुसा वैसा प्रतीत नहीं होता तो भी जब तक प्रतिभासित होता हैतब तक तो वह है ही। यदि ऐसा नहीं साने तो विजली

हस्येव, ग्रन्यथा विद्युदादेरिप सत्त्वसिद्धिर्न स्यात् । तस्मात्त्रसिद्धार्वस्थातिरेव युक्ता;

इत्यप्यसाम्प्रतम्; ययावस्थितार्थगृहीतित्वाविशेषे हि भ्रान्ताऽभ्रान्तव्यवहाराभावः स्यात् । प्रिप चोत्तरकालमुदकादरभावेऽपि तश्चिह्नस्य भूस्निग्यतादेश्यलम्भः स्यात् । न खलू विख्दादिवदुदका-देरप्याशुभावी निरम्वयो विनाशः कत्रचिद्रपत्तम्भयते । सर्वतद्देशदृहणामिवसंवादेनोपलम्भश्च विद्यु-दःदिवदेव स्यात् । बाध्यवाधकभावश्च न प्राग्नोति, सर्वज्ञानागमिवतयार्थविषयस्वाविशेषात् ।

आदिका भी ग्रसत्व मानना होगा, क्योंकि वह भी उत्तर कालमें प्रतीत नहीं होती है, इसिलये विषयंय जानका मतलब प्रसिद्धार्थं ख्याति ही करना चाहिये ! श्रयाति विषयंय ज्ञानका जो विषय है वह प्रतिभासमान होनेसे सत्यभूत है ऐसा मानना चाहिये ।

जैन-यह कथन भी ग्रयुक्त है, यदि ऐसा माना जाय अर्थात् सभी ज्ञानोंको यथावस्थित पदार्थका ग्राहक माना जाय तब तो भ्रान्त ग्रीर ग्रभ्रान्त ज्ञानका जो व्यवहार देखा जाता है वह समाप्त हो जायगा । दूसरी बात यह है कि तुमने कहा कि जब तक वह ज्ञान [ सीपमें चांदीका प्रतिभासरूप विपरीत ज्ञान ] उत्तर कालमें बाधित नहीं होना तब तक उस विषयंयका विषय सत्य ही है ? सो यदि ऐसी बात है तो मरीचिकामें जलका ज्ञान होने पर पीछे उत्तर कालमें जलका श्रमाव भले ही हो जाय किन्त उसके चिह्न स्वरूप जमीनका गीला रहना भादि कुछ तो दिखायी देना चाहिये ? जलका स्वभाव बिजलीके समान तत्काल समूल नष्ट होनेका तो है नहीं, तथा सभी व्यक्तियोंको उस मरीचिकामें बिबा विवादके जलकी उपलब्धि होनी चाहिये? जैसे कि बिजली सबको दिखती है? तथा उस मरीचि ज्ञानमें पीछे जो बाध्य-बाधकपना आता है वह भी नहीं गाना चाहिये ? क्योंकि आपकी मान्यतानसार सभी ज्ञान समान रूपसे सत्य विषयको ही जानने वाले माने गये हैं। भावार्थ-विषयंय ज्ञानका विषय क्या है ? इस पर विचार चल रहा है, माध्यमिक बौद्धने विपर्यय ज्ञानका विषय नास्तिरूप सिद्ध करना चाहा तब बीचमें ही सांख्यने अपना मन्तव्य प्रदर्शित करते हुए कहा कि विषयंय शानका विषय बिल्कूल सत्य-मौजद पदार्थ ही है, जैसे कि सत्य ज्ञानोंका विषय वर्त्तमानमें मौजूद रहता है अन्तर इतना ही है कि उत्तर कालमें वह प्रतीत नहीं होता [तिरोभाव होनेसे ] है। ग्राचार्यने समभाया है कि विपर्यय ज्ञानका विषय असत् ख्याति की तरह प्रसिद्धार्थ ख्यातिरूप भी नहीं है अर्थात् इस जानका विषय सदूप भी नहीं है। यदि कहा जाय कि इस जानका यदप्युच्यते-कानस्यैवायमाकारोऽनाचिविद्योपस्वसामध्योदबिहिरिव प्रतिभासते । मनाचिवि-चित्रवासनाश्च कमथिपाकवरयः पुःसां सन्ति तेनानेकाकाराणि ज्ञानानि स्वाकारमात्रसंवेद्यानि कमेण भवन्तीरयात्मस्यातिरवेति; तदप्युक्तिमात्रम्; यतः स्वात्ममात्रसंवित्तिनृष्ठःवे धर्याकारस्ये च ज्ञान-स्यात्मस्यातिः सिद्धपेत । न च तिस्सद्धम्, उत्तरत्रोभयस्यापि प्रतिवेद्यात् । सर्वज्ञानानां स्वाकारप्राहित्वे च भ्रान्ताऽभ्रान्तविवेको बाध्यवाषकभावकच न प्राप्नोति, तत्र व्यभिचाराभावाविवोदात् । स्वारम-

विषय तो बिजली की तरह उत्तर कालमें नष्ट होता है सो यह कथन गलत है, सभी पदार्थ बिजली की तरह तत्काल विलीन नहीं होते है। अतः सांख्यने विषयंय ज्ञानका विषय सत्यभूत माना है वह ठीक नहीं है।

विज्ञानाह तैवादी — सीपादिमें रजतादिका जो प्रतिभासरूप विषयं ज्ञान है वह मात्र ज्ञानका ही आकार है, किन्तु अनादि कालीन अविद्याके कारण ज्ञानसे बाहर हुए के समान प्रतीत होता है। अनादि अविद्याकी जो वासनायें हैं वे पुरुषों में क्रम—कमसे प्रगट होती हैं, इस कारण स्वाकार मात्रसे जिनका संवेदन होता है वे ज्ञान कमशः अनेक आकारवाले होते हैं प्रथात् प्राह्य-प्राहक रूपमें उद्भूत होते हैं। सतः विषयंयमें आत्मस्याति अर्थात् ज्ञानका हो आकार है, बाह्य वस्तुका नहीं क्योंकि ज्ञानके सिवाय बाह्य वस्तु है नहीं?

जैन — यह कथन भी अगुक्त है, ज्ञान ध्रपनेमें ही निष्ठ है भीर वहीं अर्थाकार होता है यह बात सिद्ध होनेपर ही इस विषयंय ज्ञानकी ध्रास्मस्याति रूपसे
सिद्धि होगी. किन्तु ये दोनों अर्थात् ज्ञानमें अपना ही आकार है तथा वह खुद ही
बाह्य पदार्थों के आकारों को घारण करता है ये दोनों बाते ही सिद्ध नहीं हैं, क्यों कि
आगे इन दोनों बातों का खण्डन होनेवाला है। यदि सारे ही ज्ञान अपना आकार मात्र
सहण करते हैं तो समस्त ज्ञानों का यह आन्त ज्ञान है, यो यह अश्वान्त है, ऐसा
विकेत और बाध्य—बाधकभाव बनेगा ही नहीं, क्यों कि ज्ञानों का अपने स्वरूप मात्रमें
तो कोई व्यक्तियार होता नहीं, अर्थात् आस्मस्वरूपको जाननेकी अपेक्षा समस्त ज्ञान
प्रमाण सूत ही माने गये हैं। आकार सिर्फ ज्ञानमें ही निष्ठ है बाहरमें रजतादि
नामकी कोई वस्तु नहीं है, तो फिर रजत संवेदन द्वारा वह रजत रूप आकार सुख
संवेदनके समान अन्दर ही प्रतीतिमें आयेगा, बाहरमें स्थित होने रूपसे प्रतीतिमें नहीं
आयेगा। तथा जाननेवाला व्यक्ति भी उस पदार्थको ग्रहण करने के लिये प्रवृत्ति क्यों

स्थितत्वेन रजताद्याकारस्य संवेदनेन च सुलाद्याकारवदविष्ठहत्वा प्रतीतिर्न स्यात् । प्रतिपत्ता च ततुपादानार्यं न प्रवर्तेत, भविष्ठग्राऽस्थिरस्वेन प्रवृत्यविषयस्वात् । भ्रयाविद्योपस्वववधादबहिष्ठ-स्थिरत्वेनाध्यवसायः; कथमेवं विपरीतस्थातिरेव नेष्ठा, ज्ञानादभिक्तस्यास्थिरस्य चार्थाकारस्या स्थयाध्यवसायाभ्युरगमादिति ?

यशेच्यते-न ज्ञानस्य विषय उपदेशगम्योऽनुमानसाध्यो वा येन विपरीतोऽर्थः कल्प्येत । कि तिहि ? यो यस्मिन् ज्ञाने प्रतिभाति स तस्य विषय इत्युच्यते । जलादिश्चाने च जलाद्यशं एव प्रतिभाति न तिद्वपरीतः, जलादिश्चाने च्यपदेशाभावप्रसङ्गात् स च जलाद्यशं सन्न प्रवितः, तद्वुद्धे रभान्तस्य-प्रसङ्गात् । नाप्यसन्, खपुष्पादिवस्यितभासप्रवृत्योरिवध्यस्यानुषङ्गात् । नापि सदसद्गूपः; नभय-दोषानुषङ्गात्, सदसतोरैकास्यविद्याश्चा । तस्याद्यं बुद्धिसन्दिश्चितोऽर्थः सत्त्वेनास्त्वेनास्येन वा प्रमन्ति

करेगा ? क्योंकि ज्ञानके अन्दर ही तो वह ध्राकार ( वस्नु ) है ? तथा वह ध्राकार ज्ञानके अस्थिर होनेसे अस्थिर है, अतः उसमें उठाना, रखना ध्रादिरूप ज्ञाता मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है वह कैसे होगी ? अर्थात् नही हो सकती। तुम कहो कि अनादि ध्रविद्याके कारण उस ज्ञानाकारको बाहरी वस्तुरूपसे एवं स्थिर रूपसे ध्रनुभव होता है, सो ऐसा मानकेसे तो विपरीतार्थ ख्याति ही तुम्हारे द्वारा मान्य हुई ? क्योंकि ज्ञानसे प्रक्रिक्त अस्वस्थर (क्षणिक) और बाहरमें स्थित रूपसे अध्यवसाय द्वारा, सो ऐसा अध्यवसाय ही तो विपरीतार्थ ख्याति है और इसे ध्रापने यान लिया है ?

संकर मतवाले कहते हैं कि इस विषयंय ज्ञानका जो विषय है वह उपदेश गम्य या अनुभान गम्य तो है नहीं, जिससे कि उसको जैन लोग विषयो मानते हैं, बात तो यह है कि जो जिस ज्ञानमें भलकता है वह उसीका विषय माना जाता है। जलादिक ज्ञानमें जलादिक हो प्रतित होते हैं इससे विषयीत घोर कोई नहीं। यदि दूसरा विषय होता तो ''जलका ज्ञान'' यह नाम कैसे आता ? वह जलादि विषय सत तो है नहीं यदि होता तो उसको जाननेवाला ज्ञाव सत्य हो जाता, तथा उस विषयंग्रतानका विषय सस्त भी वहीं है, क्योंकि असत होता तो वह आकाशके पुष्प की तरह प्रति-मासित नहीं होता। सत-व्यसत दोनों रूप मानों तो दोनों पक्षके प्रदत्त दूषण आयों। तथा सत असत होते हों हो इसलिए यह बुदिक द्वारा प्रहण किया गया जो विषय है वह सत-प्रसत प्राति किसी भी स्वमावसे कहा नहीं जा सकता, मतः यह ज्ञात तो अनिवंचनीयार्ष स्थाति रूप है पैसा मानना चाहिये ?

स्तरेख निर्वंबतुं न शक्यत इत्यनिवंबनीयार्थस्यातिः सिद्धाः, इत्यपि मनोरयमात्रम्; अर्द्धतिस्त्री ह्यंतिस्त्रदर्भत्, तथार्द्धतं निराकरिष्यामः । यथोक्तम् न ज्ञानस्य विषय उपवेशमम्य इत्यादिः, तद्भवतामेव प्राप्तम्, तथा हि —ज्ञाविक्षान्तौ नियवदेशकालस्वभावः सदास्करुवेनैय ज्ञालाय्यैः प्रति-भाति तद्यप्रशेपसीस्तत्रैय प्रवृत्तिदर्शनात् तत्क्वयससायनिवंचनीयः स्यात् ? न ह्यंबंभूते प्रतिमास-प्रवृत्ती प्रतिचंचनीयेऽयं सम्यवतः । प्रथ विचार्यमास्य एवालौ सदसस्वाविभिरनिवंचनीयः सम्पयते न तु भ्रात्तिकाले तथा प्रतिभावीतिः, तन्वेवसम्ययाप्रतिभावादिपरीतस्थातियं स्थात् ।

जैन— यह वर्णन भी मनोरथ मात्र है, जब ग्रद्धैतपना सिद्ध हो तब यह कथन भी ठीक हो किन्तु हम तो उस ग्रद्धैतका आगे निराकरण करनेवाले हैं। ग्रापने कहा कि झानका विषय उपदेशगम्य नहीं इत्यादि, सो यह दोष तो आपको ही लगेगा, देखिये! जलके भ्रान्त जानमें जलादि पदार्थ भलककता है वह नियत देश, काल, स्वभाववाला है, अर्थात् सामने एक निश्चित् स्थान पर ग्रीर वर्त्तमान समयवाला है तथा सत रूपसे प्रतीति में प्राता है, उसको ग्रहण करनेके इच्छुक व्यक्तिकी वहीं पर प्रवृत्ति भी देखी जाती है, ऐसी हालतमें उसे ग्रानैवर्चनीय करने माने ? ग्रानिवर्चनीयतामें इसतरहका प्रतिभास तथा प्रवृत्ति नहीं होतो। तुम कहो कि इसकी सत—ग्रस्त रूपसे विचार करने पर तत्तदुरूपसे प्रतीति नहीं होतो है, इसलिये हम लोग इसे ग्रानिवंचनीय कहते हैं, निकं भ्रानिवंचनीय कामें वह वैसा भलकता है ? सो ऐसा मानते हो तब तो उस जानकी ग्रन्थ्या प्रतिभासरूप होनेसे बिपरीतस्थाति रूप हो वसे नहीं कहते हो ?

शंका/— "यह विपरीत हैं" ऐसा प्रतिभास न होनेके कारण इसे विपरीतार्थ ख्याति रूप भी नहीं मान सकते ?

समाबान—हम जैन भी ऐसा नहीं कहते हैं कि "यह बिपरीत पदार्थ है" इस तरहके कथनको बिपरीतार्थ कहते हैं। तुम पूछो कि बिपरीतार्थ स्थाति किसे कहना ? सो बनाते हैं—पुरुषसे विपरीत जो पदार्थ स्थाणु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी स्थाति ही विपरीतार्थ स्थाति कहलाती है।

शंका—पुरुषको फलकानेवाला जो ज्ञान है उसमें स्थाणुका प्रतिभास तो है नहीं श्रतः उसको पुरुषको फलकानेवाले ज्ञानका विषय मानना श्रयुक्त है, अन्यया सव जगह श्रव्यवस्था हो बायगी श्रर्थात् घट–पट श्रादि पदार्थोको प्रतिभासित करनेवाले ज्ञानोंमें नहीं प्रतिभासित हुए पुरुषका विषयंग्र मानना पड़ेगा ? ननु विपरीतस्थातिरिप प्रतिभासिबरोधान्न युक्ते ति । क एवमाह्-'विपरीतोऽयमधंः' इति स्थातिः? कि तिहि ? पुरुपविपरीते स्थाणो 'पुरुषोऽयम्' इति स्थातिविपरीतस्थातिः । ननु पुरुषाय-भासिनि ज्ञाने स्थाणोरप्रतिभासमानस्य विषयत्वमयुक्तं सर्वेत्राप्यव्यवस्थाप्रसङ्गात्; तदयुक्तम्; यतः स्थाणुरेबात्र ज्ञाने तद्रूपस्यानवधारणादधर्मीदिवशाच पुरुषाद्याकारेणाध्यवसीयते । बाधोत्तरकाल हि प्रतिसन्यत्ते स्थाणुर्य मे 'पुरुषः' इत्येवं प्रतिभात इति, कथमेव विषयंयनिरासः तस्या एव तद्रूप-

समाधान — यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्थाणु ही उस विपयंय जानमें उसके स्वरूपका ध्रवधारण न होनेसे काच कामलादि दोषके प्रभावसे पुरुषाकार रूप प्रतीत होता है, पीछे उत्तर कालमें बाधित होता है कि यह तो स्थाणु [ठूट] है मेरे को पुरुष रूपसे मालुम पडा था इत्यादि । इसलिये इस ज्ञानको विपरीतपना कैसे नहीं? है ही, यही तो विपरीतार्थ स्थाति है। मतलब जैन दार्शनिकोंने विपर्यय ज्ञानको विपरीत विषय बाला माना है, विपर्यय ज्ञानका लक्षण यही है कि दूरवर्सों होने आदि के कारण स्थाणुं और पुरुषके कुछ समान धर्मोंको लेकर स्थाणुं पुरुषाकारका प्रतिभास होना । इसीतरह सीपमें चांदीका भान, मरीचिकामें जलको प्रतीति, रस्सी में सर्पका ज्ञान ये सभी विपयंय ज्ञान है। प्रभाकर मतमें माना गया जो स्भृति प्रमोष है उसके द्वारा इस विपयंय ज्ञानका लण्डन होना ध्रशक्य है, बयोंकि स्मृति प्रमोष ही प्रसिद्ध है।

भावार्थ:-णंकर मतवाले विपयंय ज्ञानको सदसत्-प्रतिवंचनीयार्थं स्थाति रूप मानते हैं, उनका कहना है कि विपयंय ज्ञानके विषयको प्रसत नहीं कह सकते, वर्योकि उसका प्रतिभास होता है, तथा सत भी नहीं कह सकते क्योंकि उस ज्ञानमें आगे जाकर बाधा प्राप्ती है। णंकर मतवालेको विज्ञानार्द्ध तवादी ने कहा था कि विपयंय ज्ञानका विषय प्राप्त स्थाति है प्रपांत ज्ञानका ही आकार है। विपयंय हो चाहे और कोई ज्ञान हो, सभी ज्ञानोंमें प्रप्ता ही आकार रहता है, क्योंकि ज्ञानको छोड़कर दूसरा पदार्थं ही नहीं है। अनादि प्रविद्याके कारण बाहरमें प्रतेक आकार या पदा दिखायो देते हैं? जैनाचार्यने विज्ञानार्द्ध तवादीको इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि प्रभी प्राप्तका विज्ञानार्द्ध तिव्य नहीं है, प्रोर प्रापे हम उसका भली प्रकारसे निरसन करेंगे, प्रतः आरमस्यातिको विपयंय ज्ञान मानना प्रसिद्ध है। प्रनिवंचवीयार्थं स्थाति भी ग्रसस्य है, क्योंकि यदि विपयंय ज्ञानका विषय व्यनिवंचनीय [ वचन के द्वारा नहीं कह सकना ] होता तो "इदं जलं" यह जल है, इत्यादि प्रतिभास तथा तवनु-

स्वादिति ? स्मृतिश्रमोषाभ्युपगमेन तु विपर्ययप्रत्याख्यानमयुक्तम् ; तस्यासिद्धरूपत्वात् ।

सार प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अनिर्वचनीयार्थं स्थाति भी घसत्य है। विपर्यय ज्ञानका विषय विपरीत स्थाति ही है, प्रधात् पुरुषसे विपरीत जो स्थाणु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी ऋलक आना विपर्यय ज्ञान है, इस ज्ञानका विषय स्थाणु ही है किन्तु उसका धवधारण नहीं होनेसे पुरुषका धाकार प्रतीत होता है।

विपर्ययज्ञान ग्रख्यात्यादिविचार समाप्त #

### स्मृतिप्रमोषविचारः

\*\*\*

\*\*\*\*

ननु शुक्तिकायाम् 'इद रजतम्' इति प्रतिभासो विषयेयः, न नासौ विनायेमाणो घटते । नहिं 'इदं रजतम्' इत्येकमेवेद ज्ञानं कारणाभावात्; तथाहि-न दोषेश्रक्षुरादीनां शक्तः प्रतिबंग्धः कियते, कार्योनुत्पत्तिप्रशक्तात् । न हि बुष्टा यवा विषयैतं कार्यमाविभवियन्ति । प्रत एव प्रव्वंसोऽपि । किन्त्र, ''सम्बद्ध वर्तमान च गृह्यते चक्षुरादिना" । [ मी० श्लो० प्रयक्ष० श्लो० ५४] रजतस्य चासम्बद्ध-

प्रसाकर—सीपमें "यह रजत है" इसप्रकारका प्रतिभास होना विपर्यंय ज्ञान कहलाता है, किन्तु इसपर विचार करे तो घटित नहीं होता, "यह रजत है" इस प्रकारका जो ज्ञान है वह एक नहीं है क्योंकि ऐसा एकत्वरूपसे प्रतिभास होनेमें कोई कारए। नहीं दिखता है। चक्षु धादि इन्द्रियोंकी शिक्तका [काच कामलादि] दोधों द्वारा प्रतिबन्ध होता नहीं, यदि होता तो उनसे देखने धादि रूप कार्य जो "यह चांदी है" इत्यादिक उत्पन्न नहीं हो पाते, क्या जो नामा धान्य खराब होनेपर भी विपरीत कार्य जो गेहूं धादिक धंकुरोंको उत्पन्न करेंगे? अर्थात् नहीं करेंगे। विशेषार्थ—जैन दार्श निक विपर्यंय ज्ञान होना मानते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंक ज्ञानमें विपरीतता का कोई भी कारए। दिखायी नहीं देता है। चक्षु धादि इन्द्रियोंके सदोष होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाय सो भी बात बनती नहीं, दोष तो कारणोंकी [ इन्द्रियोंकी ] धाक्ति नब्द करते हैं। कि विपरीत ज्ञानको पैदा करते। हैं वेद्धों! जो का बीज पुराणा हुआ तो क्या वह गेहूंके अंकुरको पैदा करेगा? अर्थात् नहीं करेगा, उसीप्रकार इन्द्रियके दोष विपरीत ज्ञानको पैदा नहीं कर सकते हैं।

तथा वे बीज नष्ट होनेपर भी अंकुररूप कार्य उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि कारणका ग्रभाव हुश्रा है। तथा यह भी बात है कि चक्षु श्रादि इन्द्रियां सम्बन्धित एवं वर्त्तमान पदार्थीको ग्रहण करती हैं, यहां जो सीपमें रजतका प्रतिभास हो रहा स्वादवर्तमानन्वाच्च चक्षुषा कथं वर्तमानरजताकारावभासः स्यात् ? ज्ञाने च कस्यायमाकारः प्रथते ? न ताबद्वजतस्य; प्रवर्तमानस्वात् । नापि ज्ञानस्येव; स्वविद्धान्तविरोधात् । किन्त्व, प्रपृष्टीतरजतस्येद विज्ञानं नोपजायते, प्रतिप्रसङ्गात् । एहीतरजतस्य च 'तद्वजतिमदम्' इति स्यात्, इन्द्रियसंस्कारका-इध्यदोषेजन्यमानस्वात् । किन्त्व, पुक्तिकायां रजतसंसर्गान ताबदसन् प्रतिभासते, वे व्यपुष्पसर्मावत् प्रसत्स्वातित्वप्रसङ्गात् । नापि सत्; रजतस्य तत्रासत्वात् । ततो ज्ञानद्वयमेतन् 'इदम्' इति हि

है वह रजत न वत्तंमानमें मौजूद है न सीपसे सम्बन्धित है, फिर चक्षु द्वारा वर्त्तमानमें मौजूद सीपमें रजतका ग्राकार कैसे प्रतिभासित हो रहा है ? यह जो ज्ञाव हुआ है उसमें किसका आकार भलकता है ? यदि कहा जाय कि चांदीका आकार भलकता है. तो यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्तमानमें है ही नही । यदि कहा जावे कि ज्ञानका ही ग्राकार प्रतिभासित होता है तो यह भी युक्तियुक्त नही, क्योंकि जैन सिद्धा-न्तसे यह कथन विरुद्ध पड़ता है। ज्ञानमें ज्ञानका ही आकार भलकता है ऐसा जैन मत में माना ही नहीं। और एक बात यह है कि यदि बिना रजतके ग्रहण किये यह विषयंय ज्ञान होता है ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा कहने पर मतिपसंग दोष भाता है, अर्थात् फिर तो तलघर भादिमें पले हए व्यक्तिको भी बाहर आते ही "यह चांदी है" ऐसा ज्ञान होना चाहिये। यदि कही कि रजतको जाननेवाले व्यक्तिको "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है तो फिर उसको "वह रजत यह है" ऐसी भलक आनी चाहिये ? हम प्रभाकर तो इन्द्रिय संस्कार, साहश्य, दोष इत्यादि कारणोंसे "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है, इसप्रकार मानते हैं। विपर्यय ज्ञानके बारेमें हम प्रभाकरका कहना है कि सीपमें रजतका संसर्ग असत होकर प्रतिभासित नहीं होता यदि होता तो वह आकाशमें आकाश पुष्पके संसर्गकी तरह असत ख्याति रूप होता ! अर्थात् फिर इस विषयंय ज्ञानको असत ख्याति रूप मानते किन्तु यह मान्यता हम प्रभाकरको इष्ट नहीं है। तथा वह रजतका संसर्ग सत होकर भी प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि वहां रजतका स्रभाव है सत: 'इदं रजतं" इस ज्ञानको दो रूप मानना चाहिये "इदं" यह एक ज्ञान है, श्रीर "रजतं" यह दुसरा ज्ञान है, इनमें जो इदं अंश है वह तो सामने रखे हुए अर्थका प्रतिभासरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है, भीर "रजतं" ऐसी जो भलक है वह पहले देखें गये रजतका स्मरण रूप ज्ञान है। सो ऐसा यह प्रतिभास साहत्य ग्रादि किसी दोवके निमित्तसे होता है। ग्रत: "इदं रजत" ऐसा ज्ञान स्मरण रूपसे वहां फलकता नहीं है बस ! इसीलिये हम प्रभाकर पुरोक्यवस्थिताधंप्रतिभासनम् 'रजतम्' इति च प्रवांवगतरजतस्मरणः सादृश्यादेः कुर्तास्त्रान्तिमातातः । तज्जः समरणस्य स्वक्षरेणः नावभावतः इति स्पृतिप्रमोगोऽभिषीयते । यत्र हि 'स्मरामि' इति प्रयय-स्तत्र स्पृतेरप्रमोषः, न पुनर्यक्षस्पृतित्वेऽपि स्मरामि' इति रूपायवेदनम् । प्रवृत्तिस्र भेदाश्रकृत्याद्वादे । प्रवृत्तिस्र भेदाश्रकृत्याद्वादे । प्रवृत्तिस्र भेदाश्रकृत्याद्वादे । विवयं विषयं विष

उसे स्मृति प्रमोष कहते हैं। जहां "स्मरण करता हूं" ऐसी भलक हो वहां तो स्मृति प्रमोष नहीं है, किन्तु जहां स्मृतिरूपता होते हुए भी "स्मरण करता हूं" ऐसी भलक न हो वह तो स्मृतिरूपता होते हुए भी "स्मरण करता हूं" ऐसी भलक न हो वह तो स्मृतिरूपता होते हैं "यह रजत है" ऐसे ज्ञानके होनेपर जो प्रवृत्ति होती है वह तो भेदको न जाननेसे धर्यात् भेदक ध्रग्रहण होना यह भेद अग्रहण है, सो ऐसा मानना इसिलये ठीक नहीं कि वह विपरीत स्थाति रूप कहलायेगा। भेद प्रहण्के प्रागभावको भेदका ध्रग्रहण कहना भी संगत नहीं वैठता क्योंकि प्रागमाव प्रवृत्तिका कारण नहीं हुधा करता। कोई कहे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति कराना तो प्रमाणका फल है प्रागभावका यह फल नहीं है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं कारण कि भेदका ध्रग्रहण है सहायक जिसका ऐसा रजत ज्ञान ही प्रवृत्तिका हेतु होता है। इस प्रकार भेदक ध्रग्रहण है सहायक जिसका ऐसा रजत ज्ञान ही प्रवृत्तिका हेतु होता है। इस प्रकार भेदक ध्रग्रहण से कारण जो स्मृति प्रभाष है उसके निमित्त्र हुआ रजत प्रतिभास ही प्रवृत्तिका अर्थात् "यह चांदी है" ऐसा भान होते हो उसमें ग्रहणकी जो प्रवृत्ति होती है उसका कारण है। इसप्रकार "इदं रजत" इत्यादि ज्ञान स्मृति प्रभोष लक्षण वाले हैं।

विशेषार्थ — "इदं रजतं" यह प्रतिभास दो ज्ञानरूप है, "इदं" यह प्रत्यक्षरूप है, ग्रीर "रजतं" यह स्मरणरूप है। यह स्मरण अपने स्वरूपसे प्रतीत नहीं होता है, ग्राय "रजतं" यह स्मरणरूप है। यह स्मरण अपने स्वरूपसे प्रतीत नहीं होता है, ग्राय (जतका स्मरण करता हूं ऐसी प्रतीति नहीं ग्रानेसे वह स्मृति प्रमोष कहलाता है। इस ज्ञानमें वस्तुको प्रहण करनेकी जो प्रवृत्ति होती है "इदं रजतं" यह ज्ञान स्वर्षि साथित सीप को होती है "इदं रजतं" यह ज्ञान यद्यपि सत्य रजत ज्ञानसे जिल्ल है, तथापि दोनोंका प्रेद मानूम न होने ऐसा होने लगा जाता है। "इदं रजतं" "इदं जलं" अर्थात् सीपमें यह बांदी है ऐसा प्रतिभास होना, मरीचिमें यह जल है ऐसा प्रतीत होना विपर्णय ज्ञान है, ग्रीर इसका दो वस्तुग्रोंकी स्वामता, प्रदार्थका दूरवर्सी रहना, इछ इन्द्रियोंकी सदीवता ग्रादि है ऐसा जैन कहते

मत्र प्रतिविधोयते-न दोषै: शक्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वमो वा विधोयते, किन्तु दोषसमत्रधाने चत्रुरादिमिरिद विभानं विधोयते । दोषाएगं चेदमेव सामध्यं यत्तत्सिन्नियानेऽविद्यमानेप्पर्ये ज्ञानमुत्पा-दयन्ति चक्षुश्वीनि । न नैवमसत्स्यातिः स्यात् ; सादृदयस्यापि तद्वेतुत्वात् । म्रसत्स्यातिस्तु न तद्वे -पुका, खपुष्पन्नानवत् । रजताकारश्च प्रतिभासमानो न ज्ञानस्य ; संस्कारस्यापि तद्वेतुत्वात् । दोषाद्वि संस्कारसद्दायादनुभूतस्येव रजतस्यायमाकारः पुरोवितन्ययं प्रतिभासते । न चैवं 'तद्रजतम्' इति

हैं, किन्तु हम प्रभाकर मतवाले तो इस ज्ञानको स्मृति प्रमोध इप मानते हैं। इस ज्ञानका कारण दो ज्ञानोंका एकत्रित होना है, प्रर्थात् "इद" वर्तमान ज्ञान है, स्प्रीर "रजतं" यह भूतकालीन ज्ञान है, किन्तु उसमें "स्मरण करता हूं" ऐसा प्रतिभास नहीं होता बस ! इसीलिये इसका नाम स्मृति प्रमोध रखा गया है।

जैन-यहां पर प्रभाकरके उपर्युक्त कथनका खण्डन किया जाता है शरूमें उन्होंने पूछा था कि दोषोंके द्वारा इन्द्रिय शक्तिका प्रतिबन्ध होता है या नाश होता है। इत्यादि सो इसका जवाब हम देते हैं कि काच कामलादि दोषों द्वारा नैत्रादिकी शक्तिका प्रतिबंध नहीं होता है भीर न उसका नाश होता है, किन्तू दोषके कारण चक्ष आबादि इन्द्रियोंके द्वारा ऐसा ज्ञान होने लग जाता है। दोषोंका यही सामर्थ्य है कि उनके निमित्तसे पदार्थके न होनेपर भी उस विषयका वे चक्षरादि इन्द्रियां ज्ञान पैदा करा देती हैं। ऐसी मान्यता से श्रसतख्यातिका प्रसंग भी नहीं ग्राता है, ग्रथीत ग्रविद्य-मान वस्तुको जाने तो असतवाद आवे सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस ज्ञानमें पहले देखे गये रजतादिकी सदृशता भी कारए। है, असत ख्यातिमें ऐसा साहश्य हेतू नहीं है वह तो सर्वथा आकाश पूष्पके ज्ञान सदृश है। तथा सीपमें रजताकार जो प्रतिभास हो रहा है वह ज्ञानका आकार नहीं है किन्तु संस्कारके निमित्तसे ऐसा प्रतिभास होता है. मतलब काच कामला धादि दोष और बार बार सफेद चीजका देखना रूप संस्कार ये सब ऐसे प्रतिभासके हेत् हैं, पूर्वमें जाना गया रजतका आकार सामनेमें स्थित सीपमें भलकता है, ऐसा माननेपर "वह रजत है" इस तरह भलक आनेका प्रसंग जो आपने कहा था वह भी नहीं श्रायेगा, क्योंकि दौषके कारण सामने स्थित सीपमें रजतका माकार फलकता है मन्यया मापको भी "वह रजत है" ऐसी फलक होनेका प्रसंग क्यों नहीं प्राप्त होगा ? इसलिये जैसे तुम्हारी मान्यताके अनुसार यहां स्मृतिका प्रमोष है वैसे ही दोषोंके कारण समानता का अर्थात् सफेदीका ग्रधिकरण होनेसे सामने स्थित सीपमें रजताकारका भवभास होता है ऐसा क्यों नहीं मानते ? इस कथनसे भ्रापके- स्यात्; दोषवद्यात्युरोध्वविध्वतार्थं रजताकारस्य प्रतिभासनात् । कथमन्यया भवतोऽपि तद्रजतिमिति प्रतिभासो न स्यात् ? ततो यथा तव स्मृतिप्रमोषस्तथा दोषेम्यः सामानाधिकरण्येन पुरोवित्तन्य-वर्तमानरजताकाराव मासः किन्न स्यात् ? अनेन 'तत्ससगैः सन्नसन्या प्रतिभासते' इत्यपि निरस्तम् । न च विवेकाऽख्यातिसहायाद्रजतज्ञानात् अवृत्तिष्टते; 'घटोयम्' इत्याद्यभेदज्ञानात्मवृत्तिप्रतितेः । विवेकाख्यातिस्च भेदे सिद्धे निद्ध्येत् । न चात्र ज्ञानभेदः कृतिश्चत् सिद्धः, तथापि तत्कल्पने 'घटोयम्'

द्वारा किये गये सत प्रतिभासित होता है या असत प्रतिभासित होता है ? इत्यादि पूर्व प्रश्नोंका निरसन स्वयमेव हो जाता है। प्रभाकर ने कहा था कि विवेक का ग्रहण न होनेसे अर्थात् "यह रजत है" इसतरह की भलकमें दो जान हैं किन्तु उसका भेद मालम न पड़नेसे जो ज्ञान होता है कि "यह रजत है" सो इस ज्ञानके कारण सीपमें चांदी समक्रकर उसे ग्रहरण करने के लिए प्रवृत्ति होती है। सो प्रभाकर का यह कहना गलत है. देखो ! "यह घट है" इत्यादि जो ज्ञान हैं वे भी अभेद को लिए हुए हैं उन ज्ञानोंसे घटादि को ग्रहण करने के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति हमा ही करती है, ग्राप प्रभाकरकी यह विवेक ग्रख्याति-ग्रर्थात् भेदोंका अग्रहण तब सिद्ध होगा जब यह रजत है, इस ज्ञानमें भेद सिद्ध हो ! मतलब "यह" इसप्रकारका प्रत्यक्षज्ञान, भीर "रजत है" इस प्रकारका स्मरण ज्ञान ऐसे ये दो भेद यहां सिद्ध होते हों तब तो भेदोंका यहाँ अग्रहरा है, इस प्रकार कह सकते हैं, किन्तू किसी भी प्रमाण से "यह रजत है" इस ज्ञानमें दो ज्ञानोंकी ऋलक सिद्ध नहीं होती है यदि ज्ञानोंमें भेद सिद्ध नहीं होनेपर भी जबरदस्ती भेदकी कल्पना करो तो "यह घट है" इस ज्ञानमें भी भेद मानना पड़ेगा ? क्योंकि पूर्व मान्यता में ग्रीर इस मान्यतामें कोई विशेषता नहीं है. जिससे कि "यह घट है "इस ज्ञानमें तो भेद न माना जाय और "यह चांदी है" इस ज्ञानमें भेद न माना जाय।

प्रभाकर—"यह घट है" इस ज्ञानमें तो सत्य घटका ग्रहण होता है स्रतः यहांपर ज्ञानमें भेद नहीं माना गया है ?

जैन — तो फिर घन्य जगह भी घर्यात् "यह रजत है" इस झानमें भी घसस्य वस्तुका [ वांदीका ] ग्रहण हुआ है इसलिये यहांपर भी झानके भेदकी कल्पना नहीं होनी चाहिये। एक बात यह सिद्ध करना है कि धाप प्रभाकर निमंजता आदि धुर्गोसे युक्त नेत्र घादि इन्द्रियों द्वारा बर्लामान वस्तुमें एक ज्ञान पैदा होता है ऐसा मानते हैं, इत्यादाविष ज्ञानभेदः कल्पतामिवशेषात् । प्रयात्र सतो घटस्य यहरणान्त्रासी कल्प्यते; तिर्ह् अन्यत्रा-प्यस्तो यहरणात्तरकल्पना साभूत् । यर्षत्र हि गुणान्त्रितंश्चष्ठुर।दिभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं जन्यते, तथा दोषान्त्रितैः सादृश्यवज्ञादसस्येकं ज्ञानं जन्यते । गुणादोषाणां च सद्भावं ज्ञानजनकस्त्रं च स्वतः-प्रामाण्यप्रतिषेवप्रस्तावे प्रतिपादिष्यमामः । न च प्रभावस्मते विवेकास्यातिः सम्भवति, तत्र हि 'इदम्' इति प्रत्यक्षं 'रजतम्' इति च स्मरण्यिति संवित्तिव्यं प्रसिद्धम्, तबाऽऽस्मप्राकट्यं नैवोश्यते । भ्रात्म-प्राकट्यं चाम्योग्यमद्रप्रदृणेनैव संविद्यते घटपटादिसंवित्तिवत् । किन्त्र, विवेकस्यातेः प्रायभावो विवेकसस्यातिः । न चामावः प्रमाकरमतेऽस्ति ।

उसीप्रकार काच कामलादि दोष युक्त नेत्र ग्रादि इन्द्रियों द्वारा वस्तुग्रीमें समानता होनेके कारएा ग्रविद्यमान वस्तुमें भी एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए।

गुण और दोष दोनोंका ही सद्भाव है, दोनों ही जानको उत्पन्न करनेमें [ या नहीं करनेमें ] समर्थ हैं, इस बातको हम स्वतः प्रामाण्यवाद—का खण्डन करते समय कहनेवाले हैं। याप प्रभाकरके मतमें विवेक अख्याति संभव नहीं है आप लोग "इद" इस भलक को प्रत्यक्ष और "रजत" इस भलकको स्मृति नाम देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि वे दोनों ही अपने स्वरूपकी प्रगटतासे ही उत्पन्न होते हैं, यह स्वरूप प्रगटता सो प्राप्तमें एक दूसरेके भेदोंके गृहणके बाद ही अनुभवमें आती है, जैसे घट पट प्रादिके जानोंमें अपना अपना भिन्न भिन्न रूप एक दूसरेके भेदकी विशेषताको जाननेके बाद ही अनुभवमें आता है। तथा विवेकक ख्यातिका प्राप्तमा [ ग्रभाव ] होना विवेक प्रस्थाति कहलावी है किन्तु प्रभाकर मतमें अभावको नहीं माननेसे यह अख्याति तिद्ध नहीं होती। प्रभाकर यह बतानेका कष्ट करे कि स्मृतिप्रमोष कहते किसे हैं? स्मृतिक अभावको, या अन्यमें अन्यके प्रतिभासको, या विपरीताकार रूपसे जाननेको, या प्रतीत कालका वर्तमान रूपसे प्रहण होनेको, या प्रत्यक्षके साथ दूध पानीके समान स्मृतिका अभेद रूपसे उत्पाद होनेको ? इन पांच विकल्पोंको छोड़कर अन्य कोई विकल्पसे तो स्मृति प्रमोचका लक्षण हो नहीं सकता।

प्रथम विकल्प-स्मृतिके धभावको स्मृतिप्रमोषकहते हैं तोवह है नहीं,क्योंकियदिस्मृति-का धभाव होता तो पहले देखे हुए रजतको प्रतीति सीपमें कैसे होती ? अर्थाप् नहीं होती । तथा स्मृतिके धभाव को यदि स्मृति प्रमोष कहा जायगा तो मुच्छित धादि धनस्थामें जो भी ज्ञान होते हैं उनको भी स्मृति प्रमोषताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि वहां भी स्मृतिका ग्रभाव है ? यदि कहा जाय कि स्वप्त मुच्छी धादि धवस्थामें तो ''इदं'' यह कद्दश्यं स्मृतैः प्रमोषः-िक स्मृतैरमावः, ग्रन्यावभासो वा स्यात्, विपरीक्षाकारवेदिस्यं वा, ग्रातीकालस्य वर्तमानतया ग्रह्मां वा, ग्रातुभवेन सह क्षीरोदकवदिवकेकोत्यादो वा प्रकारान्तरा-सम्भवात् ? सत्र न तावदावः पक्षः; स्मृतेरभावे हि कथं पूर्वंदृष्टरजतप्रतीतिः स्यात् ? मूम्ब्र्डाध-वस्थायां च स्मृतिप्रमोवस्थपदेवाः स्यात् तदभावाविवेवात् । प्रचात्र 'इदम्' इत्य भासाभावान्तासीः न्तु 'इदम्' इत्यत्रापि कि प्रतिभातिति वक्तव्यम् ? पुरोव्यवस्थितं श्रुक्तिकशावनकमिति चेत्, नतु-स्वधमंविविश्वरुवेन तत्तत्र प्रतिभावाति, रजतसित्रिहतस्वेन वा ? प्रयमपद्ये कुतः स्मृतिप्रमोवः ? शुक्तिकाकाको हि स्वगतधमंविविश्व प्रतिभावाने कुतो रजतस्मरणसम्भवा यतोऽस्य प्रमोषः स्यात् ? न खलु चटे पृष्टीते पटस्मरणसम्भवः । ग्राच श्रुक्तिकारजतयोः सादृश्याव्युक्तिकाप्रतिभासे रजतस्मरणस्

भलकता ही नहीं अतः वहां स्मृति प्रमोषताका प्रसंग प्राप्त नहीं होता है। तो प्रश्न होता है कि "इदं" इसमें क्या भलकता है ? यदि सामने रखा हुआ सीपका टुकड़ा भलकता है ऐसा कहो तो वह भी अपने धर्मसे युक्त हुआ प्रतीत होता है कि रजतसे संबद्ध होकर प्रतीत होता है ? यदि वह अपने धर्मसे युक्त-त्रिकोण आदि रूपसे भलकोग तो स्मृति प्रमोष कहां रहा ? अर्थात् नहीं रहा, क्योंकि सीपके टुकड़ेमें उसीके धर्मकी प्रतीति था रही है। इसप्रकार सीपमें सीपका धर्म भलका है तो रजतका स्मरण क्यों होगा और क्यों उसका प्रमोष होगा शैर क्यों कि घटके प्रहण करनेपर पटका स्मरण होता हो ?

प्रभाकर — सीप भीर चांदीमें सहशता है इस कारण सीपके प्रतिभास होनेपर रजतका स्मरण हो जाता है।

जैन — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि साइत्यको हेतु बताना बेकार है, देखो ! यदि अपने असाधारण धमंसे सिहत धीपका स्वरूप प्रतीत हो रहा है तो वहां सहम वस्तुके स्मरणकी क्या आवश्यकता है ? हां ऐसा हो सकता है कि जब बस्तुका सामान्य रूपसे प्रहण होता है तब कदाचित स्मरण भी हो जाय किन्तु असाधारण धमंसे युक्त वस्तु जब प्रहण हो जाती है तब तो सहस वस्तुका स्मरण नहीं होता। जन्मसे जो नेत्र रोगी है उस व्यक्तिको एक हो चन्द्र में जो दो चन्द्रोंका प्रतिभास होता है उसमें सहस वस्तुका प्रतिभास होता है उसमें सहस वस्तुका प्रतिभास तो है नहीं फिर उस विचारको वहां स्मृति कैसे होगी, और उसका प्रमोध भी वहां कैसे कहलायेगा ?

भावार्थ—प्रभाकरने विषयंय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप माना है उसका कहना है कि इस ज्ञानमें दो रूप कलकते हैं एक वर्तमान रूप ग्रीर दूसरा ग्रतीत रूप, ग्रतीत तः प्रस्याऽकिश्वरकरस्वात् । यदा द्यातावारण्यभाष्यातितं शुक्तिकास्वरूपं प्रतिभाति तदा कथं सहयवस्तुस्मरण्यः प्रस्यवा सर्वत्र स्यात् । सामान्यमात्रवहृणे हि तत् कदाचित्स्याविप नाऽसाधारणस्वरूपप्रतिभासे । द्विवन्द्राविषु च जातितीमिरकप्रतिभासविषये सहश्वस्तुप्रतिभासाभावात् कवं 
स्मृतेक्त्यत्तिवातः प्रमोवः स्यात् ? नापि तत्यिष्ठहितत्वेन प्रतिभासः; रजतस्य तत्रासत्त्वेन तत्सिष्ठधानायोगात् । इन्द्रियसम्बद्धानां च तद्देशवितनां परमाण्यादीनामिष प्रतिभासः स्यात् तदिवशेषात् ।
नाष्यन्यावमासोऽसी; स हि कि तत्कालभावी, उत्तरकालभावी वा स्यात् ? तत्कालभावी चेत्; तिहि

बस्तुका स्मरण सहशताको लेकर होता है—सो इस मान्यतामें प्रभावन्द्रावायें दूषण दे रहे हैं कि विपरीत ज्ञानका कारण यदि अतीत वस्तुकी सहशताको माना जावे तो जन्म जात नेत्र रोगसे युक्त व्यक्तिको आकाशमें एक ही चन्द्रमामें दो चन्द्रमाओंका प्रतिभास होता है वह विपर्यय ज्ञान है सो इस ज्ञानमें आपके कथनानुसार वर्त्तमानमें प्रत्यक्ष और अतीतका स्मरण होना चाहिये ? किन्तु वह संभव नहीं है, क्योंकि उस तिमिर रोगी को सहस बस्तुका प्रतिभास ही नहीं है तो स्मृति कैसे आयेगी ? अर्थात् नहीं आ सकती अतः विपर्यय ज्ञानका लक्षण स्मृति प्रमोध करना व्यभिचरित है।

स्मृति प्रमोषके लक्षणमें दूसरा पक्ष यह या कि "इदं" इस जानमें रजतसे संबद्ध सीपका टुकड़ा प्रतीत होता है सो यह कथन भी जमता नहीं, कारएा कि वहां रजतका ही जब अभाव है तो उसकी सिंविंध कैसे हो सकती है अर्थात् नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी होगी कि रजत नहीं है तो भी उसकी सिंविंध मानी जाय तो इन्द्रियसे संबद्ध उस सीपके देशमें जो परमाणु आदि रहते हैं उनका भी प्रतिभास होने लग जायगा? क्योंकि निकटता तो उनकी भी है, इसप्रकार स्मृतिक प्रमावको स्मृति प्रमोव कहते हैं ऐसा पांच प्रश्तमें अथम प्रश्न का कथन समाप्त हुआ। अब दूसरा प्रभन या पक्ष देखिये! अन्यका प्रवभास होना स्मृति प्रमोय है ऐसा माने तो भी ठीक नहीं है, यह अन्यावभास कब होता है तत्कालमें या उत्तर कालमें अथित रजत के स्मरण कालमें अथवा अप्रिम कालमें ? तत्कालमें होता है ऐसा कहों तो घट आदि का जान भी तत्काल भावी अर्थात् रजत स्मरणके समयमें हो सकता है प्रतः उसे भी स्मृति प्रमोच रूप मानना होगा। उत्तरकाल मावी अत्यावभासको भी स्मृति प्रमोच कह नहीं सकते, अतिप्रसंग आयेगा, उसी श्रति प्रसंगको बताते हैं कि यदि उत्तरकाल अन्यावभास प्रगट हो गया अर्थात् सीपमें वांदीका प्रतिभास होनेके बाद सीपकी प्रतीति आगई तो वह पूर्व जान [ रजत जान ] स्मृति प्रमोच रूप नहीं कहलायेगा? नहीं तो

षटादिज्ञानं तस्कालवाि तस्याः प्रमोषः स्यात् । नाप्पुस्तरकालपाव्यन्यावकास्तोऽस्याः प्रमोषः; प्रतिप्रसङ्गात् । यदि हि उत्तरकालभाव्यन्यावकासः समुरणनस्तर्हि पूर्वज्ञानस्य स्मृतिप्रमोषदेवनासौ नाम्युरणमनीयः, प्रन्यथा सकलपूर्वज्ञानानां स्मृतिप्रमोषदेवनाम्युरणमनीयः स्यात् । किन्त्व, प्रन्याव-प्रसासस्य सद्धावे परिस्फुटवपुः स एव प्रतिकातिति कथं रजते स्मृतिप्रमोषः? निव्वलान्यावकासानां स्मृतिप्रमोषतापर्तः । प्रथ विपरीताकारवेदिव्यं तस्याः प्रमोषः; तिह विपरीतस्यातित्व कस्वासौ विपरीत प्राकारः? परिस्फुटयार्वावभावित्वं चेत्; कथ तस्य स्मृतिसम्बन्धित्वं स्पर्यक्षाकारस्वात् ; तस्यम्बन्धित्वे वा प्रत्यक्षस्यतेवास्याः स्यान्त स्मृतिक्यता । नाप्यतीतकालस्य वर्तमानवया प्रहुर्णं तस्याः प्रमोषः; प्रन्यस्मृतिवत्तस्याः स्पष्टवेदनाभावानुषङ्गात्, न जैवम् । प्रतीतकालस्य स्याष्ट्यं नाषिकस्य

जितने भी पूर्वके ज्ञान हैं वे सब स्मृति प्रमोषरूप मानने पड़ेंगे। तथा ग्रन्यावभासका मतलव सीपका प्रतिभास है तो वह सीप मौजूद ही है, वहो स्पष्ट फलकेगी तो फिर रजतमें स्मृतिप्रमोष काहेंका हुआ ? नहीं तो ग्रापको सारे ग्रन्य-प्रम्य प्रत्येक वस्तुक्षों के ग्रवभासोंको स्मृति प्रमोषरूप स्वीकार करता होगा ? तीसरा पक्ष विपरीत बाकार से फलकना स्मृति प्रमोष है तब तो साक्षात हो हम जंनकी विपरीत ख्याति हो जाती है। यह बताना भी जरूरी है कि विपरीत बाकार क्या चीज है? स्पष्ट रूपये प्रयंका फलकना है ऐसा कही तो वह ज्ञान स्मृति संवंधी नहीं रहा, क्योंकि स्पष्टाकारका अवभास होनेसे वह प्रत्यक्ष ही वन जायगा, यदि उस स्पष्टाकारक फलकको स्मृतिका संवंधी माना जाय तो उस स्मृतिमें प्रत्यक्ष रूपता ही होगी, फिर उस विपरीताकारमें स्मृति रूपता नहीं रह सकती है।

चौथा पक्ष-अतीत कालका वर्तमान रूपसे ग्रहण होना स्मृति प्रमोप है ऐसा मानते हो तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर यहांपर "यह रजत है" इस ज्ञानमें जो स्पष्टपना ऋलकता है वह नहीं रहेगा, जैसे कि अन्य देवदत्त आदिके स्मरण रूप ज्ञानोंमें स्पष्टता नहीं रहती है, किन्तु यहां रजत ज्ञानमें स्पष्टता है।

प्रभाकर — प्रतीत कालको स्पष्टताके साथ प्रधिक रूपसे संवेदन होना स्मृति प्रमोष है ?

जैन — ऐसा कहना आपको इष्ट नहीं रहेगा क्योंकि यदि रजत स्मृतिमें वास्तविक स्पष्टता है तो भ्राप सर्वज्ञका निषेष नहीं कर सकेंगे, जैसे यहां रजतके स्मृति ज्ञानमें विना इन्द्रियोके स्पष्टता भ्रायी है, वैसे ही अन्य सर्वज्ञ भ्रादिके ज्ञानोंमें भी बिना इन्द्रियोंके स्पष्टता संभव है ऐसा सिद्ध हो सकता है। स्वेदनं स इति चेत्; न; तत्र परमार्थत स्थाब्द्धात् अतीन्द्रयाधंवेदिनो निषेधो न स्यात्, तस्मृतिवत् अस्पस्यापीन्द्रियमन्तरेण वंशद्यसम्भवात् । अथात्र पारम्पर्येणेन्द्रियादेव वंशद्यस्; न; त्रविष्ठेषात्सवंस्थास्तरप्रवङ्गात् । अथात्रुभवेन सह सीरोदकवदिवंकेनोत्पादोऽस्थाः प्रयोधः; ननुकायमविष्ठेषात्सवंस्थानस्योधः सवीरभः ननुकायमविष्ठेषात्सवंस्थानस्याधः स्थापः प्रयापक्षे काममन्त्रयोधः तथाद्य स्वावद्याविष्ठेष । अपनत्ययोधः वाम्यव्यवद्याविष्ठेष । अपनत्ययोधाः स्थापक्षे विषयितस्याविष्ठेष । अपनत्ययोणात्पादस्य स्मृतिप्रयोधस्यत्येष्ठ वेवदत्यादित्यानानां स्थरणानन्तरभाविनां स्मृतिप्रमोधता-प्रवः स्थातः ।

भावार्थ — प्रभाकर मतवाले श्रतीन्द्रिय ज्ञानीको नहीं मानते हैं, उनके लिये आचार्य कहते हैं कि "यह रजत है" इस प्रकारके ज्ञानमें भाप लोग भ्रतीतकालका भ्रधिक स्पष्ट रूपसे बहुण मानते हो सो जैसे बिना इन्द्रियके इस ज्ञानमें स्पष्टता भ्रायी ऐसा कहते हो वैसे ही सर्वज्ञके ज्ञानमें इन्द्रियों बिना स्पष्टता होनेमें क्या बाधा है ? अर्थात् कुछ भी नही।

प्रभाकर कहे कि इस रजत की स्मृतिमें परंपरा से इन्द्रियके द्वारा ही विशवता आती है किन्तु इन्द्रियोंके प्रभावमें सर्वज्ञके ज्ञानमें विशवता नहीं क्या सकती, सो ऐसा नहीं कह सकते। ऐसी इन्द्रिय परंपरा सभी ज्ञानोंमें भौजूद होनेसे सभी ज्ञानोंको विशव माननेका प्रसंग प्राप्त होगा।

पांचवा पक्ष--- प्रतुभव [प्रत्यका] के साथ दूध पानीकी तरह स्मृतिका अभेद रूपसे उत्पन्न होना स्मृति-- प्रमोष है ऐसा कहो तो वह क्या है ? दो भिन्न वस्तुर्मोका अभेद रूपसे ग्रहण होना, कि संदलेष होना, अथवा अनंतर रूपसे उत्पन्न होना ?

प्रथम पक्षमें वही विपरीत ख्याति हुयी। संस्लेष तो ज्ञानोंमें होता ही नहीं वह तो सूर्त्तिक द्रव्योंमें होता है। अनंतर रूपसे ज्ञान उत्पन्न होनेको स्मृति प्रमोष माने तो अनुभेय आदि पदार्थोंमें तथा शब्द—आगम विषयक, श्रथवा श्रन्य उपभेयादि विषयोंमें जो देवदत्तादि व्यक्तियोंको ज्ञान होते हैं व ज्ञान भी तो स्मरणके बाद ही उत्पन्न होते हैं, अत: उनको भी स्मृति प्रमोष रूप मानना पड़ेगा।

भावार्थ — प्रभाकर सतवाले पांचवे पक्षके धनुसार स्मृतिप्रमोधका इस प्रकारसे नक्षण करते हैं कि दूध और पानीकी तरह अविवेक — अभेद रूपसे ज्ञान पैदा होना स्मृति प्रमोध है, इस कथन पर प्रश्न होता है कि अविवेक किसको कहना ? यदि च द्विचन्द्रादिवेदनं स्मरराम्, तर्हीन्द्रियान्वयव्यतिरेकानृविधायि न स्यात्, ग्रन्यत्र स्मरणे तददृष्टैः। तदनृविधायि चेदम्, ग्रन्यथा न किन्धित्तादनृविधायि स्यात् । तद्विकारिवकारित्वं चात एव दुर्लेभ स्यात् । किन्ध, स्मृतिप्रमोषपक्षे वाधकप्रत्ययो न स्यात्, स हि पुरोवत्तिन्यर्थे तत्प्रतिभासस्थासद्विधयतामादर्धयन् 'नेद रजतम्' इत्युल्लेखेन प्रवत्तंते, न तु 'रजतप्रतिभासः स्मृति' इत्युल्लेखेन । स्मृतिप्रमोषान्युरगमे च स्वतःप्रामाण्यव्याधातः, सम्यग्रजतप्रतिभासेऽपि ह्याशङ्कोत्यद्यते 'किमेष स्मृताविप स्मृतिप्रमोषः, कि वा

भिल दो वस्तुओं का अभेद से ग्रहण करने को अविवेक कहते हैं तब तो जैन की विपरित स्थाति ही स्मृति प्रमोष कहलाया । संश्लेषको स्मृति प्रमोष इसलिये नहीं कहते कि जानों में सश्लेष होता नहीं सश्लेष तो मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है । अतन्तर प्रयात् प्रत्यक्षके बाद होना अविवेक है ऐसा कहो तो अनुमान आदि आगे के सभी जान स्मृति-प्रमोष बन जायें में, क्यों कि अनुमान आदि जान प्रत्यक्षादि पूर्व-पूर्व जानों के प्रवृत्ता होने पर पैदा होते हैं । प्रत्यक्षसे अपिन और धूमका संबंध जानकर फिर पर्वतादि में धूमको देखकर अगिनका जान होता है आगमोत्त शब्दों को आवण प्रत्यक्षसे प्रहरण कर आगमजान पैदा होता है, इत्यादि, इसलिये प्रत्यक्षके बाद होना अविवेक है और उससे स्मृति प्रमोष होता है ऐसा मानना असत्य है।

प्रभाकर की मान्यतानुसार यदि "यह रजत है" इस विपरीत ज्ञानको स्मरण रूप माना जाय तो एक चन्द्रमें तिमिर रोगोको जो द्वि चन्द्र का ज्ञान होता है वह स्मरण रूप हो जायगा, तथा जितने भी विपरीत ज्ञान हैं वे सब स्मरण रूप बन जायेंगे, जैसे मरीचिकामें जल का ज्ञान, रस्सीमें सर्पका प्रतिभास, आदि ज्ञान स्मृति-ज्ञान कहलाने लगेंगे, फिर इन द्वि चन्द्रादि ज्ञानोंका इन्द्रियोंके साथ प्रव्यव्य व्यतिरेक नहीं बनेगा, किन्तु इन ज्ञानोंमें बराबर इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक नाता है वे वे वो वे द्वि चन्द्रादि ज्ञान होते हैं भीर नेत्र नहीं होते तो ये ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रकार इनका इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक देखा ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रकार इनका इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक देखा ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रकार इनका इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक होते हुए भी नहीं मानों तो कोई भी ज्ञान इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक वाला नहीं रहेगा, तथा इन्द्रियोंके विकृत हो जानेसे ज्ञानोंमें जो विकारता पायो जाती है वह भी नहीं रहेगी, नथोंकि ज्ञान इन्द्रियोंसे हुए ही नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि विपरीत जानको स्मृति प्रमोष रूप माना जाय तो उस ज्ञानमें पीछेसे जो बाधा देनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है वह नहीं हो सकेगा, सत्यप्रतिभासे' इति, बाघकाभावापेक्षणात्-यत्र हि स्मृतिप्रमोषस्तत्रोत्तरकालमवश्यं बाघकप्रत्ययो यत्र तु तद्भावस्तत्र स्मृतेः प्रमोषासम्भवः । बाघकाभावापेक्षायां चानवस्या । तस्मात् 'इदं रजतम्' इत्यत्र ज्ञानद्वयकस्पनाऽसम्भवात्स्मृतित्रमोषाभावः । ततः सूक्तम्-विपर्ययज्ञानस्य व्यवसायात्मकस्वविद्येषणेनेव निरास इति ।

किन्त बह इस प्रकारसे जरूर उत्पन्न होता है कि सामने रखे हए सीपमें जो रजत ज्ञान हमा है वह असत है अर्थात यह रजत-चांदी नहीं है सीप है, इस प्रकारसे पूर्वके विपरीत ज्ञानमें बाधा देनेवाला ज्ञान आता है। "रजत प्रतिभास स्मृति है" ऐसा उल्लेख तो वह ज्ञान करता नहीं, श्रीर एक बात यह होगी कि विपर्यय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानेंगे तो प्रभाकरके स्वतः प्रामाण्यवादका सिद्धांत समाप्त हो जायगा अर्थात् प्रभाकर जितने भी प्रमाण है उन सबको स्वतः प्रमाण भूत मानते हैं, यहां पर जो उन्होंने इस विपरीत ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप माना है सो उससे सिद्ध होता है कि प्रमाणोंमें प्रामाण्यको लानेके लिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता पड़ती है, देखिये-सत्य भूत चांदीके प्रतिभासित होनेपर भी "यह जो प्रतिभास हो रहा है" वह क्या स्मिति प्रमोष रूप है अथवा सत्य चांदीका ही प्रतिभास है ? इस प्रकार की शंकाके मा जानेसे वहांपर बाधकके अभाव की खोज करनी पड़ेगी कि जहां स्मृति प्रमोष है वहां उत्तरकालमें भवश्य ही बाधक ज्ञान आ जाता है और जहां बाधा देने वाला ज्ञान नहीं रहता वहां पर स्मृति प्रमोष संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञानोंमें बाधकके श्रभावकी अपेक्षा रखनेसे प्रमाणोंमें प्रामाण्य तो परसे ही ग्राया तथा बाधकके ग्रभाव की अपेक्षा होनेपर भी अनवस्या दोष नही आया ! इसलिये "इदं रअतं" इस प्रति-भासमें दो ज्ञानोंकी कल्पना करना बेकार है। जब विपर्यय ज्ञान दो रूप नहीं है तो उसको स्मृति प्रमोष रूप कैसे कह सकते हैं ? अर्थात् नही, अंतमें यह सिद्ध हम्रा कि भ्राचार्य ने जो प्रमाणका लक्षण करते हुए [ स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम् ] व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा विपर्यय ज्ञानका निरसन किया है वह निर्दोष है।

### \* विपर्ययज्ञानके स्वरूपके विवादका प्रकरण समाप्त \*

### विपर्ययज्ञानके विवादका सारांश

विपर्यय ज्ञानका क्या स्वरूप है इस पर चार्वाक ग्रादि वादियोंका विवाद है. चार्वाक ग्ररूपाति-अर्थात विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं मानते । बौद्ध के चार भेदों में से जो माध्यमिक धौर सौत्रांतिक हैं वे ध्रसत् रूयाति अर्थात् श्राकाश कुसुम सहश प्रतिभासका अभाव होना इसीको विषयंय कहते हैं। सांख्यादिक प्रसिद्धार्थ ल्याति-अर्थात् सत्य पदार्थकी भलकको विपर्यय ज्ञान कहते हैं । योगाचार विज्ञानार त बादी ग्रादि आत्म स्थातिको ग्रार्थात जानके ग्राकार को विषयंय मानते हैं। भ्रनिर्वचनीयार्थं ख्याति – अर्थातु सत ग्रसत कुछ कहनेमें न ग्राना विपर्यय है ऐसा वेदान्ति ग्रादि मानते हैं। स्मृतिप्रमोषको विपर्यय प्रभाकर (मीमांसक) मानते हैं। श्रव यहां पर सर्व प्रथम चार्वाककी अख्यातिका विचार करते हैं-उनका कहना है कि जलादिका जो विपरीत ज्ञान होता है उसका विषय न जल है और न जलका अभाव है तथा मरीचि ही है, इसलिये यह ज्ञान निविषय निरालंब है। मतलब इस ज्ञानका विषय जल है ऐसा माने तो वह है नहीं, जलका श्रभाव विषय है ऐसा माने तो वह प्रतीतिमें क्यों नहीं भाता ? यदि कोई कहे कि जलाकारसे मरीचिका ग्रहण होना यही इस विपर्ययका विषय है, सो यह गलत है। जलसे तो मरीचि भिन्न है, उसके द्वारामरीचिकाकाग्रहण कैसे होगा? यदि होगातो घटाकारसे पटका ग्रहण हो जाना चाहिये ? ग्राचार्यने चार्वाक के इस मतका एक ही बात कहकर खण्डन कर दिया है कि यदि विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं होता तो "जल ज्ञान" इत्यादि विशेष व्यपदेश नहीं होता भ्रान्त और निद्रित इन दोनों अवस्थाओंमें समानताका प्रसंग भी भाता है।

बौद्ध—इस विषयंय ज्ञानमें प्रतिभासित धर्य विचार करनेपर सत रूप नहीं दिखता, धतः यह असत् स्थाति ही है। सीपमें सीपका प्रतिभास होता नहीं और रजतका प्रतिभास होता है किन्तु वह है नहीं बस ! यही असत् स्थाति हुयी ?

सांख्य — यह भसत ख्याति ही असत है, यदि विपर्यय ज्ञानका विषय असत होता तो आकाश पुष्प की तरह उसका प्रतिभास ही नहीं होता, बौद्ध के यहां भद्दैत-वाद मान्य होनेसे इस विपर्यय को भ्रनेकाकार रूप आन्त ज्ञान भी नहीं मान सकते। इस प्रकार सांख्यने बीचमें ही बौद्धका खण्डन किया है, भ्रौर भपनी प्रसिद्धार्य रूपाति का समर्थन किया है। आचार्यने कहा है कि बौद्ध के समान सांख्यके ग्रीभमतकी भी सिद्धि नहीं होती, सांख्यमतके अनुसार विषयंय के विषयको यदि सत्य मानते हैं तो आग्नत ज्ञान ग्रीर ग्रश्नान्त ज्ञान ऐसा जगत प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होता है। बिजली के समान जलका स्वभाव तत्काल निरन्वय नष्ट होनेका नहीं है, जिससे कि विषयंय ज्ञानमें जल प्रतीत होकर नष्ट होता है ऐसा कहना सिद्ध होवे?

विज्ञानाद्वैतवादीका कहना है कि विपरीत ज्ञानमें ज्ञानका ही ग्राकार है, अविद्या के कारण वह बाह्य देशमें प्रतीत होता है, ग्रतः इस ज्ञानको आत्मस्याति रूप माना है। किन्तु यह कथन तब सिद्ध हो जब ग्रद्धैतवादीके यहां ज्ञानका श्राकार सिद्ध हो। ग्राकार वाला ज्ञान किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नही है, तथा प्रत्येक ज्ञानमें ग्रपना निजी ग्राकार है तो सभी ज्ञान सत्यभूत कहलायेंगे। ज्ञानमें ज्ञानका ही ग्राकार है तो वह बाहर क्यों प्रतीत होता है? ग्रीर यदि अविद्याके कारण होता है तो यह भी एक विपरीत रूपाति हुयी कि जो अंदर प्रतीत होना था वह बाहर में प्रतीत होने लगता है।

वेदांती इस विपरीत ज्ञानको अनिवंचनीयार्थं स्थाति रूप मानते हैं, उनका कहवा है कि इस ज्ञानको सत कहे तो वैसा पदार्थ है नहीं और असत कहे तो भ्रत्नक किसकी होगी ? अतः इसको वचनसे नहीं कह सकने रूप अनिवंचनीयार्थं स्थाति कहते हैं। यह वेदांतीका कथन भी असत है, इस विपर्यय ज्ञानमें वस्तेमानमें तो जलादि पदार्थं सत रूप ही भ्रत्नकते हैं तथा इस ज्ञानसे वस्तुको ग्रहण करने आदिकी प्रवृत्ति भी होती है, अतः यह ज्ञान अनिवंचनीयार्थं रूप भी नहीं है। विपर्यय ज्ञान तो वस्तुका विपरीत — उलटा प्रतिभास करता है, उसका विषय तो मौजूद है किन्तु वह भ्रत्नकता विपरीत है, अतः स्याद्वादीकी विपरीत स्थाति ही सिद्ध होती है।

## स्मृति प्रमोषवाद के खण्डनका सारांश

स्मृति प्रमोषवादी प्रभाकर ने अपना लंबा चौड़ा पक्ष रखकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि स्मरण का प्रमोष—घ्रभाव होना ही विषयंय ज्ञान है, इसमें दो ऋतक हैं एक तो "इदं" यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, "रजनं" यह ज्ञान स्मरख ख्प है, इन्द्रिय संस्कार प्रादिक कारण ऐसा ज्ञान पैदा होता है ? जैनाचार्यने इस मंतव्य का खण्डन इस प्रकार किया है कि सर्व प्रथम यह सोचना है कि "स्मृति प्रमोष" इस पदका क्या वर्ष है ? स्मृतिका प्रभाव प्रस्य की भलक, विपरीताकार वेदन, अतीतका वर्तमानसे प्रहुण, प्रनुभक साथ धीर नीरवत प्रविवेक से उत्पाद, क्या ये स्मृतिप्रमोष पदके प्रथं है ? स्मृतिका प्रभाव स्मृतिप्रमोष है ऐसा प्रथम पक्ष का कहना गलत है, क्योंकि रजतकी स्मृति तो विपर्यंय ज्ञानी को है ही । प्रन्यावभासको स्मृति प्रमोष कहे तो सारे ज्ञान स्मृति प्रमोष होंगे । विपरीताकार वेदनको स्मृति प्रमोष कहो तो जैनकी विपरीत क्यांति हो प्रसिद्ध होती है । इसी प्रकार प्रांगेक विषयमें भी समभान वाहिये, प्रभाक यदि इस ज्ञानको स्मृति प्रमोष कप मानते हैं तो उनक्त स्ववत्य प्रमाणवाद खण्डित होता है । अंतमें "इदं रजते" इत्यादि ज्ञान विपरीत क्यांति क्यांति क्यांति का स्मृति प्रमोष क्ष प्रमान विपरीत क्यांति क्यांति का प्रसान होता है। इसी असरय ज्ञानका व्यवच्छेद करने के लिये प्रमाण्के लक्षण में "व्यवसायासकं" यह विशेषण दिया गया है।

स्मितप्रमोष खण्डनका सारांश समाप्त \*



### म्रपूर्वार्थ-विचार का पूर्वपक्ष

\*

मीमांसकों का ऐसा कहना है कि जो सर्वथा ध्रपूर्व वस्तु का ग्राहक होगा वहीं प्रमाण कोटि में स्थापित होना चाहिये, क्योंकि पिष्टपेषण की तरह जाने हुए पदार्थ का पुनः जानना वेकार है, घारावाहिक ज्ञानको हमने इसीलिये प्रमाण नहीं माना है, घाराप्रवाहरूप से जो धनेक ज्ञान एक ही वस्तु के जानने में प्रवृत्त होते हैं वे ध्रपूर्वार्थ के ग्राहक नहीं हो सकते, प्रतः वे प्रमाणभूत भी नहीं हो सकते, प्रमाण में प्रमाणता तभी ठीक धानो जाती है कि जब वह किसी भी प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषयमें प्रवृत्त न हो, कहा भी है—

तत्रा पूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् । अदृष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसंमतम् ।।

जो सर्वया ग्रपूर्व ग्रयंका—नवीन वस्तु का ग्राहक हो, निश्चित, वाधारहित ग्रीर निर्दोष कारण से उत्पन्न हुग्रा हो और लोकमान्य हो वही प्रमाए। होता है, ग्रतः प्रमाणसात्र अपूर्व ग्रयं का ग्राहक होता है यह निश्चय हुग्रा।

\* पूर्वपक्ष-समाप्त \*

### \*\*\*\*\*\*\*\*

### **भ्रपूर्वार्थत्वविचारः**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

तेनापूर्वार्थविद्योषणेन घारावाहिविज्ञानं निरस्यते नन्वेयमपि प्रमाणसम्प्लववादिताव्याघातः प्रमाणप्रतिपन्नेऽर्षे प्रमाणान्तरा प्रतिपन्तिः; इत्यचोद्यम्; प्रयंपरिच्छित्तिविद्येषसद्भावे तत्प्रवृत्तेर-प्यभ्युग्गमान् । प्रयमक्षमाण् प्रतिपन्ते हि वस्तुन्याकारिवद्येषं प्रतिपद्यमान प्रमाणान्तरम् अपूर्वा-षंभेव वृक्षो न्ययोघ इत्यादिवत् । एतदेवाहः—

### अनिश्चितोऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

भाट्ट का ऐसा कहना है कि म्रापने जो अपूर्वार्थ विशेषण के द्वारा घारा-वाहिक ज्ञान का निरसन किया है सो उससे आपके मान्य प्रमाणसंप्लववाद का व्याघात होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषय में दूसरे म्रनुमान म्राद्वि प्रमाणों की प्रवृत्ति होना इसका नाम प्रमाणसंप्लव है, प्रमाणसंप्लव ग्रहण हुए पदार्थको ही ग्रहण करता है, ग्रपूर्वार्थ को नहीं, ग्रतः इसका आप म्रव निर्वाह कैसे कर सकेंगे?

जैन—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां भ्रथं-परिच्छित्ति की विशेषता होती है वहां उसी एक विषय में प्रवृत्त होने पर भी ज्ञान में हमने प्रमाणता मानी है, देखों—प्रथम प्रमाण के द्वारा जाने गये पदार्थ को यदि विशेषाकार रूप से जानने के लिये वहां दूसरा प्रमाण प्रवृत्त होता है तो वह विषय उसके लिये ध्रपूर्वार्थ ही है, जैसे—प्रथम प्रमाण ने इतना ही जाना कि यह वृक्ष है, फिर दूसरे प्रमाण ने उसे यह वृक्ष वट का है ऐसा विशेषरूप से जाना तो वह ज्ञान प्रमाण ही कहा जायगा, क्योंकि द्वितीय ज्ञान के विषय को प्रथम ज्ञान ने नहीं जाना था, श्रतः वृक्ष सामान्य को जानने वाले ज्ञान की घ्रपेक्षा वट वृक्ष को जानने वाले ज्ञान के लिये वह वट वृक्ष श्रपूर्वार्थ ही है। यही बात—

#### स्वरूपेणाकारविशेषरूपतया वानवगतोऽखिलोप्यपूर्वार्थः।

### हच्टोपि समारोपाचाहकु ॥ ५ ॥

न केवलमप्रतिपन्न एवापूर्वार्थः, भ्रपि तु इच्छोऽपि प्रतिपन्नीपि समारोपात् संशयादिसद्भावात् तादृगपुर्वाचाञ्चीतानभ्यस्तवास्त्रवत् । एवविषायस्य यन्निवचयात्मकं विज्ञानं तत्सकनं प्रमाराम् ।

त्तन्त धनिष्ठगतार्थाधिगन्तृत्वमैव प्रमासस्य लक्षसम् । तद्धि वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते वाऽव्य-भिचारादिविधिटो प्रमां अनयन्तोपालम्भविषयः । न चाधिगतैऽर्वे कि कुर्वेत्तप्रमाससी प्राप्तो-तीति वक्तन्यम् ? विशिष्टप्रमां जनयतस्तस्य प्रमाससीयादिनात् । यत्र तु सा नास्ति तन्न प्रमासम्

इस सूत्र द्वारा स्पष्ट की गई है, स्वरूप से अथवा विशेषरूप से जो निश्चित नहीं है वह अखिल पदार्थ अपूर्वार्थ है।

### दृष्टी ऽपि समारोपात्तादक् ॥ ४ ॥

देखे जाने हुए पदार्थ में भी यदि समारोप ग्राजाता है तो वह पदार्थ भी ग्रपूवियं बन जाता है। जैसा कि पढ़ा हुआ भी शास्त्र ग्रम्थास न करने से नहीं पढ़ा हुआ जैसा हो जाता है, ऐसे अपूर्वीयं का निश्चय करानेवाले सभी ज्ञान प्रमाण कहे गये हैं। इसलिये प्रभाकर की "श्रनिधिगतार्थीधिगन्तृत्वमैवप्रमाण" यह प्रमाण विषयक मान्यता गलत है, वस्तु चाहे जानी हुई हो चाहे नहीं जानी हुई हो उसमें यदि ज्ञान प्रथमिचार रूप से विशेष प्रमा को उत्पन्न करता है तो वह ज्ञान प्रमाण ही माना जायगा।

### शंका-जाने हुए विषय में यह क्या प्रमाणता लायेगा ?

समाधान—ऐसी शका नहीं करनी चाहिये, क्यों कि उसमें विशिष्ट अंश का प्रहण करके वह विशेषता लाता है, अतः उसमें प्रभाणता आती है, हां, अहां ज्ञानके द्वारा कुछ भी विशेषरूप से जानना नहीं होता है वहां उसमें प्रमाग्गता नहीं होती। विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करने पर भी जाने हुए विषय में प्रवृत्ति करने के कारण उस दूसरे प्रमाग्ग को प्रकिच्चल्कर नहीं मानना चाहिये, प्रन्यया ग्रतिप्रसङ्ग की ग्रापित ग्राती है, अर्थात् विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न करने पर भी यदि उसे प्रमाग्ग भूत नहीं माना जाता है तो सर्वथा नहीं जाने हुए पदार्थ में प्रवृत्त हुए ज्ञान में भी ग्रिकिञ्च-करता-प्रमाणभूतता नहीं ग्रानी चाहिये, ग्रतः जिस प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए स्वारं में प्रवृत्त हुए ज्ञान में भी ग्रिकिञ्च-करता-प्रमाणभूतता नहीं ग्रानी चाहिये, ग्रतः जिस प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए

न च विधिष्टप्रमोत्पावकत्वेप्यधिगतविषयेऽस्याऽकिञ्चिकत्त्वः ग्रातप्रसङ्गात् । न चैकान्ततोऽनधिगतार्षाधिगन्तुत्वे प्रामाण्यं प्रमाणस्यावसातुं सन्यम्; तद्वध्ययंत्वधाभावित्वलक्षणं संवादादवसीयते,
स च तदर्षोत्तरज्ञानवृत्तिः । न चानिषगतार्षोधियन्तुरेव प्रामाण्ये संवादप्रययस्य तद् घटते । न च
तेनाप्रमाणभूतेन प्रवमस्य प्रामाण्यं व्यवस्यापयितुं शन्यम्; अतिप्रसङ्गात् । न च सामान्यविशेषयोस्तादारम्याप्रयुपये तस्यैकान्ततोऽनिषगतार्योधियन्तृत्वं सम्भवति । इदानीतन्नानास्तित्व ( इदानीन्तनास्तित्व)स्य पूर्वोस्तित्वादमेदात् तस्य च पूर्वमप्यविगतत्वात् । कवञ्चिवतधिगतार्थाधिगन्तृत्वे

पदार्थ में विशिष्ट प्रमाजनक होने से ज्ञान में अिक किवल्करता नहीं आती है उसी प्रकार अधिगत ग्रथं में विशिष्ट प्रमाजनक होने से ज्ञानमें श्रकिञ्चित्करता नहीं ग्राती है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि एकान्ततः ग्रन-धिगत ग्रर्थ को ही प्रमाणका विषय माना जावे तो उस प्रमाण में प्रमाणता का निश्चय करना शक्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह प्रमाणता तो वस्तू को जैसी की तैसी जानने से ज्ञान में ग्रातो है, अर्थात् इस ज्ञान का विषयभूत पदार्थ वास्तविक-ऐसा ही है ऐसा निश्चय होने रूप ही प्रमाणता है; श्रीर वह संवादक प्रमाण से जानी जाती है, सवादक ज्ञान उस प्रथम ज्ञान के अनन्तर प्रवृत्त होता है, अब देखिये-सर्वथा धनिधगत पदार्थ ही प्रमाण का विषय है ऐसा ही एकान्तरूप से माना जावे तो संवादकज्ञान में यह बात घटित नहीं होती क्योंकि वह उस प्रथम प्रमाश की सत्यता को बतानेवाला होने से उसी के विषय का ग्राहक होता है। संवादक-ज्ञान के मत्रमाए।भूत होने पर उसके द्वारा प्रथम ज्ञान की प्रमाणता व्यवस्थित नहीं हो सकती। यदि स्वतः अप्रमाणभूत ऐसे संवादक से प्रमाणता प्रावे तो संशयादि प्रप्रमाण से भी वह प्रानी चाहिये। तथा-सामान्य और विशेष का जब तादात्म्य सम्बन्ध है-तब किसी वस्त का सामान्य धर्म जान लेनै पर वह वस्तु विशेष धर्म के लिये भी धपूर्व कहाँ रही। तात्पर्य कहने का यही है कि जब बस्तु का सामान्य धर्म जान लिया तो विशेष धर्म भी जान लिया गया-अब वह वस्तु उस विशेषकी अपेक्षा अनिधगत कहां रही-वह तो अधिगत ही हो गई। प्रतः प्रमारा एकान्ततः धनधिगत को ही जानता है यह बात सिद्ध नहीं होती। तथा-इस समय का अस्तित्व पहिले अस्तित्व से तो अभिन्न ही है, और वह अस्तित्व प्रथम ही ग्रहण हो चुका है। मतलब-बूक्ष सामान्यरूप है उसीमें बटत्वादि विशेष हैं, सामान्य बुक्ष की जानते ही श्रविनाभावरूप से वर्तमान उसके बटत्वादि विशेष

का ग्रहण हो ही जाता है इस तरह उस बृक्ष की विशेषता को जानने वाले सारे ही क्षान अप्रमाणभूत हो जायेंगे। हां; यदि कथंचित् ग्रमधिगतार्थगन्तृत्व में प्रमाणता मानो तो जैन मान्य अनेकास्त मत में ग्राप प्रभाकर का प्रवेश हो जावेगा।

श्रंका — निश्चित किये हुए विषय में निश्चयान्तर की आवश्यकता क्या है, इस तरह से कहने वाला तो मुखं कहलाता है तात्पर्य कहने का यह है कि जो विषय निश्चित हो चुका उसे पुनः निश्चय करने की क्या आवश्यकता है, उससे कोई प्रयोजन तो निकलता नहीं है, पिष्ट को पेषए। करना ही तो मुखंपने की बात है।

समाधान — ऐसा नहीं कहना चाहिये — क्यों कि बार बार निरुच्य करानेवाले ज्ञानमें मुखादिसाधकता विशेष अच्छी तरह से प्रतीति हो जाती है, देखो पहिले तो ज्ञान से सामान्यवस्तु का निरुच्य होता है, फिर यह वस्तु मुखसाधनरूप है या दुःख-साधनरूप है ऐसा जानकर ज्ञाताजन सुख साधन को ग्रहण करता है और दुःख साधन को छोड़ देता है। यदि ऐसा निश्चय न हो तो विपरीतरूप से भी प्रहण करना और छोड़ना हो सकता है, ग्रश्चित् दुःखसाधन का ग्रहण और सुखसाधन का छोड़ना ऐसा उल्टा भी हो सकता है, हां; कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एकबार के निरुच्य के ही वस्तु का निर्णय करते हैं क्यों कि उनका ऐसा अभ्यास विशेष होता है, इस तरह विययवाले भी भ्रायम अनुमानादि अनेक प्रमाणों में प्रमाणता हसीलिय मानी गई है कि वे उसी एक विषय को भ्रागे—भ्रागे विशेष जानकारी कराते रहते हैं। जैसे कि—अग्नि इस वचन के द्वारा सामान्य ग्रामि का जानना होता है। फिर वही विशेष विशिष्टरूप से अनुमान द्वारा जानी जाती है। पुनः उस स्थान पर जाकर प्रस्थक से देखने पर वह धोर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, मतः ग्रापने जो इस स्थाक द्वारा ऐसा कहा है कि—

ं तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवजितम् ।

धदुष्टकारएगरस्वं प्रमाणं लोकसम्प्रतम् ॥" [ ] इति । प्रत्यभिक्रान-स्यानुभूतार्षेषाहिरणोऽप्रामाण्यप्रसङ्कात्, तथा च कथमतः शब्दास्मादेनित्यत्वसिद्धिः? न चानुभू-तार्षेषाहित्वमस्यासिद्धम्; स्मृतिप्रत्यक्षप्रतिपन्नेऽर्थे तत्प्रवृत्तेः । न ह्यप्रत्यक्षेऽस्मर्यमाएो चार्थे प्रत्यभिक्रानं नाम; ग्रतिप्रसङ्कात् । पूर्वोत्तरावस्थाध्याप्येकत्वे तस्य प्रवृत्तेरयमदोषः; इति चेत्; कि ताभ्यामेकस्वस्य भेदः; ग्रभेदो वा ? भेदे तत्र तस्याप्रवृत्तिः । न हि पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां भिन्ने सर्व-भैकत्वे तत्परिच्छेदिजानाभ्यां जन्यमानं प्रत्यक्षिक्रानं प्रवत्तेते प्रयान्तरैकत्ववत्, मतान्तद-

> तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् । सदृष्टकारसारक्षं प्रमाणं लोकसंमतम् ॥ १॥

जो ज्ञान सर्वेषा प्रपूर्व धर्यका निश्चायक हो, बाधा रहिल हो, निर्दोष कारणों से उत्पन्न हो वही लोक संमत प्रमाख है वह गलत है।

तथा—प्रमारण सर्वथा प्रपूर्व प्रयं को ही जानता है वो ऐसी मान्यता में प्रत्यभिजान प्रप्रमारण होगा, क्योंकि वह भी प्रमुभूत विषय को ही जानता है, यदि प्रत्यभिजान प्रप्रमारण होगा, क्योंकि वह भी प्रमुभूत विषय को ही जानता है, यदि प्रत्यभिजान प्रप्रमाणभूत हो जाय तो उस अप्रमाणभूत ज्ञान से जाना गया प्रात्मादि पदार्थ नित्य सिद्ध कैसे हो सकेगा, प्रत्यभिज्ञान प्रमुभूत पदार्थ को जानता है यह बात प्रत्यभिज्ञान में प्रसिद्ध तो है नहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष और स्मृति के द्वारा जाने हुए विषय में ही होती है, विस्मृत हुए तथा प्रप्रत्यक्ष विषय में प्रत्यभिज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, यदि वह बिना देखी और बिना स्मरण हुई बस्तु में प्रवृत्त होता हो तो फिर जो प्रतिपरीक्ष मेरु प्रार्थ दिखना को उत्पत्ति होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, ताल्पर्य इसका यही है कि वर्तमान काल का प्रत्यक्ष और पूर्वदृष्ट वस्तु का स्मरण—इन दोनों का जोड़रूप जो ज्ञान होता है वहीं प्रत्यभिज्ञान है, प्रत्य-भिज्ञान और प्रकार से नहीं होता।

यदि कहा जावे कि पूर्वोत्तर ध्रवस्था में व्याप्त जो एकत्व है उसमें प्रत्य-भिज्ञान प्रवृत्त होता है, इसलिये वह एकत्व ध्रपूर्व होनेसे प्रत्यभिज्ञान ध्रपूर्वीयं का ही ग्राहक सिद्ध होता है, तो इस पर हम धाप से यह पूछते हैं कि उन पूर्वोत्तर अव-स्याधों में वह एकत्व भिन्न है कि ध्रमिन्न है? यदि भिन्न है तो उसमें प्रत्यभिज्ञान प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर ध्रवस्था से सर्वया क्षिन ऐसे एकत्व में उन पूर्वोत्तर प्रवेशस्य । ताभ्यामेकत्यस्य सर्ववाऽभेदे धनुभूतप्राहित्वं प्रत्यभिक्षानस्य स्थात् । ताभ्यां तस्य कय-ज्ञ्चदभेदे सिद्धं तस्य (कथिषद्) धनुभूताषंग्राहित्वम् । न चैवंवादिनः प्रत्यभिक्षानप्रतिपन्ने शब्दादि-नित्यत्वे प्रवतं मानस्य "दर्शनस्य परार्थत्वात्" [जैमिनित् ॰ १/१८] इत्यादेः प्रमाणता घटते । सर्वेषां चानुमानानां व्याप्तिक्षानप्रतिपन्ने विषये प्रवृत्ते रिष्माण्यता स्यात् । प्रत्यभिक्षानाश्चित्यशब्दादिसिद्धाविम क्रुतिद्यसमारोपस्य प्रयृतेस्त दृष्यवच्छेदार्थत्वादस्य प्रामाण्ये च एकान्तत्यागः । स्मृत्युहादेश्चाभिमत-प्रमाणुसंस्यास्याघातकृत्यमाणान्तरत्वप्रसङ्गः स्यात् ; प्रत्यभिक्षानवत्कष्यचिदपूर्वार्थत्वसिद्धेः। किञ्च,

प्रवस्था को जानने वाले स्मृति धीर प्रत्यक्ष से जन्यमान वह प्रत्यभिज्ञान प्रवृत्त नहीं होता है, जैसे कि धीर दूसरे नहीं जाने हुए पदायों के एकत्व में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा—उन पूर्वोत्तर श्रवस्थाओं से एकत्व को सर्वथा भिन्न माना जाता है तो ऐसी मान्यता आपका मतान्तर—नैयायिक के मत में प्रवेश होने की सूचना देती है। यदि उन पूर्व धीर उत्तर कावीन पर्यायों से प्रत्यभिज्ञान का विषय जो एकत्व है वह सर्वथा प्रभिन्न है ऐसा माना जावे तो वह प्रत्यभिज्ञान जाने हुए को ही जानने वाला हो जाता है। यदि आप पूर्वोत्तर मबस्याओं से एकत्व का कथंचित् श्रमेद है ऐसा स्वीकार करते हैं तो वह प्रत्यभिज्ञान कथंचित् ग्रहोतग्राही (ग्रनुभूतग्राही) सिद्ध हो जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि सर्वथा अपूर्वार्थ को प्रमाण विषय करता है अर्थात् प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्वार्थ ही होता है ऐसा मानने वाले आपके यहां प्रस्यभिज्ञान से जाने हुए शब्द आदि का धर्म जो नित्यत्व आदि है उसमें प्रवृत्त हुए ज्ञान में सत्यता कैसे रहेगी? और कैसे आपका "दर्शनस्य परार्थत्वात्" यह कथन सत्य सिद्ध होगा?

मार्वाय — शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिये प्रभाकर जैमिनि ने अनेक हेतु दिये हैं, उनमेंसे "नित्यस्तु स्यादु दर्शनस्य परार्थस्वात्" शिष्य को समफाने के लिये बार बार उच्चारण में आने से भी शब्द नित्य है ऐसा कहा गया है, सुत्रस्य दर्शन शब्द का अर्थ "शब्द" है, सो यदि प्रभाकर प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्व ही मान रहे हैं तो आचार्य कह रहे हैं कि जब शब्द की नित्यता बार २ उच्चारण से सिद्ध होती है तब वह अपूर्व कहां रहा, मतलब कर्णेन्द्रिय से जब वह प्रथम बार यहण किया गया तब तो वह अपूर्व ही है, किन्तु बार २ ग्रहण किये जाने पर उसमें

स्मपूर्वार्थप्रत्वसस्य प्रासाण्ये द्विचन्द्रादिप्रत्वयोऽपि प्रमास्य स्यात् । निश्चितत्वं तु परीक्षज्ञानवादिनो न सम्भवतीत्यये वक्ष्यासः।

ननु द्विचन्द्रादिप्रस्ययस्य सबाधकत्वान्न प्रमाणुता, यत्र हि बाधाविरहस्तत्प्रमाणुम्; इत्यप्य-सङ्गतम्; बाधाविरहो हि तत्कालभावी, उत्तरकालभावी वा विज्ञानप्रमाणुताहेतुः? न तावत्तत्का-लभावी; क्षविन्मिष्याज्ञानेऽपि तस्य भावात् । ग्रथोत्तरकालमावी; स कि ज्ञातः, ग्रज्ञातो वा? न तावदज्ञातः; ग्रस्य सत्त्वेनाप्यसिद्धेः। ज्ञातश्चेत्-कि पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वा? न तावस्पूर्व-

अपूर्वता नहीं रहती, और बार २ ग्रहण किये बिना उसमें नित्यता सिद्ध नहीं होती, तथा किसी को ऐसा जोड़रूप जान होता है कि यह वही देवदत्त है कि जिसे मैंने १० वर्ष पहिले देखा था. ऐसा ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञान है धीर इस ज्ञानसे वस्त में नित्यता सिद्ध होती है, तथा-प्रत्यभिज्ञान की सहायता से अर्थापत्ति आदि ज्ञान होते हैं वे सभी ज्ञान पूर्वार्थ को ग्रहण करते हैं, सर्वथा श्रपूर्वार्थ को नहीं, श्रतः जो सर्वथा अपर्व ग्रथं हो वही प्रमाण का विषय है ऐसा जो प्रभाकर का मान्य प्रमाण लक्षण है वह घटित नहीं होता है। क्योंकि ऐसा मानने से अर्थापत्तिज्ञान में प्रमाणता नहीं बन सकती। तथा जितने भी अनुमानज्ञान हैं वे सब व्याप्तिज्ञान के द्वारा जाने गये विषय में ही प्रवृत्त होते हैं, अत: उनमें प्रमाणता का निर्वाह कैसे हो सकेगा ? प्रत्यभिज्ञान के द्वारा शब्दादि में नित्यता सिद्ध होने पर भी उसमें यदि किसी को संशयादि हो जाते हैं तब उस समारोप को द्र करने के लिये अनुमानादि प्रमाण थाने गये हैं, यदि ऐसा कहा जावे तो फिर यह एकान्त कहां रहा कि अपूर्वार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। तथा स्मृति, तर्क भ्रादि और भी प्रमाएों का सदुभाव होने से आपके द्वारा स्वीकृत प्रमाण संख्या का व्याघात होता है, क्योंकि इन स्मृति म्नादि प्रमाणों के विषयों में भी प्रत्यिभज्ञान की तरह कथंचित् अपूर्वार्थपना मौजूद ही है। किन्त-यदि अपूर्वार्थ ही प्रमाण का विषय है तो द्विचन्द्रादि ज्ञान भी सत्य होने चाहिये, क्योंकि एक चन्द्र में द्विचन्द्र का ज्ञान तो बहुत ही श्रधिक श्रपुर्व विषय वाला है। एक बात भीर है कि भाप सर्वया ज्ञान को परोक्ष मानते हो सो ऐसे ज्ञानों में निश्चायकपना ही नहीं हो सकता, ऐसा हम आगे कहने वाले हैं।

श्चंका — द्विचन्द्रादिशान बाषायुक्त हैं, ग्रतः उनमें प्रमाणता नहीं है। जिस प्रमारा के विषयमें बाषा नहीं प्राती है वही प्रमारा होता है। क्षानेनोत्तरकालभावी बाधाविरहो जातुं शक्यः; तद्धि स्वसमानकालं नीलादिकं प्रतिषद्यमानं कषम् 'उत्तरकालमप्यत्र बाधकं नोदेष्यति' इति प्रतीयात् ? पूर्वमनुत्पन्नवाधकानामप्युत्तरकालं बाध्यमानत्व-दर्शनात् । नाप्युत्तरज्ञानेनासौ ज्ञायते; तदा प्रमाणात्वाभिमतज्ञानस्य नाशात् । नष्टस्य च बाधाविरह-चिन्ता गत्तसर्पस्य पृष्टिकुटुनन्यायमनुकरोति । कषं च बाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेषि सत्यत्वम्; ज्ञाय-मानस्यापि केशोण्डुकादेरसत्यत्वदर्शनात् ? तज्ज्ञानस्य सत्यत्थाचेतु; तस्यापि कृतः सत्यता ? प्रमेयसत्यत्वाचेतु; ग्रन्योन्याश्यः । ग्रपरबाधाभावज्ञानाच्चेतु; ग्रनवस्या । ग्रय संवादादुत्तरकाल-

समाधान-यह भी ग्रसंगत है, यहां बाधा के ग्रभावको आपने प्रमाण माना है और इस कथन में क्या बाघा आती है सो देखिये-यदि बाधा का स्रभाव, प्रमाण मैं प्रमाणता का कारण है तो वह कब होता है? तत्काल में या उत्तरकाल में? तत्काल में कही तो ऐसा बाधा का अभाव तो मिथ्याज्ञान में भी है, अर्थात ज्ञान सत्य हो या मिथ्या हो सभी ज्ञानों में बस्तू को जानते ही तत्काल जो उसकी फलक होती है उसमें उस समय तो कोई बाधा नहीं रहती । उत्तरकाल में कही तो क्या वह बाधा का ग्रभाव जाना हुआ रहता है या नहीं ? यदि जाना हुन्ना नहीं रहता है तो ''वह वहां है" ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? यदि बाधा का ग्रमाव जात है तो उसे किस ज्ञान ने जाना, उस पूर्वज्ञान ने कि उत्तरज्ञान ने ? पूर्वज्ञान ने जाना ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि आगे होनेवाला बाधा का अभाव उससे कैसे जाना जायगा, वह प्रवंकालीन ज्ञान तो अपने समान काल वाले नीलादि वस्तू का ही ग्राहक होगा, वह विचारायह कैसे कह सकेगाकि आगे इसमें बाधानहीं ग्रावेगी ? क्योंकि पहिले जिसमें बाधा नहीं बाई है ऐसे जानों में भी बागे के समय में बाधा बाती हुई देखी जाती है। यदि कहा जाय कि उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा बाघा का ग्रमाव जाना जाता है तो प्रमारारूप से माना गया वह पहिला ज्ञान तो भ्रव नष्ट हो चुका, (उत्तर-काल में ) नष्ट होने पर उसमें बाधा के ग्रभाव की क्या चिन्ता करना ? सर्प निकल-जाने के बाद उसकी लकीर को पीटने के समान नष्ट हुए ज्ञानमें बाधाविरह की चिन्ता व्यर्थ होगी । तथा - यह ज्ञान बाधारहित है अतः सत्य है यह भी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वकाल में अनुभूत हुआ। केशों में मच्छर ग्रादि का ज्ञान ग्रसत्य हो जाता है।

> माह्र — बाघारहित होने से उस पूर्वज्ञान में सत्यता मानी जाती है ? जैन — ग्रच्छा, तो यह बताइये कि वह सत्यता किस कारएा से ग्राई है।

भावी बाघावरहः सत्यत्वेन शायते; तर्हि संवादस्याच्यपरसंवादात्सत्यत्वस्विद्धित्तस्याच्यपरसंवादा-वित्यमवस्या । किञ्च, क्विचिरुकदाचित्कस्यचिद् वाघाविरहो विज्ञानप्रमाणाता हेतुः, सर्वेत्र सर्वेदा सर्वेस्य वा ? प्रथमपक्षे कस्यचिन्मिष्याज्ञानस्यापि प्रमाणाताश्रसञ्जः, क्विचरकदाचित्कस्यविद्वाधा-विरहसञ्जावात् । सर्वेत्र सर्वेदा सर्वेस्य वाभाविरहस्तु नासर्वेविदां विश्वयः ।

श्रदुष्टकारणारब्वत्वमप्यज्ञातम्, ज्ञातं वा तद्धोतुः ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; श्रज्ञातस्य सत्त्व-

भाइ—उस ज्ञान का विषय सत्य है—अर्थात् वह पूर्वज्ञान सत्य वस्तु को ग्रहरा करता है, ग्रतः वह सन्य कहलाता है।

कैंन — ऐसा मानने से धन्योन्याश्रय दोष आता है अर्थात् उस पूर्वज्ञान में वाधारहितपने को लेकर सत्य विषय की सिद्धि होगी और विषय की सत्यता को लेकर वाधारहितपना ज्ञान में सिद्ध होगा, इस प्रकार इन ज्ञानों की सिद्धि परस्पर अवलंबित होने से एक की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी।

माट्ट—ग्रन्योन्याश्रय दोष नहीं आवेगा, क्योंकि उस पूर्वज्ञान की सत्यता तो दूसरे बाधकाभाववाले प्रमाण के द्वारा जानी जाती है।

जैन — ऐसा कहोगे तो अनवस्था दोष धावेगा — अर्थात् पूर्वज्ञान में बाधका-भाववाले ज्ञान से सत्यता आई और उस बाधकाभाववाले ज्ञान में सत्यता अन्य तीसरे बाधकाभाववाले ज्ञान से आई, इस प्रकार ऊपर ऊपर बाधा के अभावको सत्यता के लिये ऊपर ऊपर बाधकाभाव वाले ज्ञानों की उपस्थिति होते रहने से कहीं पर भी बाधकाभाव की स्थिति स्वयं सिद्ध नहीं हो सकने से अनवस्था पसर जावेगी।

भाइ — पूर्वकाल भावी ज्ञान के बाद जो बाधकपने का उसमें ध्रभाव होता है उसकी सत्यता तो संवादकप्रमाएा से प्रहण हो जावेगी।

जैन — इस तरह से भी अनवस्थादूषण से ग्राप छूट नहीं सकते, क्योंकि उस संवादक की सत्यता दूसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादक का सत्यता ती भवस्थित ही रहेगा।

अच्छा, यह तो बताघो कि किसी एक स्थान पर किसी समय किसी एक व्यक्ति को ज्ञान में बाधारिहतपना उस ज्ञान की प्रमाणता में हेतु होता है, कि सभी स्थान पर हमेशा सभी पुरुषों को बाधारिहतपना उसी विवक्षित प्रमाण की प्रमाणवा सन्देहात् । नापि ज्ञातम्; करराकुशालोदेश्तीन्द्रयस्य त्राः रसम्भवात् । श्रस्तु वा तज्ज्ञातः; तथाप्यसौ प्रदुष्टकारस्य राज्यः ज्ञातम्य स्वाद्यस्ययाद्वाः ? प्राचित्रकस्य । द्वितीयविकस्येषि सवाद-प्रस्ययस्यापि श्रुद्धकारस्यारस्यस्य तथाविधादन्यतो ज्ञातस्य तस्याप्यन्यत इति । न चानेकान्त-बादिनामप्युपालम्भः समानोऽत्रम्; यथावदर्यनिष्ट्यायकप्रस्ययस्याम्यासद्यायां वाधवैधुर्यस्यादुष्ट कारस्यारस्वरस्य च स्वयं संवेदनात्; प्रमम्यासद्वायां तु परतोऽम्यस्तविषयात् । न चेवमनवस्या;

का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष यदि स्वोकार किया जावे तो ऐसा क्वचित् कदाचित् बाधकाभाव तो मिथ्याज्ञानों में भी रहता है; ग्रतः उन्हें भी प्रमाण मानना पड़ेगा, ग्रीर दूसरा पक्ष—सर्वत्र सभी व्यक्तियों को उसमें बाधारहितपना हो तब वह प्रामा-णिक होता है ऐसा कहा जावे तो बनता नहीं, क्योंकि हम तुम जैसे अल्पज्ञानी के सर्वत्र सर्वदा सभी को बाधक का ग्रभाव है ऐसा जानना वस को बात नहीं है।

भाट्ट ने प्रमाण का एक विशेषण यह भी दिया है कि अदुष्ट-निर्दोष-कारणों से उत्पन्न होना प्रमाणता का हेतु है सो यह अदुष्टकारणारक्षरव भी ज्ञात होकर प्रमाणता का हेतु होता है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि प्रज्ञात में सत्त्व की गंका ही रहेगी—कि इसमें कैसी कारणता है पता नहीं? यदि वह अदुष्टकारणारक्षरत्व जाना हुआ है—प्रयांत् यह प्रमाण निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुआ है ऐसा जाना हुआ है—प्रिक्त केसे जाना? क्योंकि प्रकृति है है से कही तो उसको कैसे जाना? क्योंकि चकुरादि इत्तियों की निर्मेलता तो झतीन्त्रिय है, उसका ज्ञान होना स्रसंभव है।

भावार्थ — धहुष्टकारणारब्बत्व का धर्य है कि जिन कारएों से प्रमाण उत्पन्न होता है उन कारएों का निर्दोष होना, प्रमाण ज्ञान इन्द्रियावरण के क्षयोपश्चम से अर्थात ज्ञानावरए। के क्षयोपश्चम से उत्पन्न होता है जो कि भावेन्द्रिय स्वरूप है, वह क्षयोपश्चम ध्रतीन्द्रिय होता है, हम जैसों के ज्ञानगम्य नहीं है, अर्तः यह प्रमाण-ज्ञान निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुआ है ऐसा निश्चय हम लोग नहीं कर सकते हैं।

भ्रच्छा दुर्जन संतोष न्याय से मान लिया जाय कि यह भ्रदुष्टकारणारब्धत्व जाना हुआ है तो भी उसे किस ज्ञान से जाना ? ज्ञानान्तर से कि संवादक प्रत्यय से ? ज्ञानान्तर से मानो तो धनवस्या माती है और संवादक प्रत्यय से मानो तो वही धनवस्या है, क्योंकि संवादक हो चाहे मन्य ज्ञान हो वह भी एक प्रमाणभूत वस्तु है क्वचिरकस्यचिदभ्यासोपपत्तेरित्यलं विस्तरेण परतः प्रामाण्यविचारे विचारणात् । लोकसम्मतत्वं च यवाबद्वस्तुस्वरूपनिश्चयात्रापरम् ।

ग्रीर उसे भी अदुष्टकारण से उत्पन्न होना चाहिये, उनका अदुष्टकारणारव्यत्व किसी भन्य ज्ञान भीर सवादक से और बहां भी वह किसी भन्य ज्ञान और संवादक से जाना जायगा, इस तरह से अनवस्था आवेगी ही, हम अनेकान्तवादी के यहां पर ये दोष नहीं आते हैं, क्योंकि जैसी की तैसी वस्तु को जानने वाले जो ज्ञान हैं उनमें अभ्यासदक्षा में तो वाधा का अभाव और अदुष्टकारणों से उत्पन्न होना ये दोनों ही अपने आप जाने जाते हैं, सिर्फ-अनभ्यासदक्षा में तो यह जानकारी दूसरे स्वतः अभ्यस्य ऐसे किसी ज्ञान से ही होती है ऐसा मानने से अनवस्था मी नहीं भातो, क्योंकि किसी स्थान में किसी विषय में किसी ज्ञान का अभ्यास रहता ही है, इस वात का आगे विस्तारसे परतः प्रामाण्य के प्रकरण में विचार करेंगे, प्रमाण का "लोकसंगत" विशेषण तो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वेसा ही निश्चय करने रूप है, इसके सिवाय भीर कुछ नहीं है, इस प्रकार प्रभाकर माट्ट के द्वारा माना गया सर्वया प्रपूर्वायं का निरसन किया।

### \* स्रपूर्वार्थं का प्रकरण समाप्त \*

## श्रपूर्वार्थ के खंडन का सारांश

श्रपना श्रीर अपूर्वार्थं का निरुचयं करानेवाला जो जान है वही प्रमाण है, प्रमाण के लक्षण में ध्रागत जान के स्व, अपूर्वार्थं श्रीर व्यवसायात्मक इतने विशेषण हैं, इनमें से व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण होता है इसका स्पष्टीकरण बौद्ध संमत निविकल्पक ज्ञान में प्रमाणता का खंडन करते समय किया जा चुका है, ज्ञान रूप विशेषण की सार्थंकता कारक साकल्यादि प्रकरण में की है, श्रव अपूर्वार्थविशेषण का खुलासा आचार्यं करते हैं—किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा जिसका निरुचय नहीं हुआ है वह तथा निरुचय होने के बाद भी उनमें संशयादिरूप समारोप उत्पन्न हो गया है तो वह वस्तु अपूर्वार्थरूप ही है, तथा एक ही वस्तु में जो धनेक सामान्य विशेषात्मक

गुए। या धर्म होते हैं उनमें से किसी गुण या धर्म का किसी प्रमाण से निश्चय होने पर भी दूसरे गुण की अपेक्षा वह वस्तु दूसरे प्रमाण के लिये अपर्वार्थ हो जाती है, जैसे पहिले धुम के द्वारा परोक्षरूप से अग्नि के विषय में दो प्रमाण प्रवृत्त हुए तो भी उनका विषय अपूर्वार्थ ही रहा, ऐसे ही वृक्षत्व सामान्यको जानकर पीछे उसका वटत्वादि विशेष धमं जाना जाता है और वह वस्तु ग्रपूर्वार्थ-ग्रर्थात् जिसका ग्रहण अभी तक न हुआ हो ऐसी मानी जाती है, "अन्धिगतार्थाधिगन्त्रत्वमेव प्रमाराम्" ऐसी प्रभाकर की मान्यता है, किन्तू यह गलत है, क्योंकि ऐसा एकान्त ग्रहण करने पर प्रमाण में प्रमाणता जो संवाद से झाती है वह नहीं रहेगी, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ज्ञात हुए विषय में ही संवादप्रत्यय प्रवृत्त होता है, प्रत्यभिज्ञान भी इसके श्रनुसार प्रमाण नहीं रहेगा, क्योंकि वह भी स्मृति और प्रत्यक्ष से जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान के अप्रमाण ठहरने पर उसी प्रभाकर के यहां पर म्रात्मा, शब्द म्रादि में नित्यपना कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि नित्यता सिद्ध करनेवाला प्रत्यभिज्ञान ही है, इस पर प्रभाकरने युक्ति दी है कि पूर्वोत्तर श्रवस्था में व्यापि ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान का विषय नवीन ही है सो यह युक्ति भी छिन्नभिन्न हो जाती है क्योंकि वह एकत्व उन दो अवस्थाओं से भिन्न तो है नहीं, तथा स्मृति तर्क आदि भी प्रत्यभिज्ञान के समान प्रमाण सिद्ध होने से प्रभाकर की मान्य प्रमाणसंख्या का व्याघात होता है । उनके प्रमाण के विषय में दिये गये भदुष्टकारणारब्धत्व, लोक-संमत भादि विशेषणों काभी विचार किया गया है, अन्त में यही प्रकट किया गया है कि प्रमास का विषय सर्वेषा अपूर्वार्थ न मानकर कथंचित अपूर्वार्थ मानना चाहिये, प्रमारासंप्लव भी जैन दर्शन की तरह सबने किसी न किसी रूप से माना ही है, और यदि उसे न माना जावे तो इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं होती है। प्रमाणसंप्लव धनेक विषयों में देखा जाता है, श्रनुमान के द्वारा जानी हुई ग्रन्नि पुनः प्रत्यक्षज्ञान से जानी जाती है। ग्रागम या गुरु आदि से किसी विषय को समक्रकर या जातकर पुनः उसीकी प्रत्यक्षादि प्रमासा से प्रतीति होती है, अतः प्रमाण का विषय कथंचित अपूर्वार्थ है, यह सिद्ध होता है।

# \* सर्वेथा अपूर्वार्थ के खण्डन का सारांश समाध्त #

### ब्रह्माद्वे तवाद पूर्वपक्ष

आगे घ्राचार्य ब्रह्माद्वैतवाद का खण्डन करेंगे अतः उस ब्रह्माद्वैतवाद का वर्णन उन्हींकी मान्यता के अनुसार किया जाता है जिससे कि पाठकगए। ब्रह्माद्वैतवादके मत को सुगमता से समक्त सकें।

ब्रह्माद्वैतवाद शब्द का प्रर्थ-

ब्रह्म-प्रदेत-वाद इस प्रकार ये तीन पद हैं। "ब्रह्म च तत् अद्वैतं च ब्रह्माद्वैतं" यह कमंघारय समास है। "ब्रह्माद्वैतस्यवादः" "ब्रह्माद्वैतवादः" अद्वैत-प्रखण्ड
एक ब्रह्म ही है, अन्य कुछ भी नहीं है—अर्थात् जगत् के चेतन अचेतन सब ही पदार्थ
ब्रह्म स्वरूप ही हैं ऐसी जो मान्यता है वही ब्रह्माद्वैतवाद है, अद्वैत का अर्थ है और
दूसरा कोई नहीं—केवल एक वही, इसी तरह विज्ञानाद्वैत, चित्राद्वैत, जून्याद्वैत,
खब्दाद्वैत आदि शब्दों का भी मतलब-अर्थ-सवंत्र समक्षना चाहिये, ये सब ही प्रवादीगण एक रूप चेतन या अचेतनरूप या जून्यरूप ही समस्त विश्व को मानते हैं, वे
भेदों को-घट, पट, जीव धादि किसी प्रकार के भेद-द्वित्वको स्वीकार नहीं करते हैं,
इन्हें अभेदवादी भी कहा जाता है, अस्तु।

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । भारामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन ॥१॥

जगत् के दृश्यमान या ग्रदृश्यमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब एक मात्र श्रद्धास्वरूप हैं, संसार में भ्रनेक या नानारूप कुछ भी वहीं है, उस भ्रखण्ड परमञ्जद्ध को जो कि एक ही है कोई भी नहीं देख सकता है, हाँ; उस ब्रह्म की ये जो चेतन भ्रचेतन पर्यायें हैं उन्हें ही हम देख सकते हैं एवं देख रहे हैं।

श्रव यहां पर अनेक प्रश्न होते हैं कि जब एक ब्रह्मस्वरूप ही पदार्थ है, ग्रन्थ कुछ नहीं है तो यह सारा साक्षात् दिखायी दे रहा पदार्थ समुदाय क्यों प्रतीत होता ? (१) जब ये पदार्थ ब्रह्मकी विवर्तरूप हैं तो किस कारण से ये विवर्त या नाना पर्यायें उत्पन्न हुई हैं ? (२) ये सब विवर्तया चेतन श्रचेतन पदार्थ किस कम से उत्पन्न होते हैं? (३) हब्यमान या अहस्यमान इन पदार्थों का कभी पूर्णं रूप से स्रभाव होता है क्या ? (४) हम जो चेतन जीव हैं सो किस प्रकार दुःखों से मुक्त हो सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? (४) मोक्ष का स्वरूप क्या है ? (६)।

इस प्रकार के इन सब प्रश्नों का ब्रह्माईतमतानुसार समाधान किया जाता है—

प्रथम प्रश्ने का समाधान---

विश्व में जो प्रनेकता-विविधता, घट, पट, जीव, पशु, मनुष्य आदि पदार्थ रूप से भिन्नता दिखाई देती है उसका कारण प्रविद्यावासना है, प्रधीत् प्रविद्यावासना के कारण ही हमको प्रखंड ब्रह्म में खंड व भेद मालूम पड़ता है, प्रविद्यावासना के नाण होने पर एक परमब्रह्म ही अनुभव में श्राता है।

द्वितीय प्रश्न का समाधान-

इन चेतन प्रचेतन पदार्थों के उत्पन्न होने में कारण स्वभाव ही है, इस जगत् या सृष्टि का उपादान कारण तथा विभिन्त कारण भी बहा ही है, कहा भी है...

"कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चजगत्, कारणं परमञ्जद्यः शक्तिद्वयवदज्ञानो-पहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं, स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति"—

परमब्द्धा का कार्य जो आकाश, वायु, जल आदि है वह सब बहुविस्तार वाला बहा ही है, भौर कारण बढ़ा है ही, अज्ञान की दो सक्तियां हैं— आवरण और विश्लेप, इन दो से जब चंतन्य सहित होता है तब अपनी प्रधानता से उपादान कारण और अपनी उपाधि की प्रधानता से निमित्त कारण बनता है, जैसे—"यथा लूता तल्कुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वश्ररीरप्रधानतयोगादानं च भवति"। जिस प्रकार मकड़ी रेशम धागे का निमित्त और उपादान दोनों कारणरूप स्वयं है, अपनी प्रधानता से तो निमित्त कारण है पौर स्वश्ररीर की प्रधानता से उपादान कारण है, अपनी अस्थ्यन भी कहा है—

उर्णनाभ इवाञ्चनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम् । प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वजन्मिनाम् ॥ १ ॥ जैसे – मकड़ी धाने का, चन्द्र कान्तमणि जल का, वट वृक्ष जटाओं का कारए। है, वैसे ही वह परमक्त्य सक् जीवों का कारए। है, वर्षात् मकड़ी से स्वभावतः जैसे धागा निकलता है अथवा-रेशम कीड़ा से जैसे रेशम की निष्पत्ति होती है, चन्द्रकान्त-मिए। से जैसे स्वभावतः जल उत्पन्न होता है वैसे ही ब्रह्म से स्वभाव से जगत्-चेतन प्रवेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं।

तीसरे प्रक्त का उत्तर-

यह परमश्रद्धा स्वभाव से ही जब कभी भ्रज्ञानरूप हो जाता है, तब उसके द्वारा सृष्टि की रचना का कम प्रारम्भ होता है, ''भ्रज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति-शक्तिद्वयम्'' सच्चिदानन्द स्वरूपमावृग्णोत्यावरणशक्तिः, तथा ब्रह्मादिस्थावरान्तं जगत् जलबुदबुदवत् नामरूपात्मकं विक्षिपति, सृखतीति विक्षेपशक्तिः ॥

भ्रज्ञान की दो शक्तियां हैं—श्रावरणशक्ति और विक्षेपशक्ति, चिदानन्दस्वरूप को ढकनेवाली प्रावरणशक्ति है, और व्यक्तबह्य से लेकर-प्रधर्गत व्यक्तबह्य, श्राकाश, वागु प्रादि से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण मृष्टि की रचना को करनेवाली विक्षेपशक्ति है, "अन्तयैवावरण श्रक्तव्याविष्ठश्रस्यात्मनः कतृँ त्व, भोक्तृत्व, सुल-दुःख-मोहात्मकतुष्ठ्य संसार मावनाऽिष संभाव्यते" पूर्वोक्त प्रावरणशक्ति से युक्त प्रात्मा के अन्दर कतृ त्व-बृद्धि, भोक्तृत्व, सुल दुःख मोह प्रादिक विकारभाव या तुष्ठ्य संसारभावना उत्पन्न होती है, "तमः प्रधानविक्षेपश्रक्तिभदमानापहत्वैतन्ययादाकाश भाकाशाद्वायुवीयोर-निरम्नेपापेऽदम्यः पृथिवी वोत्यवते । तस्माद्वा एतस्मावात्मनः भाकाशः संभूतः ह्यादिश्रुतेः"—तमोगुण है प्रधान विक्षमें ऐसे विक्षेपशक्तिकाले भ्रक्तान से जब व्यविकाय या बह्य उपहत हो जाता है, तब उससे बाकाश उत्पन्न होता है, श्रकाण से वागु वागु से भ्रगिन, भ्रगिन से जल, और जल से पृथिवी उत्पन्न होती है, श्रुतिग्रन्थ में भी कहा है कि "इस ब्रह्म जात्मा से भ्राकाश हुष्टा है इत्यादि।

"तेषु जाडघाधिनयदर्शनात्तमः प्राधान्य तत्कारणस्य । तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारणमुणप्रक्रमेण तेष्वाकाशादिषूत्पद्यन्ते । एतान्येव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राण्यपञ्ची-कृतानि चोच्यते ।। एतेष्यः सूक्ष्मशरीराणि स्यूलभूतानि चोत्पद्यन्ते" ।। उन आकाश आदि पृथिवीपर्यन्त के पदार्थों में जड़ता ब्राधिकरूप से दिखाई देती है, प्रतः तमोगुण प्रधानविक्षेपशक्तियुक्त चैतन्य उनका कारण है, यह सिद्ध होता है, जब वे ग्राकाश

प्रादिक उत्पन्न होते हैं, तब उनमें कारणगुण के अनुसार सत्व, रज और तम ये तीन प्रण पैवा हो जाया करते हैं, इन्हीं आकाश ध्रादि को सुक्ष्मभूत, तन्मात्रा भीर अपञ्चीकृत इन नामों से कहा जाता है, इन्हीं आकाश, वायु ध्रादि से सुक्ष्मणरीर तथा स्वूलभूत पैवा होते हैं। सुक्ष्मणरीर के १७ भेव हैं। "अवयवास्तु जानेन्द्रियपंचकं, बुद्धिमनसी, कर्मेन्द्रियपंचकं, वायुपंचकं च"।।—पांच जानेन्द्रियां-स्पर्यन, रसता, झाण,
खलु और कर्ण-, वचन, हाथ, पाद, पायु और उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियां तथा-चुद्धि,
मन, पांच वायु—प्राणवायु, अपानवायु, उदानवायु, व्यातवायु और समानवायु—ये १७
अवयव या भेद सुक्ष्म शरीर कहलाते हैं। दिलाई देवेवाले जो पृथिवी आदि पदार्थ हैं
वे स्थूलभूत हैं, इस प्रकार यह समस्त संसार एक ब्रह्म का कार्यस्थ है, प्रथांत् उसका
भेदरूप है, सुक्ष्मशरीर के श्रवयव स्वरूप जो वुद्धि और मन हैं, वे जीव स्वरूप हैं।
ऐसे सुक्ष्म शरीरादि तथा स्थूलभूतादिरूप विश्व की रचना है।

चौथे प्रश्न का समाधान-

इन दृश्यमान पदार्थों का बिनाश या ग्रमाव होता है, इसी का नाम प्रलय या लय है, यह प्रलय भी स्वभाव से हुआ करता है, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सुष्टि-रचना होने में युगानुयुग-मनिगनतीकाल-व्यतीत हो जाता है, जिस कम से सृष्टिको रचना-उत्पत्ति हुई थी उसी कम से उसका प्रलय भी होता है, कहा भी है—"एतानि सस्वादिगुणसहितान्यपश्चीकृतान्युत्तिचशुक्तमेण तत्कारणभूताझानोपहित-चैतन्यमातं भवित, एतदझानमझानोपहित चैतन्यम्बेद्ध रादिकमेतदाधारभूतानुपहित-चैतन्यमतं भवित, प्रतद्भानमझानोपहित चैतन्यम्बेद प्रत्ये इस्सात्रं भवित, मन्यादिगुण जो सूक्ष्म भूतादिक हैं उत्पत्ति के विपरीतकम से प्रपत्ने कार्राों में विलीन हो जाते हैं। प्रयात् पृथिवी जल में विलीन हो जाती है, जल प्रतिन में, प्रतिन वायु में, वायु प्राकाझ में, प्राकाश प्रज्ञानरूप चैतन्य में तथा चैतन्य मीर ईश्वर भी तुरीय बहा में घन्तिहत हो जाते है इस तरह सारा विवय-बहाण्ड समाप्त होता है—पून्यरूप होता है।

पांचवें प्रश्न का समाधान--

मोक्ष-मर्थात् दुःस्त्रों से छूटने के लिए साधन इस प्रकार से बतलाये गये हैं... "साधनानि-नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रफलभोगविरागग्रभादिषट्कसंपत्तिमुमुसुत्वानि"-नित्य और प्रनित्य वस्तु का विवेक, इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी भोगों को इच्छा न होना, शम दम भ्रादि छह कर्त्तंच्य, और मोक्ष की इच्छा ये सब मोक्ष प्राप्तिके उपाय हैं। "शमादयस्तु—क्षमदमोपरितितिक्षशसमाभानश्वद्धास्थाः" शम, दम, उपरित, तितिक्षा समाभान और श्रद्धान ये छह शमादिक हैं, इन शमादिरूप कर्त्तंच्यों के साथ ध्यान भ्रादि की सिद्धि होने पर मोक्ष प्राप्त होता है।

#### छठवें प्रश्न का समाधान

"न तस्य प्राणा उत्कामंति, भन्नैव समवलीयन्ते" शमादि षट्-संपत्ति से युक्त तथा ध्यान समाधि के धभ्यासक जीवकी जीवन्मुक्त धवस्था होती है, उस धवस्था में ग्रज्ञान किया समाप्त होती है अर्थात् ग्रागामी कर्मका नाश होता है आनंद धौर कैवल्य की प्राप्ति होती है. ग्रन्त में प्रारब्ध कर्म भोगते २ समाप्त हो जाते हैं तब उस जीव-न्मुक्त व्यक्ति के प्राण वहीं विलीन हो जाते हैं-अर्थात परलोक में-ब्रह्मलोक में-जन्म लेने के लिए गमन नहीं करते हैं। यही मुक्ति कहलाती है अर्थात जीवन्मुक्त व्यक्ति का चैतन्य परमब्रह्म में लीन हो जाता है. इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष होने पर उसके प्राण वहीं विलीन होते हैं; क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है ही, उसीमें उसके प्राण समा जाते हैं। यहां तक जगत की व्यवस्था, परमब्रह्म, उसकी प्राप्ति भ्रादि का कथन किया, इससे सिद्ध होता है कि सारा विश्व, विश्व के कार्यकारणभेद, मोक्ष, मोक्ष के साधन आदि सब ही बह्यस्वरूप हैं, ये दिखाई पडने वाले भिन्न भिन्न देश, या ग्राकार सभी एक बहा के विवर्त हैं. श्रविद्या के समाप्त होने पर भेदभावना नहीं रहती इस प्रकार अभेद या अर्द्धतका ज्ञान होना विद्या है, सुष्टिकम, ज्ञानेन्द्रिय मादि पूर्वोक्त १७ अवयव भेदवाले सक्ष्म शरीरका पृथिवी आदि स्थलभूतका वास्तविक ज्ञान होना तथा ईश्वर अर्थात ब्रह्म ग्रीर आत्मा जिसका कि लक्षण "तत्तवभासकं नित्यं-शुद्ध-बृद्ध-मृक्त-सत्यस्व-भावं प्रत्यक् चैतन्यमेवात्म वस्तु, इति वेदान्तविद्वदनुभवः" ॥ तत्तद्वस्तुभीं का प्रकाश करता है, और नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वभाव ग्रान्तरिक चैतन्यस्वरूप है, इन सबके तत्त्वज्ञान से परमबहा प्राप्त होता है। इस प्रकार सारा विश्व बहामय है, अतः ब्रह्माद्वे तवाद ही सिद्ध होता है।

### \* बहाईतवादका पूर्वपक्ष समाप्त \*

# ब्रह्माद्वेतवादः

\*=======

\*\*\*\*\*\*\*

नतु जोक्तल्लाणाऽपूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणाभित्ययुक्तमुक्तम्; प्रयंव्यवसायात्मकज्ञानस्य मिध्याक्यतया प्रमाणत्वायोगात्, परमाश्मस्वरूपग्राहकरवैव ज्ञानस्य सत्यत्वप्रसिद्धः। प्रक्षसित्रपा-तानस्तरोत्याऽविकल्पकप्रत्यक्षेण् हि सर्वत्रैकत्वमेवाऽत्यानपेक्षतया म्हणिति प्रतीयते इति तदेव बस्तुत्वस्वरूपम् । भेद। पुनरविद्यासंकेतस्मरणजनितविकल्पप्रतीत्याज्ञ्याऽपेक्षत्या प्रतीयते इत्यसी नार्यस्वरूपम् । तया, यत्प्रतिभासते तत्प्रतिभातान्तःप्रविष्टमेव यथा प्रतिभाग्नस्वरूपम्, प्रतिभासते

बह्या हैं त-बो जैन के कहे हुए ध्रपूर्वांथं धीर व्यवसायास्मक प्रमाण के विशेषण हैं वे ध्रपुक्त हैं, क्योंकि पदार्थ का व्यवसाय करनेवाला ज्ञान मिथ्यारूप होता है, इसिलये उसमें प्रमाणता का योग नहीं बेठता है, को ज्ञान परमात्मस्वरूप का-परमत्रह्य का प्राहक-निश्वय करनेवाला होता है उसोमें सत्यता की प्रसिद्धि है, आंख के खोलते ही-प्रमाण्ट हीं विवय पर पड़ते ही निविकत्पक प्रत्यक्ष होता है, उस निविकत्प प्रत्यक्ष के द्वारा सर्वक एकरव का भान, विना किसी भेदप्रतीति के घीघ्रातिश्रीध्र जो होता है वही वस्तुका स्वरूप है, भेद जो प्रतीत होता है वह तो अविद्या, संकेत, स्मरण ध्यादि से उत्पन्न होता है धौर उससे विकत्प (भेद) उत्पन्न होकर घट पट आदि भिन्न प्रवाद का स्वरूप कहो कर घट पट आदि भिन्न प्रवाद माणून पड़ते हैं, इसिलये भेद वस्तु का स्वरूप नहीं है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अलंड परम बहा सिद्ध होता है, ध्रमुमानप्रमाण के द्वारा भी अलंड ब्रह्म की सिद्ध इस प्रकार होती है—''जो प्रतिमसित होता है वह प्रतिभासित होतो से जैसा कि प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासित होतो से जैसा कि प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासित होता है सतः वह प्रतिभास के भीतर सामिल है, इसीतरह चेतन ध्रचेतन सभी वस्तु प्रतिभासित होती है प्रतः वह प्रतिभास के भीतर सामिल है, इसीतरह चेतन ध्रचेतन सभी वस्तु प्रतिभासित होती है का उत्तिभास के भीतर सामिल है इसित्य होता है। इस अनुमानके द्वारा ध्रारमाई ते नहाहाई त सद्ध होता है। इस प्रनुमान में प्रयुक्त प्रतिभासमानत्व हेतु ध्रसिद्ध

चाक्षेषं चेतनाचेतनरूप वस्तुं इस्यनुमानादप्यात्माऽद्वंतप्रसिद्धिः । न चात्राऽसिद्धो हेतुः; साक्षादसाक्षाचाध्येषवस्तुनोऽप्रतिभासमानत्वे सकलशब्दविकल्पगोचरातिकान्तया वक्तुमशक्तेः । तथागमोऽप्यस्य प्रतिपादकोऽस्ति ।

"सर्वं वे खल्वदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।

म्रारामं तस्य पदयन्ति न तं पदयति कश्चन।।" [ ] इति । तथा 'पुरुष एवैतरसर्व यदभूतं यद्य भाव्यं स एव हि सकललोकसर्गस्थितिप्रलयहेतुः।" [ऋक्सं० मण्ड० १० सू० ६० ऋ०२] उक्तन्व—

"ऊर्णनाभ इबां जुनां चन्द्रकान्त इवास्थसाम ।

प्ररोहार्गामिव प्लला स हेतुः सर्वजिम्मनाम् ।।" [ ] भेददक्षितो निम्दा च श्रूयते— "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ।" [ बृहदा• उ० ४/४/१६ ] इति । न चाभेदप्रति-पादकाम्नायस्याऽध्यक्षवाषा; तस्याप्यभेदग्राहकत्वेनैव प्रवृत्तेः । तदुक्तम्—

भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से या परोक्ष से किसी भी प्रकार से वस्तु को प्रतिभासमान स्वरूप नहीं मानोगे तो संपूर्ण शब्दों के ग्रगोचर हो जाने से वस्तु को कहा ही नहीं जा सकेगा। धागम भी अनुमान की तरह बृह्म का प्रतिपादक है। श्लोकार्थ— "यह सारा विश्व बृह्म ए है, कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, दुनिया के जीव उस बृह्म के विवत्तों को—पर्यायों को—देखते हैं किन्तु उसे कोई नहीं देख सकता"।। १।।

जगत पुरुषमय है, जो हुमा स्रथवा होनेवाला है वह सब बृह्य ही है, वहीं सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति भीर विनाश का कारण है, कहा भी है, श्लोकार्य—

जैसे रेशमी कीड़ा रेशम के धागे को बनाता है, चन्द्रकान्तमिए। जैसे जल को भराता है और वटबुक्ष जैसे जटाओं को अपने में से स्वयं निकालता है अतः वह उनका कारए। होता है वैसे ही बृह्य समस्त जीवों का कारण होता है।। १।।

शास्त्र में भेद-द्वैत माननेवाले की निन्दा भी की गई है—जैसे—जो भेद को देखता है वह यमराज का अतिथि बनता है, अभेद-प्रतिपादक आगममें प्रत्यक्ष से वाधा नहीं आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष भी स्वय अभेद का ग्राहक है। कहा भी है—

ष्लोकार्य – बुद्धिमान् लोक प्रत्यक्ष को विधिरूप ही मानते हैं निषेधरूप नहीं मानते, इसलिये अभेद प्रतिपादक आगम में प्रत्यक्ष के द्वारा बाधा नहीं आती है ॥१॥ २४

#### "ब्राहुर्विद्यातृ प्रत्यक्षं न निषेद्घृ विपश्चितः । नैकत्वे भ्रागमस्तेन प्रत्यक्षेगा प्रवाष्यते ॥" [ ]

किन्त, प्रयानां भेदो देशभेदात्, कालभेदात्, प्राकारमैदादा स्थात् ? न तावहेशभेदात्; स्व-तोऽभित्रस्याः स्थानेदेऽपि भेदानुपपत्तेः। नह्यन्यभेदोऽन्यत्र संकामितः। कद्य च देशस्य भेदः ? ग्रन्यदेश-भेदाच वनवस्या । स्वतन्न्येत्; तर्हि भावभेदोऽपि स्वत एवास्तु कि देशभेदाः द्वे देकल्पनया ? तन्न देश-भेदाद्वस्तुभेदः। नापि कालभेदात्; तद्भेदाध्यक्षतोऽप्रसिद्धः। तद्धि सन्निहृतं वस्तुमात्रमेवाधि-गच्छिति नातीतादिकालभेदं तदनतार्यभेद वा प्राकारभेदोऽप्यर्थानां भेदको व्यतिशिक्तप्रमासाक्षिताति, स्वतो वा ? न तावद् व्यतिरिक्तप्रमासात्; तस्य नीलसुस्वादिव्यतिरिक्तस्वक्पस्याप्रतिभासमानःवाद् ।

भेदवादी-द्वंतवादी पदार्थों में भेद क्यों मानते हैं ? क्या देशभेद होने से या कालभेद होने से या कि आकारभेद होने से ? यदि ऐसा माना जाय कि देशभेद होने से प्रधाँ में (पदार्थों में ) भेद है तो वह बनता नहीं है, क्योंकि जो स्वतः स्वरूप से प्रधान हैं उत्तमें प्रप्य के द्वारा भेद नहीं हो सकता, क्योंकि प्रप्य का भेद प्रस्य में संकामित नहीं होता है, तथा-देशभेद भी किससे सिद्ध होगा ? जन्य किसी देशभेद से कहो तो प्रवत्य का भेद प्रमान कहो तो वैसा ही पदार्थों में भी स्वतः भीद मान तीना चाहिये, देशभेद से भेद की कल्पना करने से क्या लाभ-प्रधाद देशभेद से पदार्थों में भेद होता है ऐसा मानने की क्या प्रावश्यकता है, प्रतः देशभेद से वस्तुओं में भेद होता है ऐसा मानने की क्या प्रावश्यकता है, प्रतः देशभेद से वस्तुओं में भेद होता है यह बात सिद्ध नहीं होती है ।

यदि कही कि कालभेद से वस्तुयों में भेद होता है, सो ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि कालभेद ही स्वतः प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता, कारण-प्रत्यक्ष तो निकटवर्ती वस्तुमात्र को ही ग्रहण करता है, वह तो ग्रतीत काल आदि के भेद को भीर उसके निमित्त से हुए श्रयं भेद को नही जानता है।

यदि कही कि भिन्न-भिन्न संस्थानों के भेद से पदार्थों में भेद होता है, सो ऐसा भी नहीं हो सकता, वयोंकि हम ग्राप (जैन) से पूछते हैं कि आकार भेद किसी भिन्न प्रमाण से प्रतिभासित होता है ? कि स्वतः प्रतिभासित होता है ? यदि कहा जावे कि आकारभेद किसी ग्रन्य प्रमाण से प्रतीत होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नीलादिरूप बहिरंग वस्तु एवं सुखादिरूप ग्रन्तरंग वस्तु के सिवाय ग्रन्य कोई प्रमाणस्प वस्तु प्रतीत होता है तो ऐसा कहें कि

श्रयाहंप्रत्यये बोधात्मा तद्याहकोऽवसीयते; न; तत्रापि शुद्धबोधस्याप्रतिमासनात् । स खलु 'श्रह सुक्षी दुःस्वी स्वूलः कृश्वो वा' इत्यादिरूपनया सुखादि शरीरं चावलम्बमानोऽनुभूयते न पुनस्तद्वश्यतिरक्तः बोधस्वरूपम् । स्वतन्त्राकाराणां भेदसंवेदने स्वप्रकाशनियतस्वप्रसङ्गः, तथा चान्योऽन्यासंवेदनात्कुतः स्वतोऽज्याकारभेदसंवित्तिः।

भ्रयेकरूपब्रह्मणो विद्यास्वभावत्वे तदर्थानां शास्त्राणां प्रवत्तीनां च वैवर्ध्यं निवर्त्यप्राप्तव्यस्व-भावाभावात् । विद्यास्वभावत्वे चासत्यत्वप्रसञ्जः; तथाच "सत्य ज्ञानमन्त्तं ब्रह्म" [तैत्त० २/१ ] इत्यस्य विरोधः; तदय्यसञ्जतम्; विद्यास्वभावत्वेऽध्यस्य शास्त्रादीनां वैयर्थ्यासंभवात् भविद्याव्यापार-निवत्तं नफलत्वारोषाम । यत एव चाविद्या ब्रह्मणोऽर्थान्तरभूता तस्वतो नास्त्यत एवासी निवत्यंते. अहं प्रत्यय में आकाररूप भेदग्राहक बोधात्मा प्रतीति में भाता है सी ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रहं प्रत्यय में भी शुद्ध बोध का प्रतिभास होता, क्योंकि वह अहं प्रत्यय भी ''मैं सुखी हूं, मैं दु:खी हूं, मैं स्थूल हूं, मैं कुश हूं, इत्यादिरूप से सुखादि का या शरीर का अवलम्बनवाला हुआ ही अनुभव में आता है, इससे अतिरिक्त अकेला बोधस्वरूप अनुभव में नहीं आता, यदि कहा जावे कि भले ही किसी भी प्रमाण से ब्राकार-भेद अनुभवित नहीं होता हो तो मत होब्रो परन्तु वह आकार भेद स्वतः तो अनुभव में आता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो पदार्थ स्वतः प्रकाशमान-अपने ग्रापको जाननेवाले हो जावेंगे, ऐसी दशा में श्रन्य का भ्रन्य के द्वारा संवेदन न होने से (ज्ञान के द्वारा वस्तु का संवेदन प्रतिभास न होने से ) आकारों का भेद जान में स्वतः प्रतीत होता है" यह बात सिद्ध नहीं होती है। यदि कोई ( जैन श्रादि ) इस प्रकार की शंका करें ' कि बह्या तो एक स्वभाव वाला है-अर्थात् विद्या (ज्ञान) स्वभाव वाला है-तो उसके लिये शास्त्रों एवं प्रनुष्टान ग्रादिकों का करना व्यर्थ है, क्योंकि त्यागने योग्य ग्रविद्या रूप ग्रीर प्राप्त करने योग्य विद्यारूप स्वभाव का उस बहा में ग्रभाव है।

यदि बृह्या को प्रविद्यास्वरूप माना जाय तो उस वृह्यामें प्रसत्यरूपता हो जाने से "सत्यं ज्ञानमनन्तं बृह्य"—इस सूत्र की जो तैत्तरीयोपनिषद में कहा गया है— कि परमबृह्य सत्यस्वरूप है अन्तरहित है एव ज्ञान (विद्या) स्वभाववाला है"— संगति नहीं बैठती है अर्थात् यह कथन गलत हो जाता है," सो इस प्रकार की यह जैन आदिकों की ग्राक्षेपरूप शंका प्रसंगत है, क्योंकि हम बृह्याद्वैतवादी ने बृह्य को विद्यास्वभाववाला माना है, ऐसे स्वभाव वाला मानने पर शास्त्रादिक व्यथं नहीं होते हैं, क्योंकि प्रमुठठान आदिक ग्राविक प्रविद्या के व्यापार को हटाते हैं, यही उनका फल है।

तस्वतस्तस्याः सङ्गावे हि न कश्चिश्ववर्त्तायनुं शक्नुयाद् ब्रह्मवत् । सर्वेरेव पातात्त्विकानाविवयोच्छेः दायां मुमुभूत्यां प्रयत्नोऽस्पुपगतः । न चानादित्वेनाविद्योच्छेदासम्भवः; प्रागमावेनाऽनेकान्तात् । तस्व-ज्ञानवागभावरूपेव चाविद्या तस्वज्ञानलक्षण्विद्योत्पत्तौ व्यावतंत एव घटोत्पत्तौ तस्प्रागमाववत् । भिन्नाऽभिन्नादिककत्पस्य च वस्तुविषयत्वात् अवस्तुभृताऽविद्यायामप्रवृत्तिरेव सैवेयमविद्या माया मिष्याप्रतिभास इति ।

न चारमध्रवरणमननघ्यानादीनां भेदरूपतयाऽविद्यास्वभावस्वास्वयं विद्याप्राक्षिद्वेतुस्वमिस्यभि-धातव्यम् ? यथैव हि रजः संपर्ककलुषोदके इत्यविश्वषक्ष्णं रजःप्रक्षिप्तं रजोऽस्तरार्शि प्रश्नमयस्वय-मपि प्रश्नस्यमानं स्वच्छां स्वरूपावस्थामुपनयति, यथावा विद्यं विद्यास्तर शमयति स्वयं च शास्यति, एवमास्मयवणादिविभेदाभिनिवेशोच्छेदात्, स्वगतैऽपि भेदे समुच्छिन्ने स्वरूपे ससारी सम्बतिष्ठते ।

प्रविद्या ब्रह्म से वास्तविकरूप में पृथक् होती तो उसका हटाना सर्वथा प्रशक्य हो जाता, जैसा कि वृह्या का हटाना सर्वथा प्रशक्य है, परन्तु देखने में भाता है कि मोक्षार्थीजन ध्रतास्विक अविद्या को हटाने—विनष्ट करने के लिये ही प्रयस्त करते हैं ऐसी बात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो सभी ने स्वीकार की है । यदि कोई ऐसी बात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो सभी ने स्वीकार की है । यदि कोई ऐसी आयांका करे कि धविद्या तो ध्रनादि को है भतः उसका विनाश नहीं हो सकेगा—सो ऐसी आयांका ठीक नहीं है अयोंकि इस प्रकार का यह कथन प्रागमाव के साथ अनैकानितक हो जाता है, प्रागमाव ध्रनादि है फिर भी उसका विनाश होता है, प्रविद्या, तत्त्वज्ञान का प्रागमाव है वह तत्त्वज्ञानरूप विद्या के उत्पन्न होते ही हट जाती है, जैसे—घट के उत्पन्न होने पर उसका प्रागमाव समाप्त हो जाता है, वह भविद्या भिन्न है पा प्रमिन्न है ? ऐसे प्रश्न तो वस्तुस्वरूप में होते हैं, ध्रवस्तुरूप ध्रविद्या भिन्न ही, इस प्रकार इस प्रविद्या को माया एवं निध्याप्रतिभास ऐसे नाम से भी धामोहित किया गया है।

यहाँ ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि आत्मतत्त्व का श्रवण, श्रद्धान धानि ये सब भेदरूप होने से भविद्या स्वभाववाले हैं, अतः इनसे विद्या की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? क्योंकि देखिये-जिस प्रकार धूलि कीवड़ भादि से गंदले हुए पानी में फिटकरी चूर्ण भादिरूप एक तरह की धूलि डालने पर वह उसमें की भ्रन्य मिट्टी भादि रूप एक तरह की श्रूल कावल होती है भीर स्वयं भी स्वय्द्य सवस्था को प्राप्त हो जाती है, इस तरह जल बिलकुल स्वच्छ हो जाता है, भ्रयवा विष विष को दबा देता है भीर उसके साथ भ्राप भी स्वयं शमित हो जाता है,

भ्रवच्छेदक्यविद्याभ्यावृत्तौ हि परमारमैकस्वरूपतावस्थितेः घटाखवच्छेकभेदव्यावृत्तौ व्योम्नः शुद्धाका-शतावत् ।

न चार्ड ते सुखदु स्वन्धमोक्षादिभेदव्यवस्थानुषपन्ना; समारोपितादपि भेदात्तदभेदव्यवस्थी-पपत्तेः; यथा द्वं तिनां 'शिरिक्ष मे वेदना पादे मे वेदना' इत्यात्मन समारोपितभेदनिमित्ता दु स्नादिभेद-व्यवस्था । पादादीनामेव तद्वेदनाधिकरण्यात्वातेषां च भेदात्तद् व्यवस्था युक्तत्यप्ययुक्तम्; यतस्तेषा-मज्ञत्वेन भोकतृत्वायोगात् । भोकतृत्वे वा चार्वाकमतानुषङ्गः । तदेवमेकत्वस्य प्रत्यक्षानुमानामप्रमित-रूपत्वात्तिद्वं बद्याद्वं तं तत्त्वमिति ।

श्रत्र प्रतिविधीयते । किं भेदस्य प्रमास्मवाधितत्वादभेदः साध्यते, श्रभेदे साधकप्रमास्मद्भाः वाद्वा ? तत्राद्यविकस्पोऽयुक्तः ; प्रत्यक्षादेर्भेदानुकूलतया तद्वाधकत्वायोगात् । न खलु भेदमन्तरेस्स

है—खतम हो जाता है, बिलकुल यही प्रिक्तया प्रविद्या के बारे में है, प्रयांत् श्रवण, श्रद्धान ध्यानादिरूप श्रविद्या के द्वारा भेद का हठाग्रह नष्ट होकर प्रपने में होनेवाले भेद भी नष्ट हो जाते हैं। एवं संसारी जीव एकत्व में (ब्रह्मा में) स्थिर हो जाते हैं, भेद को करने वाली ग्रविद्या व्यावृत्त होते ही परमात्मरूप एकत्व में जीव की स्थित हो जाती है, जैसे कि घट ग्रादि के भेदों की व्यावृत्ति होते ही ग्राकाश श्रुद्धता को प्राप्त हो जाता है। हमारे पहुँ त में सुख दु ख वस्थ मोक्षादि की भेदव्यवस्था नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना, हमारे यहां तो काल्यनिक भेदों से भेदव्यवस्था वन जाती है। जैसे श्राप द्वातवादों के यहां अपनी एक ही ग्रात्मा में काल्यनिक भेद करके कहा जाता है, कि मेरे मस्तक में दर्द है, मेरे पैर में पोड़ा है, इत्यादि दु:ख के भेद की व्यवस्था होती है या नहीं? व्यव्यद्देश होती ही है, कहा कि उन पैर आवि वेदना के ग्राधारभूत प्रवयवस्थों में भेद है ग्रतः दु:खों में भेद पड़ जाता है, सो यह ठीक नहीं, क्योंकि वे पैर ग्रादि को जड़ हैं वे क्या मोक्ता वनेंगे। यदि पैर ग्रादि शरीरावयव मोक्ता होंगे तो चार्वाक मत आवेगा। इस प्रकार एकत्व ग्रद्धांत ही प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रनुमान तथा ग्रागम प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता है, ग्रतः ब्रह्माद्देत मात्र तत्व है ऐसा मानना चाहिये।

जैन-अब यहां पर ऊपर लिखे ब्रह्माई त का निरसन किया जाता है-आप ब्रह्म तवादी भेद का खण्डन करते हो सो क्यों? क्या भेद प्रमाण से बाधित है अथवा अभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है, इसलिये? प्रथम पक्ष ठीक नहीं-क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण भेद के प्रनुकूल ही हैं, वे भेदों भी बाधा नहीं दे सकते। तथा भेद के बिना प्रमाणेतरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; भेदमन्तरेरा साध्यसाधकभावस्यैवासम्भवात् । न वाभेदसाधकं किव्यत्प्रमारामस्ति ।

यबोक्तम्-"प्रविकल्पकाष्यक्षेण्कस्वभेवावसीयते" तत्र कियेकव्यक्तिगतम्, प्रतेकव्यक्तिगतम्, प्रतेकव्यक्तिगतम्, व्यक्तिमात्रमतं वा तत्त्वेन प्रतीयते ? एकव्यक्तिगतं चेत्; तिर्कत् साधारण्यम्, प्रसाधारण्यं वा ? न ताव-स्साधारण्यम्; 'एकव्यक्तिगतं साधारण्यं व' इति विश्वतिष्ठेषात् । प्रसाधारण्यं चेत्; कर्यं नातो भेदिषिढः प्रसाधारण्यस्य क्रवेत्वस्य । प्रयानेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्यरूपमेकव्यं प्रत्यक्षप्राह्मिरयुच्यते; तिर्कत्वक्ष्यस्यिकरण्तत्या प्रतिभाति, प्रनाधकरण्तत्या वा ? प्रयमपक्षे भेदप्रसङ्गः 'व्यक्तिर्धकरण्तिवा सत्तासामान्यस्य हेते, प्रयमेव हि भेदः । द्वितीयपक्षे-व्यक्तिप्रहण्यमन्तरेण्यायन्तराने तत्प्रति-

प्रमाल और ग्रप्रमाल की व्यवस्था भी कहाँ रहेगी। दूसरा पक्ष अर्थात् मभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं नयों कि भेद के बिना साध्य धीर साधन का भाव कैसे बन सकता है. खतः अभेद को सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमारण नहीं है। ग्राप (ब्रह्माद्वैतवादी) ने जो कहा था कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष से एकत्व जाना जाता है सो एक ही व्यक्ति का एकत्व जाना जाता है कि भ्रनेकव्यक्तियों का एकत्व जाना जाता है या कि व्यक्तिमात्र का एकत्व जाना जाता है. यदि एक व्यक्तिगत एकस्व निर्धिकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है ऐसा कही तो वह साधा-रण है या ग्रसाधारण ? साधारण तो उसे कह नहीं सकते क्योंकि वह व्यक्तिगत हो ग्रीर साधारण हो ऐसा कथन तो आपस में निषिद्ध है अर्थात जो साधारण होता है वह अनेक व्यक्तिगत होता है एक व्यक्तिगत नहीं होता । असाधारए कहो तो उससे भेद सिद्ध क्यों नहीं होगा। क्योंकि मसाधारणरूपवाला ही भेद होता है। यदि कही कि अनेकव्यक्तिगत एकत्व सता सामान्य को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष से ग्राह्य होता है, तो प्रक्त होता है कि अनेक व्यक्तियां जिसके बाधारभूत हैं उन बाधारों के साथ सला सामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? कि आधार रहित सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? यदि कहा जावे कि ग्रपने श्राधारभूत भनेक व्यक्तियों के साथ सत्ता-सामान्यरूप एकत्व का ग्रहरण होता है तो इससे भेद मालूम पड़ता है-ग्रथित भेद का प्रसङ्ग प्राप्त होता है-देखिये-व्यक्ति सत्तासामान्यरूप एकत्व का अधिकरणरूप एक पदार्थं हुमा भीर माधेयरूप सत्तासामान्य एक पदार्थ हुआ, यही तो भेद है। दूसरे पक्ष र्में—अर्थात व्यक्तिभूत भाघारके ग्रहण किये बिना सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ऐसा मानो तो व्यक्ति (विशेष) जहां नहीं ऐसे स्थान पर भी सामान्य की

भासप्रसङ्गः। तथा किमैकव्यक्तिप्रहृणद्वारेग् तत्प्रतीयते, सकलव्यक्तिग्रहृणद्वारेण् वा? प्रथमपर्षे विद्योवः, एकाकारता ह्यनेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्, तन्वैकिस्मन् व्यक्तिस्वरूपे प्रतिभातेऽप्यनेकव्यक्त्यनुयायितया कथं प्रतिभाक्षेत ? श्रयः सकलव्यक्तिप्रतिपत्तिद्वारेग् तत्प्रतीयते; तदा तत्याऽप्रति तिरेवाखिलव्यक्तीनां ग्रहृणासम्भवात् । सेदसिद्धिप्रसङ्गश्च-प्रक्षित्रव्यक्तानां विशेषणात्या एकत्वस्य च विदेषप्यत्वेन, एकत्वस्य वा विदेषणात्या तासां च विदेष्यत्वेन प्रतिभासनात् । तथा तद्व्यक्तिस्यस्तद्भित्रम्,
स्राभन्न वा? यद्यभित्रम्; तर्हि व्यक्तिष्यतानुविद्यान्ति । न व व्यक्तिव्यवस्यत्वरमन्वेतीति कथं सकलव्यक्त्यनुपायित्वमेकत्वस्य । प्रवाचित्रस्यः कर्षा नानात्वाप्रसद्धः ? यथा चानुनतप्रत्यत्रनकत्वेनैकर्त्वं व्यक्तिषु कल्प्यते तथा व्यावस्तरप्रयक्तनकत्वेनोनेकत्वभ्यविद्यान् । तन्नैकर्त्वं नानात्वमस्तरे-

प्रतीति होने लग जायगी, क्योंकि ग्राधार को जानना जरूरी नहीं है, तथा-वह सत्ता-सामान्यभूत एकत्व एक व्यक्ति के ग्रहण से प्रतीत होता है ? या समस्त व्यक्तियों के ग्रहरा करने से प्रतीत होता है ? पहिले पक्ष में विरोध भ्राता है, एकाकारता उसे कहते हैं कि धनेक व्यक्तियों में पायी जानेवाली समानता-ग्रथति धनेक व्यक्तियों में-विशेषों में जो सहशता है उसीका नाम एकाकारता है वह यदि एक व्यक्ति के प्रति-भासित होने से प्रतीति में ग्राती है तो उसमें ग्रनेक व्यक्तियों का अनुयायीपना कैसे मालम होगा अर्थात नहीं मालम होगा । सारे व्यक्तियों के ग्रहण होने पर उनका सत्ता-सामान्यरूप एकत्व जाना जाता है. ऐसा कहो तो उस एकत्व का ज्ञान ही नहीं होगा. क्योंकि ग्रांखिल व्यक्तियों का ग्रहण होना ग्रसम्भव है। इस प्रकार मानने से भेद का प्रसङ्घ भी भ्राता है - देखिये-श्रखिल व्यक्तियां विशेषगुरूप से और एकत्व विशेष्यरूप से प्रतीत होगा. अथवा-एकत्व विशेषणरूप ग्रीर सम्पूर्ण व्यक्तियां प्रतीत हए। यही तो विशेष्य भीर विशेषगरूप दो भेद हो गये, तथा ... यह सत्ता-सामान्यरूप एकत्व व्यक्तियों से भिन्न है या ग्रमिन्न है ? यदि ग्रमिन्न है तो सत्तासामा-न्यरूप एकत्व व्यक्तिरूप हो ही गया, अब देखो ऐसा होने पर और क्या होता है-सामान्यभूत एकत्व जो कि एक संख्यारूप है वह जब एक व्यक्ति में चला गया तब श्चन्य अनेक व्यक्तियों में सामान्य कहां से श्वावेगा, व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति में जाता बहीं. फिर समस्त व्यक्तियों का अनुयायी एकत्व होता है यह बात कैसे हो सकती है. अर्थात नहीं हो सकती । यदि कही कि व्यक्तियों से सत्तासामान्यरूप एकत्व भिन्न है तो उसमें नानापना कैसे सिद्ध नहीं होगा-प्रवश्य सिद्ध होगा। तथा एक बात ग्रीर यह है कि जैसे मनुगत प्रत्ययों को करनेवाला एकत्व व्यक्तियों में घटित करते हैं वैसे ही व्यावत्तप्रत्यय को करने वाला अनेकत्व भी उन्हीं नानाव्यक्तियों में मानने में क्या ह्याबकाशं लमते । प्रयोगः विवादाध्यासितमेकत्वं परमार्थसम्नानात्वाविनाभावि एकान्तैकत्वरूपतया-अनुपसम्यवातत्वात्, घटादिभेदाविनाभूतमृदद्गव्येकत्ववत् । एतेन व्यक्तिमात्रगतमप्येकत्वं प्रस्युक्तम्, एकानेकव्यक्तिव्यत्तिरेकेल् व्यक्तिमात्रस्यानुपपत्तेः ।

यज्ञोक्तम्-'भेदस्यान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वभ्'' तदप्युक्तिमात्रम्; एकत्वस्यैवान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वभ्याक्षत्वम् । तद्वचनेकव्यक्त्याध्यतम्, भेदस्तु प्रतिनियतभ्यक्तिस्वरूपेऽध्यक्षावसेयः । भ्रम्येकत्वं प्रस्यक्षेत्र्यं प्रतिपत्रम्, भ्रन्यापेक्षया तु कल्पनाज्ञानेनानुव्यायिक्पत्या व्यवह्रियते, सिंह् भेदोऽप्यध्यक्षेत् प्रतिपत्रोऽभ्यापेक्षया विकल्पज्ञानेन व्यावृत्तिरूपतया व्यवह्रियते इत्थप्यस्तु ।

का चेय करपना नाम-जानस्य स्मरणानन्तरमावित्वम्, शब्दाक।रानुविद्धत्वं वा स्यात्, जास्या-ग्रुन्नेलो वा, ग्रसदर्थविषयत्व वा, ग्रन्यापेकतयाऽर्थस्वरूपावधारण् वा, उपचारमात्र वा प्रकारान्तरा-

बाधा धायेगी ? कुछ भी नहीं, इसलिये यह सिद्ध हुआ कि अनेकत्व के बिना एकत्व नहीं बनता, इसी बातको अनुमान से सिद्ध करके बताते हैं—"विवाद में ध्राया हुआ प्रदे ती का एकत्व भी वास्तविक अनेकत्व का अविनाभावी है क्योंकि सर्वथा एकान्त-पने से एकत्व की उपलब्धि ही नहीं होती है, जैसे कि घटादि भेदों में अविनाभावी सम्बन्ध से मिट्टी एकत्वरूप से रहती है, इसीप्रकार सामान्य व्यक्तिमात्रगत होता है इसका खण्डन समक्र लेना चाहिये, क्योंकि एक और अनेक को छोड़कर धौर भिन्न कोई व्यक्तिमात्र होता नहीं है।

जो ब्रह्मवादी ने कहा था कि भेद घ्रन्य की अपेक्षा रखता है, इसलिये वह काल्पनिक है सो यह गलत है, उल्टा एकत्व ही भेदरूप अनेकों की अपेक्षा रखता है, अतः वही काल्पनिक है। वसोंकि एकत्व घ्रनेक व्यक्तियों के आद्यत रहता है और भेद तो प्रतिनियत व्यक्तिरूप होता है, जो कि प्रत्यक्ष से जाना जाता है। कहो कि एकत्व प्रत्यक्ष से प्रतित है उसमें अन्य घपेक्षा जो दिखती है वह काल्पनिक ज्ञान के हारा प्रमुखायीपने से व्यवहार में लाई गई है। तो फिर भेद भी प्रत्यक्ष से जाना हुआ है, किन्तु घ्रन्य की प्रयेक्षा लेकर विकल्पज्ञान के हारा वह व्यावृत्तिरूप से व्यवहार में लाया जाता है ऐसा शानो।

ब्रह्मवादीयह बतावे कि कल्पना कहते किसे हैं ? स्मरण के बाद ज्ञान का होना ? शब्दाकारानुविद्धत्व होना ? जात्यासुल्लेख का होना ? ग्रसन् प्रर्यं का ऽसम्भवात् ? न तावदाविकत्त्यः; श्रमेदज्ञानस्यापि स्मरणानम्वरमुपलम्भेन कल्पनात्वप्रसङ्गात् । शब्दाकाशनुविद्धत्वं च ज्ञाने प्राप्तेव प्रतिविद्धितम् । ननु सम्बत्तो मेदप्रतिमातोऽभिजापपूर्वकस्तदमावे भेदप्रतिमातोऽभिजापपूर्वकस्तदमावे भेदप्रतिमात्तरात्यस्याप्त्रमायः स्थात्; तक्ष्णः विकल्पापिलापयोः कार्यकारण्यादस्य कृतोत्तरस्वात् । प्रस्तु वासी, तक्षापि कि शब्दवनितो नेदप्रतिभावः, तज्जनितो वा शब्द ? प्रयमपत्ते कि शब्दविद्यत्व भेदप्रतिभावः, तज्जनितो वा शब्द ? प्रयमपत्ते कि शब्दविद्यत्व भेदप्रतिभावः, ततोऽसी भवत्यविद्यत्व प्रतास्य स्वप्तात्व प्रतास्य स्वप्तास्य प्रतास्य प्य

जानना ? प्रथवा प्रस्य की धपेक्षा से अर्थ के स्वरूप का प्रवक्षारण करना ? या कि उपचारमात्र होना ? इतने कल्पना शब्द के प्रयं हो सकते हैं, इनसे प्रतिरिक्त भौर कोई कल्पना का अर्थ संभावित नहीं है, जानका स्मरण् के बाद होनाकल्पना कहलाती है तो यह प्रथम पक्ष ठीक नहीं है—स्यों कि इस प्रकार मानने से अभेदज्ञान भी स्मरण के बाद होता है, अतः उसमें काल्पनिकत्व घायेगा, दूसरा पक्ष जो ज्ञान में शब्दाकारान् मुबद्धत्व है उसका खंडन तो पहिले हो हम कर चुके हैं।

यदि कोई बीच में ऐसा कहे कि "सारा भेदमितमास तो शब्द पूर्वक होता है फिर उसके प्रभाव में वह भेदमितभास भी प्रभावक्य होगा" सो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्प अर्थात् भेद प्रतिभास भी प्रभावक्य होगा" सो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्प अर्थात् भेद प्रतिभास और शब्द में कार्यकारणभाव का खंडन पहिले कर आंग्रे हैं। प्रच्छा-मान भी लेवें कि शब्द प्रीर भेदमितभास में कार्यकारणभाव है तो भी यह बतायों कि शब्द से भेदमितभास उत्पन्न हुआ है ? या भेदमितभास से शब्द उत्पन्न हुआ है ? प्रथम पक्ष में २ प्रश्न हैं — भेदमितभास प्रकेले शब्द से ही होता है या उससे भेद प्रतिभास होता ही हैं, ( प्रधात शब्द से ही भेद प्रतिभास होता है यह प्रश्न प्रव्यवागव्यवच्छेदकरूप है, तथा उससे भेद प्रतिभास होता ही है यह प्रश्न कियासंगत प्रकारवाला होने से वह प्रौर किसी से भी हो सकता है ऐसा भाव व्यक्त करता है ), मात्र शब्द से ही भेद होता है ऐसा माना जावे तो शब्द के प्रभाव में भी प्रांख खोलते ही को वित्रयट ग्रादि प्रनेक स्थानों पर भेदों का ग्रहण होता है वह नहीं होना चाहिये था ? क्योंकि निविकल्प मनुभव के ग्रनन्तर अनेक प्रवृत्तियां हुग्रा करती है—जेसे देखा-खेकेत का स्मरण, विवक्षा, प्रयत्न, तालु ग्रादिका परिस्पन्द फिर इनके बाद कम से उत्पन्न होनेवाला शब्द होता है सो वह शब्द विचारा उस प्रथम निविकल्प अवस्था में होता नहीं। शब्द से अनेकल्य का प्रतिभास होता ही है ऐसा दूसरी तरह

से प्रवधारण करो तो भी अयुक्त है, क्योंकि-"एक ब्रह्मणो रूप" इत्यादि ब्रह्माद्वैत प्रतिपादक जो ग्रापके यहां शब्द है वे भी भेद का प्रतिभास उत्पन्न कराते हैं ऐसा सिद्ध होगा, कारण कि शब्द से भेद होता ही है, ऐसा अवधारण धापने मान लिया है, ग्रतः ग्रागमप्रमाण से जो ब्रह्मा के एकत्व का निश्चय होता था वह सिद्ध नहीं हो सकेगा। भेदप्रतिभास से शब्द होता है, ऐसा मानने पर तो ग्रन्थोन्याश्रय दोष ग्राता है. शब्द से भेदप्रतिभास की सिद्धि होगी ग्रौर भेदप्रतिभाससे शब्द की सिद्धि होगी; इसप्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। यह घट है, यह पट है इत्यादि भेदों को करने वाले ज्ञानको जात्याद्यहलेखरूप कल्पना माना जाये तो अभेदज्ञान भी काल्पनिक होगा, क्योंकि वह भी सत्तासामान्यरूप जातिका उल्लेखी है। जो ग्रसत ग्रथंको विषय करती है वह कल्पना है, ऐसा माना जाये सो भी ठीक नहीं, क्योंकि भेद प्रतिभास ग्रसत् वस्त् में होता ही नहीं है, अर्थिकया को करनेवाला जो सत्य पदार्थ है, वही भेदज्ञान में भलकता है, इसीप्रकार विसंवादित्व और बाध्यमानत्व कल्पना का लक्षण किया जाय तो उ**सके**—सम्बन्धमें –प्रश्न उत्तर ऊपरके कथन में ही हो गये हैं, क्योंकि भ्रसदर्थ से विसंवादित्व भीर बाध्यमानत्व भिन्न नहीं हैं एक ही हैं, "भ्रन्य को ग्रपेक्षासे मर्थस्वरूप कामवधारम्। करना कल्पनाहै'' इस पक्षका भी खण्डन ग्राभी ही किया जा चुका है, क्यों कि व्यवहार ही ग्रन्थ की ग्रापेक्षा रखता है न कि स्वरूपावघारण, वह स्वरूप तो स्वतः ही प्रतिभासित होता है। उपचारमात्र को यदि कल्पना कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भेद का प्रतिभास उपचारमात्र नहीं है, देखो – मुख्य भेदके बिना उपचार भेद भी नहीं बनता है, जैसे कि बालक में सिंह

यबानुमानादप्यात्माद्वै तिस्त्रिदिर्युक्तम्; तत्र स्वतःप्रतिभासमानस्यं हेतुः, परतो वा । स्वत-भ्रं तुः श्रीविद्धः। परतभ्रं तुः विश्वद्रेश्वितं साध्ये द्वे तप्रसावनात् । 'बदः प्रतिभासते' हत्यादिप्रतिभास-सामानाधिकरण्य तु विषये विश्वविषयंस्योपवारात्, न पुनः प्रतिशासास्मकत्वात् । प्रतिभासनित्व विवयिगो सानस्य धर्मः स विषये मटावाबच्यारोप्यते । तदस्यगितमित्तन प्रतिभासनित्रयाधिकरण्-तम् । तथा व 'अप्यमहं वेषि' दत्यन्तः प्रकाशमानानन्तपर्यावाञ्चेतनद्वण्यवृ वहिः स्वाशमानानन्तपर्या याञ्चेननद्वन्यमित् प्रतिसत्यव्यम् । 'सर्वं वं खल्विद ब्रह्मं इर्याखागगीप नाद्वं तप्रसावकः; प्रभेवे प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावस्यैवासम्भवात् । न चामस्रामाण्यवादिना अर्थवादस्य प्रामाण्यमित्रप्रतिनित्व

का उपचार मुख्य सिंह के बिना नहीं होता है, मतलब-सिंह न हो तो उसका उपचार बालक में नहीं होता है; उसी प्रकार मुख्यभेद न हो तो उपचार भेद भी नहीं रहता है। अभेदवादीके यहां मुख्यभेद तो है ही नहीं यदि वह माना जावे तो भ्रद्धेतसिद्धान्त गलत होगा।

श्रापने जो अनुमान से अद्वैतवाद की सिद्धि कही थी कि-"यत् प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तः प्रविष्टं प्रतिभासमानत्वात् यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासते च चेतना-चेतनारूप वस्त तस्मात्प्रतिभासान्तः प्रविष्टमिति" जो प्रतिभासित होता है. वह प्रतिभास के अन्दर शामिल है, क्योंकि वह प्रतिभासित हो रहा है जैसा कि प्रतिभास का स्वरूप अशेष चेतन, ग्रचेतन पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, ग्रतः वे प्रतिभास के अन्दर शामिल हैं। सो भी भ्रयुक्त है, इस भ्रनुमान में जो प्रतिभासमानत्व हेतु है वह स्वतः प्रतिभासमानत्व है कि परतः प्रतिभासमानत्व है ? स्वतः कहो तो वह हेतू प्रतिवादी की अपेक्षा असिद्ध होगा, क्योंकि वे पदार्थों को स्वतः प्रतिभासमान नहीं मानते हैं. परसे कहो तो विरुद्ध होगा, क्योंकि भद्दैत में साध्य और हेतु ऐसा द्वैत होनेसे वह दैत को ही सिद्ध कर देगा. यदि कोई कहे कि घट प्रतिभासित होता है इत्यादि प्रतिभास का समानाधिकरण्य जो बस्तु के साथ देखा जाता है वह कैसे देखा जाता है ? तो बताते हैं कि विषय में विषयी जो ज्ञान है उसके धर्मका उपचार करके ऐसा कहा जाता है; न कि वहां स्वतः प्रतिभासमानता है इसलिये कहा जाता है, क्यों कि प्रतिभासनज्ञान का वर्म है उसे घटादि विषयमें ग्रारोपित करते हैं, वह आरोप भी इसलिये है कि प्रतिभासन किया के घटादि पदार्थ अधिकरण हैं, तथा-जिस प्रकार "मैं पदार्थको जानता हं" इस प्रकार के ज्ञान में जो "मैं" ग्रह है वह अंत: प्रकाशमान अनन्तपर्याययुक्त चेतन द्रव्य है, उसी प्रकार बहि:प्रकाशमान अनन्त

प्रसङ्कात् । धारमेव हि सकललोकसर्गस्थितिप्रलयहेतुरित्यप्यसम्माध्यम् ; घर्द्वेतैकान्ते कार्यकाररणमाव-विरोधात्, तस्य द्वेताविनामावित्वात् । निराकृत च नित्यस्य कार्यकारित्वं शब्दार्द्वेतविचारप्रकमे ।

किममं चासी जगद्वं चित्र्य विद्याति ? न तावद्य्यसनितया; स्रप्नेताकारित्वप्रसङ्गात्, प्रेक्षा-कारिश्रवृत्तेः प्रयोजनवत्त्रया व्यावत्यात् । कृपया परोपकारायं तत् करोतीति चेत्; न; तद्य्यतिरेकेण् परस्याऽसत्त्वात् । सत्त्वे वा-नारकादिदुःखितप्राणिविधानं न स्यात्, एकान्तमुखितमेवाखिलं जगज्ज-नयेत् । किञ्च, सृष्टे प्रागनुकम्प्यप्राण्यभावात् किमालस्य तस्यानुकम्पा प्रवत्तेते येनानुकम्पावशाद्यं स्रष्टा करूपेत ? सनुकम्पावशासस्य प्रवृत्तौ देवमनुष्याणां सदाभ्युत्ययोगिना प्रलयविधानविरोधः, दुःखितपाणिनामेव प्रलयविधानानुषङ्गात् । प्राण्यदृष्टापेकोऽसौ सुखदुःखसमन्वितं जगत् जनयतीस्य-

पर्यावयुक्त अचेतन द्रव्य को भी मानना चाहिये। "सर्व खिलवद" इत्यादिक्प आपका आगम भी अद्वैत सिद्ध नहीं करता है, देखो-अभेदयक्ष में तो प्रतिपाद्य (शिष्य) प्रतिपादक (गुरु) यह भेद ही असम्भव है। आगम प्रमाणवादी को आगमक स्तुतिक्प या प्रशसारूप वचनों को सत्य नहीं मानना चाहिये, अन्यया प्रतिप्रसग आवेगा, (पत्यर पानी में तैरता है, अन्या मणि को पिरोता है इत्यादि अतिहायोक्तिपूर्ण वचनों को सत्य यानने का अविप्रसंग आता है। बहाा ही सभी लोगों की बहाएड की उत्पत्ति, स्थित और नाश का कारए। है यह मानना भी गलत है, क्योंकि अद्वैत में कांस्कारणभाव का विरोध है, वह कार्यकारए।भाव तो द्वैत का अविनाभावी है; अर्थात् एक कारए। और एक कार्य इस प्रकार दो पदार्थ तो हो हो जाते हैं, तथा नित्य स्वभावी ब्रह्मा कार्य को कर नहीं सकता यह वात शब्दादित के प्रकरण में वता चके हैं।

ग्रच्छा-यह बताग्रो कि यह ब्रह्मा जगत् को विचित्र—नानाक्कप क्यों रचता है? ग्रादत के कारए। वह ऐसा होकर रचता है तो वह अप्रेक्षावान् होगा, क्योंकि बुर्डिमान तो प्रयोजनवश्य ही कार्य में प्रवृत्ति करते हैं न कि ग्रादत से लाचार होकर करते हैं । कृपा के वश हो परोपकार करने के लिये ब्रह्मा जगत् को रचता है यदि ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को छोड़कर और कोई दूसरा है ही नहीं, फिर वह किसका उपकार करे ? ग्रच्छा तो ब्रह्मा जगत रचना करता है तो फिर उसे नारक आदि दुःसी प्राणियों को नहीं बनाना चाहिये था सभो सुसी ही जीव बनाना चाहिये था, दूसरी बात यह है कि सृष्टि के पहिने ग्रनुकम्प्य-ग्रनुकम्पा योग्य प्राणी ही नहीं था तो किसकी ग्रपेक्षा लेकर उस ब्रह्मा को अनुकम्प्य ज्युक्त हुई ? जिससे कि ब्रह्मा द्या

प्यसङ्गतम् ; स्वातः त्र्ययाघातानुवङ्गात् । समर्थस्वभावस्यासमर्थस्वभावस्य वा नित्यैकरूपस्य वस्तुनो-ऽन्यापेक्षाऽयोगात्र । ग्रदृष्टववात्र वगद्वै वित्र्यसम्भवे-किमनेनान्तर्गं हुना पोडाकारित्या ? प्रदृष्टापेक्षा चास्यानुषपन्ना, किंत्ववधीरसामेवोषपन्नम्, ग्रन्यया कृपानुस्वव्याघातप्रसङ्गः । न हि कृपालवः परदुःस्तं तद्वे तुं वाऽन्विष्यन्ति, परदुःस्ततःकारसावियोगवा व्ययं अवृत्तेः ।

ननु यथोर्णनाभो खालादिविधाने स्वभावतः प्रवत्ते, तपात्मा जगद्विधाने इत्यय्यसत्; उर्णनाभो हि न स्वभावतः प्रवत्ते । कि तिह् ? प्राणिभक्षरालाम्पट्यात्प्रतिनियतहेतुसम्भूततया कादा-चित्कात् । 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित' इति निन्दावादोप्यनुपपन्नः; सकलप्राणिनां भेदग्राहकत्वेनैवाखिलप्रमारणानां प्रवृत्तिप्रतीतेः।

के वश होकर जगत की रचना करे। मान लिया जावे कि अनुकम्पा से वह जगत की रचना करता है, तो देव, मनुष्यादि सुखी प्राणी का नाश क्यों करता है? दु खी प्राणी का ही उसे नाश करना था, कही कि प्रत्येक प्राणी के भाग्य की अपेक्षा लेकर सुख और दु:खमय जगन की वह रचना करता है सो ऐसा कथन भी असगत है, क्यों कि ऐसे तो बहाजो की स्वतन्त्रता का ब्याघात हो जावेगा । ब्यक्ति समर्थ हो चाहे असमर्थ हो, जो नित्य एक स्वरूप है वह अन्य की अपेक्षा रखता ही नहीं, यदि रखता है तो वह नित्य और एक रूप नहीं कहलावेगा। तथा यदि अहष्ट के बशसे ही जगत् में विचित्रता आती है तो फिर यह बोच में दु:खदायी शरीर के भीतर के फोड़े के समान बहा। को कयों मानते हो, तथा अहष्ट की अपेक्षा वृह्या के बन ही नहीं सकती है, क्योंकि यदि वृह्या को किसी का भला करना है और अहष्ट उसका ठीक नहीं है तो बह उसका भला नहीं कर सकता, इस तरह अहष्टाधीन बृह्या को करता है बहा उसका अला नहीं कर सकता, इस तरह अहष्ट डोम नहीं कर उसकी अवका—अपमान करना है, बृह्या यदि स्वतन्त्र होता तो मला करता, स्वतन्त्र रहकर ही यदि बहु दया नहीं कर तो उसमें कुपालुता खतम हो जाती है, क्योंकि दयावान व्यक्ति दूसरों के दु:ख अथवा दु:ख के कारणों को तो चाहते नहीं, उनकी तो दूसरे के दु:ख दूर करने में ही प्रवृक्ति होती है।

श्रंका—जैसे मकड़ी स्वभाव से जाल बनाती है वैसे ही बृह्या जगत्की रचना करने में स्वभावतः प्रवृत्त होता है ?

समाधान — यह कथन गलत है, क्यों कि मकड़ी स्वभावतः जाल नहीं बनाती, किन्तु प्रतिनियत भूख भ्रादि के कारण वह कभी कभी प्राणी भक्षण की आसक्तिरूप कारण को लेकर जाल बनाती है। सभोक्तम्—'झाहुर्विचातृप्रत्यक्षम्' इत्यादिः तत्र किमिदं प्रत्यक्षस्य विचातृत्वं नाम-सत्तामात्रा-वयोषः, स्रसामारत्यवस्तुस्वरूपरिच्छेदो वा? प्रथमपक्षोऽयुक्तः, नित्यनिरंशव्यापिनो विदेषिनिर-पेक्षस्य सत्तामात्रस्य स्वप्नेप्यक्षतोतेः सरविचात्मवत् । द्वितोयपक्षे तु-कथं नार्द्वतप्रतिपादकागमस्याष्य-क्षदाभा? भावभेदशहुकत्वनैवास्य प्रवृत्तेः, ग्रन्यवाऽसाधारत्यवस्तुस्वरूपपरिच्छेदकत्वविरोधः ।

यच्च भेदो देशभेदास्स्यादित्याग्रुक्तम्; तदप्यसङ्गतम्; सर्वत्राकारभेदस्यंवाधभेदकस्वोपपत्ते. । यत्रापि देशकालभेदस्तत्रापि तद्रूपत्याऽऽकारभेद एवोपलस्यते । स चाकारभेदः स्वसामग्रीतो जातोऽह-महमिकया प्रतीयमानेनात्मना प्रतीयते । प्रसाषिपध्यते चात्मा सुलक्षरीरादिस्यतिरिक्तो जोवसिद्धि-प्रषट्टके । कप वाभेदसिद्धस्तस्प्रतिपत्तावस्यस्य समानस्वात्; तथाहि - ग्रभेदोऽर्थानां देशामेवात्,

"जो व्यक्ति वृह्या में नाना भेदों को देखता है वह यम से मृत्यु को प्राप्त करता है"ऐसा जो निन्दा वाक्य कहा है वह भी ठीक नही है, क्यों कि समस्त प्राणियों के प्रमाणभूत ज्ञान पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप से ही ग्रहण करते है यह बात प्रतीति-सिद्ध है।

बहावादी ने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण विधिरूप ही होता है इत्यादि-सो उसमें यह बताइये कि प्रत्यक्ष में विधातृत्व है क्या ? सत्तामात्र को जानना विधातृत्व है ग्रथवा असाधारण वस्तुस्वरूप को जानना विधातत्व है ? प्रथम पक्ष ग्रयक्त है. क्योंकि नित्य, निरंग व्यापी भौर विशेष से रहित ऐसा सत्तामात्र तत्त्र स्वप्न में भी दिखायी नहीं देता है. जैसे कि गधे के सींग दिखाई नहीं देते । द्वितीय पक्ष में अद्वैत प्रति-पादक भागम में बाधा आवेगी, क्योंकि भ्रसाधारण वस्तुस्वरूप का ग्रहण तो वस्तुभों के भेदों को ग्रहण करके ही प्रवृत्त होता है, नहीं तो उसे मसाघारण वस्तुस्वरूप का परिच्छेदक ही नहीं मानेंगे। पहिले जो मद्दैतवादी ने पूछा था कि "देशभेद से म्रथवा कालभेद से भेद का ग्रहण होता है इत्यादि" सो यह कथन भी ग्रसंगत है, क्योंकि सभी चेतन ग्रचेतन वस्तुओं में घाकारों के भेदों से ही भेद माना गया है। जहां भी देशभेद या कालभेद है, वहां भी उस रूप से धाकारभेद हो दिखाई देता है, यह धाकारभेद तो अपनी सामग्री के निमित्त से हुआ है, भौर वह "मैं ऐसा हूं या मेरा यह स्वरूप है" इस प्रकार से प्रतीत होता है, ग्रात्मा शरीर ग्रादि से भिन्न है यह बात हम जीवसिद्ध-प्रकरण में सिद्ध करने वाले हैं। तथा—ग्रभेदिसिद्धि में यही ऊपर के प्रश्न समानरूप से ही ग्राते हैं ग्रर्थात्–हम पूछते हैं कि-ग्राप पदार्थ में अभेद मानते हो सो क्यों ? देश का अभेद होने से या काल का अथवा ग्राकार का ग्रभेद होने से ? देश ग्रभेद से

कालाभेदात्, ष्राकाराभेदाद्वा स्थात् ? यदि देशाभेदात् ; तदा देशस्यापि कुतोऽभेदः ? प्रम्यदेशाभेदा-च्वेदनवस्या । स्वत्रश्चे दर्थानामपि स्वत एवाभेदोऽस्तु कि देशाभेदादभेदकस्यनया ? इत्यादिसर्वमत्रापि योजनीयम् । तस्मात्सामान्यस्य विदेषस्य वा स्वभावतोऽभेदो भेदो वाम्यपगन्तव्यः ।

यञ्चेदमुक्तम्-'यत एवाविचा ब्रह्मणोऽयांन्तरभूता तत्त्वतो नास्त्यत एवावी निवस्येते' इत्यादिः तदम्यसारम्; यतो यद्यवस्तुसत्यविचा कथमेषा प्रयत्ननिवर्तनीया स्थात् ?न ह्यवस्तुसत्यः शवश्चृङ्गादयो यत्ननिवर्त्तनीयस्थमनुभवत्तो हृष्टाः । न चास्यास्तत्त्वतः सद्भावे निवृत्त्यसम्भवः; घटादीनां सतामेव निवृत्तिप्रतीतेः । न चाविद्यानिर्मतत्वेन घटप्रामारामादीनामपि तत्त्वतोऽसत्त्वम्; प्रत्योऽस्वाश्वयानु-षङ्गात्-प्रविद्यानिर्मितत्वे हि घटादीनां तत्त्वतोऽसत्त्वम्, तस्माच्याविद्यानिर्मितत्वमिति । स्रभेदस्य-

कहो तो वह देश अभेद भी कहां से हुआ ? अन्य देश के घ्रभेद से कहो तो धनवस्था दोष आता है, स्वतः घ्रभेद कहो तो पदार्थ में भी स्वतः ग्रभेद मानो, देश अभेद से पदार्थ में अभेद मानने की क्या धावस्यकता है ? इत्यादि सारे हमें दिये गये दूषण घ्रभेद पक्ष में भी समान हैं, इसलिये सामान्य हो चाहे विशेष-दोनों में भी स्वभाव से ही अभेद ग्रथवा भेद मानना चाहिये।

बृह्मवादी ने जो कहा था-िक "ग्रविद्या बृह्मा से भिन्न कोई वास्तविक पदार्थं नहीं है, इसलिये वह नष्ट होती है इत्यादि"—सो यह कथन भी ग्रसार है, क्योंकि यदि ग्रविद्या ग्रवस्तुरूप असत् है तो उसे प्रयत्न पूर्वक क्यों हटानी पड़ती है? ग्रवस्तुरूप खरगोशश्रुङ्ग ग्रादि क्या प्रयत्न पूर्वक हटाये जाते हुए देखे गये हैं? या देखे जाते हैं?

शंका-भविद्या वास्तविक होगी तो उसे कैसे समाप्त किया जा सकेगा ?

समाधान — यह कथन — ऐसी शका ठीक नहीं है। देखिये — घटादि सत् होकर भी समाप्त किये जाते हैं कि नहीं ? वैसे ही अविद्या सत् होवे तो भी हटायी जा सकती है, आप ऐसा भी नहीं कहना घट, ग्राम, बगीच दि अविद्या से निर्मित हैं। ग्रतः असत् हैं और इसी कारण से उन्हें भी हटा सकते हैं सो ऐसे तो अन्योग्याश्रय दोष ग्राता है भर्षात् घटादिकों में प्रतिद्या से विस्तित्तपना सिद्ध हो तब उनमें असत्व सिद्ध हो भीर असत्व सिद्ध हो भीर असत्व सिद्ध हो तब उनमें अविद्या से निर्मित्तपना सिद्ध हो। ''अभेद विद्या-विभित्त है, ग्रतः वह वास्तविक हैं" इस पक्ष में भी वही अन्योग्याश्रय दोष ग्राता है, अर्थात् पहिले विद्या परमार्थभूत है यह बात सिद्ध हो तब अभेद विद्या के द्वारा पैदा है यह कथन सिद्ध होने पर विद्या में

विद्यानिमितत्वेन परमार्थेसस्वेपि प्रत्योन्याश्रयोः द्रष्टश्यः । न चानाद्यऽविद्योच्छेदे प्रागमावो दृशन्तः; वस्तुश्र्यतिरिक्तस्यानादेस्तुच्छस्वभावस्याःस्याऽसिद्धेः ।

यदिष-'तत्त्वज्ञानप्रात्यभावस्थैवाविद्या' इत्याद्यभिद्वितम्; तवत्यभिद्यानमात्रम्; प्रागमावस्थत्वे तस्या भेदज्ञानलक्षणुकार्योत्पादकत्वामावानुषङ्गात्, प्रागमावस्य कार्योत्पत्ती सामध्योतस्भवात् । न हि चटप्रागमावः कार्यमुत्पादयन्दृष्टः । केवलं चटवत् प्रागमाविनाश्चमन्तरेण तत्त्वज्ञानलक्षणं कार्य-भेव नोत्पद्येत । भ्रम्य न भेदज्ञानं तस्याः कार्यम्, किर्ताह् ? भेदज्ञानस्वमावैवासौ, तलः; एवं सति प्रागमावस्य भावान्तरस्वभावतानुषङ्गात् । न च ज्ञानस्य भेदाभेदग्रहुणकृता विद्योतस्थ्यस्थाः,

परमार्थता सिद्ध हो, इस तरह अभेद विद्यानिर्मित है यह बात सिद्ध नहीं होती है। अनादि अविद्या का नाश होने में आपने प्रापभाव का हष्टान्त दिया है सो वह गलत है, क्योंकि वस्तु से भिन्न सर्वेथा अनादि तुच्छामावरूप इस प्रापभाव की असिद्धि है।

तथा — घापने जो ऐसा कहा है कि ''तत्वज्ञान का प्र।गभाव ही भविद्या है'' सो केवल कथन मात्र है, यदि भविद्या को प्रागभावरूप माने तो उससे भेदज्ञान लक्षरण कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रागभाव में कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, प्रागमाव के नाश हुए बिना जैसे घटरूप कार्य नहीं होता वैसे ही भविद्यारूप प्रागमाव का नाश हुए बिना उत्त्वज्ञानरूप कार्य उत्पन्न ही नहीं होता है।

भावार्थ — जैसे घट का प्रागभाव घटरूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसी प्रकार विद्या का प्रागभावरूप अविद्या विद्यारूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती, मतलब — वस्तु का जो प्रागभाव है उसका नाश हुए विना ग्रागमाने कार्य नहीं होता है, जैसे कि घट का प्रागभाव जो स्थास कोश, कुशूल है उनका नाश हुए विना घट नहीं बन सकता, उसी प्रकार प्रविद्या का नाश हुए विना विद्या उत्पन्न नहीं हो सकती, भीर एक बात यह है कि घटादि वस्तु का जो प्रागमाव है उसका नाश होने मात्र से ग्रागमान घटादि प्रयास्प कार्य हो ऐसी भी बात नहीं है, अर्थात् घट का प्रागभाव को कोशकुशूल है उसे यों ही विगाड़ कर स्नतम कर दिया घटाकर नहीं बना ऐसा तो हो सकता है, पर इतना जरूर है कि प्रागभाव के नाथ हुए विना ग्रागभाव को कोशकुश्ल है उसे उसे प्रागभाव का स्वाद घट का प्रागभाव को कोशकुश्ल है उसे उसे हो विगाड़ कर स्नतम कर दिया घटाकर नहीं बना ऐसा तो हो सकता है, पर इतना जरूर है कि प्रागभाव के नाथ हुए विना ग्रागभाव को नाथ हुए विना ग्रागभाव का स्वाद है है स्वा

भाप यदि कहें कि भेदज्ञान भविद्या का कार्य नहीं है, किन्तु भेदज्ञान स्वभावरूप अविद्या है, सो ऐसा कहना ठोक नहीं क्योंकि ऐसी मान्यता में भ्रापको संवादविसंवादकृतस्वात्तस्य सत्येतरस्वथ्यवस्थायाः । सवादश्चः भेदाभेदक्कानयोवस्तुभूतार्थग्राहकत्वात्तृत्यः इत्युक्तम् ।

यदप्युक्तम्-भिन्नाभिन्नादिविचारस्य च वस्तुविषयस्यात्' इत्यादिः तत्राविद्यायाः किमवस्तु-त्वाद्विचारागोचरत्वम्, विचारागोचरत्वाद्वाऽवस्तुत्वं स्यात् ? न तावद्यदवस्तु तत्तद्विचारयितुमश-वयम्; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि 'इदमित्वम्' इत्यादिक्षाब्दशतिभासलक्षर्शावचारविषयत्वात् । नापि विचारागोचरत्वेनावस्तुत्वप्; इक्षुवीरादिमाधुर्यतारतम्यस्य तज्जनितसुक्षादितारतम्यस्य वा

हमारे समान प्रागभाव को भावान्तर स्वभावरूप मानना पडेगा। तथा ज्ञान में भेद-ग्रहरा और अभेदग्रहण के द्वारा विद्या और भविद्या की व्यवस्था नहीं होती अर्थात जो ज्ञानभेद को ग्रहण करे वह ग्रविद्यारूप है और जो ज्ञान ग्रभेद का ग्राहक है वह विद्यास्वरूप है ऐसा नियम नहीं है; किन्तु संवाद और विसंवाद के द्वारा ही जान में सत्यता ग्रीर ग्रसत्यता की व्यवस्था बनती है, मतलब-जिस ज्ञान का समर्थक ग्रन्य ज्ञान है वह सत्य है और जिसमें विसंवाद है वह असत्य है, यह संवादकपना भेदज्ञान श्रीर श्रभेदज्ञान दोनों में भी संभव है, क्योंकि दोनों ज्ञान वास्तविक वस्तु के ग्राहक हैं। जो कहा है कि भिन्न और ग्रभिन्नादि विचार वस्तु में होते हैं, अविद्या ग्रवस्तु है, ग्रतः उसमें भिन्नादि की शंका नहीं करना इत्यादि-सो उस विषय में हम प्रश्न करते हैं कि श्रविद्या श्रवस्तु होने से विचार के अगोचर है या विचार के अगोचर होने से श्रविद्या अवस्तु है ? अविद्या विचार के अगोचर है क्यों कि वह अवस्तु है ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि जो जो अवस्तुरूप है वह वह विचार के अगोचर है ऐसा नियम नहीं है, देखिये-इतरेतराभाव बादि अवस्तूरूप हैं तो भी "यह इस प्रकार है" इत्यादिरूप से वे शाब्दिक प्रतिभास रूप विचार के गोचर होते ही हैं, मतलब — इतरेतराभाव का लक्षण तो होता हो है, जैसे-एक में दूसरी वस्तु का श्रभाव वह इतरेतराभाव है इत्यादिरूप से अभाव का विचार किया ही जाता है। विचार के अगोचर होने से अविद्या अवस्तु है ऐसे दूसरे पक्षवाली बात भी नहीं बनती देखी-गन्ना दूध आदिकी मिठास की तरतमता भवता उनके चलने से उत्पन्न हए सूल की तरतमता 'यह इतनी ऐसी है' इस प्रकारसे दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती है, तब भी वे हैं तो वस्तुरूप ही, वैसे ही वह अविद्या विचार के अगोचर होने मात्र से भवस्तुरूप वहीं हो सकती है। तथा-यह जो भिन्ना-भिन्न का विचार किया जाता है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है ? यदि प्रमाण है तो उस प्रमाणभूत विचार की को विषय नहीं है ऐसी प्रविद्या का सत्व कैसे हो सकता है, 'इदमिरवम्' इति परस्मै 'निर्देष्ट्रमशस्यत्वेषि वस्तुरूपत्वप्रसिद्धे: । किन्त, प्रयं मिन्नामिन्नादिविचारः प्रमारणम्, अप्रमारणं वा ? यदि प्रमारणम्; तेनाविषयोक्तायाः कवमविद्यायाः सत्त्वम् ? तदसत्त्वे च कृषं मुन्नुकोस्तदुष्टिद्धत्त्वे प्रयासः फलवान् ? प्रवाप्रमारणम्; कथं तहि तस्य वस्तुविषयस्वम् ? यतो 'भिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयस्वम् ? यतो 'भिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयस्वम् ? यतो 'भिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयस्वान्' इत्यभिषान कोभेत ।

सक्षोक्तम्-प्रथा रजोरजोन्तरायिं इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्; यतो बाध्यबाघकमावाभावे कथं अव्यासनादित्वक्षणाऽविद्याऽविद्या प्रथमयेत् ? बाध्यबाघकमावश्च सतोरेव प्रहिनकुलवत्, न स्वसतो। बाधास्वविद्यायुवत् । दैवरक्ता हि किश्कृताः केन रज्यन्ते नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजो-न्तरस्य स्वकार्यं कुर्वतः सामध्यपिनयनद्वारेण बाधकं प्रसिद्धम्, विद्यद्वयं वा उपयुक्तविद्यद्वयसामध्या-

धौर वह असत है तो उसका नाश करने के लिये मुमुक्ष जीवों का प्रयत्न सफल कैसे होगा ? यदि भिन्न भादि का विचार अप्रमाण है ऐसा कहो तो स्वतः अप्रमाणभूत विचार वस्तुको विषय करने वाला कैसे हो सकता है, जिससे आपका वह कथन शोभित हो कि भिन्नाभिन्न विचार तो वस्तु विषयक होता है; अविद्या वास्तविक है नहीं, इत्यादि।

आपने प्रविद्या से प्रविद्या का नाश होता है इस बात को समक्ताने के लिये पूलि प्रांदि का हष्टान्त दिया है सो ग्रसत् है, क्योंकि बाध्यवाधकमाव हुए बिना श्रवण-मननादिरूप प्रविद्या प्रनादि प्रविद्या का नाण कैसे करेगी? प्रयाद श्रवणमननादिरूप प्रविद्या और ग्रनादि अविद्या का नाण कैसे करेगी? प्रयाद श्रवणमननादिरूप प्रविद्या और ग्रनादि अविद्या काका प्रपस में सर्प नौले की तरह वेर है कि जिससे यह उसे खतम करती है, तथा ऐसा वैररूप वाध्य वाधकभाव भी मौजूद वस्तु में हो होता है भ्रसत् में नही । क्या खरगोश के सींग और घोड़े के सींग में बाध्य वाधकभाव होता है। देव से रंगे कियुकों को कौन रंगाता है अर्थात् कोई नहीं रंगाता है, वैसे ही प्रसत्य दोनों अविद्या—एक प्रनाद की प्रविद्या और दूसरी तत्त्वश्रवणादिरूप ग्रविद्या के बीच में बाध्य वाधकभाव कौन उपस्थित कर सकता है? ग्रयाद्य वाधकभाव कौन उपस्थित कर सकता है? प्रयाद्य वाध का की करती हुई भिन्न रज के सामर्ध्य को दूर करके बाधकरूप से प्रसिद्ध होती है, एक विष भी दूसरे विष के सामर्ध्य को दूर करके बाधकरूप से प्रसिद्ध होती है, एक विष भी दूसरे विष के सामर्ध्य को खतम करने में उपयोगी नहीं है।

किञ्च — भेद का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रभेद की तरह वह भी वस्तु स्वभाववाला है, ग्रतः उसका नाश करना ग्रसम्भव है। पनयने चरितार्थंत्वादक्षमलादिसदृश्यतया न कार्यान्तरकरणे तत्प्रभवतीति । न च भेदस्योच्छेदो घटते; वस्तुस्वभावतयाऽभेदवत्तस्योच्छेत्तुमशक्तेः ।

भावार्थ — ब्रह्माढ तवादी ने सारा विश्व एक ब्रह्मस्वरूप है इस प्रकार के ग्रार्ढ त को सिद्ध करते समय सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया था—िक प्रत्येक व्यक्ति को आंख खोलते ही एक ग्राखण्ड ग्राभेदरूप जो कुछ प्रतीत होता है वह ब्रह्म का स्वरूप है, सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं ग्रीर प्रतिभास ही ब्रह्म का लक्षण है, ग्रतः श्रनुमान से भी ब्रह्मतस्व सिद्ध होता है। श्रागम में तो प्रसिद्ध है ही कि —

"सर्व खल्विदं बृह्य नेह नानास्ति किंचन । श्राराम तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन ।।

इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और ग्रागम से बह्याद्वैत को सिद्ध कर तर्क-यक्तियों के द्वारा भी सिद्ध करना चाहा है, इसमें उन्होंने पदार्थों में दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष भेदों का-प्रत्यक्ष प्रमाण से पदार्थों में दिखाई देने वाले भेदों का-ग्रसत्य प्रश्रात प्रतीति से विरुद्ध तरीके से स्थभाव किया है। बृह्या जगत् रचना को किस कारण से करता है, इस बात को समभाने के लिये-समर्थन करने के लिये-मकड़ी आदि का उदाहरण दिया है, विद्या और अविद्या की भी चर्चा की है जो कि मनोरंजक है, अन्त में अविद्या से ही भविद्या का नाश कैसे होता है इसके लिये रज भीर विष का उदाहरए। देकर बह्माद्वैत सिद्ध किया है, इन सभी प्रमाण और युक्तियों का जैनाचार्य ने भ्रपनी स्याद्वादवाणी से यथास्थान सुयुक्तिक खण्डन किया है। प्रत्यक्षप्रमाण साक्षात ही यह घट है यह पट है इत्यादि भेदरूप कथन करता है, न कि अभेदरूप। धनुमान से अभेद सिद्ध करना तो दूर रहा किन्तु उसी अनुमान से ही साध्य और हेतरूप द्वात-भेद दिखायी देता है, आगम में जहां कहीं ब्रह्म के एकत्व का वर्णन है वह मात्र अतिशयोक्ति रूप है. वास्तविक नहीं है. बहा को तर्क से सिद्ध करना तो नितरां असंभव बताया है। जब पदार्थों में भेद स्वतः ही है अर्थात प्रत्येक बस्तु स्वतः ग्रन्य वस्तु से ग्रपना पृथक ग्रस्तित्व रखती है तब उनको हम ग्रभेद रूप कैसे कह सकते हैं-सिद्ध कर सकते हैं। मकडी आदि प्राणी स्वभाव से जाल नहीं बनाते हैं, किन्तु माहारसंज्ञा के कारण ही उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, मतः इस उदाहरण से

ंतृतु स्वण्वावस्थाभ्यां भेषाक्षावेऽपि भेषप्रतिभासो हष्टस्ततो न पारमाधिको भेषस्तरम्यिकासो वा; इत्यभेदेपि समानम् । न सनु तदा विशेषस्यैवाभावो न पुनस्तद्व्यापकसामान्यस्य; प्रत्यया कूर्म-रोमादीनामसस्विपि तद्व्यापकस्य सामान्यस्य सस्वप्रसङ्घः । कथं च स्वप्नावस्थायां भेदस्यासस्वम् ? बाध्यमानत्वाच्चद्वः, हृष्टि आध्दबस्थायां तस्याबाध्यमानत्वात् सत्वमस्तु । एकत्रास्य बाध्यमानत्वो-पसम्भारत्वेत्रसस्वेत्रासम्ब अस्याव्यविष्यस्य वाध्यमानत्वेनासत्यत्वेपलम्भात् प्रात्मन्यपसत्यस्यत्व-प्रसङ्घः । ततो बाग्रदबस्थायां स्वप्नावस्यायां वा यत्र बाधकोदयस्तदस्यम्, यत्र तु तदभावस्तरस्यमम्प्रप्रमन्त्वथम् ।

"ब्रह्मा सृष्टि रचना करता है" यह सिद्ध नहीं होता है, प्रविद्या को प्रविद्या तभी नाश कर सकती है जब दोनों सद्भावरूप हों, किन्तु प्रदेतबादी अनेक वस्तुओं को मान नहीं सकते, प्रतः विषया रज का दृष्टान्त देकर अविद्या का प्रभाव करना सिद्ध नहीं होता है, इस प्रकार ब्रह्मवादी के ग्रखंड ब्रह्मतत्त्व के स्याद्वादकपी वच्च के द्वारा सहस्रशः खंड हो जाते हैं।

श्रंका—स्वप्न अवस्था में घट पट ग्रादि भिन्न भिन्न वस्तु नहीं रहती है फिर भी भेद दिलाई देता है, इसलिये पदार्थों में भेद ग्रौर उन भेदों को ग्रहण करने वाला ज्ञान इन दोनों को हम पारमाधिक नहीं मानते हैं।

समाधान—इस प्रकार का कथन तो इम धमेर के विषय में भी कर सकते हैं। धर्यात् कहीं स्वप्नावस्था में धमेर दिखाई देता है, अतः धमेर वास्तविक नहीं है, द्वानावस्था में विशेष अर्थात्—भेर का ही अभाव है ऐसी तो बात नहीं है, वहां तो उस विशेष रूप मेर—व्याप्य का व्यापक जो सामान्य प्रभेर है उसका भी अभाव है, यदि विशेष के धभाव में सामान्य का अभाव नहीं माना जायगा तो वहां भररी दोष घावेगा, देखिये—कछुने में रोम (केशों) का धभाव होनेपर भी उसका व्यापक रोष सामान्य वहां है ऐसा कहना पड़ेगा, स्वप्य प्रसस्या में अर्थ का धभाव है यह कैसे जाना जाता है यह प्राप अर्धतवादी को बताना चाहिये—यदि कहों कि स्वान का भेर वाधित होता है अतः उसे धभावरूप मानते हैं, तब लो जावत सबस्था में विखाई देनेवाला भेर धवाधित होते से सत्य मान सीजिये, बात स्वस्था में विखाई देनेवाला भेर धवाधित होते से सत्य मान सीजिये, बात स्वस्था में विखाई देनेवाला भेर धवाधित होते से सत्य मान सीजिये, बात स्वस्था में विखाई देनेवाला भेर धवाधित होते से सत्य मान सीजिये, बात स्वस्था में विखाई देनेवाला भेर धवाधित होते से सत्य मान सीजिये, बात स्वस्था में विखाई देनेवाला भेर धवाधित होते से सत्य मान सीजिये, बात स्वस्था में विखाई देनेवाला भेर धवाधित होते से सत्य मान सीजिये, बात स्वस्था में विखाई देनेवाला भेर धवाधित होते से सत्य मान सीजिये, बात स्वस्था में किर तो स्वस्था सात्र स्वस्था होते से सत्य सात्र होते। शिक्स तो स्वस्था स्वस्था स्वस्था से स्वस्था स्वस्था से स्वस्था स्वस्था से स्वस्था स्वस्था से स्वस्था से स्वस्था से स्वस्था से स्वस्था से स्वस्था स्वस्था से स्वस्थ

ननु बाथकेन ज्ञानमपश्चित्रते, विषयो वा,फलंवा ? न तावद् ज्ञानस्यापहारो युक्तः; तस्य प्रतिमातस्वात् । नापि विषयस्य; धत एव । विषयापहारस्य राज्ञां धर्मो न ज्ञानानाम् । फल्क्स्यापि स्नानपानावगाहनादैः प्रतिभातस्वात्रापहारः । वाषकमपि ज्ञानम्, धर्षो वा ? ज्ञानं चेत् तस्किःस्वान-

चित् स्थाणु आदि में पुरुषज्ञान बाधित होने से ग्रसस्य है तो स्वयं ग्रपने में होने वाला पुरुषत्व का ज्ञान ग्रसस्य कहलावेगा । इसलिये निष्कर्ष यह निकला कि जाग्रत अवस्था हो चाहे निद्रित ग्रवस्था हो जिसमें बाधा ग्राती है वह ज्ञान या वस्तु ग्रसत्यरूप कह-लावेगी तथा जिसमें वाधा उपस्थित नहीं होती है वह बस्तु वास्तविक हो होगी ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये।

भावार्य — ब्रह्मवादी का कहना है कि स्वप्न में देखे गये पदार्थ के समान ही ये प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले पदार्थ काल्पनिक हैं किन्तु यह उनका कहना सर्वथा गलत है, निद्रित ग्रवस्था में देखे गये पदार्थ ग्रयंक्रिया रहित होते हैं, ग्रतः वाधित होने से वे ग्रयस्य माने जाते हैं, किन्तु जाग्रत ग्रवस्था में दिखाई देने वाले पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं—उनसे ग्रयंक्रिया भी होती है ग्रयांत् जाग्रत ग्रवस्था में जल रहता है उससे पिपासा शांत होती है बतः वह जल वास्तविक ही है, इसलिये वस्तुमों को हब मनेक भेद रूप मानते हैं।

प्रव प्रागे कोई परवादी प्रपना लंबा चौड़ा पक्ष रखता है— कहता है कि जंन ने जो ऐसा कहा है कि जहांपर बाघा आती है उसे सत्य नहीं मानना चाहिये धौर जहां पर बाघा नहीं आती है उसे सत्य हो मानना चाहिये— सो इस पर प्रश्न होता है कि बाधक प्रमाण के द्वारा किस वस्तु को बाधित किया जाता है— जान को या विषय को या कि फल को ? अर्थात् प्रथम जो वस्तु का प्रतिभास हुआ है उसमें दूसरे जान से बाधा धाई सो उस द्वितीयकान ने प्रथमजान को असत्य ठहराया या उसके द्वारा जाने यथे पदार्थ को अथवा उस जान के एक को ? प्रथमजानको दूसरे बाधककान ने बाधित किया सो ऐसा कह नहीं सकते क्यों कि बह तो प्रतिआसित हो चुका अब उसमें बाधा देना हो ज्या थे है। उस प्रथम जान के विषय को बाधित करना भी शक्य नहीं है क्यों कि वह भी जान में फलक ही चुका है। एक बात यह भी है कि विषय सर्थात् परार्थ में बाधा देना—उस का अपहार करना थे तो काम

विषयम्, भिन्नविषयं वा ? तत्र समानविषयस्य संवादकत्वमेत्र न वाधकत्वम् । न सन् प्राक्तनं घट-झानभुत्तरेश् तद्विषयज्ञानेन बाध्यते । भिन्नविषयस्य वाधकत्वे चातिप्रसङ्गः । अर्थोऽपि प्रतिभातः, अप्रतिभातो वा वाधकः स्यात् । तत्राद्यविकल्योऽगुक्तः; प्रतिभातो हार्थः स्वज्ञानस्य सत्यतामेवाव-स्थापयति, यथा पटः पटजानस्य । द्वितीयविकल्पेऽपि 'श्रप्रतिभातो वाधकश्च' इत्यन्योन्यविरोधः । न हि स्रतिवास्तमप्रतिभात कस्यचिद्वाधकम् । किन्तः, क्वचित्कदाचित्कस्यचिद्वाध्यवाधकभावाभावाभ्यो

राजा का है, जानों का ऐसा कार्य नहीं है। प्रथमज्ञान का फल भी बाधित नहीं होगा, वह स्नान, पान, श्रवगाहन श्रादि रूप से प्रतिभासित हो चुका है, श्रच्छा यह भी सोचना होगा कि बाधक कौन है-ज्ञान है अथवा पदार्थ है ? यदि ज्ञान बाधा देने बाला है तो वह कौन सा ज्ञान है ? क्या वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय वाला ज्ञान है. अथवा अन्य कोई विषय वाला ज्ञान है ? यदि वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय बाला ज्ञान है तो वह अपने पूर्ववर्ती ज्ञान का समर्थक ही रहेगा बाधक नहीं, देखा जाता है कि पूर्वज्ञान घटको जानता है तो उत्तरवर्ती ज्ञान उसीको ग्रहण करने से बाधक नहीं होता है। द्वितीय पक्ष यदि स्वीकार करो कि उत्तर ज्ञान विभिन्न विषय बाला है तब तो वह प्रथम ज्ञान को बिलकूल बाधित नहीं कर सकेगा, वरना तो अति-प्रसंग उपस्थित होगा, फिर तो घट विषयक ज्ञान पट विषयक ज्ञान को भी बाधा देने लगेगा। यदि अर्थ बाधक है तो वह प्रतिभासित है या अप्रतिभासित है ? प्रथम विकल्प कहो तो वह ठीक नहीं, क्योंकि प्रतीत हुन्ना पदार्थ तो अपने ज्ञान की सत्यता को ही बतलावेगा, जैसे पट पटजान की सत्यता को सिद्ध करता है। द्वितीय विकल्प मानो कि बाधा देनेवाला पदार्थ प्रप्रतिभासित है तो परस्पर विरुद्ध बात होगी. अप्रतिभासित है और फिर बाधक है, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान में नहीं ऋलका ... प्रतिभासित नहीं हुमा खर विषाण किसी ज्ञान में बाघा देता हुमा नहीं देखा जाता है। तथा किसी विवक्षित ज्ञान में बायक प्रमाण नहीं है ग्रतः वह सत्य है और जिस ज्ञान में बाषा आती है वह असत्य है ऐसा विशिष्ट ज्ञान किसी एक व्यक्ति को किसी एक समय किसी स्थान पर होता है और उतने मात्र से ज्ञान में सत्य भीर ग्रसत्य व्यवस्था हो जाती है, अथवा-ऐसा विशिष्ट ज्ञान सभी व्यक्तियों को सर्वत्र सर्वेकाल में होवे तब सत्य ग्रसत्य ज्ञान धिद्ध होते हैं ? प्रथम विकल्प को मानेंगे तो सत्य ग्रीर . ग्रसत्य ज्ञानों में संकर हो जावेगा भर्यात् सत्य ज्ञान तो असत्य सिद्ध होगा ग्रीर असत्य ज्ञान सत्य बन वैठेगा, देखिये–िकसी को मरीचिका में जल मालूम हुन्ना उसमें

सत्येतरस्वव्यवस्था, सर्वत्र सर्वेदा सर्वस्य वा ? प्रथमपक्षे-सत्येतरस्वव्यवस्थासङ्करः; मरौचिकाचकादो जलादिसंवेदनस्यापि कवित्रस्याचिकस्याचिक्याचकस्यानुत्यस्यः सत्यसंवेदने तूत्यसः प्रतीयमानस्वात् । द्वितीयपक्षे तु-सकवदेशकालपुरुषाएगां वाधकानुत्यस्युरपस्योः कचमसर्वविदा वेदनं तस्प्रतिपत्तुः सर्ववेदिस्वप्रसङ्कात् ?

इत्यप्यनल्पतमीविलसितम्; रजतप्रत्ययस्य शुक्तिकाप्रत्ययोत्तरकालभाविनैकविषयत्या बाध्यत्वोपलम्भात् । ज्ञानमेव हि विपरोतार्थस्थापकं वाधकमभिषीयते, प्रतिपादितासदर्थस्थापनं तु बाध्यम् । ननु चैतदगतसर्पस्य घृष्टि प्रति यष्टघभिष्टननिष्वाभासते, यतो रजतज्ञानं चेदुरपत्तिमात्रेस् चरितार्थं कि तस्याऽतीतस्य मिष्यात्वापादनलक्षसुस्यापि बाषया ? तदसत्; एतदेव हि मिष्याज्ञान-

कदाचित् किसी जगह बाधा नहीं भी आती है और अन्य व्यक्ति को वास्तविक जल भें ही जल की प्रतीति आई तो भी उसमें शका-विवाद पैदा हो जाता है, सभी व्यक्तियों को सर्वत्र बाधा नहीं हो तब जान में सत्यता होती है ऐसा माने तो संपूर्ण देश कार्लों में और सभी पुरुषों को प्रमुक जान में बाधा है और प्रमुक में नहीं है ऐसा जान छद्यस्थ-अल्पज्ञानियों को नहीं हो सकता है, वैसा बोधा होवे तो वह सर्वंश ही कह-लावेगा।

जैन—इस प्रकार से तत्त्वों का उपप्लव करने वाला यह कथव अत्यंत अज्ञान-मय है। देखो—सीधी सादी प्रतीनिसिद्ध बात है कि सीप में "यह चांदी है" इस प्रकार का ज्ञान उत्तर समयवर्ती एक विषय वाले ज्ञान के द्वारा बाधित होता है, कि यह चांदी नहीं है सोप है, ज्ञान में ही ऐसी सामर्थ्य है कि वह पूर्वज्ञान के विषय को विपरीत सिद्ध कर देता है और इसीलिये उसे बाधक कहते हैं। तथा ग्रसत्य वस्तुको ग्रह्मा करने वाला पूर्वज्ञान हो बाध्य है, यहां और तो कोई वस्तु है नहीं।

शंका — यह बाध्य बाधक का कथन तो सपंके चले जाने पर उसकी लकीर को लकड़ी से पीटने के जैसा मालूम पहता है, क्यों कि वह प्रतीत काल का रजत ज्ञान उत्पन्न होने मात्र का प्रयोजन रखकर समाप्त भी हो चुका है, म्रव उस अतीत को मिथ्यारूप बताने वाली बाधा क्या करेगी?

समाधान — यह बात ग्रसत्य है, उस बीते हुए मिथ्याज्ञान में बाध्यता यही है कि इस ज्ञान में मिथ्यापन है यह बताना तथा उस क्रावके विषय में प्रवृत्ति नहीं होने देना वह बाधक ज्ञान का फल है। यदि उस पूर्ववर्त्ती रजतक्षान को मिथ्या उ स्यातीतस्यापि बाध्यस्वम्–यदस्मिन् मिथ्यास्वापादनम्; क्वचित्युनः प्रवृत्तिप्रतिवेद्योऽपि फल**न्, धन्यया** रक्रतज्ञानस्य बाध्यस्वासम्भवे युक्तिकादौ प्रवृत्तिरविरता प्राप्नोति । कयं चैवं वादिनोऽविद्याविद्ययो-वाध्यवायकपावः स्यात् तत्राप्युक्तविकस्पजालस्य समानस्वात् ?

यच्य समारोपितादपि भेदादित्याखुक्तम्; तदप्ययुक्तम्; धात्मनः सांशत्वे सत्येव भेदव्यव-स्वोपपत्तेनिरंशस्यान्तर्वहिर्वा वस्तुनः सर्वयाप्यप्रसिद्धेरित्यात्माढंताभिनिवेशं परित्यज्यान्तर्वहि-आनेकप्रकारं वस्तु वास्तवं प्रमाराप्रसिद्धम् ररीकर्ताव्यम् ।

बताया जावे तो सीप में ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति न रुक सकेगी। ग्रह्वै तवादी इस प्रकार यदि बाध्यवाधकभाव का ग्रभाव करेंगे तो फिर ग्रापके यहां विद्या ग्रीर ग्रविद्या में भी बाध्य बाधक भाव कैसे बनेगा, क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि ग्रविद्या के द्वारा ज्ञान का ग्रवहार होता है कि विषय का या कि फल का इत्यादि, अतः विपरीत ग्रादि ज्ञान बाधक प्रमाण के द्वारा बाधित होने हैं यह कथन ग्रव्हं-डित ही है।

स्रद्वेतवादी ने जो ऐसा कहा है कि सुख, दुःख, वध और मोक्ष स्नादि भेद सर्द्व में भी समारोप भेद से बन जावेंगे इत्यादि—सो यह कथन प्रयुक्त है, क्योंकि खब तक झात्मा में सांशता नहीं मानी जाती है तब तक मात्र कत्पना से भेद स्यवस्था होना सर्वेषा स्रशक्य है। बस्तु चाहे चेतन हो चाहे स्रचेतन हो वह कोई भी निरंश नहीं है, अतः ब्रह्माईतवादी को प्रयने ब्रह्म ईंत मनका जो हठाम्नह है उसे छोड़ देना चाहिये भौर सभी चेतन अचेतन पदार्थों को वे वास्तविक रूप से सनेक प्रकार वाले हैं ऐसी प्रामाणिक बात स्वीकार कर लेना चाहिये।

### ब्रह्माईतवाद का खंडन समाप्त क्र

寄

## बह्माद्वेतके खंडनका सारांश

बह्माई तवादी का कहना है कि एक धविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण सभी को एकत्व रूप से सिद्ध करता है, मतलब-सारा विश्व एकमात्र ब्रह्ममय है धीर वह आंख खोलते ही प्रतीति में धाता है, हां पीछे से जो कुछ भेद दिखाई देता है वह तो धविद्या का विलास है, धनुमान से भी एक ब्रह्म सिद्ध होता है, जो प्रतिभासित होता है वह प्रतिभास के स्वरूप की तरह प्रतिभास के ग्रन्दर शामिल है, सारे जगत के पदार्थ प्रतिभासित तो होते ही हैं, ग्रत वे प्रतिभास के ग्रन्दर शामिल हैं। प्रतिभास ही तो ब्रह्म है।

आगम में तो जगह बगह पर उस परम ब्रह्म को ही सिद्ध किया गया है, अतः ग्रद्ध ते की सर्वेत्र सिद्धि है किन्तु जो भेद ग्रथांत् द्वेत को मानता है उसकी वहां खूब निग्दा की गई है, द्वेतवादी पदार्थ को भिन्न भिन्न मानते हैं सो क्या वे उन्हें देश-भेद से भिन्न मानते हैं? या काल भेद से भिन्न मानते हैं? या कि ग्राकार भेद से भिन्न मानते हैं? देश भेद कैसे मालूम पड़े क्योंकि वस्तु ग्रभिन्न है तो उसका देश की प्रपक्षा भेद सच्चा नहीं रहेगा, काल भेद को कौन जाने, प्ररयक्ष तो वर्तमान के पदार्थ को जानता है, वह उसके भेद को कैसे ग्रहण करे। ऐसे ही ग्राकार भेद मानना व्ययं है, सच बात तो यह है कि भेद तो है ही नहीं, सिर्फ ग्रदिया के कारण वह भूठभूठ ही मालूम पड़ता है, यह ग्रनादि अविद्या तत्त्वश्रवण मननादिरूप अविद्या के ग्रारण वह हो जाती है, प्रविद्या से अविद्या कैसे नष्ट हो ऐसी शका भी गलत है, क्योंकि विष विष का मारक देखा गया है?

जैन — उपरोक्त बह्मवादी का कथन उन्मत्त की तरह प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष से प्रभेद न दिखकर उल्टे प्रांख खोलते ही नील पीत घट पट प्रांदि अनेक विकल्प भेद द्वैतरूप ज्ञान ही पैदा होता है न कि अभेद । अद्वैतरूप, यदि जबदंस्ती मान लेवें कि अभेद ग्राहक प्रत्यक्ष है तो भी वह अनेकों के अभेद को जानता है या एक के अभेद को जानता है या सामान्यरूप से अभेद को जानता है? यदि अनेकों के अभेद को वह ग्रहुए। करना है तो अनेक तो उसने जान ही लिया, नहीं तो वह उनके अभेद को कैने ग्रहुए। करता है एक व्यक्ति में तो अभेद कया ग्रीर भेद क्या कुछ भी नहीं बनता, अर्द्वतवादी कहते हैं कि भेद तो कल्पनास्कृष्ट वास्तविक नहीं सो कल्पना का क्या स्वरूप है; इस पर विचार करें—स्मरण के बाद ज्ञान का होना कल्पना है, या शब्दाकारानुविद्धत्व कल्पना है, अथवा अस्त अर्थ को विषय करना, जात्याचुलेख-स्प होना, अन्य की अपेक्षा लेकर वस्तु को विषय करना या उपचार मान होना कल्पना है? स्मरण के बाद होने वाला ज्ञान यदि कल्पनारूप माना जावे तो अभेद ज्ञान भी स्मरणानन्तर होने से कल्पना रूप माना जायगा, ज्ञान में शब्दाकारानुविद्धता तो है ही नहीं, इसका स्पष्टीकरण शब्दाद्वित के प्रकरण में हो चुका है। जात्याद्व-ता है ही नहीं, इसका स्पष्टीकरण शब्दाद्वित के प्रकरण में हो चुका है। जात्याद्वता तो है ही नहीं, इसका स्पष्टीकरण शब्दाद्वित के प्रकरण में हो चुका है। जात्याद्व-

ल्लेलीजान को कल्पना कहा जावे तो अभेदजान में सत्तासामान्यरूप जाति का उल्लेली होने से कल्पनारूपता का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, असत् अर्थ का ग्राहक जान कल्पना है तो ऐसी कल्पना भेद जान में है नहीं, अन्य को अपेक्षा जान में है नहीं वह अपेक्षा ज्यान में है नहीं वह अपेक्षा ज्यान में है नहीं वह अपेक्षा ज्यान में होती है; न कि जान में । उपचार मात्र कल्पना भी जान में तभी बने जब कि कहीं मुख्य हो तो, जैसे कि सच्चा सिंह है तभी उसका बालक में उपचार करते हैं, वैसे ही भेद सच्चा हो तो उसका कही उपचार होकर कल्पना होगी।

इसी प्रकार प्रद्वेतप्राहक प्रमुमानादि प्रमाण भी विचार करने पर गलत ठहरते हैं, क्योंक प्रमुमान में दिया गया प्रतिमासमानत्व हेतु द्वैत को सिद्ध करता है, श्रीर कुछ नही तो साध्य ग्रीर साधन हेतु—या प्रतिगाद्य तथा प्रतिपादक द्वैत तो मानना ही होगा, ग्रागम में जो बहाा को अर्द्ध तरूप दिखाया है सो वह एक ग्राति- घयोक्ति या स्तुति है, ऐसे स्तुतिपरक वाक्य को सर्वया सच मानो तो फिर पत्थर तैरता है, ग्रम्या माला पिरोता है ऐसे प्रतिचयपरक बाक्य भी सत्य होंगे, बहाा जगत रचना काहे को करता है यह तो समफ में ग्राता ही नहीं है, यदि वह दया से करता तो नारकी आदि दुःखी प्रागियों को क्यों बनाता, यदि प्रागी के भाग्य के ग्रानुसार वह बनाता तो स्वतंत्र वह कहां रहा, जगत रचना के पहिले प्रागी हो नहीं थे तो उसे दया किसके ऊपर उत्पन्न हुई, हत्यादि कथन कुछ भी सत्य नहीं जचता, ग्रविद्या भी बड़ी विचित्र बना है, बह बहा। से पृथक् है तो द्वैत होता है ग्रीर ग्रमुखक् है तो वह कैसे नष्ट होगी, इसलिये विश्व को ब्रह्मास्य न मान कर वास्त्रविक चेतन ग्रमेवतादि अनेक रूप मानना चाहिये।

### विज्ञानाद्वैतवाद-पूर्वपक्ष

बौद्ध के चार भेदों में से एक योगाचार नामका जो बौद्ध है वह बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, वह विक्रप्तिमात्र तस्व मानता है, इसी-लिये इसे विक्रानाई तवादी भी कहा जाता है, उसी के मत का यहां पूर्वपक्ष उपस्थित किया जा रहा है—

> हश्यं न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं तु हश्यते । देहभोग प्रतिष्ठानं चित्तमातं वदाम्यक्षम् ॥

> > —लंकावतार सूत्र ३/३२

ये बाह्य में दिखाई देने वाले पदार्थ वास्तिबक नहीं हैं, मात्र काल्पिनक हैं, सिर्फ वित्त प्रयात ज्ञान ही अनुभव में धाता है, जो स्वयं अनेक रूपता को धारण किये हुए है, वही देह और मोगों का आधार है, प्रयात ज्ञान ही सब कुछ है, इसलिये में जानमात्र तत्त्व का कथन करता हूं। यद्यपि बाह्य में पदार्थों की सत्ता नहीं है तो भी धनादि से चली धाई अविद्या की वासना के कारण विज्ञान का बाह्यपदार्थ रूप से प्रतिमास होता है, जैसे बाह्य आकाश में दो चन्द्र नहीं होते हुए भी तिमिर रोगी को दो चन्द्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की प्रतिक्ति अविद्या के कारण होती है, ध्रतः वह आन्त ससत्य है, ग्राह्य अर्थात् ग्रहण करने योग्य धीर ग्राहक प्रयात् ग्रहण करने वाला ये दोनों ही बुद्धि या ज्ञान कप ही हैं। कहा भी है—

चित्तमात्रं न दृश्योऽस्ति द्विषा चित्तं हि दृश्यते । ग्राह्य-ग्राहकभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम् ॥

— जकावतार सूत्र ३/६३

ज्ञान मात्र ही तत्व है, अन्य कोई इय्यमान पदार्थ नही है, ज्ञान ही दो भेदों में प्रतिभासित होने लग जाता है, ग्राह्म धौर ग्राहक ज्ञान ही है, वही शास्वत, उच्छेद से रहित है, यद्यपि वह ज्ञान या बुद्धि एक या अविभागी है, फिर भी विपरीत दृष्टि वालों को अर्थात् ग्रन्थबुद्धिवाले संसारी प्राणियों को अनेक ग्राह्य-घट पट-गृह आदि रूप 15

तथाग्राहक-ग्रहण करने वाले पुरुष या बृद्धि रूप भेद दिखायी देता है। जैसा कि कहा है -

> "अविभौगौ 'उप बुद्धधांन्या विषयौसितदर्शनैः । ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदानिव दश्यते ॥"

—प्रमासिवार्तिक ३/३४४

भाग रहित एक जानमात्र ही वस्तु है, किन्तु विषयाँसबुद्धिवालों को प्रतिक विश्वभागस्य जगत् प्रतीत होने लगता है— यह प्राह्म है यह प्राह्म है इत्यादि भेद प्रतिभासित होते है, इससे सिद्ध होता है कि यह इध्यमान जगत् मात्र काल्पनिक है, क्योंकि अब प्राह्म को प्रह्म करने योग्य पदार्थ है वह हि कही है—जान ही स्वयं प्राह्म हुप्रा करता है—तो उसके सिवाय अन्य की बात रहती ही कहा है, ज्ञान के द्वारा कोई जानने योग्य या अनुभव करने योग्य पदार्थ ही नहीं है। यही बात हमारे प्रमास्म बात्रिक नामक ग्रन्थ में ३।३४४ पर लिखा है।

"नान्यो ऽनुभाव्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । ग्राह्मग्राह्कवैधुर्यात् स्वय सैव प्रकाशते ।। ३५४ ॥"

बुद्धि-जान-के द्वारा अनुभव करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है तथा. उन्छ बुद्धि को जानने वाला भी कोई ग्रन्य नहीं है, इस प्रकार ग्राह्य-ग्राहक भाव का अभाव होने से मात्र एक बुद्धि ही स्वय प्रकाशित हो रही हैं। जब हमारे भाई सौत्रान्तिक बाह्य पवार्थ को प्रत्यक्ष होना नहीं मानते तब उन पदार्थों की सत्त्रा ही काहे को मानता, अब बाह्य पदार्थों के विषय में विचार करते हैं तब प्रतिभास तो अनुभव में माता है, किन्तु पदार्थ तो उससे सिद्ध नहीं हो पाते हैं, मत: एक काल ही सव-कुछ है। बास्तव में देखा जाय तो जानमें ये प्रतीत होनेवाले नील पीत ग्रथवा घट पट प्रादि ग्राकार हैं, वे सब के सब ग्रसत्य हैं, हां, हमारे समे भाई जो चित्राह्वैतवादी है उन्होंने तो जात हैं, वे सब के सब ग्रसत्य हैं, हां, हमारे समे भाई जो चित्राह्वैतवादी है उन्होंने तो जात मानते ही नहीं हैं। ग्राह्य ग्राहक का ग्रभाव होने से घट पट आदि बहिरग पदार्थ तथा ग्राहक-जाता पुरुष ग्रादि पदार्थों का ग्रभाव हो सिद्ध होता है और ग्रन्त में एक ज्ञानमात्र तत्त्व ग्रवाधितपने से सिद्ध होता है। सिद्ध होता है और ग्रन्त में एक ज्ञानमात्र तत्त्व ग्रवाधितपने से सिद्ध होता है।

बीड. का चौथा भेद माध्यमिक है, यह जुन्यवादी है, यह ग्रपना मन्तव्य द्वस प्रकार से प्रकट करता है— जब हमारे तीनों भाईयों ने-वैभाषिक, सौत्रान्तिक ग्रीर योगाचार ने-क्रमशः पृदार्थों को क्षणिक माना है भौर ग्रागे उन्हें प्रत्यक्षगम्य ग्रनुमानगम्य कहते हुए योगाचार ने उन दृश्य पदार्थों की सत्ता ही नहीं मानो, तब हमें तो लगता है कि ज्ञान भी पदार्थ नहीं है, जब जानियोग्य बस्तु नहीं है तो जाननेवाल ज्ञानको भी त्रया आव-श्यकता है, यही बात इमारे प्रमुख ग्राचार्य नागा जुँन ने कही है।

> "न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् । ज्ञा चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः" ॥ १ ॥

जो भी कुछ ज्ञान या घटपटादिरूप तत्त्व है वह सत् नहीं है, प्रसत् नहीं है, उभयरूप नहीं है भौर न अनुभयरूप ही है, वह तो सर्वथा चारों ही विकल्पों से प्रतीत है, इससे सर्वशृत्यरूप वाद ही प्रतीत होता है।

> "श्रवरप्रत्ययं शांतं प्रपंचैरप्रपंचितम् । निविकत्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षग्रम् ॥ १८ ॥

तत्त्व अपर प्रत्यय है—एक के द्वारा दूसरे को उसका उपदेश नहीं दे सकते हैं, शान्त है—निःस्वभाव है, शब्दके प्रपंच से रहित है, निर्विकल्प है—चिस इसे जान नहीं सकता है, तथा यह नाना अर्थों से रहित है।

> ''म्रनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् । म्रनेकार्थमनानार्थमनागम**य**निर्गमम् ॥ १ ॥

परमार्थतत्व भनिरोध, अनुत्याद, धनुष्छंद, भनारवत, भनेकार्थ, भनानार्थ, भनागम भौर भनिर्गम है। इस प्रकार इन अतिरोध आदि पदों से निश्चित होता है कि तत्त्व के विषयमें कुछ भी नहीं कह सकने से-वह है ही या नहीं है-श्रेसा नहीं कह सकने के कारण श्रूपवाद सिद्ध होता है।

" पूर्वपक्ष समाप्त \*

# विज्ञानाद्वैतवादः

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

नतु चाविषागबुद्धिस्वरूपथितरेकेणार्थस्याप्रतीतितोऽसत्वादिकप्तिमात्रमेव तत्त्वमध्युपगन्तव्यं तद्वाहुकं च ज्ञानं प्रमाणमिति; तत्रः, यतोऽविषागस्वरूपविदक्षप्राणसद्भावतो विज्ञप्तिमात्र तत्त्व-सध्युपगन्त्रयते, विहर्षसद्भाववाषकप्रमाणावष्टस्मेन वा ? यद्याद्यः प्रअस्तत्रापि तथाभूतविज्ञप्तिमात्रं प्राहक (मात्रप्राहकं) प्रत्यक्षम्, प्रजुमानं वा ? प्रमाणान्तरस्य सौगतैरनस्युपगमात् । तत्र न ताव-स्प्रत्यक्ष बहिर्षसंस्पर्यारहितं विज्ञप्तिमात्रमेवेत्यिषगन्तुं समर्थम्; प्रयोगावनिश्चयमन्तरेण विज्ञप्तिमात्र-भेवेत्यवधारणानुपपत्तेः।

विज्ञानाह तैवाही — उपर जो जैन ने अहैत का निरसन कर ग्रनेक प्रकारके पदार्थों को सिद्ध किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभाग रहित एक मात्र बुद्धि ग्रयोत् ज्ञान को छोड़कर अन्य वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, ग्रतः उन ग्रन्य वस्तुओं का ग्रभाव ही है, आप जैन को तो एक विज्ञानमात्र तत्त्व है और उसे ग्रह्ण करने वाला ज्ञान ही प्रमाणभूत है ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह झापका कथन हमें मान्य नहीं है, क्योंकि झाप लोग जो जानमात्र तस्त्र को मानते हो सो उस श्रविजागरूप तस्त्र को प्रहण करनेवाले प्रमाण का सद्भाव है इसलिये मानते हो या बाह्य ध्रनेक प्रकारकी वस्तुओं को बाधा देनेवाला प्रमाण है इसलिये उस जानाईत को मानते हो ? विज्ञानमात्र एक तस्त्र को जानने वाला प्रमाण है इसलिये उस जानाईत को मानते हो ? विज्ञानमात्र एक तस्त्र मानते हैं सो इस प्रथम पक्ष में प्रश्न है कि विज्ञानाईत को सिद्ध करनेवाला वह प्रमाण कीनसा है ? प्रत्यक्ष प्रमाण है अथवा धनुमान प्रमाण है ? इन दोनों को छोड़कर ध्रन्य प्रमाणों को साथ बौडोंने माना नही है, प्रत्यक्षप्रमाण बाह्य पद थोंसे सर्वया रहित ऐसा एक विज्ञानमात्र ही तस्त्र है ऐसा जानने के लिये तो समर्थ है नहीं, क्योंकि जब तक पदार्थों

### "अयमेवेति यो ह्योष आवे अवति निर्णयः। नैष वस्त्वन्तराभावसंवित्त्यनुगमाहते ॥"

[मी•श्लो० ग्रभावपरि०श्लो•२०]

द्वस्यभिषानात् । न चार्याभावः प्रत्यक्षायिगस्यः; बाह्यार्थप्रकाशकत्वनैवास्योत्पत्तः । न च प्रत्यक्षै प्रतिभासमानस्याप्यर्थस्याभावो विज्ञानिमात्रस्याप्यभावानुषङ्कात् । न च तैमिरिकप्रतिभासे प्रतिभासमानेन्दुद्वयत्रिर्मलमनोऽक्षप्रभवप्रतिभासविषयस्याप्यसत्त्वमित्यभिषातश्यम्; यतस्तैमिरिक-प्रतिभासविषयस्यार्थस्य बाध्यमानप्रस्ययविषयस्वादसत्त्व युक्तम्, न पुनः सत्यप्रतिभासविषयस्याऽबाध्य-

का ग्रभाव सिद्ध नहीं होता है तब तक विज्ञानाद्वैत ही एक तत्व है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है। ग्रन्यत्र भी लिखा है—

"विज्ञानमात्र ही तत्व है" इस प्रकार का जो निर्णय होता है वह अन्य बाह्य वस्तुओं के अभाव का ज्ञान हुए विना नहीं हो सकता है।। १।। इत्यादि, सो इससे यही मतलव निकलता है कि बाह्य वस्तुतत्त्व का ग्रभाव जाने विना ग्राप विज्ञाना-द्वैतवादी का विज्ञानमात्र तत्त्व सिद्ध नहीं हो सकता।

विज्ञानाद्वे तवादी बाह्यपदार्थों का जो ग्रभाव करते हैं वह किस प्रमाण के द्वारा करते हैं? प्रत्यक्षप्रमारा के द्वारा बाह्यपदार्थों का ग्रभाव कर नहीं सकते, क्यों कि वह तो बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ ही उत्पन्न होता है, प्रत्यक्षज्ञान में बाह्यपदार्थ प्रतीत होते हैं तो उनका ग्रभाव कर नहीं सकते हो, ग्रन्यथा ग्रापके विज्ञानमान तत्त्व का भी अभाव हो जायेगा, प्रर्थात्—प्रत्यक्ष में पदार्थ भलकते हैं तो भी उनको नहीं मानते हो तो धापके प्रत्यक्ष में भलकते वाला विज्ञानमान तत्त्व भी ग्रमान्य हो जावेगा, यदि कहा जावे कि नेत्र रोगीको नेत्रज्ञान में एक हो चन्द्रमा में दो चन्द्र का जान होता है; किन्तु दो चन्द्र तो रहते नहीं, उसी प्रकार नेत्रादि हन्द्रियां और मन इस सभी सामग्रो के ठीक रहते हुए भी जो ज्ञान होता है उसके विषय भूत पदार्थ भी ग्रभाव रूप रहते हैं सो ऐसा कहना भी शक्य नहीं है, देखिये—नेत्र रोगी को जो दो चन्द्र का प्रतिभास होता है वह तो बाधित है ग्रथीत् दो चन्द्र हैं नहीं, ग्रतः दिचन्द्रज्ञान असत्य कहलाता है, किन्तु; जिसका प्रतिभास सत्य है, जिसमें किसी प्रमारा से बाधा नहीं है वह पदार्थ तो सदुभाव रूप ही है बाध्य क्या है भीर बाधक क्या है इस बात का निर्णय तो ग्रभी बहार्द्वित के प्रकरणमें कर ही भाये हैं अथित्व विपरीत पूर्वज्ञान को ससत्य बतानेवाला उत्तरज्ञान तो बाधक भाव है श्रीर उस

मानप्रत्ययविषयत्वेन सत्त्वसम्भवात् । बाध्यबाधकमावश्चानन्तरमेव ब्रह्माई तप्रघट्टके प्रपश्चितः । तन्ना-र्याभावोऽध्यक्षेत्राधिगस्य: ।

नाप्यनुमानेन; अध्यक्षविरोधेऽनुमानस्याप्रामाण्यात् । "प्रस्यक्षनिराकृतो न पक्षः" [ ] इत्यिभधानात् । न च बाह्यायविदकाध्यक्षस्य आन्तरवाभ तेनानुमानबाधेत्यभिधातस्यम्; अन्योऽन्या-श्रयात्-सिद्धे हार्याभावे तद्याद्याध्यस्यं भ्राम्तं सिद्ध्ये त्, तिसद्धौ चार्याभावानुमानस्य तेनाऽवाधेति । किच्य, तदनुमानं कार्यानङ्गप्रथम्, स्वभावहेतुसमुख्य वा, अनुपलव्यिप्रसूतं वा ? न तावत्प्रयमद्वितीय-विकल्पो; कार्यस्वभावहेत्वोविधिसायकत्याभ्युपगमात् । "अत्र द्वौ वस्तुषाधभी" [न्यायवि० पृ० ३६]

पूर्वज्ञान का जो विषय है वह बाध्यभाव है, इस प्रकार यह सिद्ध होना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पदार्थों का अभाव जाना नहीं जाता है। अनुमान प्रमाण के द्वारा भी पदार्थों का अभाव सिद्ध करना ठोक नहीं होगा, क्यों कि प्रत्यक्षप्रमाण के विरोधी विषय में अनुमान प्रवृत्त होगा तो वह अनुमानाभास कहलावेगा, सर्वसम्भत और विशेष करके आपके लिये सम्मत यह बात है कि प्रत्यक्ष से जिसका निराकरण होवे वह पक्ष या साध्य नहीं बन सकता है। भावार्थ— 'स्वरूपेणव स्वयमिष्टी उनिराकृतः पक्षः" बौद्ध के न्यायिवन्दु ग्रन्थमें लिखा है कि जो स्वरूप से स्वयं इष्ट हो, प्रत्यक्षप्रमाणा से बाधित नहीं बही प्रनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है, उस्पेष प्रमाणा से बाधित नहीं वहीं होने पर भो अपने को सिद्ध करना इष्ट हो बही साध्य होता है, प्रत्यक्ष स्वायम नहीं होने पर भो अपने को सिद्ध करना इष्ट हो बही साध्य होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति और स्ववचन इनके द्वारा जिनका निराकरण न हो सके वहीं पक्ष है, इस प्रकार का पक्ष के विषय में कथन है, अतः यहां पर प्रत्यक्ष बाधित जो विज्ञाना- इते है उसे यदि अनुमानक द्वारा सिद्ध करोगे तो वह अनुमान सत्य नहीं कहलावेगा।

विज्ञानवादी – बाह्य पदार्थों की सत्ता सिद्ध करने वाला प्रत्यक्षत्रान सत्य नहीं है. मतः उसके द्वारा ग्रद्धैतसिद्ध करने वाला श्रनुमान बाधित नहीं होता है।

जैन—यह कथन गलत है, क्योंकि इस तरह से तो अन्योत्याक्षय दोष आयेगा, देखिये—पहिले बाह्य वस्तुघों का श्रभाव सिद्ध हो तब बाह्यार्थप्राही प्रत्यक्ष में असत्यता सिद्ध होने पर बाह्य पदार्थों का श्रभाव सिद्ध होने पर बाह्य पदार्थों का श्रभाव सिद्ध करने वाले अनुमान की सिद्धि होगी, इस प्रकार दोनों हो सिद्ध न हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि बाह्यपदार्थोंका अभाव सिद्ध करने वाले अनुमानमें हेतु कीनसा रहेगा—कार्य हेतु या स्वभाव हेतु अथवा श्रनुपलब्धि हेतु, इनमें को कार्य हेतु

इत्यभिषानात् । तृतीबिकल्योप्ययुक्ताः अनुपत्तक्षेरसिद्धत्वाद्वाह्यार्थस्याच्यक्षादिनोपलम्भात् । किन्ध, अहदयानुपत्तिक्ष्यस्तद्वाच्यायसाधिका स्यात्, हदयानुपत्तिक्ष्यति ? अषमपक्षेऽतिप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु सर्वेत्र सर्वेदार्थाभावाऽप्रसिद्धः, प्रतिनियतदेशादावेवास्यास्तदभावसाधकत्वसम्भवात् ।

एतेन बहिरर्यसद्भाववाधकप्रमासाविष्टम्भेन विज्ञक्षिमात्र तस्वमभ्युपगम्यत इत्येतन्निरस्तमः; तत्सद्भाववाधकप्रमासस्योक्तप्रकारेसासम्भवात ।

वाला एवं स्वभाव हेतु वाला अनुमान होता है, वह ग्रापने विधिसाधक (सद्भाव को सिद्ध करने वाला ) होता है, ऐसा माना है, न्यायबिन्दु ग्रन्थ के पृष्ठ ३६ पर लिखा है कि ''म्रत्र द्वी वस्तु साधनी'' बौद्धाभिमत तीन हेतुत्रों में से दो हेतु–कार्य हेतु और स्वभाव हेतु विधि-मस्तित्व को सिद्ध करते हैं, भौर तीसरा अनुपलब्धि हेतु निषेध-नास्तित्व-श्रभाव-को सिद्ध करता है, इसलिये कार्य भीर स्वभाव दोनों हेतु यहां बाह्य-पदार्थों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकने से अनुमान में अनुपयोगी ठहरते हैं। तीसरा श्रनुपलब्धि हेतुवाला अनुमान भी अयुक्त है, क्योंकि उनकी श्रनुपलब्धि ही असिद्ध है, मर्थात् बाह्यपदार्थं प्रत्यक्षप्रमारा से उपलब्ध हो रहे हैं, यह भी देखना चाहिये कि अनु-पलब्धि किस जाति की है अर्थात् धन्पलब्धि दो प्रकार की होती है, एक अदृश्यानुप-लब्धि श्रीर दूसरी दृश्यानुपलब्धि, इनमें से कौन सी अनुपलब्धि बाह्य पदार्थों के ग्रभाव को सिद्ध करती है-यदि ग्रहण्यानुपलब्धि बाह्यपदार्थों का श्रभाव सिद्ध करे-तो श्रति प्रसंग दोष भाता है-भर्थात् अदृश्य-जो दिखने योग्य नहीं हैं उनका भ्रभाव है, ऐसा माना जाये तो परमाण पिशाच ग्रादि बहुत से पदार्थ मौजूद तो हैं. पर वे उपलब्ध नहीं होते-दिखाई नहीं देते हैं तो क्यों इतने मात्र से उनका ग्रभाव माना जा सकता है-ग्रर्थात् नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार अनुपलब्धि हेतु से-अनुपलब्धिजन्य ग्रनुमान से-पदार्थों का अभाव होना तो मान नहीं सकते-अर्थात् अनुपलब्ध हेतुजन्य अनुमान बाह्यपदार्थों का ग्रभाव सिद्ध नहीं कर सकता है, दृश्यानुपलव्धि हेतुजन्य जो अनुमान है उससे यदि बाह्यवस्तुग्रों का अभाव सिद्ध करना चाहो अर्थात् "न सन्ति बाह्यपदार्थाः हरयत्वे सित ग्रप्यनुपलंभात्" बाह्यपदार्थनहीं है (प्रतिज्ञा) क्यों कि वे दिखने योग्य होने पर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं (हेतु) सो इस ब्रनुमान के द्वारा सभी जगह सर्वदा सर्व प्रकार से पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध नहीं होगा, किन्तु किसी जगह किसी समय ही उनका अभाव सिद्ध होगा, विज्ञानाद्वैतवादी ने कहा था कि बाह्यपदार्थों का श्रस्तित्व बाधक प्रमास से खण्डित होता है मतः विज्ञानमात्र एक तत्त्व हमारे द्वारा स्वीकार

ननु नार्घाभावद्वारेणः विज्ञक्षिमात्रं साध्यते, अपितु अर्थसंविदोः सहोपलम्भनियमादमेदो द्विचन्द्रदर्शनविदिति विभिद्वारेणैव साध्यते; तदप्यसारम्; अभेदपक्षस्य शत्यक्षेणः वाधनाच्छव्दे आव-(ब्देडआव)ण्यत्वन् । दृष्टान्तोपि साध्यविकचः; विज्ञानव्यतिरिक्तवाह्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रदर्शनस्याप्य-सम्भवात् । कारणदोषववात् खलु वहि स्थितमेकमपीन्दुं द्विरूपतया प्रतिपद्यमानं ज्ञानमुत्पद्यते,

किया गया है सो ऐसा यह उसका कथन उपर्युक्त प्रकार से निरस्त हो जाता है, क्योंकि बाह्यपदार्थों के सद्भाव में बाधा देने वाले कोई भी प्रत्यक्षादिक प्रमाण अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं-अर्थात् बाह्यपदार्थं ज्ञानरूप हैं इस बात की सिद्धि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमारा से नहीं होती है।

विज्ञानाह्र ते० — हम बाह्य अर्थों का अभाव होने से विज्ञानमात्र तत्त्व को सिद्ध नहीं करते हैं; किन्तु पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हुए दिखाई देते है, अतः उन दोनों में अभेद सिद्ध करते हैं, जैसे-दो चन्द्रों की प्रतीति करने वाले दर्शन में दो चन्द्रों भें अभेद रहता है।

मावार्थ — संवेदन जिससे ग्रभिन्न रहता है वह सवेदन रूप ही होता है, जैसे नील का प्रतिभास नील से ग्रभिन्न रहता है, अथवा नेत्ररोगी के ज्ञान में दूसरा चन्द्रमा ग्रभिन्न रहता है, जान ग्रीर पदार्थों में ग्रभेदपना सिद्ध करनेवाला—ग्रभिन्नता का साधनेवाला—विधिसाधक अनुमान इस प्रकार है—कि नीलग्राकार ग्रीर उसे जाननेवाला ज्ञान इन दोनों में ग्रभिन्नता है, व्योकि ये एक साथ उपलब्ध होने हैं, इस प्रकार के अनुमान से विज्ञानतत्व की सिद्धि हम करते हैं।

जैन — यह अद्देतवादी का कथन असार है, क्योंकि प्रभेदपक्ष में प्रश्यक्ष वाधा आती है, जैसे कि शब्दपक्ष में अध्यावरात्व हेतु वाधित है—प्रधांत् "शब्द अनित्य है क्योंकि वह कर्णेन्द्रियशाहा नहीं है" इस अनुमान में शब्दरूप पक्ष में दिया गया अध्यावणत्व हेतु कर्णेन्द्रिय द्वारा आहा होने से प्रत्यक्ष वाधित होता है। तथा — अर्द्धत साधक अनुमान में आपने जो दो चन्द्रदर्शन का टल्टान्त दिया है वह भी साध्यविक्त के है—साध्यधर्म—जो विज्ञानात्रतत्व है उससे रहित है, क्योंकि बाह्यपदार्थों के बिना दो चन्द्र का दर्शन भी नहीं हो सकता है, दो चन्द्र का देखना सदोध नेत्र के होने हो, और अधिक होने हुए भी दो रूप से उसे जानने वाला—देखने वाला जान पैदा होता है, आगे जब बाधा देनेवाला जान उपस्थित होता है तब उस जान की आन्तता निष्वत हो जाती है, ऐसी बाल

काररादोषज्ञानाद्वाघकप्रत्ययाच्चास्य भ्रान्तता । प्रवंकियाकारिस्तम्भाव प्रकथी तु तदभावास्तरता । सहीपलम्भनियमश्चाधिद्धः; नीलासर्थोपलम्भमन्तरेरााप्युपरतेन्द्रियव्यापारेरा सुलादिसंवेदनोपलम्भात् । मनेकान्तिकश्चायम्; रूपालोकयोभिभयोरपि सहोपलम्भनियमसम्भवात् । तवा सर्वज्ञानस्य तज्ज्ञेयस्य चेतरज्ञान्त्रिय सहाराद्याप्य स्वाप्य सर्वज्ञानस्य तज्ज्ञेयस्य चेतरज्ञान्त्रिय सहोपलम्भनियमः । तनु सर्वज्ञः सन्तानान्तरं वा नेष्यते तत्कवमयं दोषः ? इत्यसत्; सकललोकसाक्षिकस्य सन्तानान्तरस्यानभ्युपगममान्नेलाऽभावा-ऽसिद्धः । सुपतश्च सर्वज्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते तद्धि किमर्षे "प्रमाणभूताय" [प्रमाणसप्रकृ

बाह्यपदार्थों की सत्ता बताने वाले ज्ञानों में नहीं है, क्योंकि इन ज्ञानों में भलके हुए पदार्थों में—घट, स्तम्भ, पट झादि में अर्थिकया होती है, अतः इनमें सत्यता है, बाह्य-पदार्थ के अभाव को सिद्ध करने के लिये आपने जो सहोपलम्भ हेतु दिया है—प्रयांत पदार्थ और ज्ञान साथ ही उपलब्ध होते हैं, इसलिये एक ज्ञान ही है, बाह्यपदार्थ नहीं है ऐसा कहा है सो यह कथन आपका असिद्ध है, क्योंकि नील आदि बाह्यपदार्थों का ज्ञान जिस समय नहीं है और बाह्य में इन्द्रिय व्यापार को जिसने रोक लिया है ऐसे पुरुष के ज्ञान में सुखादि का संवेदन होता ही है—प्रयांत वहां बाह्यपदार्थ तो नहीं है, किन्तु मात्र सुख का सवेदन—ज्ञान मात्र ही है। सहोपलम्भ हेतु में असिद्धदोष के समात अनैकान्तिक दोष भी है, देखो—रूप भीर प्रकाश साथ २ उपलब्ध होते हैं, किन्तु वे एक तो नहीं है, इस्तियों जो साथ २ होवे वे एक ही होते हैं ऐसा एकान्त नहीं वनता। बीद्ध ने सर्वज का ज्ञान भीर उस ज्ञानके विषय जो अन्य पुरुषों के चित्त हैं इन दोनों का एक साथ होना स्वीकार किया है, फिर भी उनमें भेद माना है, अतः सहोपलम्भ हेतु धनैकान्तिक दोष युक्त है।

बौद्ध — हम सर्वक्र को नहीं मानते हैं धौर न धन्य पुरुष के चित्त को ही मानते हैं, फिरतो दोष नहीं धावेगा।

जैन — यह कथन असत्य है, क्योंकि संपूर्ण लोकों में प्रतीतिसिद्ध पाये जाने वाले जो चित्त हैं उनका ग्रभाव ग्रापके कहने मात्र से नहीं हो सकता है, यदि ग्राप सुगत को परमार्थभूत सर्वंज नहीं मानते हैं तो ग्रन्थों में उसका समर्थन क्यों किया जाता है कि "प्रमाराभूताय जगिद्धितैषिणे प्रराम्य शास्त्रे सुगताय तायिते" इस प्रकार से दिग्नाग ग्रादि विद्वानों ने उस सुगत की स्तुति भी ग्रपने ग्रद्धितवादके समर्थंक ग्रन्थों में की है, सो वह सब व्यथं हो जावेगी, क्योंकि सुगत तो सर्वंज नहीं है। पदार्थों का यदि अस्तिस्व नहीं होता तो उनके सत्त्व की कल्पना बुद्धि में नहीं ग्रा सकती थी।

क्लो॰ १ ] इत्यादिनासी सर्मायतः, स्तृतश्चाइंतादिप्रकरणानामादौ दिग्नागादिमिः सद्भिः। न खलु तेषामसति सरवकल्पने बुद्धिः प्रवर्तते । विचार्यं पुनस्त्यागाददोष इत्यप्यसादम्; त्यागाङ्गत्वे हि तस्य वरं पूर्वमेव नाङ्गोकरणमीऽवरादिवत् । प्रद्वंतमेव तथा स्तृयते इत्यपि वार्त्तम्; तत्र स्तोतव्यस्तोतृ-स्तृतितत्फलानामस्यन्तासम्भवात् ।

किन्द, सहोपलम्मा कि युगपदुश्तम्मः, क्रमेगोपलम्मामावो वास्थात्, एकोपलम्भो वा ? प्रथमपक्षै विरुद्धो हेतुः; 'सहशिष्येगागतः' इत्यादौ योगपद्यार्थस्य सहस्रब्दस्य भेदे सत्येवोपलम्भात् ।

शंका—सुगत या बाह्यपदार्थों का प्रथम विचार करते हैं भ्रौर फिर उन्हें म्रसत् जानकर छोड़ देते हैं, इसलिये कोई दोष की बात नहीं है।

समाधान—यह बात गलत है, क्योंकि यदि इन वस्तुओं को छोड़ना ही है तो प्रथम ही उनका ग्रहण नहीं करना ही श्रोयस्कर होता, जैसे ईश्वरादिक को आपने पहिले से ही नहीं माना है।

र्शका—हम लोग भद्देत को ही सुगत श्रादिनाम देकर स्तुत्य मानते हैं भ्रौर स्तुति करते हैं।

समाधान — यह कैसी विचित्र वात है। एक विज्ञानमात्र तत्वमें स्तुति करने योग्य सुगत, स्तुति करने वाले दिग्नाग ग्रादि ग्रन्थकर्ता स्तुतिरूप वाक्य भीर उसका फल इत्यादि भेद किस प्रकार संभव हो सकता है ग्रर्थात् इन भेदों का ग्रभेदवाद में सर्वया ग्रभाव-ग्रत्यंत ग्रभाव हो है।

किश्व — प्रद्वंत को सिद्ध करने के लिये दिया गया जो सहोपलम्भ हेतु है उसका अब विचार किया जाता है — सहोपलम्भ शब्द का अर्थ क्या है — क्या युगपढू उपलब्ध होना, या कम से उपलब्ध होना, प्रयदा एक का उपलब्ध होना, सहोपलम्भ है ? प्रथम पक्ष के स्वीकार करने पर हेतु विरुद्ध होगा, क्योंकि विपरीत — भेद के साथ हेतु रह जाता है, जैसे — वह शिष्य के साथ ब्राया — इत्यादि वाक्यों में सह शब्द का धर्ष युगपत् है भीर वह भेद का ही द्योतक है, न कि ब्राभेद का, तथा अभेद में एक साथपान बनेगा भी कैसे, एक गुरु के ब्राने पर "एक साथ आ गये" ऐसा तो कहा नहीं जाता है, इसलिये सहोपलम्भ का युग युगपत् प्राप्त होना बनता नहीं। दूसरा पक्ष स्वीकार करो तो हेतु ब्रसिद्ध दोष युक्त होगा, अर्थात् कम से उपलब्धि का ब्रमाव

न हां कस्मिन् यौगपणमुपपण्यते । द्वितीयपक्षैष्यसिद्धो हेतुः; क्रमेलोपलम्भाभावमात्रस्य वादिश्रतिवादि-नोरसिद्धत्वात् ।

किञ्च, प्रस्मादभेदा-एकत्वं साध्येत, भेदाणावो वा ? तत्राखविकत्योऽसञ्ज्ञतः; भावाऽभाव-योस्तादारम्यतदुरपत्तिलकासम्बन्धाभावतो गम्यगमकभावायोगात् । प्रसिद्धे हि सूमपावकयोः कार्य-कारसाभावे-विकापात्ववृक्षत्वयोश्च तादारस्ये प्रतिवन्ये गस्यगमकभावो दृष्टः । द्वितीयविकत्येपि-स्रभाव-स्वभावत्वास्साध्यसाधनयोः सम्बन्धाऽमावः, तादारम्यतदुरुपस्योरर्थस्वभावप्रतिनियमात् । ग्रानष्ट-

होना सहोपलंभ है ऐसा हेत् का ग्रर्थ करते हो तो ठीक नहीं है और न वादी प्रतिवादी जो तुम बौद्ध और हम जैन हैं उन्होंने ऐसा तच्छाभाव माना ही है, दोनों ने ही प्रसज्य प्रतिषेधवाला तुच्छाभाव न मानकर पर्युदास प्रतिषेधरूप अभाव माना है।। भ्रच्छा-आप भ्रद्वेतवादी यह बताने का कष्ट करें कि अद्वेत को सिद्ध करने वाले अनु-मान से पदार्थ और ज्ञान में एकत्वसिद्ध किया जाता है कि भेद का अभाव सिद्ध किया जाता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भाव और अभाव ग्रयात साध्य तो सद्भावरूप है श्रीर हेतु अभावरूप है, भाव श्रीर श्रभाव में ग्रापके यहां पर तादात्म्यसम्बन्ध या तदुत्पत्तिसम्बन्ध नहीं माना है, ग्रतः इन भाव और ग्रभाव में साध्य साधनपना बनाना शक्य नहीं है, जब कहीं पर धुम और अग्नि में कार्यकारराभाव तथा वक्ष और शिशपा में तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध होता है, तब उनमें गम्यगमक-साध्य साधनभाव देखा जाता है; अर्थात् धुम को देखकर ग्रग्नि का ग्रीर शिशपा को देखकर वृक्ष का जान होता है, किन्त यहां भाव अभाव में सम्बन्ध न होने से वह बनता नहीं। भेद के ग्रभाव को साध्य बनाते हैं ऐसा दूसरा विकल्प मानो प्रयति "बाह्यपदार्थों का ग्रभाव है क्योंकि वे कम से उपलब्ध नहीं होते हैं" इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग किया जाय तो गलत होगा, क्योंकि साध्य साधन दोनों भी धभाव स्वभाववाले हो जाते हैं। और धभावों में सम्बन्ध होता नहीं, सम्बन्धमात्र चाहे तादात्म्य हो चाहे तद्द्वित हो दोनों ही पदार्थों के स्वभाव हैं न कि ग्रभावों के स्वभाव हैं, भ्राप बौद्ध यदि ऐसे साध्य साधन को भ्रभावरूप मानेंगे तो भ्रनिष्ट सिद्धि हो जायगी मतलब-ग्रापको तुच्छाभाव मानना पड़ेगा जो कि ग्रापके मत में इष्ट नहीं है, इस कम से उपलब्धि नहीं होने रूप हेतु से ग्रापका साध्य सिद्ध भी हो जाय तो भी कोई सार नहीं निकलेगा, उस हेतु से ग्रापके विज्ञानमात्रतत्व की सिद्धि होगी नहीं, क्योंकि वह हेत तो भेद का निषेधमात्र करता है, संपूर्ण भेदों का निषेध न विद्विभः सिद्धेषि भेदप्रतिषेषे विज्ञान्तिमात्रस्येष्टस्यातोऽप्रसिद्धे ; भेदप्रतिषेषमात्रेऽस्य चरितार्थस्वात् । ततस्तिसिद्धौ वा ग्राह्मप्राह्मभावादिप्रसङ्गो बहिर्ग्यसिद्धे रपि प्रसाधकोऽनुषज्यते ।

ध्यंकोपसम्भः सहोपसम्भः । नतु िकमेकत्येनोपसम्भ एकोपसम्भः स्यात्, एकेनैव वोपसम्भः, एकलोलीभावेन चोपसम्भः, एकस्यंवोपसम्भो वा ? प्रथमपत्ती-साम्यसमे हेतुयंवाऽनित्य शब्दोऽनित्य-त्वादिति । बहिरत्समुं बाकारतया च नोलतिद्वयोभॅदस्य सुप्रतीतत्वात् कथं तयोरेकत्वेनोपसम्भः सिद्धस्य तृ ? एकेनैवोपसम्भोप्यस्यवेदनाऽमावे सिद्धे सिद्धस्य तृ । न चात्रौ सिद्धः; नोलाधर्यस्य तत्स-मानक्षात् र-यवेदनैचपसम्भवतीतिरत्येकनैवोपसम्भोऽसिद्ध । एतेनैक्लोलीभावेनोपसम्भः सहोपसम्भिय-क्वानाकादवदसम्बविचनत्व सामनमसिद्धं प्रतिपत्तव्यम्; नीलतिद्वयोरशस्य विवेचनत्वासिद्धः सन्तवेदिवस्याया विवेकनानयोः प्रतीते ।

होकर सिर्फ भेद का निषेध सिद्ध भी हो जाय तो उनने मात्र से अन्य जो ग्राह्म-ग्राहक ग्रादि भेद हैं वे तो अवाधित रहेंगे। तथा-बाह्यपदार्थ भी सिद्ध हो जायेंगे। क्योंकि हेत मात्र भेदसामान्य का निषेधक है, न कि ग्राह्य ग्राहक, व्याप्य व्यापक धादि विशेषों का निषेधक है, अतः उसी कम से उपलम्भ के ग्रभावरूप द्वेत से ग्राह्म ग्राहक मादिरूप देत सिद्ध हो सकता है ।। यदि सहोपलभ शब्द का ततीय श्रर्थ एकोपलम्भरूप किया जाय तो वह एकोपलम्भ क्या है ?-एकपने से उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, या एक से ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, ग्रथवा एकलोलीभाव से उपलम्भ होना, या एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है। प्रथम पक्ष-जो एकपने से उपलम्भ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा है, सो ऐसा स्वीकार करने में हेत साध्य-समदोषयुक्त हो जावेगा, जैसे कि शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें अनित्यपना है। इस धनमानमें साध्य भी अनित्य है और हेत् भी प्रनित्य है, सो ऐसा होने से हेत साध्य के समान हो गया-अर्थात् असिद्ध हो गया,-वैसे ही पदार्थ और ज्ञान को एक सिद्ध करने के लिए एकत्व ही हेतु दिया, श्रतः वह एकत्वहेतु साध्यसम हुआ, नोल-दिक पदार्थ बाहर से फलकते हैं घीर नीलका ज्ञान ग्रन्तः प्रकाशमान है, इस तरह का जब दोनों में भेद बिलकुल ही प्रतीत हो रहा है तब उन दोनों में एकपना कैसे मान सकते हैं या कैसे माना जा सकता है, अर्थात् नहीं माना जा सकता है। एक से ही उपलंभ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा दूसरा अर्थ भी सही नहीं है, क्योंकि मन्य वस्त् का ज्ञान न हो तब एक से हो उपलंभ होना सिद्ध हो सकता है, किन्तू वह तो सिद्ध नहीं है। नीलादि पदार्थ एक से हो उपलब्ध नहीं होते हैं, वे तो अनेक पुरुषों द्वारा

प्रयेकस्यैवोपलम्भः; कि जानस्य, ग्रायंस्य वा ? ज्ञानस्यंव वेत्; ग्राति हो हुतः। न खलु परं प्रति ज्ञानस्येवोपलब्धः। सद्धाः प्रयंस्याप्युपलब्धः। न वायंस्याभावादनुपलब्धः; इतरेतराश्रयानु- पङ्गात्-सिद्धः हार्याभावे ज्ञानस्येवोपलम्भः। सिद्धपंत, ततुपकम्मसिद्धौ वार्षाभाविसिद्धरिति । प्रया- वंस्यैवैकस्योपलम्भः; नन्ववंकयमर्थाभाविसिद्धः? ज्ञानस्येवाभाविसिद्धस्यञ्जात्। उपलम्भनिवस्यन- व्याइस्तुव्यवस्यायाः। स्वरूपकारण्याभाविभाविद्याः ग्राह्मक्ष्यवस्यायाः। स्वरूपकारण्याक्षयाः । कारण्येवस्त् तु ग्राह्मक्ष्यन्। प्रमेरे च तयोगीहकता ग्राह्मता वाऽविक्षयेणः स्थात् । कारण्येवस्तु सुप्रसिद्धः, ज्ञानस्य चक्षुरादिकारण्यप्रयवदवालद्विपरीतस्याच नीलाव्यवस्यित ।

धनेक ज्ञानों से उपलब्ध होते रहते हैं. अर्थात नीलादिक वस्त जिस समय एक व्यक्ति के ज्ञान से जानी जा रही है उसी समय उसी वस्तू को अन्य २ पूरुष अपने २ ज्ञानों द्वारा जान रहे होते है, अतः ''एक ज्ञान से ही उपलब्ध होते हैं" ऐसा यह हेत म्रसिद्ध हो जाता है. एकोपलम्भ के समान ही एकलोलीभावोपलम्भ भी खण्डित हो जाता है, ग्रर्थात चित्रज्ञान के आकारों का जिस प्रकार से एकलोलीभाव होने से उन आकारों का पृथक पृथक विवेचन कर नहीं सकते, उसी प्रकार एकलोलीभावीपलंभ-रूप सहोपलम्भ होने से ज्ञान ग्रीर पदार्थ में अभेद है ऐसा सिद्ध करना भी ग्रशक्य है. नीलादि पदार्थ ग्रौर ज्ञान इन दोनों का विवेचन-पृथक्करएा ग्रशक्य नहीं है, बिलकुल शक्य बात है, देखो-नील पदार्थ बाहर में सामने दिखायी दे रहा है और उसको जानने वाला ज्ञान तो ग्रन्त:-ग्रन्दर में अनुभव में आ रहा है।। ग्रब एको-पलम्भ शब्द का जो चतर्थ प्रकार से श्रर्थ किया है उस पर विचार किया जाता है ... एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है ऐसा सहोपलम्भ हेतू का ग्रर्थ किया जाता है तो बताओं कि एक का ही किसका? क्या एक — अकेले ज्ञान का ही अथवा एक पदार्थ का ही उपलम्भ एकोपलम्भ है ? एक ज्ञान का ही यदि उपलम्भ माना जाय तो हेत् असिद्ध बन जायगा, क्योंकि हम परवादी जैन को अकेले ज्ञान की ही उप-लब्धि होती है ऐसी बात मान्य नहीं है क्योंकि पदार्थों की भी उपलब्धि होती है, यदि कहा जावे कि पदार्थों का श्रभाव होनेसे एक ज्ञान मात्र की ही उपलब्धि होना सिद्ध होती है सो ऐसा कहने से-मानने से भन्योन्याश्रय दोष आता है, क्योंकि अथौं का जब ग्रभाव सिद्ध हो जाय तो एक ज्ञान मात्र का उपलम्भ सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर अर्थों के अभाव की सिद्धि हो, यदि द्वितीय विकल्प कि-एक अर्थ की ही उपलब्धि एकोपलब्धि है ऐसा मानो तो फिर अर्थका अभाव सिद्धन हो कर यज्ञोच्यते-'यदभा(यदवभा) सते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, घवमासते च नीलादिकम्' इति; तत्र कि स्वतोऽवभासमानत्वं हेतुः, परतो वा, धभा(प्रवभा)समानत्वमात्रं वा? तत्राधपक्षे हेतुः रिसदः। न खलु 'पर्रानरपेक्षा नीलादयोऽषभासन्ते' इति परस्य प्रसिद्धम्। 'नीलादिकमहं वेधि' इत्यद्वसहिषक्या प्रतीयमानेन प्रस्ययेन नीजादिक्यो प्रिशेन तत्प्रतिभासाम्युपगमात्। यदि च पर्रानवं पेक्षावभासानीलादयः परस्य प्रसिद्धा स्पुरतीहं किमतो हेतोस्तं प्रति साध्यम् ? ज्ञानतेति चेतुः ता यदि प्रकाशतात्तिहं हेतुःविद्धौ सिद्धै न साध्या। प्रसिद्धौ वातस्या।—कथ नातिद्धौ हेतुः? को हि नाम स्वप्रतिभासं तत्रेक्छन् ज्ञानतां नेप्छेत्।

सभी को प्रनिष्ट ऐसे ज्ञानाभाव का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि उपलब्धि के झ्रमुसार ही वस्तु ब्यवस्था हुआ करती है, और भी देखो—वस्तु और ज्ञानमें किस प्रकार भिन्नता है—ज्ञान का स्वरूप भिन्न है और पदार्थों का स्वरूप भिन्न है, ज्ञान का कारएा भिन्न है तथा पदार्थों का कारएा भिन्न है, पदार्थ ग्राह्मस्वरूप होते हैं और ज्ञान ग्राह्म माने जाते हैं, यदि इनमें अभेद माना जावे तो दोनों—ज्ञान और पदार्थ एक दूसरे के ग्राह्म ग्राह्म का जावेंगे। वर्थों कि दोनों का स्वरूप एक मान रहे हो, ज्ञान कीर पदार्थ में कारण भेद भी सुप्रसिद्ध है, ज्ञान अपने इन्द्रिय आदिरूप कारणों से उत्पन्न होता है और पदार्थ इससे विषरीत ग्रन्य अन्य (मिट्टो ग्रादि) कारणों से पैदा होते है।

ध्रद्वैतवादी ने जो अनुमान प्रयोग किया है कि जो प्रतिभामित होता है वह ज्ञान है (पक्ष साध्य), क्योंकि वह प्रतिभासमान है (हेत्,), जैसे सुख दु.खादि (हष्टान्त), नीलादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, म्रतः वे सब ज्ञानस्वरूप ही हैं, सो इस अनुमान प्रयोग में हेतु अवभासमानत्व है सो इसका आप क्या अर्थ करते हो, स्वतः ध्रवभासमानत्व कि पर से अवभासमानत्व अथवा अवभासमानत्व निर्मा दे यदि स्वतः ध्रवभासमानत्व कहा जाय तो वह हेतु हम परवादियों के लिये असिद्ध है, क्योंकि देखों—ज्ञानके बिना अकेले नीलादि पदार्थ अपने आप प्रतिभासित नहीं होते हैं, "मैं नीलादिक को जानता हूं" इस प्रकार के अहं प्रत्यय से प्रतीत नीलादिक से मिश्र एक प्रतिभास है उससे नीलादिक प्रतीत होते हैं, न कि अपने आप पर से निरपेक्ष अपने आप से प्रतिभासित होने वाले पदार्थ हैं ऐसा हम जैन ने स्वीकार किया होता तो आप बौद किसलिये इस सहोपलम्म हेतु को उपस्थित करते और उस हेतु से सिद्ध करने योग्य साध्य भी क्या रहता अर्थात् कुछ भी नहीं।

ननु बाहम्प्रत्ययो पृहीतः, भगृहीतो वा, निव्योपारः, सव्यापारो वा, निराकारः साकारो वा, (भिन्नकालः, समकालो वा) नीलादेश्राहकः स्थात् ? पृहीतश्ये तृ-िक स्वतः परतो वा ? स्वतःचेत्; स्वरूपमान्नप्रकाशनिमग्नत्थाद्वहिरयंप्रकाशकत्वाभाव एव स्थात् । परतःचेदनवस्था; तस्यापि भ्रामान्तरेखः ग्रह्णात् । न च पूर्वजानाग्रहणेप्यर्थस्येव ज्ञानान्तरेखः ग्रह्णानित्यभिषातव्यम्; तस्यासन्नत्वेन जनकत्वेन च श्राह्मानक्षाप्रशास्त्वात् । तदाह—

#### शंका-नीलादि में ज्ञानपना सिद्ध करना ही यहां साध्य माना है।

समाधान — घच्छा तो ज्ञानपना किसरूप है सो बताईये, यदि प्रकाशता को ज्ञानता कहते हो तो वह साध्य के सिद्ध होने पर सिद्ध हो हो जायगी फिर उसे साध्य क्यों बनाते हो, यदि वह असिद्ध है तो हेतु असिद्ध क्यों नहीं हुआ, अर्थात् हुआ ही, भला ऐसा कीन व्यक्ति है जो अपना प्रतिभास बाह्यवस्तु में माने और उसमें ज्ञानता का प्रतिभास न माने । मतलब-ज्ञान के प्रतीत होने पर ज्ञानता भी प्रतीत होगी; उसे पृथक् रूप से सिद्ध करने की जरूरत नहीं।

श्रव बौद्ध ग्रहं प्रत्यय का नाम सुनकर उसका दूर तक-विस्तृतरूप से खण्डन करते है—

बौद्ध—जैन द्वारा माना गया जो अहं प्रत्यय नीलादिक का ग्राहक होता है सो वह कसा होकर उनका ग्राहक-जानने वाला-होता है ? क्या वह गृहीत हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? या अगृहीत हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? या अगृहीत हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? या अग्राहक होता है ? या अग्राहक होता है ? या साकार हुम्रा ? या त्यापार सहित हुम्रा ? या तिराकार हुम्रा ? या साकार हुम्रा उनका ग्राहक होता है ? प्रर्थात् इनमें से किस प्रकार का महं प्रत्यय नील म्रादि को जानता है ? यदि कहा जाय कि नीलादिका वह गृहीत होकर ग्राहक होता है तो यह बताम्रो कि वह किससे गृहीत है— ग्रापने ग्रापसे यापरसे ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो वह अपने हो स्वरूप के प्रकाशित करने में मग्न रहेगा, बाह्य पदार्थों का प्रकाशन उससे नहीं वन सकेगा, यदि कहा जायि कि अह प्रत्यय पर से गृहीत होकर नीलादि पदार्थों को जानता है तो इस पक्षमें मन्तवस्था खड़ी हो जावेगी, क्योंकि ग्रह प्रत्यय का ग्राहक जो परज्ञान होगा वह भी पर से गृहीत होकर ही उसका जो तृतीय परज्ञान साहक होगा वह भी चतुर्थ परज्ञान से गृहीत हुम्रा होकर ही उसका

### "तां ब्राह्मलक्षराप्राप्तामासन्नां जनिकां थियम् । ग्रग्रहीस्वोत्तरं ज्ञानं ग्रह्मीयादपरं कथम् ॥" [ श्रमारावा • ३।५१३ ]

म्रपृहीतम्रदेयाहकोऽतिप्रसङ्गः। न च निर्ध्यापारो बोषोऽवंग्राहकः; म्रप्यस्यापि बोषं प्रति म्राहकत्वानुषङ्गात्। व्यापारवस्त्वे चातोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा ? म्राध्यविकत्पे-बोष-स्वरूपमानुमेव नापरो व्यापारः कश्चित्। न चानयोरभेदो युक्तः; धर्मधर्मितया भेदपतीतेः। द्वितीय-

ग्राहक होगा। इस तरह से परापर ज्ञान संतान चली जाने से विश्वान्ति के ग्रभाव में भूल को क्षति पहुँचाने वाली अनवस्था उपस्थित हो ही जायगी, यदि ऐसा कहा जाय कि पुर्वज्ञानको-अहं प्रत्ययको-ग्रहण किये विना ही ज्ञानान्तर-द्वितीयज्ञान धर्यपात्र की नीलादिको-ग्रहण कर लेता है सो ऐसा कहना भी ठीक नही क्योंकि वह पूर्ववर्तीज्ञान उत्तरवर्त्ती ज्ञान के निकट है तथा उत्तरज्ञान उससे पैदा भी हुआ है, इसलिये वह अवस्य ही पाद्य है, कहा भी है-निकटवर्ती, ग्राह्मलक्षण युक्त उस पूर्ववर्त्ती ज्ञानको विना ग्रहण किये उत्तरकालीन ज्ञान किस प्रकार ग्रन्थपदार्थ-नीलादिक-को ग्रहण करेगा-अर्थात नही ग्रहण कर सकता, इस प्रकार प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है, अहं प्रत्यय यदि प्रगृहीत है ऐसा माना जाय तो वह पदार्थों का ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानने से ग्रतिप्रसंग ग्रावेगा-फिर तो देवदत्त का ज्ञान जिनदत्त के द्वारा ग्रजात रहकर उसके भर्य को ग्रहण करने वाला हो जावेगा। यदि ऐसा कहा जाय कि ग्रहं प्रत्यय व्यापार रहित होकर नीलादि का ग्राहक होता है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ज्ञान निर्व्यापार अर्थात् निष्क्रिय होता है वह पदार्थ का ग्राहक नहीं हो सकता. भ्रन्यया पदार्थभी ज्ञान का ग्राहक बन जायगा, यदि अहं प्रत्ययको व्यापार सहित मान भी लो, तो वह व्यापार उस ग्रहं प्रत्यय से पृथक् है कि ग्रप्थक् है ? यदि वह भप्यक् है तो वह बोधस्वरूप ही-ग्रहं प्रत्ययरूप ही रहा व्यापाररूप कुछ नहीं रहा, परन्त इन महं प्रत्यय मौर व्यापार में मभेद मानना युक्त नही है, क्योंकि अहं प्रत्यय धर्मी ग्रीर व्यापार धर्मरूप होने से इनमें भेद प्रतीत होता है-भेद दिखाई देता है। अतः ग्रहं प्रत्यय से व्यापार पृथक् है ऐसा पक्ष लिया जावे तो भेद में सम्बन्ध न बनने के कारण उस व्यापार से ग्रहं प्रत्यय का कुछ उपकार या कार्य बन नहीं सकेगा. भ्यापार से उसका उपकार होना माना जाय तो अनवस्था दोष आवेगा क्योंकि उप-कार के लिये-उपकार करने के लिये-उस व्यापार को अपर व्यापार की और उसके लिये प्रन्य व्यापार की प्रावश्यकता होती ही रहेगी, यदि आहं प्रत्यय को निराकार विकल्पे तु सम्बन्धासिद्धिः; ततस्तस्योपकाराभावात् । उपकारे वानवस्या तन्निर्वतंने व्यापारस्यापर-ध्यापारपरिकल्पनात् । निराकारत्वे वा बोबस्य; झतः प्रतिकर्मध्यवस्या न स्यात् । साकारत्वे वा बाह्यार्थपरिकल्पनानर्थक्यं नोलाधाकारेण बोबेनैव पर्याप्तवात् । तदक्तम्—

> ''घियो(योऽ)लादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निबन्धनः । घियोऽ(यो)नीलादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निबन्धनः ।। १ ।।''

[ प्रमारावा • ३।४३१ ]

तथा न भिन्नकालोऽसी तद्ग्राहकः; बोधेन स्वकालेऽनिद्यमानार्थस्य ग्रहणे निखिलस्य

माना जावेगा तो उस ग्रहं प्रत्ययरूप ज्ञान से—विषय-ध्यवस्था नहीं बनेगी, फिर घट ज्ञान घट को ही जानता है ग्रीर पट ज्ञान पट को ही ग्रहण करता है ऐसा विषयके प्रति प्रतिनियम नहीं रहेगा। चाहे जो ज्ञान चाहे जिस वस्तु को जानने लगेगा। यदि श्रहं प्रत्यय को साकार माना जावे तब तो बाह्यपदार्थों की कल्पना करना ही बेकार है क्योंकि ज्ञान ही नील ग्रादि ग्राकार रूप परिएगत हो जावेगा और उसी से सब काम भी हो जायगा। प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है कि—

यदि बुद्धि में नील पीत आदि आकार नहीं है तो बाह्यपदायों का क्या प्रयोजन है— उन्हें किसलिये मानना, और यदि बुद्धि स्वयं नील पीत ग्रादि ग्राकार वाली है तो बाह्यपदार्थ होकर करेगे ही क्या ? अर्थात् फिर उनसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता है।

भ्रव भ्रन्तिम विकल्प पर विचार करते हैं— िक वह भ्रहं प्रत्यय भिन्न काल वाला है या समकाल वाला है ? भिन्न काल में रहकर यदि वह पदार्थों को ग्रहण करता है—जानता है—तो सभी पुरुष-सभी प्रािरामात्र—सर्वेज बन जावेंगे अर्थात् बोध अपने समय में भविद्यमान पदार्थों का ग्राहक माना जायगा तो भूत और वर्तमान कालवर्ती पदार्थों को कि बोधकाल में नहीं है उनका भी वह ग्राहक—जानने वाला हो जाने के प्रािरामात्र में सर्वेज्ञता आजाने का प्रसंग भ्राजाता है, भ्रतः भिन्न काल वाला हो कर प्रािरामात्र में सर्वेज्ञता आजाने का प्रसंग भ्राजाता है, भ्रतः भिन्न काल वाला होकर वह भ्रहं प्रत्यक्ष वोध नीलादि पदार्थों का ग्राहक नहीं बनता है। यदि वह पदार्थों के समकालीन होकर उनका ग्राहक होता है ऐसा कहा जावे तो यह विकल्प भी नहीं बनता है, क्यों में उनसे उत्पन्न होना बाता है, क्यों में उनसे उत्पन्न होना आदि रूप किसी भी प्रकार का नियम न होने से ग्राह्म ग्राहक भ्राव होना भ्रसम्भव

प्रास्तिमात्रस्यायेषक्रस्वप्रसङ्गात् । नापि समकालः; समसमयभाविनोर्ज्ञानज्ञेययोः प्रतिवन्याभावतो प्रास्त्याद्वकभावासःस्वतात् । सन्ययाऽर्थापि ज्ञानस्य प्राहकः । प्रयार्थे प्राद्यात्रप्रतितेः स च प्राह्यः न ज्ञानम्; न; तद्व्यतिरेकेणास्याः प्रतीरयभावात् । स्वरूपस्य च प्राद्यत्वे–ज्ञानेपि तदस्तीति तत्रापि प्राह्यता भवेत् । प्रय बडस्वान्नार्थो ज्ञानप्राहकः; नतु कुतोऽस्य जडस्वसिद्धः ? तदप्राहकस्वाच्वेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि जडत्वे तदप्राहकस्वसिद्धः, ततश्च जडस्वसिद्धिरित । प्रय गृहोतिकरस्वाद्यंस्य ज्ञानं चाहकभ्, नतु साऽर्याद्यांन्तरम्, प्रनयोन्तर वा तेन क्रियते ? प्रयोन्तरस्वे प्रयंस्य न

है, यदि समान समयवर्ती ज्ञान पदार्थका ग्राहक है ऐसा माना जाय तो ज्ञान ही पदार्थका ग्राहक क्यों, पदार्थभी ज्ञान का ग्राहक हो सकता है।

भावार्ष — हम बौडों ने ज्ञान में और पदार्थ में तदुत्पत्ति संबंध माना है, ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, फिर वह पदार्थ के आकार होता है-पदार्थ के आकार को धारए। करता है तथा उसी को जानता है ऐसा माना गया है, जेन ऐसा नहीं मानते, प्रतः उनके यहां पदार्थ हो ज्ञान के द्वारा प्राह्म है ऐसा नियम नहीं बनता, वे समझालीन ज्ञान को ही पदार्थों का याहक होना बतलाते हैं, प्रतः उनके यहां दोष प्रात्ते हैं। जैन यदि कहें कि पदार्थों हो ग्राह्मता प्रतित होती है अतः उसे ही ग्राह्म माना है ज्ञान को नहीं सो यह बात हमें जचती नहीं क्योंक ज्ञान के बिना तो ग्राह्म ता प्रतित ही नहीं हो सकती है, यदि पदार्थ के स्वरूप को ग्राह्म मानोगे तो भी गलत होना, क्योंकि स्वरूप तो ज्ञान में भी है, प्रतः फिर वही दोष ग्रावा कि ज्ञान भी ग्राह्म वन जावेगा।

रांका -- पदार्थ जड़ है अतः वह ज्ञान का ग्राहक बन नहीं सकता है।

समाधान — पदार्थ जड़ है इस बात की सिद्धि ग्राप कैसे करते हैं ? यदि कहों कि ज्ञान का वह ग्राहक नहीं होता है इसी से वह जड़ है, ऐसा सिद्ध होता है सो ऐसे कहने से तो स्पष्ट रूप से ग्रान्थाश्रय दोष दिख रहा है क्यों कि पदार्थ में जड़पने की सिद्धि हो तब उसमें ज्ञान की ग्राहकता नहीं है यह सिद्धि हो भीर ज्ञान का अग्राहकपना सिद्ध होने पर उसमें जड़प्त है इसकी सिद्धि हो, इस प्रकार से दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। यदि कहा जाय कि ज्ञान गृहीति किया का कारण है अतः वही पदार्थ का ग्राहक है अर्थात् करएगज्ञान के द्वारा पदार्थ ग्रहण होता है अर्थवा (ज्ञान वार्म का करण ज्ञान

किन्बरकृतमिति कथं तेनास्य ग्रहणुम् ? तस्येयमिति सम्बन्धासिद्धिः । तयाध्यस्य गृहीत्यस्त-रकरणेऽजवस्या । श्रनयन्तिरत्वे तु तरकरणेऽयं एव तेन कियते इत्यस्य जानता ज्ञानकार्यत्वादुत्तर-ज्ञानवत् । जडार्थोप्यदानोत्पत्ते ने दोषश्चेत्, ननु पूर्वोऽर्थोऽप्रतिपन्नः कथमुपादानमितिप्रसङ्गात् ? प्रतिपन्नश्चेत्; किं समानकालाद्धिस्त्रकालाद्धेत्यादिदोषानुषङ्गः । किन्त, गृहीतिरगृहीता कथमस्तीति निश्चीयते ? ग्रन्थज्ञानेन चास्या ग्रहणे स एव दोषोऽनवस्था च, ततोऽर्थो ज्ञान गृहीतिरिति जितयं स्वतन्त्रमाभातीति न परतः कस्यचिदवभाक्षनिमिति नासिद्धो हेतुः ।

है ग्रतः वह ग्राहक है तो इस पर हम बौद्ध पूछते हैं कि वह गृहीति किया ज्ञान के द्वारा पदार्थ से भिन्न की जाती है कि प्रभिन्न की जाती है? यदि भिन्न की जाती है तो उस ज्ञान ने पदार्थ का कुछ भी नहीं किया, तो फिर उस भिन्न किया से ज्ञान के द्वारा पदार्थ का ग्रहला कैसे होगा, तथा यह किया उस पदार्थ की है यह संबंध भी कैसे बनेगा ? संबंध जोड़ने के लिये यदि अन्य गृहीति की कल्पना करते हो तो अनवस्था आती है। यदि गृहीति किया अर्थ से अभिन्न की जाती है ऐसा कहते हो तो उसका अर्थ ऐसा निकलेगा कि ज्ञान के द्वारा पदार्थ किया गया, अर्थात ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ की गृहीति की जाती है वह पदार्थ से अभिन्न की जाती है तो गृहीति से अभिन्न होने के कारण पदार्थ प्रहण हुना याने पदार्थ किया गया ऐसा अर्थ निकलेगा, इस तरह ज्ञान से उत्पन्न होने से पदार्थ ज्ञान रूप हुआ, क्यों कि वह ज्ञान का कार्य है जैसा कि उत्तर ज्ञान पूर्वज्ञान से उत्पन्न होने से उसका कार्य होता है। इसलिये वह ज्ञानरूप होता है, यदि कोई कहे कि पदार्थ का उपादान तो जड होता है उससे पदार्थ उत्पन्न होते हैं अत: जान से पदार्थों के पैदा होने का प्रसंग ही नहीं आता तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व पदार्थ भी यदि स्रज्ञात है तो वह उपादान बन नहीं सकता अन्यथा ग्रजात घोडे के सींग आदि भी उसके उपादान बनेंगे। यदि कहा जाय कि पूर्व पदार्थ प्रज्ञात नहीं है तो कहो वह किस ज्ञान से जाना हमा है-क्या समकालीन ज्ञान से कि भिन्नकालीनज्ञान से इत्यादि प्रश्न और पर्वोक्त ही दोष यहां उपस्थित होवेगे । दूसरी बात यह है कि वह गृहीति किया यदि अगृहीत है-अज्ञात है तो उसका ग्रस्तित्व-वह है ऐसा उसका सद्भाव-कैसे निश्चित होगा, यदि किसी अन्यज्ञान से गहीति का ग्रहण होना मानो तो भिन्न काल समकाल इत्यादि प्रश्न तथा अनवस्था आदि दोष उपस्थित हो जाते हैं। इसलिये यह मालुम होता है कि पदार्थ, ज्ञान भीर गहीतिकिया ये तीवों ही स्वतन्त्ररूप से प्रतिभासित होते हैं. ननु च 'मध्यमम् वेषि वशुषा' इति कर्मकर् कियाकरराप्रतीतिर्ज्ञानमात्राभ्युपममे कथम् ? इरयप्यपेखलम् ; तैमिरिकस्य क्षित्र-दर्शनवदस्या घप्युपपत्ः । यथा हि तस्यार्थाभावेषि तदा-कारं ज्ञानमृदेखेखं कर्मादिव्यविद्यानोव्यपि मनाद्यविद्यावासनावद्यात्तदाकारं ज्ञानमिति ।

भन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्-"श्रहंप्रत्ययो गृहीतोऽगृहीतो वा' इत्यादि; तत्र गृहीत एवार्षप्राहकोऽसी, तद्ग्रहश्र स्वत एव । न च स्वतोऽस्य ग्रहणे स्वरूपमात्रप्रकाशनिमग्नत्वाद्वहिर्यं-प्रकाशकत्वाभावः; विज्ञानस्य प्रदीपवस्त्वपरप्रकाशस्त्वभावत्वात् ।

यश्रोक्तम्-'निर्ध्यापार। सन्धापारो वेत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्; स्वपरश्रकाशस्वभावता-भ्यतिरेकेला ज्ञानस्य स्वपरश्रकाश्रनेऽपरव्यापाराभावात्प्रदोपवत् । न खलु प्रदीपस्य स्वपरश्रकाश-

कोई भी पर से प्रतीत नहीं होता है, इस प्रकार प्रारम्भ अर्द्ध तसिद्धि में जो अवभास-मानत्व हेत् दिया है वह सिद्ध हो जाता है असिद्ध नहीं रहता।

श्रंका— "मैं ब्रांख के द्वारा पदार्थको जानता हूं" इस प्रकार से कर्ता करण कर्मश्रौर कियाये सब भेद ज्ञान मात्र तत्त्वको मानने पर कैसे सिद्ध होंगे?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नेत्र रोगी को द्विचन्द्र का जान होता है वैसे ही कर्ता करण भ्रादि की भी प्रतीति होती है, प्रयात् कर्ता भ्रादि सभी भेद काल्पनिक होते हैं, द्विचन्द्र का ज्ञान दो चन्द्र नही होते हुए भी पैदा होता है, उसी प्रकार कर्म भ्रादिरूप पदार्थ भ्रविद्यमान होने पर भी अनादिका-लीन अविद्यावासना के वश उस उस भ्राकार से ज्ञान पैदा होता है, इस प्रकार यहां तक विज्ञानवादी ने भ्रपना लवा चौड़ा यह पूर्व पक्ष स्थापित किया।

ध्रव ध्राचार्य इस पूर्वपक्ष का निरसन करते हैं—सबसे पहिले बीद ने पूछा था कि आहं प्रत्यय गृहीत होकर पदार्थ को जानता है कि अगृहीत होकर पदार्थ को जानता है, सो उस विषय में यह जवाव है कि वह प्रत्यय गृहीत होकर ही पदार्थ को ग्रहण करता है और उसका ग्रहण तो स्वतः, ही होता है। स्वतः ग्रहण होना मानने में जो दोष दिया था कि "ग्रह प्रत्यय घ्रपने को जानता है तो फिर वह प्रपने में जो दोष दिया था कि "ग्रह प्रत्यय घ्रपने को जानता है तो फिर वह प्रपने में हो सन्ता। कि सहसा विषय था कि "ग्रह प्रत्यय घ्रपने को जानता है तो फिर सहस प्रपने में हो मग्न हो जायगा फिर इसके द्वारा विहर्य का प्रकाशन कैसे हो सकेगा?" सो ऐसी बात नही है, क्योंकि विज्ञान दोपक की भांति स्व और पर का प्रकाशक जाननेवाला—माना गया है। तथा—हमसे जो आपने ऐसा पूछा है कि अहं प्रत्यय व्यापार (किया) सहित है कि व्यापार रहित है—सो यह आपका वकवास मात्र है, क्योंकि

स्वभावताव्यतिरेकेणान्यस्तरअकाणनव्यापारोऽस्ति । न च ज्ञानकपत्वे नीलादेः सप्रतिकादिकपता घडते । न च तद्वृषतयाऽध्यवसीयमानस्य नीलादेः 'ज्ञानम्' इति नामकरणे काचित्रः क्षातिः । नामकरणमात्रेण सप्रतिकादवबाद्याक्पत्वादेर्यकर्मस्याव्यानृतः । न च तद्वृपता ज्ञानस्येव स्वभावः; तद्विषयस्वेनानन्यवेद्यत्या चास्यान्तः प्रतिकानयवेद्यस्यावत्या चार्षस्य विद्वप्रतिकासनात्, सप्रतिकान्यवेद्यस्यावत्या चार्षस्य विद्वप्रतिकासनात्, सप्रतिकान्यवेद्यस्यावत्या चार्षस्य विद्वप्रतिकासनात्, सप्रतिकान्यवेद्यस्यावत्याः ।

यदप्यमिहितम्-निराकारः साकारो वेत्यादिः, तदप्यभिषानमात्रम्; साकारवादप्रतिक्षेपेख निराकारादेव प्रत्ययात् प्रतिकर्मेव्यवस्थोपपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाखस्वात् ।

ग्रपने को और परवस्तुओं को जानना यही उस ज्ञानका ... ( ग्रहं प्रत्यय का ) आपार याने किया है, इससे भिन्न और किसी प्रकार की कियाएँ इसमें सम्भव नहीं हैं। जैसे दीपक में अपने और पर को प्रकाशित करना ही किया है, भीर भन्य किया नहीं, तथा-दीपक को प्रकाशित करने के लिये ग्रन्य दीपक की जरूरत नहीं रहती वैसे ज्ञान को जानने के लिये अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज्ञान में जो नील म्रादि पदार्थों का प्रतिभास है वह ज्ञानरूप ही है, उसमें जड़ के समान उठाने धरने आदि की किया होवे सो भी बात नहीं है, ज्ञान जब नील को जानता है तब उसे भी नील कह देते हैं अर्थात यह नील का ज्ञान है ऐसा नाम रख देते हैं, सो ऐसा नाम धर देने से हमें कुछ बाधा नहीं म्राती है, देखिये नाम करने से उस बाह्यवस्त्र के काठिन्य मादि गूरा, बाह्य में रहना, छेदन मादि में मा सकना आदि सारी बातें ज्ञान में भी आ जावें सो तो बात है नहीं, ज्ञान में पदार्थाकार होना एक मात्र धर्म नहीं है, बाह्य पदार्थ तो मात्र ज्ञान का विषय है, ज्ञान अनन्यवेश-अन्य से अनुभव में नहीं आने योग्य है, वह तो अन्त. प्रतिभास मात्र है, तथा पदार्थ प्रतिघात के योग्य ग्रन्य से जानने योग्य एवं बाहर में प्रतिभासमान स्वरूप है, इस प्रकार पदार्थ और ज्ञान में महानुभेद है वे किसी प्रकार से भी एक रूप नहीं बन सकते हैं। ज्ञान में पदार्थों का प्रतिभास हए बिना पदार्थों की व्यवस्था प्रयत् यह घट है यह पट है यह इससे भिन्न है इत्यादि पृथक् पृथक् वस्तुस्वभाव सिद्ध नहीं होता है। ग्रहं प्रत्यय साकार है या निराकार है ऐसा पूछकर जो दोनों पक्षों का खण्डन किया है वह गलत है, क्योंकि हम स्वयं भापके द्वारा माने गये साकार बाद का निराकरण करने वाले हैं ज्ञान निराकार रहकर ही प्रत्येक वस्तुकी प्रयक् प्रथक व्यवस्था कर देता है, इस बात का प्रतिपादन आगे होगा। तथा आपने जो हमसे ऐसा पृष्ठा है कि वह अहं यवात्यदुक्तम्—त भिन्नकालोऽसी तद्धाहक इत्यादि, तदय्यसारम्; क्षाण्कत्थानम्भुपनमात् । यो हि क्षाणुकत्यं मन्यते तस्याय दोषः 'बोधकालेऽर्यस्याभावादर्यकाले च बोधस्यासस्वै तयोप्रीह्य-प्राह्मकभावानुपपत्तः' इति ।

यवाविद्यमानार्थस्य यहणे प्राणिमात्रस्याकेषज्ञस्वप्रसक्तिरिध्युक्तम्; तदप्ययुक्तम्; भिन्न-कालस्य समकानस्य वा योग्यस्येवार्थस्य ग्रहणात् । दृश्यते हि पूर्वोत्तरचरादिलिङ्गप्रभवशस्ययाद्भिन्न-कालस्यापि प्रतिनियतस्येव शकटोदयाद्यर्थस्य ग्रहणम् ।

प्रस्यय अर्थ के समकालीन होकर अर्थ-नीलादि पदार्थ-को जानता है या भिन्नकालीन होकर उन्हें जानता है, सो इन दोनों प्रकार के विकल्पों में जो आपने दोषो-द्भावन बड़े जोश के साथ किया है, सो वह सर्वथा असार है, क्योंकि हम ज्ञान और पदार्थ को क्षणिक नहीं मानते हैं, जो क्षणिक मानते हैं, उन्हीं पर ये दोष आते हैं। अर्थात् आप वौढ जब ज्ञान और पदार्थ दोनों को क्षणिक मानते हो सो ज्ञान अरिएक होने से पदार्थ के समय रहता नहीं है और पदार्थ भी क्षिएक है सो वह भी ज्ञान के समय रष्ट हो जाता है अतः आपके यहां इनमें प्राह्म प्रह्म क्षपा सिद्ध नहीं होता है। तथा प्रापने ये यह भेजात है अतः आपके यहां इनमें प्राह्म प्रह्म क्षपा सिद्ध नहीं होता है। तथा प्रापने ये यह प्रविद्या विकल होना अर्थात् अपने समय में प्रविद्यान वस्तु का याहक होगा—उसे जानेगा—तो सभी प्राराणी सर्वज वन जायेगे इत्यादि सो यह भी अपनुक्त है क्योंकि पदार्थ चाहे ज्ञान के समकालीन हो जान तो ( क्षयोपशम के अनुसार ) अपने योग्य पदार्थों को ही यहरण करता है। देलो—पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु आदि हेतुवाल अपने मो प्रकालीन वस्तुमों को यहण करते हैं तथा अपने योग्य शकटोदय आदि को ही गृहण करते है।

विशेषार्थ — 'उदेष्यित शकटं कृतकोदयात्''—एक मुहुतं के बाद रोहिणी का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय हो रहा है-यह पूर्वचर हेतुवाला अनुमान है, इस ज्ञान का विषय जो शकट है वह तो वर्तमान ज्ञान के समय में है नहीं तो भी उसे अनुमान ज्ञान ने गृहण किया है, तथा 'उद्गात् भरणी प्राग् तत एव''—एक सुहुतं पहिले भरणी नक्षत्र का उदय हो चुका है, क्योंकि कृतिका का उदय हो रहा है—सो इस ज्ञान में भी भरणी का उदय होना वर्तमान नहीं होते हुए भी जाना गया है, इसी प्रकार और भी बहुत से ज्ञान ऐसे होते हैं कि उनका विषय वर्तमान में नहीं

कथर्ष वंवादिनोऽनुमानोच्छेदो न स्यात्, तथा हि—तिक्पाहिलङ्गाङ्गिनि ज्ञानमनुमानं प्रसिद्धम् । लिङ्गं चावभासमानत्वमन्यद्वा यदि जिन्नकालं तस्य जनकम्; तद्याँ कस्यानुमानस्यादोषम्मतीतमनागतं तज्जनकमित्यत एवादोषानुसेयप्रतीतरनुमानभेदकस्यनानवंक्यम् । धय जिन्नकालस्वाविद्योषेषि किन्तिदेव लिङ्गं कस्यचिज्ञनकमित्यत्वीययम्; नन्वेवं तदिविद्योषेषि किन्तिदेव ज्ञानं कस्य-विदेवार्थस्य ग्राहकं कि नेष्यते ? ग्रयातीतानुत्यन्तेअयं प्रवृत्तं ज्ञान निविषय स्यात्, तिह नष्टानुत्य-ननालङ्गादुप्रजायमानमनुयान निहंतुकं कि न स्यात् ? यथा च स्वकाले विद्यमानं स्वरूपेण जनकम् तथा ग्राह्मिष । तन्न जिन्नकालं तिङ्गमनुमानस्य अनकम् । नापि समकालं तस्य जनकस्य-

होता तो भी व ज्ञान के द्वारा प्रहरण प्रवश्य किये जाते हैं, ग्रत: बौद्ध का यह कहना कि भिन्नकालीन वस्तु को ज्ञान कैसे जानेगा इत्यादि सो वह असत्य होता है।। ग्राप बौद्ध ज्ञान के विषय में भिन्न काल कि समकाल ऐसा प्रथन करोगे तो अनुमान प्रमाण की वाला छिन्न भिन्न हो जावेगी। देलिये —पक्षधमं, सपक्षसत्व ग्रौर विपक्ष व्यावृत्ति वाले त्रिरूप हेतु से साध्य का ज्ञान होता है, ऐसा ग्रापके यहां माना है, सो ग्रद्ध त साधक अनुमान में जो अवभासमानत्व हेतु है ग्रथवा ग्रन्य कोई सहोपलम्म ग्रादि हेतु है उस पर भी ऐसा पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का होगा? क्या भिन्न कालीन होगा? यदि वह भिन्न कालीन होकर अनुमान को उत्पन्न करता है, तब उस एक ही ग्रनुमान ज्ञान के हेतु से अतीत ग्रनागत सभी ग्रनुमान को जत्यन्न हो जायेगी, फिर भिन्न भिन्न ग्रनुमान ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण साध्य वस्तुग्रों को सिद्ध हो जायेगी, फिर भिन्न भिन्न ग्रनुमानों को जरूरत नहीं रहेगी, यद कहा जाय कि भिन्न कालीन होते हैं तो भी कोई एक हेतु किसी एक ही ग्रनुमान ज्ञान की उत्पन्न करता है न कि सभी अनुमान ज्ञान को तब हम जैन भी कहते हैं कि—ज्ञान पदार्थ से पृथक् काल में रहकर भी किसी एक पदार्थ का ग्राहक होता है ऐसा कथन भी क्यों न माना जाय, ग्रयांत् मानना ही चाहिये।

र्शका—अतीत श्रीर श्रनागत सम्बंधी पदार्थों को ज्ञान जानेगातो ज्ञान निर्विषय हो जायगा?

समाधान — तो फिर नष्ट धौर धनुत्पन्न—उत्पन्न नहीं हुए हेतुम्रों से पैदा होने वाला अनुमानन्नान निर्हेतुक क्यों नहीं होगा, तथा हेतु जैसे धपने काल भें स्वरूप से विद्यमान रहकर ही धनुमान को पैदा करता है, उसी प्रकार ज्ञान भिन्न काल में रहकर भी वस्तु को-प्रपने ग्राह्म को ग्रहण करता है ऐसा आपको मानना चाहिये, विरोधात्, प्रविरोधे वानुवानमध्यस्य जमकं भवेत्, तथा चान्योत्याबयान्नैकस्यापि सिद्धिः । प्रथानुमानमेव जन्यम्, तत्रेव जन्यताप्रतीतेः; नः अनुमानव्यितरेकेणार्थे ग्राह्मतावजन्यतायाः प्रतीत्यभावात् । न च स्वरूपमेव जन्यताः निङ्गेऽपि तत्त्वन्द्वावेन जन्यताप्रसक्तः । तथा चान्योत्यजन्यतालक्षण्यो दोषः स एवानुवज्यते । प्रथानयोः स्वरूपविशेषेऽयनुमान एव जन्यता लिङ्गापेक्षया,
नतु लिङ्गे तदपेक्षया सेत्युच्यते; तर्हि आनार्थयोस्तदविशेषेपि प्रथस्येव ज्ञानापेक्षया ग्राह्मता न तु
ज्ञानस्यार्थपिक्षया सेत्युच्यताम् । न चोत्यक्तिकरणाल्लिङ्गमनुमानस्योत्पादकम्, तस्यास्ततोऽर्थान्तरा-

जतः भिन्न कालीन हेतु अनुमान को पैदा करता है यह सिद्ध होना धापको इष्ट नहीं रहेगा, समकालीन हेतु भी अनुमान को पैदा नहीं करता है, क्योंकि समकालीन में जन्यजनक भाव मानने में विरोध है। विरोध नहीं है, यदि ऐसा कहो तो कोई भी किसी का जनक बन सकेगा—इस तरह चाहे जिससे चाहे जो जन्य हो सकता है, फिरतो हेतु से अनुमान पैदा न होकर कहीं अनुमान से हेतु पैदा होने लगेगा, धौर इस प्रकार अन्योग्याश्रय—एक के धाधीन दूसरा और दूसरे के आश्रय वह एक होने से एक की भी सिद्धि नहीं होवेगी।

श्रंका—अनुमान ही जन्य (पैदाकरनेयोग्य) है उसी में जन्यताकी प्रतीतिहै।

समाधान — ऐसी बात नहीं है, देखों – प्रमुमान के विना जिस प्रकार पदार्थ की प्राह्मता नहीं जानी जाती है उसी प्रकार उसकी जन्यता भी नहीं जानी जाती है, यदि प्रमुमान के विना जन्यता जानी जाती हैं तो एक दूसरे के लिये जन्य जनक होने रूप पहिले का दोष ग्राता है।

र्यका — हेतु धौर प्रमुमान का स्वरूप समान होते हुए भी हेतु की प्रयेक्षा से ग्रमुमान में ही जन्यता स्वीकार की है, न कि ग्रमुमान की ग्रयेक्षा से हेतु में ।

समाधान—विलकुल ठीक है, फिर वही बात ज्ञान ग्रीर पदार्थ में मानी जाय मर्थात् ज्ञान ग्रीर पदार्थों का स्वरूप सपन्न होते हुए भी ज्ञान की ग्रपेक्षा से पदार्थही ग्राह्य होते हैं न कि पदार्थकी ग्रपेक्षा से ज्ञान ग्राह्य होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

शंका -- हेतु ब्रमुमान की उत्पत्ति का कारण है ग्रतः वह जनक है।

समाधान—यह सिद्ध नहीं हो सकता है, उत्पत्ति अनुमान से भिन्न है कि ग्रामिन्न है ? इस प्रकार से विचार करने पर दोनों ही पक्ष बनते नहीं, क्योंकि नर्यामः रपक्षयो रसम्भवात् । सा हि यद्यनुमानादर्यान्तरम्; तदानुमानस्य न किश्वरक्कतिस्त्यस्याभावः । मनुमानस्योत्पत्तिरितं सम्बन्धासिद्धिश्चानुपकारात् । उपकारे वाऽनदस्या । ग्रयानर्यान्तरभूता क्रियते; तदानुमानमेव तेन कृतं स्यात् । तथा वानुमानं लिङ्कं लिङ्कअन्यत्वादुत्तरिलङ्कक्षयावत् ।
न च शाक्तनानुमानोपादान-वन्यत्वाशानुमानं लिङ्क् मृः यत्वतदस्यनुमानमन्यतो लिङ्क्कावत्तिहिं
तदस्यनुमानं लिङ्कं तक्रन्यत्वादुत्तरिलङ्कक्षयाविति तदबस्यं चोद्यम् । उत्तरमपि तदेवेति चेत्,
ग्रनवस्या स्यात् । ग्रय तयाश्रतीतिर्लङ्कअन्यत्वाविषेषे किश्वास्त्वस्यपरमनुमानम्; तदि ज्ञानक्यस्यस्वाविषेषेपि किश्वज्ञानमपरोऽषं इति किन्न स्यात् ? तथा च 'ग्रयां ज्ञानं ज्ञानकार्यत्वादुत्तर-

उत्पत्ति अनुमान से भिन्न है तो वह अनुमान को पैदा नही कर सकेगी, तथा अभिन्न है तो दोनों एकमेक होवेंगे, तथा भिन्न पक्ष में यह भी दोष होगा कि उत्पत्ति और अनुमान का सबंध नहीं रहता है, विना सम्बन्ध के उत्पत्ति अनुमान का उपकार कर नहीं सकती, भिन्न रहकर ही उपकार करेगी तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि उत्पत्ति के लिये फिर दूसरी उत्पत्ति चाहिये, इस प्रकार अपेक्षा आती रहेगी, उत्पत्ति अनुमान से अभिन्न की जाती है ऐसा मानो तो उस हेतु से अनुमान ही किया गया। फिर ऐसा कह सकेंगे कि अनुमान तो हेतु ही है, क्योंकि वह हेतु से पैदा हुआ है, जैसा कि उस हेतु से उत्तरक्षाय वाला हेतु पैदा होता है। यदि कहा कि अनुमान के लिये अपना पूर्ववर्ती अनुमान ही उपादान द्वुआ करता है, अतः हेतु ही अनुमान के लिये अपना पूर्ववर्ती अनुमान ही उपादान द्वुआ करता है, अतः हेतु ही अनुमान की जाय ऐसा दोष नहीं आता सो भी ठीक नहीं, देखिये वह पूर्व का अनुमान भी किसी अन्य लिंग से उत्पन्न हुआ है क्या ? यदि हुआ है तो पुनः इस कहेंगे कि वह अनुमान भी लिंग है, क्योंकि वह लिंग जन्य है, इसे उत्तरकर्ती होंगी कि वह अमुमान भी किसी अन्य होनेके कारण लिंग ही कहलाता है, इसप्रकार पूर्वोक्त प्रश्न वैसे ही बने रहते हैं। तुम कहों कि उनका उत्तर भी पहले के समान दिया जाता है? तब तो अनवस्था दोषसे छुटकारा नहीं होगा।

श्रंका—यद्यपि पूर्व हेतु से हेतु भी पैदा होता है और अनुमान भी पैदा होता है, तो भी किसी एक को तो अनुमान कहते हैं और दूसरे को हेतु कहते हैं।

समावान — तो फिर इसी प्रकार पदार्थ धीर ज्ञान के विषय में भी मानना पड़ेगा, ध्रयांत् ज्ञान से ज्ञान धीर पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी एक को ज्ञान और दूसरे को पदार्थ ऐसा कहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, और ऐसा स्वीकार करने पर पदार्थ ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है ऐसी विपरोत बात बनेगी, जैसे उस ज्ञान ज्ञानबत्' इत्यपुक्तम् । न च गृहीतिविचानादर्यस्य प्राष्ट्रतेष्यतः स्वरूपप्रतिनियमात्त्रस्युपगमात् । यचैव ह्यंक्तामग्र्यद्योनाना रूपादीनां चश्रुरादीना समसमयेऽपि स्वरूपप्रतिनियमादुपादानेतरस्य-व्यवस्थाः तथार्यज्ञानयोशिद्यांतरस्वव्यवस्था च भविष्यति ।

नतु यया प्रत्यासस्या ज्ञानमारमानं विषयीकरोति तयैव वेदर्यं तयोरैवयम् । न ह्योकस्वभाव-वेद्यमनेकं युक्तमन्यर्थकमेव न किञ्चित्स्यात् । प्रयान्ययाः स्वभावद्वयार्पात्तर्शानस्य भवेत् । तदिप स्वभावद्वयं यद्यपरेताः स्वभावद्वयेनाधिमञ्छति तदाऽनवस्या तद्वेदनेप्यपरस्वभावद्वयापेकारात् । ततः

का उत्तरक्षरावर्ती ज्ञानरूप कार्य है। तथा ग्रहीति—जाननेका कारण होने से पदार्थ को ग्राह्य मानते हैं सो भी बात नहीं है, ग्राह्य ग्रीर ग्राहकता तो स्वरूप के प्रतिनियम से हुग्रा करती है ऐसा हो हमने स्वीकार किया है, देखिये—ग्राप बौद्ध के यहां पर क्षणिकवाद है, अतः पूर्व क्षणवर्ती वस्तु उत्तर क्षरावर्ती वस्तु को पैदा करती है ऐसा माना है, तथा पूर्वकरा का रूप उत्तरक्षण के रूप को ग्रीर चक्षज्ञान को भी उत्पन्न करता है तो भी उस पूर्ववर्ती रूप को आगे के रूप के लिये तो उपादान माना है ग्रीर चक्षज्ञान के लिये सहकारी माना है, जैसे यहां पर एक सामग्री से पैदा होते हुए भी किसी के प्रति उपादान और किसी के प्रति सहकारीपना रहता है, तथा में से हो ग्राह्य ग्राह्य प्राह्म भाव बनता है, यही बात ज्ञान ग्रीर पदार्थ में है अर्थात् ज्ञान ग्रीर पदार्थ समकालीन होते हैं तो भी पदार्थ हो ग्राह्य है ग्रीर ज्ञान होते हैं तो भी पदार्थ हो ग्राह्य है ग्रीर ज्ञान ग्राहक है ऐसा निर्वाध सिद्ध होता है।

बैंद्ध — जान जिस शक्ति से प्रपने ग्रापको जानता है उसी शक्ति से पदार्थ को जानेगा तो दोनों में एकपना हो जायेगा, क्योंकि एक ही स्वभाव से जो जाना जाता है वह अनेक नहीं हो सकता, श्रन्यथा किसी में भी एकपना नही रहेगा, तथा जान अपने को किसी अन्य शक्ति से जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने होंगे, वे दो स्वभाव भी किन्हीं श्रन्य दो स्वभावों से ग्रहण हो सकेंगे, इस तरह श्रनवस्था आती है, क्योंकि स्वभावों को जानने के लिये श्रन्य स्वभावों की जरूरत होती है, इसलिये ज्ञान तो श्रपने स्वरूप को जानता है, पदार्थों को नहीं ऐसा मानना चाहिये।

क्षेत — यह कथन असत् है, क्योंकि ज्ञान तो ग्रपने ग्रोर पर को जानने रूप एक स्वभाव वाला होता है, ज्ञान का यह स्वभाव किस प्रकार सत्य है, उसमें किसी प्रकारके दोष नहीं आते हैं इन सब बातों को हम स्व संवेदन ज्ञान की सिद्धि करते स्वरूपमात्रप्राह्मेव ज्ञानं नार्षेग्राहि; इत्यप्यसमीचीनम्; स्वार्यग्रहणुकस्वभावत्वाद्विज्ञानस्य । स्वभावतद्वरपक्षोपक्षिप्रदोषपरिहारश्च स्वसंवेदनसिद्धौ भविष्यतीत्यलमतिप्रसङ्कोन ।

कथर्त्व वंवादिनो रूपादेः सजातीयेतरकर्तृ त्वम् तत्राप्यस्य समानत्वात् ? तथा हि-रूपादिकं लिङ्कः वायया प्रत्यासस्या सजातीयक्षयां जनयित तयैव चेद्रसादिकमनुमानं वा; तिह् तयोरैक्य-मिरयन्यतरदेव स्यात् । अयान्यया; तिह् रूपादेरेकस्य स्वभावद्वयमायातं तत्र चानवस्या परापर-स्वभावद्वयक्त्यनात् । न स्वन्नु येन स्वभावेन रूपादिकमेकां शक्ति विभीत तेनैवापरां तयोरैक्य-प्रसङ्गात् । प्रय रूपादिकमेकस्वभावस्यात् । तिह् ज्ञानसप्येकस्वभाव स्वार्थयोः सङ्कर्रव्यक्तिकर्व्यतिरेकेण ग्राहकमस्तु तद्वप्रहेणीकस्वभावत्वात् । ननु

समय कहने वाले हैं। ग्रव विज्ञानार्द्धतवाद के विषय में श्रिषिक क्या कहें—इतना हो बस है।

ग्रद्वैतवादी ज्ञान में दो स्वभाव मानने में दोष देते हैं, पर उनके यहां पर भी ऐसे दो स्वभाव एक वस्तु में हैं, देखिये - वे कहते हैं कि रूप आदि ग्रुण उत्तरक्षणवाले सजातीयरूप को तथा विजातीय रस को पैदा करते हैं. इसलिये उसमें वही अनवस्था भादि दोष भावेगे। हम जैन आपसे पुछते हैं कि रूप हो अथवा हेतु हो वह जो उत्तर क्षमावर्ती रस तथा रूप को और हेत तथा अनुमान को पैदा करते हैं सो जिस शक्तिस्वभाव से रूप उत्तर क्षरावर्ती रस को पैदा करता है उसी शक्तिस्वभाव से रूप ज्ञान को भी पैदा करता है क्या ? तथा जिस शक्ति से हेत उत्तरक्षणवर्ती हेत को पैदा करता है उसी शक्ति से अनमान को भी उत्पन्न करता है क्या ? यदि एक शक्ति से ऐसे सजातीय और विजातीय कार्य करता है तो उनमें एकमेकपना होकर दोनों में से एक ही कोई रह जायगा, वे रूपादिपूर्ववर्ती कारण किसी अन्यशक्ति से तो रूप को और किसी भ्रन्य शक्ति से रस को पैदा करते हैं ऐसा कही तब उन रूप लिड़्न आदि में दो स्वभाव आ गये ? फिर उन दोनों स्वभावों को किन्हीं अन्य दो स्वभावों से धारण करेंगे, इस प्रकार स्वभावों की कल्पना बढती जाने से प्रनवस्था दोष ग्राता है। रूपादि क्षण जिस एक स्वभाव से एक शक्ति को धारण करते हैं उसी से अन्य शक्ति को तो घार नहीं सकेंगे क्यों कि ऐसा मानने पर उन रूप रस म्रादि में एकता हो जायगी भिन्नता नहीं रहेगी।

श्रंका — रूप आदि पूर्ववर्ती कारए। एक स्वभाववाले भले ही होवें, किन्तु उनमें भिन्न २ स्वभाव वाले दो कार्य करने रूप ऐसा ही एक स्वभाव है। व्यवहारेसा कार्यकारसामाबी न परमार्थतस्तेनायमदोषः; तहि तेनैवाहमहमिकया प्रतीयमानेन ज्ञानेन नीलादेर्ग्रहसासिद्धेः क्यमसिद्धः स्वतोऽवभासमानत्वलक्षणो हेतुनं स्वात् ?

न वैवंबादिन: स्वरूपस्य स्वतोऽवगतिषंटते; समकालस्यास्य प्रतिपत्तावर्यवत् प्रसङ्गात् । न च स्वरूपस्य ज्ञानतादात्म्यात्रायं दोषः; तादात्म्येपि समानेतरकालविकल्पानिवृत्तेः । ननु ज्ञावमेव स्वरूपम्, तःकयं तत्र भेदभावी विकल्पोऽवतरतीति चेत् ? कुत एतत् ? तथा प्रतीतेश्चेत्;

समाधान — ठीक है, ऐसी ही बात ज्ञान में भी है, ग्रथांत् ज्ञान भी एक स्वभाववाला है भीर वह संकर व्यतिकर किये बिना स्व श्रीर पर को ग्रहण करने बाला होता है, क्योंकि उन्हें ग्रहण करने का ऐसा ही उसका एक स्वभाव है।

र्जंका—हम बौद्धों के यहां जो कार्यकारणभाव माना गया है वह सात्र ब्यवहार रूप है; पारमायिक नहीं, इसलिये हम पर कोई दूषण नहीं म्राता है।

समाधान—तो ब्रह्महिमिका रूप से अनुभव में आने वाले ज्ञान के द्वारा ही नील पीतादि पदार्थों का ग्रहण सिद्ध हो जायगा, ग्रतः स्वतः अवभासमानत्वहेतु असिद्ध क्यों नहीं होगा अवस्य ही होगा, इस प्रकार आपने जो झद्दैत को सिद्ध करने के लिये "पदार्थ में स्वतः अवभासमानता है इसलिये वे ज्ञान स्वरूप हैं" ऐसा कहा है सो वह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पदार्थों का अवभासन स्वतः न होकर ज्ञान से ही होता है।

बौद्धों ने जो ऐसा पूछा था कि समकालीन पदार्थ प्राह्म होते है कि भिन्न कालीन? इत्यादि, सो इस पर हमारा ऐसा कहना है कि इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त करेंगे तो ज्ञान स्वरूप की स्वतः प्रतीति होती है इत्यादि कथन कैसे घटित होगा, क्योंकि उसमें भी प्रश्न होंगे— कि ज्ञान समकालोन उस स्वरूप को ग्रहण करता है तो भिन्न देशवर्ती स्वरूप को भी ग्रहण करेगा इत्यादि पदार्थ ग्रहण के सम्बन्ध में जो प्रश्व ग्रीर दोष उपस्थित हुए थे वे सारे के सारे यहां उपस्थित हो जावेंगे, यदि ग्राप कहें कि स्वरूप ग्रीर ज्ञान का तो तादात्म्य है, ग्रतः वहां दोष नहीं ग्राते सो भी बात नहीं, क्योंकि तादात्म्य पक्ष में समानकाल ग्रीर भिन्नकाल बाले प्रश्न—विकरूप उठते ही हैं।

शंका— जब ज्ञान ही स्वरूप है तब भेद से होनेवाला विकल्प वहां पर किस प्रकार प्रवतरित हो सकता है।

समाधान--यह बताम्रो कि किस प्रमाण से म्रापने यह निश्चित किया है

इयं यद्यप्रमार्गा कथमतस्तिस्तिदिरतिप्रसङ्गात ? प्रमार्गा चेत्; तिहि स्वपरप्रहणस्वरूपताप्यस्य तथैवास्त्वल तत्रापि तिष्ठकल्पकल्पनया प्रत्यक्षविरोवात् । तत्र स्वतोऽवभासमानस्यं हेतुरसिद्धस्वात् ।

नापि परतो बाद्यसिद्धत्वात् । न खलु सौगतः कस्यन्तिरारतोऽत्रन्नासमानस्वमिच्छति । "नाम्योऽनुमाव्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुमवीपरः" [प्रमाखना ३ ३२७ ] इत्यभिघानात् । कर्यं च

कि ज्ञान ही ज्ञान का स्वरूप है ? उसी तरह से प्रतीति आती है इसलिय कहो, तो भी वह प्रतीति यदि भूठी-अप्रमाणरूप है तब तो उससे ज्ञान के स्वरूप की सिद्धि नहीं होवेगी, यदि अप्रामाणिक प्रतीति से व्यवस्था होती हो तो संक्षयादि रूप प्रतीति से भी ज्ञान स्वरूप की सिद्धि होने का अतिप्रसंग ग्राता है, ज्ञान के स्वरूप को प्रहरण करनेवाली प्रतीति यदि प्रमाणभूत है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर उसी प्रतीति के द्वारा ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वरूप भी सिद्ध हो जायगा, कोई उसमें बाधा नहीं है, उस ज्ञान के पदार्थ ग्रहण करने रूप स्वभाव में किसी प्रकार के विकल्प-प्रमन या कल्पना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से प्रतीति होने पर प्रश्न करना तो प्रत्यक्ष विरोधी वात कहलावेगी इस प्रकार पदार्थों का अभाव सिद्ध करने के लिये दिया गया स्वत. अवभासमानत्व हेतु ग्रसिद्ध हो जाता है।

अवभासमानत्व हेतु को पर से यदि ध्रवभासित होना मानते हो तो घाप वादी के यहां हेतु श्रसिद्ध होगा, क्योंकि घाप सौगत ने किसी भी वस्तु का पर से प्रति-भासित होना नहीं माना है, लिखा भी है—कि बुद्धि द्वारा अनुभाष्य—ध्रनुभव करने योग्य कोई पृथक् पदार्थं नहीं है, तथा उस बुद्धि को जानने वाला भी कोई नहीं है, इत्यादि । भावार्थं—

> नान्योऽनुभाव्यस्तेनास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात् स्वयं सैव प्रकाशते ।। प्रमाणवाति० ३।३२७

बौद्धाभिमत प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है कि हम बौद्ध उसी कारण से बुद्धि द्वारा अनुभव करने योग्य किसी को नहीं मानते हैं, फिर प्रश्न होता है कि उस बुद्धि को ग्रनुभव करनेवाला कौन होगा ? जो होगा उसमें फिर से ग्राह्म प्राहक भाव मानना पड़ेगा, इसलिये जो भी कुछ पर है वह सब संवेदन—ज्ञान में अन्तर्भू क है, इस प्रकार से एक बुद्धि—(ज्ञान) मात्र स्वयं अपने आप प्रकाशमान है, और कुछ भी ग्रन्य पदार्थ नहीं है, इस प्रकार इस स्लोक द्वारा जब पर वस्तू का ही अभाव

साध्यसाधनयोडवांसिः सिद्धाः ? यतो 'यदवभासते तज्ज्ञानम्' इत्यादि सूक्तं स्यात् । न स्रजु स्वरूपः मात्रपर्ववसितं ज्ञानं निस्निलमवभासमानस्य ज्ञानस्वव्यासम्' इत्यिषगन्तुं समर्थम् । न चास्निल-सम्बद्धप्रतिपत्तौ सम्बन्धप्रतिपत्तिः । "द्विष्ठसम्बन्धसंवितिः" [ ] इत्याद्यभिषानात् । न च विविक्षितं ज्ञानं ज्ञानस्वमवभासमानस्य चारमन्येव प्रतिपद्य तयोव्यक्तिमधिगच्छतीस्यभिद्यातव्यम्; तत्रेवानुमानभवृत्तिप्रसङ्गात् । तत्र च तत्प्रवृत्तेर्वेयय्यं साध्यस्याद्यक्षेण् सिद्धस्वात् । प्रथ सकलं ज्ञानमारस्यन्यनयोव्यक्तिंत प्रत्येतीस्युच्यते; नतु सकलज्ञानाज्ञाने कथमेवं वादिना प्रत्येतु शवयम् ?

सिद्ध किया है, तब ज्ञान से भिन्न प्रन्य किसी हेतु से उसकी कैसे सिद्धि होगी अर्थात् बाह्य पदार्थ कोई नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रनुमान दिया था कि जो प्रतिभासित होता है वह प्रतिभास में अन्तर्भूत है क्योंकि वह प्रतिभासमान है, सो इस प्रमुमान में प्रतिभासमान हेतु को पर से प्रतिभासित होना कहते हो—तब आचार्य कहते हैं कि यह आपका हेतु प्रसिद्ध हेत्वाभास रूप हो जाता है, क्योंकि प्रापके यहां ज्ञान से परे भीर कुछ है हो नहीं।

धाप घड़ तवादी के यहां पर साध्य और साधन की व्याप्ति सिद्ध होना भी किन है जिससे कि "जो अवभासित होता है वह जान है" ऐसा कथन सिद्ध होने जो मात्र स्वरूप प्रहिए। में समाप्त हुआ जान है। वह संपूर्ण वस्तु प्रतिभासमान है— ज्ञानपने से ध्याप्त है ऐसा जानने के लिये कैसे समर्थ हो सकता है, संपूर्ण सबंधित वस्तुओं को जाने विना संबंध का जान नहीं हो सकता, "द्विष्ठसंबंध संवित्तः" सम्बन्ध का जान दो के जानने पर होता है—ऐसा कहा गया है। भावार्थ—ज्ञान जब अपने जावने में ही क्षीण शक्ति हो जाता है, तब वह "सभी वस्तु प्रकाशमान हैं" ऐसा निरुष्य कैसे कर सकता है, हेतु और साध्य इन दोनों की व्याप्ति तभी सिद्ध हो जब दोनों का सम्बन्ध जाना जाय।

शंका — एक विवक्षित ज्ञान प्रथम धपने में ज्ञानत्व और अवभासमानत्व का निम्चय कर लेता है, फिर धवभासमानत्व और ज्ञानत्व की व्याप्ति को जान लेता है ?

समाधान — ऐसा नही कहना, नयों कि इस प्रकार से तो उस व्याप्ति प्राहक ज्ञान को जानने के लिये अनुसान की प्रवृत्ति वहीं पर होगी। किन्तु वहां वह प्रवृत्त अनुसान भी व्यर्थ ही कहलावेगा, क्यों कि साध्य जो ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु में अनुसान की प्रवृत्ति होती नहीं है। न चासिद्धन्याप्तिकलिङ्गप्रभवादनुमानात्तवागतम्य स्वमतसिद्धाः; परस्यापि तथाभूतास्कार्या-यनुमानादीश्वरायिममतसाध्यसिद्धित्रसङ्गात् । न वानयोः कृतश्चित् प्रमाणाद्वचाप्तिः प्रसिद्धाः; ज्ञानवजवस्यापि परतो ग्रहणसिद्धचा हेतोरनैकान्तिकत्वानुवङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-जबस्य प्रतिभासायोगादिति, तत्राप्यप्रतिपन्नस्यास्य प्रतिभासायोगः, प्रति-पन्नस्य वा ? न ताबदप्रतिपन्नस्यासौ प्रत्येतुं शक्यः, भ्रन्यया सन्तानान्तरस्याप्रतिपन्नस्य स्वप्रति-

शंका— सभी ज्ञान अपने में श्रवभासमानत्व ग्रौर ज्ञानत्व की व्याप्ति को जाननेवाले होते हैं ऐसा हम मानते हैं।

समाधान — संपूर्ण ज्ञानों को जाने बिना इस प्रकार का निश्चय आप कर नहीं सकते । जिस हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं हुई है उस हेतु से उत्पन्न हुए अनुमान से धापके मत की ( नील पीत आदि पदार्थ ज्ञान स्वरूप हैं इसी मन्तव्य की) सिद्धि कैसे हो सकती है, अर्थात् नहीं हो सकती । अन्यथा परवादी जो योग भ्रादिक हैं उनके यहां भी असिद्ध कार्यंत्व आदि हेतुवाले अनुमान के द्वारा ईश्वर भीर उसके सृष्टि कर्तृंत्व की सिद्धि हो जायगी ।

भावार्थ — सौगत यदि अपने प्रसिद्ध स्वरूप वाले ध्रवभासमानत्व हेतु से पदार्थों को ज्ञान रूप सिद्ध करना चाहते हैं तो सभी भतवाले अपने २ असिद्ध हेत्वा-भासों से ही ध्रपने इष्ट तत्त्व की सिद्धि करने लगेंगे। पर्वत, तनु, तरु ग्रादि पदार्थं बुद्धिमान् के द्वारा निर्मित हैं क्योंकि वे कार्यरूप हैं, जो जो कार्यरूप होते हैं वे बुद्धिमान् से तिर्मित होते हैं, जैसे कि वस्त्र घट धादि, इत्यादि धनुमान के द्वारा ईष्ट्य कर्तृत्ववाद सिद्ध हो जावेगा, ऐसे ही ध्रन्य २ मत के भी सिद्ध होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, अवः इस आपत्ति से बचने के लिये प्रत्येक वादी का कर्तव्य होता है कि वह वादी परवादी प्रसिद्ध हेतु के द्वारा ही ध्रपना इष्ट तत्त्व सिद्ध करे।

सीगताभिमत इन साध्य और साधन अर्थात् ज्ञानत्व और धवभासमानत्व की ध्याप्ति किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, और दूसरी बात एक यह कि साध्य और साधन के ज्ञानों का व्याप्ति ज्ञान के द्वारा ग्रहण होना माना जाय तो अन्य नील आदि जड़ पदार्थ भी पर के द्वारा (ज्ञान के द्वारा) ग्रहण किये जाते हैं ऐसा सिद्ध होने से धवभासमानत्व हेतु अनैकान्तिक दोष ग्रुक्त होता है। भावार्थ—"विपक्षे उप्यविरुद्ध हित्तरनैकान्तिकः" जो हेतु विपक्ष में भी अविरुद्ध रूप से रहता है वह हेतु अर्मकान्तिक होता है, यहां पर बौद्ध संमत अवभासनत्व हेतु विपक्ष जो पर से प्रति- भाक्षायोगस्यापि प्रसिद्धं स्तस्याप्यभावः । तथा च तत्प्रतिपादनार्थं प्रकुतहेतुपन्यासी व्यर्थः । प्रस् सन्तानान्तरं स्वस्य स्वप्रतिभासयोगं स्वयमेव प्रतिपद्यते, जडस्यापि प्रतिभासयोगं तवेव प्रत्येतीति किन्नेष्यते ? प्रतीतेरुभयत्रापि समानत्वात् । ध्याऽप्रतिपन्नेपि जडे विचारात्त्वयोगः, ननु तेनाप्यस्था-विषयीकरणे स एव दोधो विचारस्तत्र न प्रवत्ते । 'तत एव वात्र तदयोगप्रतिपत्तिः' इति विषयी-करणे वा विचारवस्त्रत्यक्षाविनाप्यस्य विषयीकरणास्त्रतिभासायोगोऽसिदः । न च प्रतिपन्नस्य जडस्य

स्रासित होना है उसमें बला जाता है, अतः अनैकान्तिक है, धापने कहा था कि जड़ पदार्थ में प्रतिभास का अयोग है—अर्थात् जो जड़ होता है उसका प्रतिभास नहीं होता है, इत्यादि—उस पर प्रश्न होता है कि जड़ में प्रतिभास का अयोग है यह बात जानी हुई है या नहीं ? मतलब—नहीं जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिभास के अभाव का निश्चय करते हो कि जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिभास के अभाव का निश्चय करते हो ? नहीं जानी हुई वस्तु में प्रतिभास के अभाव का निश्चय करता शक्य नहीं है, अस्याय भिन्न सता (शिष्य धादि) जो कि जाने हुए नहीं हैं उसमें भी स्वरूप प्रतिभास का अयोग सिद्ध होना मानना पड़ेगा, धीर इस तरह से प्रतिभास रहित होने से उस संतान—प्रधीत् शिष्य आति प्रतिभास का भी अभाव मानना पड़ेगा। फिर उस संतान—प्रधीत् शिष्य आति प्रतिभास के नहीं रहने से प्रतिभासमानत्व हेतु का उपन्यास व्यर्थ होगा। मतलब—जिन्हें आपको अद्धीतवाद समक्षाना है वे पर—शिष्यादि पदार्थ हो नहीं हैं तो किसलिय अनुमान प्रयोग करना, अर्थात् प्रतिभासमानत्व हेतु देकर विज्ञानाद्वीतवाद को सिद्ध करना निष्फल ही है।

वौद्ध—अन्य संतान−शिष्य अ।दि तो ग्रपने प्रतिभास को ग्राप ही जान लेते हैं।

जैन—तो वैसे ही जड़ पदार्थ का प्रतिभास संबंध भी वही संतानान्तर अपने भ्राप जान लेगा ऐसा भ्राप क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रतीति दोनों में—संतानान्तर के प्रतिभास में भ्रीर जड़ के प्रतिभास में समान ही है।

बौद्ध — जड़ पदार्थ ग्रप्नितपन्न हैं — यद्यपि नहीं जाने हुए हैं, फिर भी विचार से उनमें प्रतिमास का ग्रयोग सिद्ध किया जाता है।

जैन — वह विचार भी यदि पदार्थ को विषय नहीं करता है तो वही दोष झावेगा कि विचार भी प्रतिभास के झयोग को नही जानता है, विचार से ही पदार्थों में प्रतिभास का झयोग जाना जाता है-तो इसका मतलब यही निकला कि विचार के प्रतिमासायोगप्रतिपत्तिरित्यभिषातव्यम्; 'जडप्रतीतिः, प्रतिभासायोगप्रचास्य, इत्यन्योग्यविरोषात् । साध्यविकलक्ष्वायं दृष्टान्तः, नैयायिकादीनां सुखादौ ज्ञानरूपत्वासिद्धः । प्रस्मादेव हेतोस्त-त्रापि ज्ञानरूपतासिद्धौ दृष्टान्तान्तरं मृग्यम् । तत्राप्येतकोष्ये तदन्तरान्वेषस्प्रमित्यनवस्या । नीला-देर्देशन्तत्वे चान्योऽन्यात्रयः-सुखादौ ज्ञानरूपतासिद्धौ नीलादेस्तन्निदर्शनातद्वप्तासिद्धः, तस्यां च तन्निदर्शनात्रस्याद्यस्यस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्य

जड़ को जाना—विषय किया, फिर विचार यदि जड़ को विषय करता है तो प्रत्यक्ष अनुमानादि भी जड़ को विषय करेंगे—जानेंगे, इस तरह उन पदार्थों में प्रतिभास का ध्रयोग—प्रथात प्रभाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वे पदार्थ तो विचार स्नादि के विषय-भूत हो चके है।

यदि जड़ पदार्थ प्रतिपन्न हैं ... जाने हुए हैं और उनमें प्रतिभास का आयोग है ऐसा जाना जाता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह तो परस्पर सर्वया विरुद्ध बात है कि जड़ की प्रतीति है और फिर उसमें प्रतिभास का अयोग है।

विज्ञान भ्रद्वैतसिद्ध करने के लिये दिये गये अनुमान में जो दृष्टान्त है वह भी साध्य विकल है, देखिये-परवादी जो नैयायिक ग्रादि हैं, उनके यहां सूख ग्रादि में ज्ञानपना नहीं माना है, इसलिये जैसे सूख दू:ख आदि ज्ञानरूप हैं वैसे पदार्थ ज्ञान रूप हैं ऐसा भ्रापका दिया हुआ यह उदाहरए। गलत होता है। यदि तुम कही कि इसी प्रतिभासमानत्व हेतु से दृष्टान्तभूत सुखादि में भी ज्ञानपने की सिद्धि हो जावेगी सो भी बात बनती नहीं-नयों कि यदि दिये गये वे दृष्टान्तभूत सुखादि जो हैं उनमें मूल हेत से ज्ञानपना सिद्ध करना है तो वे साध्य कोटि में घा जावेंगे ग्रत: दूसरा दृष्टान्त लाना होगा फिर उस दितीय दृष्टान्त में भी प्रश्न और उत्तर करने होंगे कि उनमें ज्ञानत्वसिद्ध है या नहीं इत्यादि फिर वह भी साध्य की कोटि में चला जायगा सो उसकी सिद्धि के लिये अन्य और दृष्टान्त देना होगा, इस प्रकार अनवस्था आयगी, इस अनवस्था दोष से बचने के लिये यदि नील आदि जड़ पदार्थ का हृद्यान्त दोगे तो धन्योन्याश्रय दोष भायगा-देखो सूख दु:ख श्रादि में ज्ञानपने की सिद्धि हो तब नील म्रादि में ज्ञानपना सिद्ध करने के लिये वे दृष्टान्तस्वरूप बन सकेंगे और उस दृष्टान्त के द्वारा नील भ्रादि में ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर वे नील भ्रादि पूनः सूख दःख भ्रादि में ज्ञानत्व सिद्धि के लिये, हष्टान्त बन सकेंगे। इस अन्योन्याश्रय दोष को हटाने के लिये सुख दुःख आदि में विना दृष्टान्त के ही ज्ञानत्व की सिद्धि मानी जावे तौ हम कहेंगे तथैव तदापरोस्तत्र दृष्टान्तवचनमनर्थकमिति निग्रहाय जायेत ।

धय मुझादेरज्ञानः के ततः पीडानुग्रहाभावो भवेत् । ननु सुझाग्रं व पीडानुग्रही, ततो भिन्नी वा? प्रयमपक्षे-वव ज्ञानरकेन व्याक्षो तो प्रतिपन्नी; यतस्तदभावे न स्याताम् । व्यापकाभावे हि नियमेन व्याप्याभावो भवित । स्यापा प्रासादेः सात्मकत्वेन वनित्वयाप्याधिद्वावप्यान्माऽभावे स्न न भवेत् ततः केवनव्यतिरेकहेल्वामकत्वप्रदर्शनमपुक्तम् । तन्नाचपक्षः । नापि द्वितीयो यतो यदि नाम कि वैसे ही अर्थात् विना दृष्टान्त के हो नील भादि पदार्थं भी ज्ञान स्वरूप सिद्ध मानो किर भापके द्वारा प्रयुक्त भ्रत्नुनान में दिया गया हृष्टान्त व्यप् हो जाता है भीर विना अरूरत के हृष्टान्त देने से भ्राप निम्नह स्थान के पात्र वन जावेंगे ।

भावार्ष — नैयायिकके यहां वस्तुतत्त्व की सिद्धि करने के लिए जो बादी और प्रतिवादी के परस्पर वाद हुन्ना करते हैं उसमें बाद के २४ निम्नहस्थान-दोष माने गये हैं। उन निम्नहस्थानों का उनके मतमें विस्तार से वर्णन किया गया है। वादी जब प्रपने मत की सिद्धिके लिये अनुमान का प्रयोग करता है तब उसमें उपयोग से म्नष्टिक बचन बोलने से निम्नह स्थान उसकी पराजयका कारण बन जाता है इत्यादि। जैनाचार्य ने इस विषय पर मागे जय पराजय व्यवस्था प्रकरण में जूब विवेचन किया है।

श्रंका— सुख दुःख ग्रादि में इस तरह से ज्ञानपने का खण्डन करोगे तो उनसे पीडा ग्रीर ग्रनुग्रह रूप उपकार नहीं हो सकेगा ?

समाधान—विलकुल ठीक बात है-किन्तु यह बताग्रो कि सुख आदि से होने वाले पीड़ा म्रादि स्वरूप उपकार सुख आदि स्वरूप ही हैं? प्रयवा उनसे मिन्न हैं? यदि प्रनुप्रह पीड़ा आदिक सुखादिरूप ही हैं ऐसा मानो तो उन पीड़ादिस्वरूप दुःख सुख की ज्ञानपने के साथ व्याप्ति कहां पर जानी है, जिससे कि ज्ञानत्व के ग्रभाव में पीड़ा म्रादि का प्रभाव होनेको कहते हो, क्योंकि व्यापक का जहां अभाव होता है बहां पर व्याप्य का भी अभाव माना जाता है, ऐसा नियम है, ग्रतः यहां भी ज्ञानपने के साथ पीड़ा मनुष्रह की व्याप्ति सिद्ध होवे तब तो कह सकते हैं कि ज्ञानपना नहीं है अतः पीड़ा म्रादि भी नहीं हैं, क्याप्य व्यापक का इस प्रकार नियम नही मानोगे तो प्रारा आदि अर्थात् इवासोच्छवास लेना मादि हेतु के द्वारा शरीर में आत्मा का सद्भाव किया जाता है, उस अनुमान में प्राणादिमत्व हेतु की कहीं कहीं हष्टान्त में व्याप्ति नहीं हैं की जाती है, उस अनुमान में प्राणादिमत्व हेतु की कहीं कहीं ह्वान है कि इस हेतु के न

मुखदुःखयोजीनत्वाभावः, प्रयान्तरभूतानुग्रहाखभावे किमायातम् ?'न खतु यज्ञदत्तस्य मौरत्वाभावे देवदत्ताभावो हष्टः । नतु मुखादौ जैनस्य प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपत्या व्याप्तं प्रसिद्धमेवेत्यप्यसारम्; यतः स्वतः प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपतया व्याप्तं यत्तस्यात्र प्रसिद्धं तन्नीलाव्ययं (वं) नास्तीत्यसिद्धो हेतुः। यत्तु परतः प्रकाशमानत्वं तत्र प्रसिद्धं तन्न ज्ञानरूपतया व्याप्तम् । प्रकाशमानत्वमात्रं च नीलावाषुपत्यमार्गं जडत्वेनाविरुद्धत्वं नैकान्ततो ज्ञानरूपतया प्रसाधयेत ।

होनेपर म्नात्मा भी नहीं होता है, इस प्रकार के केवल व्यतिरेकी हेतु को आपने भ्रगमक माना है, वह अयुक्त हो जायगा।

विशेषार्थ - बौद्ध ने केवल व्यतिरेकी हेतु की अगमक-अपने साध्य को नहीं सिद्ध करनेवाला माना है। उनका कहना है कि "सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वात" जीवत् शरीर म्रात्मा सहित है नयों कि श्वास आदि किया इसमें हो रही है। जिसमें श्वास मादि की किया नहीं होती उसमें मात्मा भी नहीं होती, जैसे मिट्टीका ढेला, इस भनुमान में जो यह प्राणादिमत्त्व हेतु है वह केवलब्यितरेकी हेतु है, ऐसे अनुमान की तथा हेत को जैनाचार्य ने तो सत्य माना है क्योंकि वह अपने साध्यको अवश्य ही सिद्ध करता है, किन्त बौद्ध का कहना है कि ऐसे हेत को अनैकान्तिक मानना चाहिये, क्योंकि इस हेतु में सपक्षसत्त्व नहीं रहता है, हेतु में तीन धर्म होना जरूरी है, पक्षधर्म, सपक्ष सत्व और विपक्षव्यावृत्ति, जो केवल व्यतिरेकी होता है उसका सपक्ष नहीं होता, ग्रत: उसे हेत्वाभासरूप वे मानते हैं अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि आपने सुख मादि में ज्ञानत्व सिद्ध करने के लिये केवल व्यतिरेकी हेतु दिया है वह कैसे मापकी मान्य हुआ ? अर्थात वह मान्य नहीं होना चाहिये था, सूख आदि ज्ञानरूप हैं क्योंकि वे आत्मा को अनुग्रह ग्रादि करनेवाले होते हैं, जो भनुग्रह भादि नहीं करते वे ज्ञानरूप भी नहीं होते हैं इत्यादि अनुमान के द्वारा सुखादि में ज्ञानत्व सिद्ध किया सो वह तुम बौद्ध के मत के विरुद्ध पडता है। इस प्रकार सुखादि पीड़ा अनुप्रह रूप ही ऐसा पहिला पक्ष बनता नहीं है। दूसरा पक्ष-सूख दृ:ख आदि से पीड़ा अनुग्रह आदि भिन्न है ऐसा मानो तो भी बाधा ब्राती है, देखो-सूख दु:खों में ज्ञानत्व का ग्रभाव माना जाय तो उससे भिन्न स्वरूप पीडा ग्रादि में भी क्या ज्ञानस्व का अभाव सिद्ध हो जावेगा. अर्थात नहीं हो सकेगा, यदि पैसा माना जाय तो यज्ञदत्त में गौरपने का स्रभाव होने से देवदत्त का अभाव भी सिद्ध होवेगा। किन्तू ऐसा तो होता नहीं है।

यदप्युक्तभ्-तैमिरिकस्य द्विचन्नादिवस्कत्वदिकमविद्यम।नमपि प्रतिभातीति, तदपि स्वमनोर-यमात्रम्; स्नत्र वाषकप्रमाणाभाव।त् । द्विचन्द्रादौ हि विपरीतार्थेरुयापकस्य वाषकप्रमाणस्य सद्भावा-द्युक्तमसस्प्रतिभासनम्, न पुनः कर्वादौ; तत्र तदिपरीतार्द्वतप्रसाधकप्रमाणस्य कस्यचिदसम्भवेनाऽवा-धकत्वात् । प्रतिपादितस्र वाध्यवाषकभावो बह्यार्द्वतिवचारे तवलमतिप्रसङ्गेन । स्रद्वतप्रसाधकप्रमाण-

शंका—जैनों के यहांती सुख दुःख ग्रादि में प्रकाशमानत्व की ज्ञानत्व के साथ क्याप्ति रहती ही है, उसीसे हम भी मानेगे।

समाधान — यह मसिद्ध बात कहते हो, क्योंकि हम जैन तो जो स्वतः प्रकाशमानत्व की जानत्व के साथ व्याप्ति करते हैं वैसी व्याप्ति ग्रापके दृष्टान्तरूप सुल्लादिकों में तो है किन्तु नील प्रादि दार्षांन्त में तो जानत्व नहीं मानते हैं, प्रतः प्रतिभासमानत्व हेतु नीलादिक में प्रसिद्ध ही रहता है, और नील प्रादि पदार्थों में जो परतः प्रकाशमानत्व माना हुमा है उसकी जानत्व के साथ व्याप्ति है नहीं, इसलिये जैन के समान आप बौद्ध सुल्लादि में जानत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं कर सकते । प्रद्वेत को सिद्ध करने में दिया गया प्रतिभासमानत्व हेतु में इस प्रकार से स्वतः भीर परतः दोनों ही तरह से प्रकाशमानत्व सिद्ध नहीं हुमा, तीसरा पक्ष जो प्रतिभासममानत्व है उसे यि हेतु माना जाता है तो इससे आपका मतल्व सिद्ध नहीं होता है, क्योंक आपका मतल्व सिद्ध नहीं होता है, क्योंक कार्यवासन सामान्य तो नीलादि पदार्थों में उपलभ्यमान है ही, उसका जड़पने के साथ कोई विरोध नहीं ग्राता है, इससे तो यही सिद्ध होता है कि नीलादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं मात्र इतना ही उस प्रतिभासतामान्यरूप हेतु से सिद्ध होता है, यह सिद्ध नहीं होता कि वे नीलादिक ज्ञानरूप हैं। प्रयात्त सर्वया सभी पदार्थ ज्ञानरूप ही हैं ऐसी व्याप्ति प्रतिभासतामान्य हेतु सिद्ध नहीं कर सकता है।

प्राप विज्ञानाई तवादी ने कहा था कि नेत्र रोगी को द्विचन्द्र के ज्ञान की तरह अविद्यमान भी कर्ता कर्म धादि प्रतीति में आते हैं अतः वे भूठे हैं—मिध्या हैं। सो ऐसा कहना भी गलत है क्योंकि घट प्रादि पदार्थों में जो कर्ता कर्म प्रादि का भेद दिखता है उसमें किसी प्रकार की बाघा नहीं घाती है, द्विचन्द्र प्रतिभास में तो कान के विषय को विपरीत बतलाने वाला बाघक प्रमाण आता है, प्रतः उस प्रतिभास को असत्य मानना ठीक है, किन्तु उससे अन्य कर्ता घादि में प्रसत्यपना कहना ठोक नहीं है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कर्ता धादि के विपरीतपने को कहनेवाला घापका प्रदृत किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता है। घतः उस धाद त से भेदस्वरूप कर्तादिक में बाधा घा

सञ्ज्ञाने च इतिपत्तितो नाइति मनेन् । प्रमाणाभाने चाइतिप्रसिद्धिः प्रमेयप्रसिद्धेः प्रमासासिद्धिः निबन्धनत्वात्।

किश्वार्द्धं तमित्यत्र प्रसज्यप्रतिषेषः, पर्युं वासो वा ? प्रसज्यपक्षे नार्द्धं तसिद्धिः । प्रतिषेषमात्रपर्यव-सितत्वात्तस्य। पषानोपसर्जनभावेनाङ्गाङ्गिभावकल्पनायग्मपि द्वैतप्रसङ्गः। पर्युं दासपक्षेपि द्वैतप्रसक्तिरेव

नहीं सकती । बाध्यबाधक भाव किस प्रकार सत्य होता है इस बात का विवेचन ब्रह्माद्वेत का विचार—खण्डन करते समय विस्तार पूर्वक कह आये है, इसलिये प्रव विशेष न कहकर विराम लेते हैं। एक आपित्त और आपके ऊपर आ पहती है कि अर्द्धेत को आप सिद्ध करने जाते हो तो उसका प्रसाधक प्रमाण मानना जरूरी होता है, इस तरह तो द्वेतवाद होता है—एक अर्द्धेत और दूसरा उसका प्रसाधक प्रमाण । यदि प्रमाण को नहीं मानोगे तो अर्द्धेत सिद्ध नहीं होगा । देखो-प्रमेयको जो सिद्ध करें वहीं तो प्रमाण है, प्रमाणसिद्धिसे ही प्रमेय की सिद्धि हम्रा करती है।

आपको यह प्रगट करना होगा कि "ब्रह्म तं" में जो "न हुतं" ऐसा नज्समस है सो उसमें नकार का अयं प्रसज्य प्रतिषेधवाला है? कि पर्युदास प्रतिषेधवाला है? प्रसज्य प्रतिषेधवाला है? कि पर्युदास प्रतिषेधवाला है? प्रसज्य प्रतिषेधवाला है। प्रदि नकार का अर्थ मुख्य और गौरा रूप करो तो "न हों ब्रह्म ते से अर्थ में नकार मुख्यता से तो हैत का निषेध करता है और गोणपने से ब्रह्म तं की विधि भी करता है सो इस प्रकार से विशेष्य विशेषण की कल्पना करने पर भी हैत ही स्पष्टरूप से सिद्ध होता है। नज्समास का प्रयं पर्युदास प्रतिषेधरूप मानो तो भी हैतवाद सिद्ध होता है, वर्थों कि प्रमाण से निश्चित हुआ—जाना हुआ ऐसा प्रसिद्ध हैंत का निष्ध करते ही ध्रह्म ते कल्पना करते हो, ऐसा सिद्ध होगा, हैत से पृथक् हो कोई ब्रह्म ते है ऐसा कहोगे तो भी हैत ही का प्रसंग आता है, हैत से प्रहित्य प्रसिप्त है ऐसा कहोग तो भी हैत ही इप्रसिप्त होती है, क्यों कि प्रमान के सभेद का विरोध है प्रयांत मिन्न और ध्रमिन्न में स्रभेद काई विरोध है इप्रयांत मिन्न नहीं कह सकते हैं। भीर तहीं रहता है। इस प्रकार अर्ड तवाद को भाप हैतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। भीर न स्रभिन्न ही कह सकते हैं। वर्षों के समिन्न ही कह सकते हैं। वर्षों के सामन ही कह सकते हैं। वर्षों कि सामन ही कह सकते हैं। वर्षों कि दोनों प्रसों में ही की ही सिद्ध होती है।

विशेषार्थ — "न ढेलं ग्रढेलं" इस प्रकार से तत्पुरुष समास का एक भेद जो नज्समास है उससे ग्रढेत शब्द बनता है, इसके विग्रह में जो नकार जुड़ा हुआ है इस पर ग्राचार्य ने प्रश्न करके उत्तर दिये हैं कि नकार का ग्रथं किस प्रकार करते प्रमाराप्रप्रतिपन्नस्य द्वैतलक्षरावस्तुनः प्रतिवेधेनाऽद्वैतप्रसिद्धेरभ्युगगमात् । द्वैतादद्वैतस्य व्यतिरेके च द्वैतानुषङ्ग एव । प्रव्यतिरेकेपि द्वैतप्रसक्तिरेव भिन्नादभिन्नस्याभेदे (द) विरोषात् ।

हो ? निषेध के दो भेद हैं "पर्युदास: सहग्याही प्रसज्यस्तु निषेध कृत्" एक पर्युदास निषेध और दूसरा प्रसज्यभित्येघ। इनमें पर्युदासनिषेघ सहश को प्रहण करता है, इससे तो इस प्रकार सिद्ध होगा कि द्वैत का निषेध करके श्रद्धेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से द्वेत का सर्वथा निषेध करके श्रद्धेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से द्वेत का सर्वथा निषेध नहीं होता है कि द्वैत कहीं पर भी नहीं है। प्रसज्य प्रतिषेध मात्र निषेध करने में श्रीए शक्तिक हो जाता है, वह तो इतना ही कहता है कि द्वैत नहीं है, किन्तु श्रद्धेत है ऐसा सिद्ध करना उसके द्वारा श्रव्यम नहीं है, भतः दोनों ही प्रतिषेध श्रद्धैतवाद को सिद्ध करने में श्रसमर्थ हैं। इसी प्रकार द्वेत को शर्द्धत से प्रयक्त कहे तो द्वैत की ही सिद्धि होती है, क्योंकि यह इससे पृथक् है ऐसा कथन तो दो पदार्थों में होता है, अर्द्धत को द्वेत से सर्वथा अभिन्न कहें तो भी वही बात द्वैत की सिद्धि की ग्राजाती है, तथा द्वैत से श्रद्धित को ग्रभिन्न मानने में विरोध भी श्राता है, अर्द्धत की निर्देश से श्रद्धैतमत की सिद्धि नहीं होती है।

#### \* विज्ञानादैतवाद का विचार समाप्त \*



## विज्ञानाद्वेतवाद के खंडन का सारांश

पूर्वपक्ष-बौद् — विज्ञानाद तवादी का कहना है कि अविभागी एक बुद्धिमात्र तत्त्व को छोड़कर और कोई भी पदार्थ नहीं है, इसलिये एक विज्ञानमात्र तत्त्व ही मानना वाहिये, ऐसे ज्ञानमात्रतत्त्व को ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही प्रमाण है, हम लोग अर्थ का अभाव होनेसे एक ज्ञानमात्र तत्त्व को नहीं मानते किन्तु अर्थ और ज्ञान एकट्टे ही उपलब्ध होते हैं। बतः इनमें हम लोगों ने अभेद माना है। देखिये—''जो प्रतिभासित होता है वह ज्ञान है क्योंकि उसकी प्रतीति होती है, जैसे सुखादि नीलादि भी प्रतीत होते हैं अतः व भी ज्ञानरूप ही हैं"। इस अनुमान के द्वारा समस्त पदार्थ ज्ञानरूप सिद्ध हो जाते हैं। इतिवादी जो जैन आदि हैं वे अहं प्रत्यय से नीलादिकों का ग्रहण होना सानते हैं, किन्तु यह अहं प्रत्यय क्या है सो वही सिद्ध नहीं होता, वह प्रत्यय गृहीत है

या अगृहीत है ? निर्व्यापार है कि सब्यापार है ? साकार है या कि निराकार है ? अिक्षकालवाला है या समकालवाला है ? किस रूप है—यदि गृहीत है तो स्वतः गृहीत है या परके द्वारा गृहीत है ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो पदार्थ भी स्वतः गृहीत क्यों न माना जाय ? परसे गृहीत है ऐसा माना जाय तो अनवस्था दोष आता है, यदि अगृहीत है तो दूसरे का आहक कैसे बन सकता, निर्व्यापार होकर वह कुछ नहीं कर सकता तो वह दूसरे का आहक कैसे बन सकता, है, अर्थात् नहीं बन सकता । यदि वह सक्यापार है तो वह व्यापार उस आहं प्रत्यय से अिक है कि अभिन्न है ऐसी कई शंकाएँ होती हैं । निराकार यदि वह है तो वह पदार्थ का आहक कैसे साना जा सकता है, साकार है तो बाह्य पदार्थ काहे को मानना । तात्पर्य यही है कि ज्ञान में ही सब कुछ है, भिन्नकाल में रहकर यदि वह ग्राहक होगा तो सारे प्राणी सर्वंज बन जावेंगे । समकाल में रहकर वह ग्राहक होता है ऐसा माना जाय की सिद्धि नहीं होती है, अतः बाह्य पदार्थ को अरहण करनेवाला कोई भी प्रमाण न होने से हम ज्ञानमात्र एकतत्व वाह्य पदार्थ को प्रहण करनेवाला कोई भी प्रमाण न होने से हम ज्ञानमात्र एकतत्व मानते हैं।

उत्तरभा-जैन — यह सारा विज्ञानतत्त्व का वर्णन बन्ध्यापुत्र के सीभाग्य के वर्णन की तरह निस्सार है। ज्ञानसात्र ही एकतत्त्व है इस बात को आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण तो बाह्य पदार्थ के प्रभाव को सिद्ध करता नहीं है, क्योंकि यह तो बाह्य पदार्थ का साधक बतलाने वाला है। अनुमान से भी बाह्य पदार्थ का प्रभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष से वाधित हो गई है उसमें प्रमुमान प्रकृत होगा तो वह बाधित पक्षवाला प्रमुमान हो जावेगा। पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हैं इसलिय दोनों एक हैं ऐसा यदि माना जाता है तो बह भी गलत है, क्योंकि यह नियम है नहीं कि पदार्थ ग्रीर ज्ञान एक साथ ही हों। देखों— नीलादि पदार्थ नहीं हैं तो भी अन्तर क्ष्म में सुलादिक्य ज्ञानका प्रस्तित्व पाया जाता है। जो साथ हो वह एक हो ऐसी व्याप्ति भी नहीं है, देखा जाता है कि रूप घौर प्रकाश साथ हैं किन्तु वे एक तो नहीं हैं। सर्वज्ञ का ज्ञान ग्रीर जेय एक साथ होने से क्या वे एकमेंक हो जावेंगे? ग्रायंत्व नहीं। ग्रापने बड़े ही जोश में ग्राकर जो ग्रहं प्रत्ययक्ष निराकरण किया है सो वह ठीक नहीं है, क्योंकि इस ग्रहं प्रत्यय से धाप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, "मैं ज्ञानमात्र तत्व को मानता हूं" ऐसा आप मानते हैं

भीर भन्भव भी करते हैं तो क्या उसमें "मैं" यह अहं प्रत्यय नहीं है ? यह भहं प्रत्यय स्वतः गृहीत है भगृहोत नहीं। अपने को भीर पर को जानना यही उसका व्यापार है, इसके मतिरिक्त भीर कुछ उसका व्यापार नहीं है। वह ग्रहं प्रत्यय निराकार है, क्योंकि आगे साकारवाद का निराकरण किया जानेवाला है। यह ग्रह प्रत्यय भिन्नकाल है कि समकाल है यह प्रश्न तो आप बोद्धों पर ही लागू होता है हम पर नहीं, हमारे यहां तो ज्ञान चाहे समकाल हो चाहे धर्य के भिन्नकाल में हो वह प्रपनी योग्यता के प्रनुसार पदार्थ का प्राहक माना गया है। ज्ञानमात्र तत्व मानने में सबसे बढ़ी भापत्ति यह होगी कि वह ज्ञान ही भाह्य ग्राहक बनेगा, तो जो बाह्य पदार्थ में धरना, जठाना, फोडना, पकडना आदि कार्य होते देखे जाते हैं वे सब उस ज्ञानतत्त्व में कैसे होंगे। अर्थात् ज्ञानमें भाकार मात्र है भीर कुछ पदार्थ तो है नहीं तो फिर ज्ञान के माकार में उठाने घरने आदिरूप किया कैसे संभव हो सकती है, मत: मन्तरंग अहं रूप तत्त्व तो ज्ञान है भीर बहिरंग अनेक कार्य जिसमें हो रहे हैं वे बाह्यतत्त्व हैं। ऐसे वे तत्व चेतन प्रचेतन रूप हैं, इनके माने विना जगत का प्रत्यक्ष दृष्ट व्यवहार नहीं सध सकता है। अद्वैतपक्ष में अनिगनती बाघाएँ आती हैं, सबसे प्रथम अद्वेत ग्रीर उसे सिद्ध करने बाला प्रमाण यह दो रूप हैत तो हो ही जाता है। ग्रह त में जो "नज" समास है "न दौतं अदौतं" ऐसा, सो इसमें नकार का अर्थ सर्वधा विषेधरूप है तो शन्यवाद होगा और दें तका निषेधरूप है तो वह निषेध विधिपूर्वक ही होगा, इससे यह फलितायं निकलता है कि द्वेत कहीं पर है तभी उसका निषेष है, इस प्रकार ग्रद्वेत सिद्ध न होने से विज्ञान मात्र तत्व है यह बात असिद्ध हो जाती है।

#### \* विज्ञानाह तवाद के खंडन का सारांश समाप्त #



# चित्राद्वं तवादः

एतेन ''नित्रप्रतिभासाप्येकैन बुद्धिनौद्यानित्रविलक्षगुरवात्, शक्यविवेचनं हि बाह्यं चित्र-मशक्यविवेचनास्तु बुद्धेर्नीलादय घाकाराः'' इत्यादिना चित्राद्वैतमप्युपवर्णयक्षपाकृतः; घत्रक्थ-विवेचनत्वस्यासिद्धेः । तद्धि बुद्धेरिमश्रस्यं वा, सहोत्पन्नानां नीलादीनां बुद्धघन्तरपरिहारेण विवक्षितबुद्ध्यंवानुभवो वा, भेदेन विवेचनामावमात्रं था प्रकारान्तरासम्भवात्? तत्राद्यपक्षैसाध्य-

विज्ञानाद्वेत का निराकरण होने से ही चित्राई तबाद का भी निराकरण हो जाता है-ऐसा समक्षना चाहिये।

चित्राइँ तवादी का ऐसा कहना है कि बुद्धि (ज्ञान) में जो नाना आकार प्रतिभासित होते हैं उनका विवेचन करना अशक्य है, ध्रतः वह चित्र प्रतिभासवाला ज्ञान एक ही है ध्रनेक रूप नहीं है, क्यों कि वह बाह्य ध्राकारों से विलक्षण हुआ करता है, बाह्य चित्र नाना ध्राकार जो हैं उनका तो विवेचन कर सकते हैं, किन्तु नील पीत ध्रादि बुद्धि के आकारों का विवेचन होना शक्य नहीं है, भतलब यह है कि यह ज्ञान या बुद्धि है ध्रीर ये नील पीत आदि ध्राकार हैं ऐसा विभाग बुद्धि में होना अशक्य है, सो इस प्रकार का विज्ञानाद्वैतवादी के भाई चित्राइँ तवादी का यह कथन भी गलत है, यहां इतना ध्रीर समक्रना चाहिये कि विज्ञानाद्वैतवादी ज्ञान में होने वाले नील पीत या घट पट ध्रादि ध्राकारों को भ्रान्त-श्रसस्य मानता है ध्रीर चित्राइँ तवादी उन ध्राकारों को सस्य मानता है।

चित्राद्वैतवादी का कथन ग्रसत्य क्यों है यह उसे अब आचार्य समकाते हैं कि आप जो बुद्धि के ग्राकारों का विवेचन होना ग्रशक्य मानते हैं सो यह मान्यता असिद्ध है, हम पूछते हैं कि उन ग्राकारों का विवेचन करना अशक्य क्यों है, क्या वे नील पीतादि ग्राकार बुद्धि से ग्राभिन्न हैं। इसलिये, अथवा बुद्धि के साथ उत्पन्न हुए नील समी हेतु:; तथाहि-यदुक्तं भवित-'बुद्धेरिभभा नीलादयस्ततीऽभिन्नत्वात्' तदेवोक्तं भवित 'भ्रवत्वविविचनत्वात्' इति । द्वितीयपक्षेप्यनेकान्तिको हेतु:; सचराचरस्य जगतः सुगतज्ञानेन सहोत्पन्नस्य बुद्ध्यन्तरपिद्वारेण तज्ज्ञानस्यैव प्राह्मस्य तेन सहैकस्वाभावात् । एकत्वे वा सत्वारी सुगतः संसारिक्षो वा सर्वे सुगता भवेषु:, संसारेतररूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते । प्रय सुगत-सत्ताकावेष्ठव्यस्योत्पत्तिये तेष्यते तक्ष्यसय दोषः ? नन्वेव 'प्रमाराभूताय" [प्रमारासमु० १११] इत्यादिना केनासी स्तुयते ? कर्व वापराधीनोऽसी येनोच्यते—

पीत धादि का दूसरी बुद्धि से अनुभव नहीं होकर उसी विवक्षित एक बुद्धि के द्वारा धन्भव होता है इसलिये, या भेदकरके उनके विवेचन होने का स्रभाव है इसलिये उन भाकारों का विवेचन करना भशक्य है ? भीर मन्य प्रकार से तो अशक्य विवेचनता वहां हो नहीं सकती है, यदि प्रथम पक्ष की अपेक्षा वहां अशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेत् साध्यसम हो जाता है, मर्थात्-नीलादिक बुद्धि से ग्रभिन्न हैं क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं, इस तरह जो साध्य है वही हेत् हो गया है, ग्रतः साध्य ग्रसिद्ध होता है तो हेतुभी साध्यसम-ग्रसिद्ध हो गया, साध्य यहां बुद्धि से अभिन्नपना है ग्रीर उसे ही हेतु बनाया है सो ऐसा हेतु साध्य का साधक नहीं होता है। द्वितीय पक्ष की अर्पक्षा लेकर वहां अशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेतु में अनैकान्तिकता आती है, अर्थात् श्रशक्य विवेचन रूप हेतुका अर्थ आपने इस तरह किया है कि बुद्धि के साथ उत्पन्न हए नीलादि पदार्थ ग्रन्य बृद्धि से ग्रहण न होकर उसी एक विवक्षित बृद्धि के द्वारा धनुभव में प्राते हैं सो यही प्रशक्य विवेचनता है-सो इस प्रकार की व्याल्यावाला यह अशक्य विवेचनरूप हेतु इस प्रकार से प्रनैकान्तिक होता है कि यह सारा जगत् सुगतज्ञान के साथ उत्पन्न हुन्ना है श्रीर अन्य बुद्धि का परिहार करके उसी सुगत की बृद्धि के द्वारा वह प्राह्म भी है किन्तू वह सुगत के साथ एकरूप नहीं है, इसलिये जो बृद्धि में प्रतिभासित है वह उससे भ्रमिन्न है ऐसा हेत् अनैकान्तिक होता है। तथा-यदि सगत के साथ जगत् का एकपना मानोगे तो सुगत ससारी बन जायगा, ग्रथवा सारे संसारी जीव सुगतरूप हो जावेगे । संसार ग्रीर उसका विपक्षी ग्रसंसार उन्हें एकरूप मानना तो सुगत को बृद्धास्वरूप स्वीकार करना है, पर यह तो ब्रह्मवाद का समर्थन करना हुआ ?

र्शका—सुगत के सत्ताकाल में ग्रन्य कोई उत्पन्न ही नहीं होता है ग्रतः सुगत को संखारी होने ग्रादि का दोष कैसे ग्रासकता है ? "तिष्ठस्थेव पराधीना येषां च महती कृषा" [प्रमाण्याः २।१९९ ] इत्यादि । न खलु वन्व्यासुताधीनः कांब्रद्भवितुमहेति । मार्गोपदेशोपि व्ययों विनेयाऽसत्त्वात् । नापि ततः कांब्रस्तोगतीं गाँत गन्तुमहेति । सुगतसत्ताकांवेऽन्यस्यानुस्यत्तेत्वतः इति । बुद्व्यन्तरपरिहारेण् विवक्षितबुद्ध्येवानुभवःचार्यास्यः; नीलादीना बुद्व्यन्तरणाध्यनुमवात् । कानरूपत्वातिसद्धौ चान्योन्याययः — सिद्धे हि ज्ञानरूपत्वे नीलादीनां बुद्व्यन्तरपरिहारेण् विवक्षितबुद्ध्येवानुभवः सिद्ध्येत्, तिसद्धौ च ज्ञानरूपत्विति । भेदेन विवेचनाभावमात्रमध्यस्यः ॥ हिरुग्वदेशसम्बन्धित्वत्

समाधान — यदि सुगत के काल में कोई नहीं रहता है तो फिर श्रापके प्रमाण समुच्चय ग्रन्थ में ऐसा कैसे लिखा गया है कि "प्रमाणभूताय स्गताय..." प्रमाणभूत सुगत के लिये नमस्कार हो इत्यादि सुगत को छोडकर यदि अन्य कोई नही है तो नमस्कार कौन करेगा ? किसके द्वारा उसकी स्तुति की जायगी ? तथा-जिनकी महती कृपा होती है वे पराधीन-स्गत के आधीन होते हैं इत्यादि वर्णन कैसे करते हैं ? उसी प्रमारासमुच्चय प्रत्थ में आया है कि "सुगत निर्वाण चले जाते हैं तो भी दया से ग्राई हदयवाले उन बुद्ध भगवान की कृपा तो यहां संसार में हमारे ऊपर रहती ही है" इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि सर्वत्र सुगत के सत्ताकाल में ग्रन्य सभी प्राणी मौजद ही थे, यदि सुगतकाल में अन्य कोई नहीं होता तो किसके आधीन सुगत कृपा रहती, क्या बंध्यापूत्र के आधीन कोई होता है ? अर्थात् नहीं होता है । उसी प्रकार पर प्राणी नहीं होते तो उनके आधीन सुगत की कृपा भी नही रह सकती, मोक्षमार्ग का उपदेश देना भी व्यर्थ होगा, क्योंकि विनेय-शिष्य आदिक तो सुगत के सामने रहते ही नहीं हैं। मुगत का उपदेश सुनकर कोई सुगत के समान सुगति को प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुगत के कालमें तो भ्रन्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती भीर वह सूगत काल तो आत्यन्तिक-अंत रहित है । श्रन्य बुद्धि का परिहार कर एक विवक्षित बुद्धि के द्वारा ही अनुभव में आना अशक्यविवेचन है ऐसा कहना इसलिये असिद्ध है कि नील पीत।दिक पदार्थ ग्रन्य ग्रन्य बृद्धियों (ज्ञानों) के द्वारा भी जाने जाते हैं-ग्रनभव में ग्राते हैं।

श्रंका—नील श्रादि पदार्थं ज्ञानरूप हैं. श्रतः श्रन्य बुद्धि के परिहार से वे एक बुद्धि के द्वारा गम्य होते हैं।

समाधान—ऐसा मानोगे तो अन्योन्याश्रय दोष आता है, नील आदि पदार्थ ज्ञानरूप हैं ऐसा सिद्ध होनेपर तो उनमें अन्य बृद्धि का परिहार कर एक वृद्धि से नीलतज्ञानयोविवेचनप्रसिद्धेः। एकस्याक्रमेला नीलावनेकाकारव्यापिस्ववत् क्रमेलाप्यनेकसुखाद्या-कारव्यापित्वसिद्धेः सिद्धः कपन्विदक्षिणको नीलावनेकार्यव्यवस्थागकः प्रमातेत्यद्वैताय दत्तो जलाक्क्रिः।।

धनुभव में धाना सिद्ध हो धौर उसके सिद्ध होने पर पदार्थों में ज्ञानपने की सिद्धि हो, ऐसे दोवों ही धन्य अन्य के आधीन होने से एक की भी सिद्धि होना शक्य नहीं है। भेद से विवेचन नहीं कर सकना ध्रशक्य विवेचन है ऐसा जो तीसरा पक्ष है सो वहु भी ध्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत ही ध्रच्छी तरह से बुद्धि धौर पदार्थ में भेद करके विवेचन होता है, नील ध्रादि वस्तुएँ तो बाहर में स्थित है ध्रीर ज्ञान या बुद्धि अंतरंग में स्थित है इस रूप से इन दोनों का विवेचन होना असिद्ध है ? जिस प्रकार एक ज्ञान में ध्रक्रम से नील पीत ध्रादि ध्रनेक ध्राकार ब्याप्त होकर रहते हैं ऐसा तुम मानते हो उसी प्रकार कम से भी सुख दुःख ध्रादि ध्रनेक आकार उसमें व्याप्त होकर रहते हैं ऐसा भी मानना चाहिये, ध्रतः नीलादि अनेक ध्र्यांका व्यवस्थापक प्रमाता है ध्री सह क्यंविद् ध्रमणिक है ऐसा सिद्ध होता है, इससे अद्धेत को सिद्ध नहीं होती, किन्तु प्रमाता ध्रीर प्रमेय ऐसे दो तस्व सिद्ध हो जाने से ध्रद्धैत ही निर्वाध है—नाना ध्राकारवाली बुद्धिमात्र—चित्राद्धैत ही तस्व है यह बात खण्डित हो जाती है।

# चित्राद्वेत का सारांश-

विज्ञानार्ड तवादी के भाई चित्राइ तवादी हैं, इन दोनों की मान्यताओं में मन्तर केवल इतना ही है कि विज्ञानार्ड उवादी ज्ञान में होनेवाली नीलादि आकृतियों को—माकारों को आन्त—मूठ मानता है और चित्राइ तवादी उन प्राकारों को सत्य मानता है। दोनों के यहां अर्ड त का साम्राज्य है। चित्राइ तबादी का कहना है कि भ्रानेक नीलादि भ्राकारवाली बुद्धि एक मात्र तत्व है, भीर कोई संसार में तत्व नहीं है। बाह्य जो अनेक भ्राकार हैं उनका तो विवेचन होता है पर चित्राबुद्धि का विवेचन नहीं होता, क्योंकि उसका विवेचन मशक्य है। इस प्रकार एक चित्रा बुद्धि को ही मानना चाहिये और कुछ नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बाह्य पदार्थ मानने में ग्रनेक दोष भाते हैं।

भाषार्य ने इनसे पूछा है कि अशक्य विवेचन वृद्धि में क्यों है ? क्या नीलादि आकारों का उस वृद्धि से अभिन्न होना इसका कारण है ? या वे आकार उसी एक विवक्षित वृद्धि से ही अनुभव में आते हैं यह कारण है ? यथम कारण मानने पर तो हेतु साध्यसम हो जाता है, अर्थात् साध्य "बृद्धि से अभिन्न पदार्थ का होना है" और "अशक्य विवेचन होने से" ऐसा यह हेतु है, सो अशक्यविवेचन और अभिन्न का अर्थ एक ही है, अतः ऐसे साध्यसम हेतु से साध्य सिद्ध नहीं होता और उसके अभाव में चित्राई त गलत ठहरता है, तथा सुगत और संसारी इनके एक होने का प्रसंग भी आता है, अतः कम और अकम से नीलादि अवैक पदार्थ के आकारवाला ज्ञानयुक्त आरमा सिद्ध होते हैं।

#### चित्राद्वे तवाद का सारांश समाप्त





नतु चाक्रमेणाप्येकस्थानेकाकारथ्यापित्वं नेष्यते । "कि स्यास्प्रा चित्रतैकस्यां न स्यात्तस्यां मतावि । यदीदं स्थयमर्थेभ्यो दोचते तत्र के वयम् ॥" [प्रमाणवा० ३।२१०]

अब यहां पर बौद्ध के चार भेदों में से एक माध्यमिक नामक ग्रद्धैतवादी ग्रपने शुन्याद्वैत को सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष रखता है, ... कहता है कि हम माध्यमिक बौद्ध तो चित्राद्धैतवादी के समान बुद्धि में एकमात्र अनेक ग्राकार होना भी नहीं मानते हैं-हमारे यहां प्रमाणवार्तिक ( ग्रन्थ ) में कहा है कि बुद्धि में नाना श्राकार वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि यदि बृद्धि के नानाकार सत्य हैं तो पदार्थ भेद भी सत्य बन जावेंगे, इसलिये एक बृद्धि में चित्रता ग्रर्थात नानापना वास्तविक रूप से स्वीकार नही किया है । "एक भ्रीर नाना" यह तो परस्पर विरुद्ध बात पडती है। यदि बुद्धि को एक होते हुए भी नानारूप माना जाय तब तो सारे विश्व को ही एक रूप मानना होगा, उसके लिये भी कहेंगे कि विश्व एक होकर भी नानाकार है इत्यादि, बात यह है कि जानों का ऐसा ही स्वभाव है कि वे उस रूप ग्रथीत नाना रूप नहीं होते हैं तो भी उस रूप से वे प्रतीत होते हैं, भीर इस प्रकार के ज्ञानों के स्वभाव के विषय में हम कर भी क्या सकते है ग्रर्थात् यह पूछ नहीं सकते हैं कि ज्ञान नानाकार वाले नहीं होते हुए भी नानाकार वाले क्यों दिखलाते हैं। क्योंकि "स्वभावीऽतर्कगोचरः" वस्तु स्वभाव तर्कके भगोचर होते हैं, इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि बुद्धि में ग्रनेक ग्राकार नहीं हैं। ग्रत: जैन ने जो सिद्ध किया था कि जैसे एक बृद्धि में युगपत धनेक आकार होते हैं वैसे ही कम से भी धनेक आकार उसमें होते हैं इत्यादि, सो यह सब कथन उनका असिद्ध हो जाता है।

इत्यभिषानात् । तत्कयं तददृष्टान्तावष्टम्भेन क्रमेणाध्येकस्यानेकाकारव्यापित्वं साध्येत ? तदप्यसमीचीनम्; एवमतिसूरुमेक्षिकया विचारयतो माध्यमिकस्य सकलशून्यतानुषङ्कात् । तथा हि-नीले प्रवृत्तं ज्ञानं पीतादौ न प्रवृत्तं हिन्नीले प्रवृत्तं ज्ञानं पीतादौ न प्रवृत्तं तस्रीले न प्रवृत्तं क्रानं पीतादौ न प्रवृत्तं तस्रीले न प्रवृत्तं हत्यस्याप्यभावस्तद्वत् । नीलकुवलयसूरुमांशे च प्रवृत्तमञ् ज्ञानं नेतरांशनिरीक्षणे समिति तदंशानासप्यभावः । संविदितांशस्य चावकिष्टस्य स्वयमनंशस्याप्रतिमासनास्त्रवीमावः । नीलकुवलयादिसवेदनस्य स्वयमनुभवात्सन्ते च प्रत्येरनुभवात्सन्तानान्तराणामपि तदस्तु । प्रयान

जैन — णुत्यवादी का यह सब कथन — पूर्वोक्त कथन असमीचीन है। क्योंकि इस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने वाले आप माध्यमिक के यहां सारे विश्व को णुत्य रूप होने का प्रसंग आता है, वह इस प्रकार से — बुद्धि में अनेक आकार नहीं हैं तो जो ज्ञान नील को प्रहण करता है वह पीत को तो प्रहण करेगा नहीं, इसिलये पीत आदि का अन्य संतान की तरह अभाव हो जायगा, इसी प्रकार पीत के प्रहण में प्रवृत्त हुआ ज्ञान नील को प्रहण वहीं करता है इसिलये नील का भी पीत के समान अभाव होगा, नीलकमल के सूक्ष्म अंशको जाववे में प्रवृत्त हुआ ज्ञान उस कमल के अन्य अन्य अशों का भी अभाव होगा, तथा संविदित अंश वाले उस कमल के अवशिष्ट जो और अंश हैं कि जो अनंशरूप — है अन्य अंश जिन्हों में नहीं हैं— उनका प्रतिभास नहीं होने से उनका अभाव होगा, इस तरह सर्व का अभाव हो जायगा।

शंका – नील कमल प्रादिका संवेदन तो स्वयं प्रमुभव में घाता है घतः उसका प्रस्तित्व माना जायगा।

समाधान—तो इसी तरह धन्य संतानों का संवेदन भी स्वयं धनुभव में आता ही है अत: उनका धरिसत्व भी स्वीकार करना चाहिये।

श्रंका — अन्य संतानों के द्वारा अनुभूयमान जो संवेदन है उसका सद्भाव असिद्ध है, अतः उसका सत्त्व नहीं माना जाता है ?

समाधान — तो फिर उन सन्तानान्तरों के संवेदन का निषेध करने वाला कोई प्रमाग्ग नहीं होने से उनका ग्रस्तित्व माना जायगा ।

माध्यमिक—संतानान्तर के संवेदन की अर्थात् ग्रन्य व्यक्तिके ज्ञानकी सत्ता ग्रसिद्घ होने से ही उसका ग्रभाव स्वीकार किया जाता है ? भ्यैरनुषुयमानसंबदनस्य सङ्कावासिद्धे स्तेषाममावः, तहि तित्रवेषासिद्धे स्तेषां सङ्कावः किन्न स्यात् ? प्रव तरसंबेदनस्य सङ्काव।सिद्धिरेवामावसिद्धिः नन्वेवं तिन्नवेषासिद्धिरेव तरसङ्कावसिद्धि- रस्तु । भावाभावाभ्यां परसंबेदनसन्वेहे चैकान्ततः सन्तानान्तरप्रतिवेषासिद्धेः । कथं च ग्रामा- रामादिप्रतिकासे प्रतीतिप्रवर्शविद्यास्य सकलशून्यताभ्युपगमः प्रेक्षावतां युक्तः प्रतीतिवाधनात् ? इष्टहानेरदृष्ट् कल्पनायाश्चात् पङ्कात् ।

किञ्च, प्रक्षिलशुन्यतायाः प्रमाणतः प्रसिद्धिः, प्रमाणमन्तरेण वा ? प्रथमपक्षे कर्यं सकल-

जैन — विलकुल इसी प्रकार से ग्रन्य संवेदन की सिद्धि होगी, देखो — संतानान्तर के संवेदन का निषेष करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रतः उसका ग्रस्तित्व है ऐसा मानने में क्या वाधा है। ग्रवींत् कुछ भी नहीं है।

माध्यमिक — जैन हमारी बात को नहीं समक्षे, परके संवेदन का ग्रस्तित्व कैसे स्वीकार करें ? क्योंकि उसको सिद्ध करने वाला प्रमाग्ग ग्रापने नहीं दिया है, और ग्राभी हमने भी उसको बाधा देने वाला प्रमाग्ग उपस्थित नहीं किया है, अतः इस विषय में संदेह ही रह जाता है।

जैन — ठीक है, किन्तु इससे सबंधा संतानान्तर का निषेध तो सिद्ध नहीं हो सकता है, तथा — ग्राम, नगर, उद्यान ग्रादि अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष से ही प्रतीतिरूप पर्वत शिखर पर ग्रास्ट हो रहे हैं, ग्रानुभव में ग्रा रहे हैं, तब किस प्रकार सकल शून्यता को माना जाय ? प्रेक्षाबान पुरुष शून्यवाद को कैसे स्वीकार करेंगे। प्रधान नहीं करेंगे। वर्षोंकि इस मान्यता में बाधा ग्राती है। प्रत्यक्ष सिद्ध बात को नहीं मानना ग्रीर जो है नहीं उसकी कल्पना करने का प्रसंग आता है। हम ग्रापसे पूछते हैं कि शून्यता को प्रमाण से सिद्ध करते हो कि बिना प्रमाण के ? प्रमाण से सिद्ध करते हो तो शून्यता कहां रही, शून्यता को सिद्ध करने वाला एक प्रमाण तो मौजूद ही है, विना प्रमाण के शून्यता को सिद्ध करना शब्य नहीं है, क्योंकि प्रमेय की सिद्ध प्रमाणसिद्धि के निमित्त से होती है। इस प्रकार शून्यवाद का निरसन हो जाता है।

#### शून्याद्वेतवाद समाप्त

इस प्रकार से प्रभावन्द्र भ्राचार्यने ज्ञान के ग्रयं "व्यवसायात्सक" इस विशेषण का समर्थन किया, क्योंकि वह प्रतीतिसिद्ध पदार्थोंको जानता है। इस संबंध में उसमें सुनिश्चित श्रसंभववाधकप्रमाणता है–अर्थात् ज्ञानमें प्रतीतिसिद्ध श्रयं की व्यवसायात्मकता है इस बात में बाधक प्रमाण की ग्रसंभवता सुनिश्वित है, इतने पर शून्यता वास्तबस्य तत्सद्भावावेदकप्रमाणस्य सद्भावात् ? द्वितीयपक्षे तु कथ तत्स्याः सिद्धिः प्रमेशसिद्धेः प्रमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात् ? तदेवं सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात् प्रतीतिसिद्धमधंव्यवसायान्त्मकत्वं ज्ञानस्याभ्युपगन्तव्यम्, प्रन्यथाऽप्रामाणिकत्वप्रसङ्गः स्थात् ।

ग्रथेदानी प्राक् प्रतिज्ञात स्वश्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविश्वेषरा व्याचिक्यामुः स्वोग्मुखतयेत्याद्याह— स्वोन्म्रखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

स्वस्य विज्ञानस्वरूपस्योग्युखतोल्लेखिता तया इतीत्वंभावे भा । प्रतिभासनं संवेदनमनुभवनं स्वस्य प्रमारात्वेनाभिप्रेतविज्ञानस्वरूपस्य सम्बन्धी व्यवसायः ।

स्वन्यवसायसमर्थनाथंमर्थन्यवसायं स्वपरप्रसिद्धम् 'शर्थस्य' इत्यादिना दृष्टान्तीकरोति । अर्थस्येव तदुन्युख्तत्या ॥ ७ ॥

भी यदि प्रमाण-ज्ञान में प्रतीतिसिद्ध अर्थ की व्यवसायात्मकता नहीं मानी जाय तो अप्रामाणिकता का प्रसंग प्राप्त होता है।

अब मारिणनयनंदी ग्राचार्य पहिले कहे ज्ञान के स्वब्यवसायात्मक विशेषरण का ब्याख्यान करते हुए कहते हैं...

#### स्त्र - स्वोन्स्रखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

अर्थ — प्रपने प्रापकी तरफ संमुख होने से जो प्रतिभास होता है वही स्व-ध्यवसाय कहलाता है, "स्वोन्मुखतया" ऐसी यह तृतीया विभक्ति है, सो यह "ज्ञान को प्रपनी तरफ भुकते से प्रधांत् अपने स्वरूप की तरफ संमुख होने से" इस प्रकारके प्रधं में प्रयुक्त हुई है। प्रतिभासन का प्रधं संवेदन या धनुभवन है। प्रमाण रूप से स्वीकार किया गया जो ज्ञान है उसके द्वारा अपना—ध्यवसाय निश्चय करना यह ज्ञान का प्रपना निश्चय करना कहलाता है। प्रव ग्रन्थकार इस स्वव्यवसाय विशेषण का समर्थन प्रतिवादी तथा वादी के द्वारा मान्य प्रधं व्यवसायस्य हष्टान्त के द्वारा करते हैं।

#### सत्र — वर्धस्येव तदुन्मुखतया ॥ ७ ॥

सूत्रार्थ — जिस प्रकार पदार्थ की तरफ भुकते से शंमुख होने से पदार्थ का निश्चय होता है श्रर्थीत् ज्ञान होता है, उसी प्रकार ध्रपनी तरफ संमुख होने से ज्ञानको अपना व्यवसाय होता है। सूत्र में "इव" शब्द यथा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। मतलब — जैसे घट घादि वस्तु का उसकी तरफ उन्मुख होने पर ज्ञान के द्वारा व्यवसाय होता है वैसे ही ज्ञानको ध्रपनी तरफ उन्मुख होने पर ध्रपना निज का व्यवसाय होता है। इसशस्त्रो ययार्थै। ययार्थस्य घटादेस्तदुर्भुखतया स्वोल्लेखितया प्रतिभासनं व्यवसाय तथा जानस्वापीति ।

विशेषार्थ — नैयायिक झादि परवादी ज्ञानको अपने झापको जाननेवाला नहीं मानते हैं, सो इस परवादीको मान्यता को निरस्त करने के लिये भ्राचार्य श्री मागिलय नंदी ने दो सूत्र रचे हैं। ज्ञान केवल परवस्तुको ही नहीं जानता है, श्रिपतु अपने झापको भी जानता है, यदि ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो उसको जानने के लिए दूसरा कोई ज्ञान चाहिये, दूसरे को तीसरा चाहिये, इस तरह अनवस्था ग्रावेगी तथा सर्वज्ञका भी अभाव हो जायगा, क्योंकि "सर्व जानाति इति सर्वज्ञः" व्युत्पत्ति के अनुसार सवको जाने सो सर्वज्ञ कहलाता है, भतः जिसने स्वयंको नहीं जाना तो उसका ज्ञान सबको जाननेवाला नहीं कहलाता। है अकार ज्ञान स्व अकार क्षानको स्वसंवेद्य नहीं माननेसे अनेक दूषण श्राते हैं। इस विषय पर ज्ञानांतर वेद्य ज्ञान बाद प्रकरण में विशेष विवेचन होने बाला है।



# ग्रचेतनज्ञानवादका पूर्वपक्ष

सांख्य ज्ञान को जड मानते हैं, उनका पूर्वपक्षक्य से यहां पर कथन किया जाता है—पुरुव और प्रकृति ये मूल में दो तत्त्व हैं, प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, प्रधान के दो भेद हैं, क्यक्त और प्रकृति ये मूल में दो तत्त्व हैं, प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, प्रधान के दो भेद हैं, क्यक्त प्रधान से [ प्रकृति से ] सारा जगत रचा हुआ है, क्यक्त प्रधान से सबसे प्रथम महान् नामका तत्त्व उत्पन्न होता है, उसी महान् तत्त्व की बुद्धि या ज्ञान कहा गया है। कहा भी है—प्रकृतेमहाँहततोऽहंकारस्तरसादग्राएश वोडशकः, तस्मादिष वोडशकारपञ्चभ्यः पर्यक्षताति ।। ( साख्यतः को पुठ १४, २२ ) अर्थ—व्यक्त—प्रधान से महान् प्रधात् बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, फिर उससे दश इन्द्रियां, आदि सोलह गएग, उन सोलहगणों में अबस्यत पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये ही पचीस तत्त्व हैं। इनमें एक पुरुव—चेतन और २४ प्रकृति जड़ के भेद हैं। प्रकृति का प्रथम भेद की महान् हे वही बुद्धि या जान है, जैसा कि कहा है—''तस्याः प्रकृतेः महानुत्यदाते, प्रथम किदवर्ष ( महान्-बुद्धः, प्रज्ञा मितः संवित्तः ल्यातिः, चितिः, स्मृतिः, आसुरी, हिरः हरः, हिरण्यगर्भः, इति पर्यावाः)

—माठरकृत्तिः गौडपाद भाष्य ।

श्रयांत् महान् को ही बुद्धि, स्मृति, मित, प्रज्ञा, सीवित्ति प्रादि नामों से कहा जाता है। जस बुद्धि या जानका पुरुष अर्थात् जीवास्मा के श्वास-चैतन्य के साथ संसगें होता है, अतः पुरुष में प्रयांत् जीव मा आरस्मा में ही बुद्धि है ऐसा भ्रम होता है। बुद्धि प्रोर पुरुष प्रयांत् जान और प्रात्मा का ऐसा संसगें है कि जैसे लोहे के गोले में प्रान्त का है। जिस प्रकार चैतन्य पुरुष में रहता है ग्रोर कर्तृत्व धन्तःकरण में रहता है फिर भी ग्रन्तःकरण के धमं का पुरुष में ग्रारोप करके पुरुष को ही कर्त्ता मानने लग जाते हैं उसी प्रकार प्रकृति का धमं जो बुद्धिरूप है उसका पुरुष में आरोप करके पुरुष को ही जाता कह देते हैं, कहा भी है—"तस्मात्त् संयोगादचेतनं चेतनबदिव लिङ्गम्, गुणकर्तृत्वे ऽपि तथा कर्त्तेव भवत्युदासीनः" ।। २०।। यस्माच्चेतनस्वभावः पुरुषः, तस्मात्तरसंयोगाद् अचेतनं महदादि लिङ्गां, अध्यवसाय, भिभमान-संकल्य-श्रालोचनादिषु बृत्तिषु चेतनावत् प्रवस्तंते। को दृष्टान्तः? तद्यया—प्रगुष्णाशीतो घटः शीताभिरद्धिः संस्रष्टः शीतो भवति, श्राग्निना संयुक्तो (वा) उष्णो भवति, एवं महदादि लिज्जमचेतवमि भूत्वा चेतनावद् भवति ( माठरवृत्ति गौडपादभाष्य )"। पुरुष के संसर्ग के कारण ही महान भादि तत्त्व अचेतन होते हुए भी चेतन के समान मालूम पडते हैं। वैसे ही सत्त्व भादि गुणों में ही कर्तृत्व है, तो भी पुरुष को कर्त्ता माना जाता है। प्रयात चेतन स्वभावी पूरुष के संयोग में अपने से महान ग्रादि लिङ्ग ग्रध्यवसाय ग्रथात ज्ञान तथा अभिमान, संकल्प, विकल्प, विचार आदि कियाओं में चेतन के समान ही प्रवृत्ति किया करते हैं। जिस प्रकार घड़ा स्वतः न उष्ण है और न शीत है किन्तु शीतल जलके संसर्ग से शीत और धरिन की उष्णता के संसर्ग से उष्ण कहलाता है, उसी प्रकार महान बद्धि धादि तत्व स्वत. अचेतन होते हए भी चेतनावान जैसे बन जाते हैं। इस विवेचन से अच्छी तरह से सिद्ध होता है कि ज्ञान जड प्रकृति का धर्म या विवर्त्त है, पूरुष-भ्रात्मा का नहीं है, भ्रतः बुद्धि या ज्ञान भ्रचेतन है। ज्ञान भ्रचेतन इसलिये है कि वह अनित्य है। मृतिक-आकारवान है, और पुरुष नित्य ग्रमुर्त्त का गुण धर्म बाला है। सो इस प्रकार से वह ज्ञान प्रकृति का ही धर्म हो सकता है आत्मा पुरुष का नहीं, क्योंकि पूरुष तो सर्वथा नित्य है कूटस्य है, अमूर्तिक, धकत्ती है, धतः मनित्य ज्ञान उसका होना शक्य नहीं है, हां उसका भध्यारोप पुरुष में भ्रवश्य होता है, उस प्रध्यारोपित व्यवहार से पूरुष को जाता, जानवान, बढिमान ग्रादि नामों से कहा जाता है, वास्तविकरूप में पूरुष तो मात्र चैतन्यशाली है। इस प्रकार बुद्धि-ज्ञान-जड़ प्रधान से उत्पन्न होने के कारण श्रचेतन है, यह निर्बाध सिद्ध हुआ।

> इस प्रकार से ज्ञान को अचेतन मानने वाले सांख्य (तथा योग का) का पूर्वपक्षरूप कथन समाप्त





स्यान्मतम्—न ज्ञान स्वष्यवसायात्मकमवेतनत्वाद् घटादिवत् । तदवेतनं प्रधानविवर्त्तः त्वात्तद्वत् । यत्तु वेतनं तन्न प्रधानविवर्तः, यथात्मा, इत्यप्यसङ्गतम्; तस्यात्मविवर्तः त्वेन प्रधानविवन र्तःत्वासिद्धः; तथाहि–ज्ञानविवर्त्तं वानात्मा ३ष्ट्त्वात् । यस्तु न तथा स न द्रष्टा यथा घटादिः, द्रष्टा चात्मा तस्मात्तद्विवर्त्तवानीति । प्रधानस्य ज्ञानवत्त्वे तु तस्यैव द्रष्ट्त्वानुवङ्गादात्मकल्पनानर्यक्यम् ।

अब यहां पर सांख्य कहते हैं कि ज्ञान स्वपरव्यवसायात्मक नहीं है क्योंकि वह प्रचेतन है, जैसे घट पट आदि पदार्थ प्रचेतन होने से प्रपने को नहीं जानते हैं। ज्ञान को हम अचेतन इसलिये मानते हैं कि वह प्रधान की पर्याय है, प्रधान स्वतः ग्रचेतन है, ग्रतः उसकी पर्याय भी ग्रचेतन ही रहेगी, जो चेतन होगा वह प्रधान की पर्याय नहीं होगा, जैसे भ्रात्मा चेतन है, अतः वह प्रधान की पर्याय नहीं है।

जैन — यह कथन असंगत है, जान तो साक्षात् झात्मा की पर्याय है, उसमें तो प्रधानपने का अंश भी नहीं है, देखिये — झात्मा ज्ञानपर्याय वाला है क्योंकि वह दृष्टा है, जो ज्ञाता नहीं होता वह द्रष्टा भी नहीं हो सकता जैसे कि घट आदि जड़ पदार्थ, झात्मा दृष्टा है अतः वह अवश्य ही जान पर्याय वाला है, आप प्रधान को ज्ञानवान् मानोगे तो उसीको दृष्टा भी कहना पड़ेगा, फिर तो आत्मद्रव्य की कल्पना करना व्ययं हो जावेगा। जिस प्रकार आत्मा में "मैं चेतन हूँ" इस प्रकार का अनुभव होता है अतः वह चेतन स्वभाव वाला माना गया है, उसी प्रकार "मैं ज्ञाता हूँ" इस प्रकार का भी आत्मा में अनुभव होता है अतः उसे ज्ञानस्वभाव वाला भी यानना चाहिये, इसमें और उसमें कोई विशेषता नहीं है।

सारूय — ज्ञान के संसर्ग से "मैं ज्ञाता हूं" इस प्रकार धारमा में प्रतिभास होता है, न कि ज्ञान स्वभाववाला होने से मैं ज्ञाला हूं ऐसा प्रतिभास होता है ? 'चेतनोऽह्न्' इत्यनुमवाच्चैतन्यस्वमावतावचात्मनो 'जाताऽह्न्' इत्यनुभवाद् ज्ञानस्वभावताय्यस्तु विज्ञेषामावात् । ज्ञानसंवर्माव (जाताऽह्न्' इत्यात्मित प्रतिभावो न पुनर्जानस्वभावत्वादित्यप्यसमीकिताभिषानम्; चैतन्यादिस्वभावस्थाय्यभावप्रसङ्गात् । चंतन्यसंवर्गाद्ध चेतनो भोनतृत्वसंवर्गाद्भोक्तौ-द्वासीन्यसंवर्माद्द्वसीनः शुद्धिसंवर्गेच्छ्रद्वो न तु स्वभावतः । प्रत्यक्षादिप्रमाण्यवाधोभयत्र । न स्वतु ज्ञानस्वभावताविकलोऽयं कदाचनाय्यनुभूयते, तद्विकतस्यानुभवविरोधात् ।

प्रारमनो ज्ञानस्बभावस्वेऽनित्यस्वापत्तिः प्रधानेषि समाना । तत्परिखामस्य व्यक्तस्यानित्यस्वो-पगमात् भ्रदोवे तु, भ्रारमपरिखामस्यापि ज्ञानविवोषादेरनित्यस्वे को दोष<sup>ा</sup> तस्यारमनः कथाश्वद-

जैन—यह बात बिना विचारे कही गई है, नयों कि इस प्रकार के कथन से तो धारमा में चैतन्य आदि स्वभावों का भी अभाव हो जावेगा, वहां भी ऐसा ही कहेंगे कि धारमा चैतन्य के संसगं से चैतन्य है, भोक्तृत्व के संसगं से मोक्ता है, औदासीन्य के संसगं से उदासीन है धौर शुद्धि के संसगं से शुद्ध है, न कि स्वभाव से वह चेतन धादि रूप है।

सांख्य— चैतन्य घादि के संसर्ग से ग्रात्मा को यदि चेतन माना जायगा तो प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से बाधा आवेगी, ग्रर्यात् हम प्रत्येक प्राग्ती जो ऐसा ग्रनुभव करते हैं कि हम चैतन्य विशिष्ट हैं—हमारी ग्रात्मा चैतन्य स्वभाववाली है इत्यादि सो इस ग्रनुभव में बाघा ग्रावेगी।

जैन— इसी प्रकार से यदि ज्ञानसंसर्ग से ग्रात्मा को ज्ञानी मानोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वहां पर भी बाधा ग्राती है, क्योंकि यह श्रात्मा किसी भी काल में ज्ञान स्वभाव से रहित ग्रमुभव में नही ग्राती है, कारए। कि ज्ञान के विना अनुभव होना हो सक्य नहीं है।

सांख्य—ग्रात्माको ज्ञानस्वभाव वाला मानोगे तो उमे प्रनित्य होने की ग्रापित ग्रावेगी।

जैन — तो फिर प्रधान के ऊपर भी यही दोष आवेगा, क्योंकि प्रधान को ज्ञान स्वभाव वाला मानते हो, तो वह भी ग्रानित्य हो जावेगा।

सौरूय---प्रधान का एक परिएाम व्यक्त नामका है वह भ्रानित्य है, श्रतः उसमें ज्ञानस्वभावता मानने में कोई भ्रापत्ति नहीं भ्राती है । व्यतिरेके भक्र गुरत्वप्रसङ्गः प्रधानेपि समानः। श्यक्ताव्यक्तवो स्थातिरेकेपि व्यक्तमेवानित्यं परिस्तामत्वान्न पुनरव्यक्तं परिस्तामित्वादित्यम्युपगमे, मत एव ज्ञानात्मनो स्थातिरेकेपि ज्ञानमेवानित्यमस्तु विद्येषा-भावात् । म्रात्मनोऽपरिस्तामित्वे तु प्रधानेपि तदस्तु । व्यक्तायेक्षया परिस्तामि प्रधानं न स्वस्त्यपेक्षया सर्वेदा स्थास्तुत्वादित्यभिषाने तु म्रात्मापि नयास्तु सर्वेषा विद्येषाभावात्, स्रपरिस्तामिनोऽपेकिया-कारित्वासम्भवेनाग्नेऽसत्त्वप्रतिपादनाच । स्वसवेदनप्रत्यक्षाविषयत्वे वास्याः प्रतिनियतार्षव्यवस्थापकर्त्व

जैन — तो इसी प्रकार आत्मा के परिणाम ज्ञानविशेष स्रादि हैं स्रीर वे ही स्रवित्य हैं ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं आता है।

मौख्य — प्राप जैन कथंचित् वादी हो, ग्रतः प्राप ग्रात्मा से ज्ञान का कथंचित् अभेद स्वीकार करते हो, इसलिये ज्ञान के निमित्त से ग्रात्मा में ग्रनित्यपने का प्रसंग आता है।

जैन-यही दोष प्रधान पर भी लागू होगा, मर्थात प्रधान की पुरिणाम प्रधान से प्रभिन्न होने के कारण प्रधान में भी परिणाम के समान अनित्यता था जावेगी।

सांख्य-व्यक्त प्रधान और ग्रव्यक्त प्रधान दोनों अभिन्न हैं तो भी परिणाम इप होने से महदादि व्यक्त ही अनित्य हैं और अध्यक्त प्रधान परिणामकाला होने से ग्रानित्य नहीं है।

, जैन - इसी प्रकार , झाइमा धीर ,जात, अभिन्न हो हैं. परन्तु ज्ञान मनित्य है भीर आइमा, नित्य है। ऐसा ,सदय स्वीकार ,कहना ,ज्ञाडिये, दोनों सन्तुस्यों में कोई विशेषता नहीं है। पृद्धि धाप झाइमा,को,सवंशा,कटस्थ-सपरिणामी मानते हो तो प्रभान को भी,सवंया अपरिणामी मानता होगा।

सांख्य – व्यक्त की अपेका से तो प्रवास परिणामी है, किन्तु शक्ति की अपेका से जी प्रवास अपरिसामी जी है कि इस्टोर्कि शक्ति की अपेका तो वह कुटस्य मिस्य है।

ा े े े जैने - इसी तरह आहमा में भी स्वीकार करना वाहिये । जानकी प्रयेका वह परिंशामी हैं धीर शिक्षि की इपेक्षा वह क्ष्यस्थ है, कोई विशेषता नहीं हैं। यह बात भी ध्यानमें रिखये कि प्रारमा हो बाहे प्रधान हो किसी की भी यदि संवैधा प्रपरिणांभी मजते हैं तो उसमें धर्ष किया नहीं ही सकते हैं। जिसमें प्रयो किया है उपयोगिता ) नहीं है वह क्षमधं ही बही है । ऐसा हम जैन आगे प्रतिपदिन ही करने वाले हैं। बुद्धि या जाम को अदि स्वसंवैदन कि विषय नहीं माना जाय तो वह जान प्रतिनियत वस्टुफीं न स्यात् । तद्भ्यवस्थापकत्लं हि तदनुभवनम्, तत्कय बुद्धेष्प्रत्यक्षत्वे घटेन् ? धारमान्तरबुद्धितोषि तरप्रसङ्गात्, न चैवम् । ततो बुद्धिः स्वस्थवसायारियका कारणान्तरितरोक्षतयाऽयंध्यवस्यापकत्थात्, यस्युनः स्वस्थवसायारमकं न भविन न तत्तवाऽर्थंभ्यश्यापक यथाऽऽदर्शावीति । प्रपंच्यवस्थितौ तस्याः पुरुषभागोपोक्षत्वात् 'वृद्धप्रध्यवस्थितौ तस्याः पुरुषभागोपोक्षत्वात् 'वृद्धप्रध्यवस्थितौ तस्याः पुरुषभागोपोक्षत्वात् 'वृद्धप्रध्यवस्थितौ तस्याः वृद्धपर्थाभागे । वृद्धपर्थाभागे । ततोऽरिसद्धौ हेतुरित्यपि श्रद्धामात्रम् भेदेनान्योरनुष्यक्षमात् । एकमेव ह्यानुभवसिद्धं सिवदूर् हर्षविषादाद्यनेका-कार्यवस्थयस्थापकमनुभूयते, तस्यैनौतं 'चैतन्यं बुद्धिरध्यवसायो ज्ञानम्' इति पर्यायाः । न च साध्य-भेदमात्राद्यस्थानेका-कार्यवस्थानस्थापकमनुभूयते, तस्यैनौतं 'चैतन्यं बुद्धिरध्यवसायो ज्ञानम्' इति पर्यायाः । न च साध्य-भिदमात्राद्यस्थानेकान्त्रस्थानेकान्त्रस्थानेतं 'चैतन्यं बुद्धिरध्यवसायो ज्ञानम्' इति पर्यायाः । न च साध्य-भेदमात्राद्यस्थानस्य

की व्यवस्था कर नहीं सकता है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था तो ज्ञानानुभव पर निर्भर है। जब बुद्धि ही अप्रत्यक्ष रहेगी तो उसके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थ किस प्रकार प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तथा आत्मा का ज्ञान यदि अपने को नहीं जानता है तो उसको अन्य पुरुष का ज्ञान लोगा, किन्तु ऐसा देखा गया नहीं है। अतः यह अनुमान सिद्ध बात है कि बुद्धि (ज्ञान) स्वव्यवसायस्म (प्रत्य को ज्ञाननेवालो) है। क्योंकि वह अन्य कारए की अपेक्षा के विना ही पदार्थों को ग्रहण करनी है—ज्ञानती है। जो स्वय्यवसायी नहीं होता है वह पदार्थ की पर निरपेक्षता से व्यवस्था भी नहीं करता है। जीसे दर्पण आदि कारणात्तर को अपेक्षा के विना वस्तु व्यवस्था नहीं करती है। इसीलिये उन्हें स्वव्यवसायी नहीं माना है।

सांख्य — पदार्थों की व्यवस्था जो बृद्धि करती है वह इसलिये करती है कि वे पदार्थ पुरुष-प्रात्मा के उपभोग्य हुमा करते हैं। कहा भी है—बृद्धि से जाने हुए पदार्थ का पुरुष प्रमुभव करता है इसलिये ''अन्य कारण की ग्रपेक्षा के बिना बृद्धि पदार्थ को जानती हैं" ऐसा कहा हुआ ग्रापका हेतु ग्रसिद्ध दोष ग्रुक्त हो जाना है, क्योंकि वह कारएगन्तर सापेक्ष होकर ही पदार्थ व्यवस्था करती है।

जैन—यह श्रद्धामात्र कथन है, क्योंकि वृद्धि धौर धनुभव इनकी भेदरूप से उपलब्धि नहीं देखी जाती है। अनुभव सिद्ध एक ही जानरूप वस्तु है जो कि हुएँ, विधाद आदि अनेक आकाररूप से विषय व्यवस्था करती हुई अनुभव में धा रही है, उसी के बुद्धि, चैतन्य, प्रध्यवसाय, ज्ञान ये सव पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार का खब्दमात्र का भेद होनेसे धर्थ में भेद नहीं हुमा करता है। अन्यथा म्रात्यस्था आवेषा।

सांरूप—बुढि मौर चैतन्य में भेद विद्यमान है, सो भी संबंध विशेष को देखकर विप्रलब्ध हुए व्यक्ति उस भेद को जान नहीं पाते हैं, जैसे अग्नि के संबंध संसर्गे विशेषववाद्विश्रलब्धो बुद्धिचैतन्ययोः सन्तमपि भेदं नावधारयत्ययोगोलकादिवान्नैः। न चात्रापि भेदो नास्तीत्यभिषातव्यम्; उभयत्र रूपस्पर्ययोग्गेदप्रतीतेः। श्रयोगोलकस्य हि वृत्तसित्रवेद्यः कठिनस्पर्यक्षान्योऽपिन ( ग्ने ) भीतुररूपोष्णस्पर्याप्त्या प्रमाणतः प्रतीयते । ततो ययात्राऽन्योऽन्यानु-प्रवेशलक्षाणसंसर्गोद्विभागश्रतिपरयभावस्तया प्रकृतेपीत्यप्यसाम्प्रतम्; बह्रचयोगोलकयोरप्यभेदात् । प्रयोगोलकद्ययं हि पूर्वाकारपरित्थागेनाप्तिवानाविशिष्टरूपस्पर्यापयायायारमेकमेवोत्पन्नमनुभूयते श्रामाकारपरित्यागेन पाकाकाराधारसटद्रव्यवत् । कथं तिह तस्योतरकालं तत्यर्यायाधारताया विनास-

विशेष के कारण लोहे का गोला श्रीभन्न दिखाई देता है, लोहा भीर श्रीनमें भेद नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों में रूप तथा स्पर्श का पृथक्पना स्पष्ट ही दिखता है, अर्थात् लोहे का गोला गोल गोल वड़ा होता है, कठोर स्पर्शवाला भी होता है, और अपन चमकीले रूपवाली तथा उच्ण स्पर्श युक्त होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष से ही प्रतीत होता है। इसलिये जैसे लोहा और श्रीन इन दोनों में अन्योन्यप्रवेशानु प्रवेशलक्षण संबंध हो जाने से विभाग का ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही बुद्धि भीर चैतन्य में परस्पर अनुप्रवेश होने से भेद नहीं दिखता।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि घ्रिष्म ग्रीर लोहे के गोले मैं भी भेद नहीं रहता, लोहे का गोला अग्नि के संसर्ग से घ्रिष्मे पूर्व आकार का त्यागकर विशिष्ट पर्यायवाला एवं भिन्न ही स्पर्श तथा रूपवाला बन जाता है, जिस प्रकार घट अपने पहिले कच्चे आकार को छोड़कर उत्तरकाल में पाक के घाकार को घारण करता है।

श्रंका — यदि लोहे का गोला श्रग्नि ही बन जाता है तो भ्रागे जाकर उस पर्याय को आधारताका विनाश कैसे दिखाई देता है ?

समाधान — ऐसी शंका करना ठीक नहीं, क्योंकि उस लोहे के गोले का जो ध्रानिक्प परिणमन हुआ है वह तत्काल ही नष्ट होता हुआ नहीं देखा जाता है। देखिये — अनेक प्रकार के परिणमन और संबंध वस्तुओं में पाये जाते हैं, कोई वस्तु तो कुछ परिणमन-उपाधि का कारण मिलने पर उस उपाधिक्प बन जाती है और उपाधि के हटते ही तत्काल उस परिणमन या पर्याय से रहित हो जाती है, जैसे जपापुष्प का सम्बन्ध पाकर स्फटिक तत्काल लाल बन जाता है और उसके हटते ही तत्काल प्रपने सफेद स्वभाव में भ्रा जाता है। अन्य कोई वस्तु का परिणमन इस प्रकार भी होता है कि वह कुछ काल तक बना रहता है, जैसे सुन्दर स्त्री माला भ्रादि विषयों के सम्बन्ध से भ्रातमा में सुख पर्याय कुछ समय तक बनी रहती है, पदार्थों का यह

त्रतीतिः ? दृरयप्यचोद्यम्; उत्परयनन्तरमेव तद्विनाजाप्रतीतेः । किन्त्वद्वभौपाधिक वस्तुरूपमुगण्यपा-शानन्तरमेवापैति, यथा जपापुण्यसिधाभोपनीतस्फटिकरिक्तमा । किन्त्रितु कालान्त्ररे, मनोज्ञाङ्गनादि-विषयोपनीतासमुखादिवत् । सकलभावानां स्वतोऽत्यतश्च निवर्त्तनप्रतीतेः । तन्नाग्ययोगोलकयोर्भेदः ।

तद्वदिहाय्येकस्मिन् स्वरप्रकाशास्मययांवेऽनुभूषमाने नान्यसद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः, ग्रन्यथा न ववचिदेकस्वव्यवस्या स्यान् । सकलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गश्चः, ग्रानिष्टार्थपरिहारेणेष्टे वस्तुन्येकस्मिन्नपून-परिणमन स्वतः श्रीर पर से भी होता है, इस प्रकार ग्रगिन श्रीर लोहे का गोला इनमें सम्बन्ध के बाद कुछ समय तक भेद नहीं रहता है यह सिद्ध हुग्रा ।

विशेषार्थ — सांख्य का कहना है कि बुद्धिया ज्ञान श्रात्मा का धर्म नहीं है बह तो प्रधान-जड़ का धर्म है, उस धर्म का प्रात्मा से ससर्ग होता है, इसलिये भात्मा में ज्ञान है ऐसा मालून पड़ता है। संसर्ग के कारए। ही आत्मा में और बृद्धि में ग्रभेद दिखाई देता है, जैसे कि लोहे का गोला ग्रग्नि का संसर्ग पाकर ग्राग्निरूप ही दिखता है। ग्राचार्य ने उनको समकाया है कि यह ग्राग्नि ग्रीर लोहे का दृष्टान्त यहां पर फिट बैठता नहीं है, क्योंकि जिस समय लोहा भ्रग्नि का संसर्ग करता है उस समय लोहा और अग्नि में भेद रहता ही नहीं है, मतलब-वे दोनों एक रूप ही हो जाते हैं. हम जैन आपके समान द्रव्य की कूटस्थ नित्य नहीं मानते हैं, विकारी द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होती है द्रव्य भी उस समय वैसा ही बनता है. उस पर्याय से द्रव्य का कोई न्यारा अस्तित्व नहीं रहता है। अतः अग्नि और लोहे का हष्टान्त आत्मा ग्रीर ज्ञान पर लागू नहीं होता है।। जैसे ग्रग्नि ग्रीर लोहे का संपर्क होने पर उनमें कोई भेद नहीं रहना वह उसी अग्नि रूप ही हो जाता है, वैसे ही आत्मा ग्रौर ज्ञान में भेद नहीं है एक ही वस्तु है, ज्ञान ग्रौर चैतन्य एक ही स्वपर प्रकाशात्मक पर्यायस्वरूप अनुभव में ग्रा रहा है, उसमें ग्रन्य किसी का सद्भाव नहीं मानना चाहिये, यदि पदार्थ एक रूप दिलाई दे रहा है तो भी उसको अनेक रूप मानेंगे तो कहीं पर भी एकपने की व्यवस्था नही रहेगी-संपूर्ण व्यवहार भी समाप्त हो जावेगा, क्योंकि म्रनिष्ट वस्तु का परिहार करके किसी एक इष्ट वस्तु के मनुभव होनेपर भी शंका रहेगी कि क्या मालूम यह और कुछ दूसरी वस्तु तो नहीं है। इस तरह संशय बना रहने से कहीं पर भी श्रपनी इष्ट वस्तु को लेने के लिये प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, भावार्य-म्रभिन्न एक वस्तुरूप जो चैतन्य भौर बुद्धि है उसमें भी यदि भेद माना जाय तो किसी स्थान पर किसी भी एक वस्तु में एकत्व का निश्चय नहीं हो भूषमानैप्पत्यसङ्काषाकङ्कया वत्रविध्यवृत्त्याद्यभावात् । ततोऽवाधितैकस्वप्रतिभासादपरपरिद्वारेसाव-भासमाने वस्तुन्येकस्वश्यवस्थामिच्छना अनुमवसिद्धकतृ त्वभोक्तः, त्वाद्यनेकघर्माधारचिद्धिवर्शस्योक-स्वमभ्युपगन्तव्यं तदविद्येषात् । न वात्रेकस्वप्रतिभासे किष्यिद्वाघकम्, यतो द्विचन्द्रादिप्रतिभासवन्मि-ध्यास्वं स्यात् । स्वसंवेदनप्रसिद्धस्वपरप्रकाशरूपचिद्विवर्शव्यतिरकेसान्यचीतन्यस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः। न वोपदेशमात्रात्प्रेक्षावतां निर्वाचवोधाधिक्टोऽयोऽस्यथाप्रतिभासमानोऽस्यथापि कल्पयितुं युक्तोऽति-

सकेगा, फिर तो कहीं इष्ट भोजन स्त्री भ्रादि वस्तुओं को देखकर उसमें भी सर्प, विष आदि की शंका के कारए। लेना, खाना भ्रादि रूप प्रवृत्ति नही हो सकेगी।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि जहां अबाधितपने से एकपने का प्रतिभास है, भ्रन्य वस्तु का परिहार करके एकत्व प्रतीत हो रहा है वहां पर एकरूप एक ही वस्तू को मानना, इस तरह की वस्तु व्यवस्था को चाहते द्वए सभी को अनुभव से जिसकी सिद्धि है ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि मनेक धर्मों का श्राधार ऐसा एक चैतन्य है उस चैतन्य का ही धर्म बुद्धि है, इसी का नाम ज्ञान है। इस प्रकार मानना चाहिये, क्यों कि चैतन्य और बृद्धि में कोई आधार आदि का पृथक्पना या अन्य विशेषता नहीं देखी जाती है अर्थात जहां पर चैतन्य का प्रतिभास है वहीं पर बृद्धि का भी प्रतिशास या उपलब्धि देखी जाती है, इन चैतन्य और बुद्धि में जो एकपना प्रतीत होता है उसमें कोई बाधा भी नहीं आती है, जब बाबा नहीं है तब किस कारण से उस प्रतिभास को द्विचन्द्रादि ज्ञान के समान मिथ्या माना जाय ? प्रशीत नहीं मान सकते हैं । स्वसंवेदन ज्ञान से यह असिद्ध ही होता है कि स्वपर प्रकाशरूप अर्थात अपना और पर पदार्थीका जाननारूप ही पर्याय जिसकी है, ऐसा चैतन्य ही है, इस स्वपर प्रकाशक धर्म को छोड़कर अन्य किसी रूप से भी उस चैतन्य की प्रतीति नही आती है। अर्थात् चैतन्य को छोड़कर बुद्धि भौर बुद्धि को छोड़कर चैतन्य पृथक्रूप से कभी भी प्रतिमासित नहीं होते हैं। किसी के उपदेश या ग्रागममात्र से बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाधन्नान में प्रतिभासित हए पदार्थ को विपरीत नहीं मान सकते हैं। प्रर्थात् किसी के काल्पनिक उपदेश से प्रत्यक्ष प्रतीति में आये हुए पदार्थ को अन्य का अन्यरूप मानना युक्त नहीं होता है, अन्यथा अतिप्रसंग आता है। चैतन्य स्वरूप पुरुष ही जब अपना भौर पदार्थों का प्रकाशन-जानना रूप कार्य करता हुआ उपलब्ध हो रहा है तब उससे बृद्धि को प्रथक मानने में क्या प्रयोजन है और उस बुद्धि युक्त प्रधान तत्त्व की कल्पना भी किसलिये की जाय ? अर्थात् अत्मा से बुद्धि को भिन्न मानने में कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं

प्रसङ्गात् । चैतन्यस्य च स्वपरप्रकाशात्मकत्वे कि बृद्धिसाध्यं येनासौ कल्प्यते ?

बुद्धेश्वाचेतनस्वे विषयव्यवस्थापकस्वं न स्यात् । आकारवस्त्वात्तस्यमित्यप्ययुक्तम्; भवेतन-स्याकारस्वे (रवस्वे)प्यर्थेभ्यवस्थापकस्वासम्भवात्, अन्यथाऽऽदर्शादेशिपतस्प्रसङ्कादबुद्धिषस्पतानुषङ्कः। भन्तःकरत्तरत्व-पुरुषोपभोगपत्यासन्नहेतुत्वलक्षराविशेषोि मनोऽक्षादिनानेकान्तिकस्वान्न बुद्धेनेक्षराम् । यदि च भ्रयमेकान्तः-'मन्तःकररामन्तरेरागार्थमात्मा न प्रत्येति इति, कथं तिह् अन्तः-करराप्रस्यक्षता ? भ्रय्यान्तःकरराविष्वादेवेति चेत्; भनवस्या । अन्यान्तःकरएविष्वमनस्वरेरागन्त करराप्रस्यक्षतायां च

होता है। बुद्धि को प्रधान का घर्ममानने से एक बड़ी आपत्ति यह म्रावेगी कि वह म्राचेतन होने से विषयों की व्यवस्थानहीं कर सकेगी।

सांख्य--वह बुद्धि आकार धर्मवाली है ऋर्थात् उसमें पदार्थ का आकार रहता है। ग्रतः वह विषय व्यवस्था करा देती है।

जैन---यह कथन अयुक्त है, नयों कि अचेतन ऐसी जड़ बुद्धि आकार वाली होने पर भी पदार्थ की व्यवस्था को अर्थात् जानने रूप कार्य को जो यह घट है यह इससे भिन्न पट है ऐसी पृथक् पृथक् वस्तुओं को व्यवस्था को नहीं कर सकती है। क्यों कि वह अचेतन है। आकार धारए। करने मात्र से यदि वस्तु का जानना भी हो जाय तो दर्पण, जल आदि पदार्थ भी बुद्धि रूप मानना च।हिये, क्यों कि आकारों को तो वे जड़ पदार्थ भी धारए। करते हैं।

विशेषार्थ — सांस्थ ने बुद्धि को जड़तत्व जो प्रधान है उसका घर्म माना है । इसलिये ग्रावार्य ने कहा कि अवेतन रूप बुद्धि से पदायों का जानना, सब विषयों की पृषक् पृषक् व्यवस्था करना ग्रादि कार्य कैसे निष्पन्न हो सकेगे। इस पर सांस्थ यह जवाब देता है कि बुद्धि ग्रवेतन भने ही रहे किन्तु वह प्राकारवती होने से विषयव्यवस्या कर लेती है, तब इसका खंडन ग्रावार्यदेव ने दर्पण के उदाहरण से किया है, दर्पण में भी आकार होता है—प्रधात पदार्थों का ग्राकार दर्पण में रहता है, किन्तु वह वस्तु व्यवस्था नहीं कर सकता है, ग्राकार होने मात्र से वह पदार्थ को यदि जानने लग जाय तब तो जल काच ग्रादि जितने भी पदार्थ पारदर्शी हैं वे सब के सब बुद्धिस्प वन जावेंगे। ग्रतः ग्राकारवान् होने से बुद्धि पदार्थ को जानती है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

सरिय— जो अन्तःकररा रूप हो वह बुद्धि है प्रथवा को पुरुष के उपमीग कानिकटवर्तीसाधन हो वह बुद्धि है। मर्थेप्रत्यक्षतापि तथैवास्त्वलं तत्परिकत्पनया । अन्तःकरणप्रत्यक्षताभावे च कयं तद्गतार्थविष्य-प्रहणम् ? न ह्यादर्याप्रहणे तदगतार्थपतिविष्यप्रहणं दृष्टम् ।

विषणकारधारिस्यं च बुद्धेरनुपपन्नम्, मूर्तस्यामूर्ते प्रतिविम्वासम्भवात् । तथा हि—न विषयाकारखारिली बुद्धिरमूर्तस्वादाकाशवत्, यत्तु विषयाकारखारि तस्मूर्तं यथा दर्पेलादि । न चासिद्धो हेतुः; तस्या सकलवादिभिरमूर्तस्वाम्युरगमात् । ग्रन्थया बाह्ये न्द्रियप्रस्थक्तस्वप्रसङ्को दर्पेलान्

जैन - ऐसा कहना भी सदोष है, देखिये- अन्त:करएा-आत्मा का अन्दर का करण तो मन भी है पर वह बुद्धि रूप नहीं है, अतः आत्माका ग्रन्दर का जो करए। हो वह बुद्धि है ऐसा कथन सदोष-धनैकान्तिक दोष से युक्त हो जाता है, इसी प्रकार से जो परुष-आत्मा का उपभोग का निकटवर्ती साधन हो वह बद्धि है ऐसा लक्षण भी ग्रतिब्यान्ति दोष वाला है, क्योंकि इन्द्रियां भी पुरुष के उपभोग में निकट साधन होकर भी बुद्धिरूप नहीं हैं, ग्राप सांख्य का यदि ऐसा ही एकान्त पक्ष हो कि ग्राकार वाली बृद्धि के विना पदार्थ को आत्मा कैसे अपनेगा ? सो इस पक्ष पर हम जैन का कहना है कि उस आकार वाली बुद्धि को कौन जानेगा ? यदि अन्य किसी आकार वाली बुद्धि उस विवक्षित बुद्धि को जानती है तो इस मान्यता में अनवस्था आती है, यदि कहा जावे कि उस बृद्धि को जानने के लिये अन्य बुद्धि को आवश्यकता पड़ती नहीं है, वह तो आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है, तब तो पदार्थों का प्रत्यक्ष होना भी अपने ग्राप से ही हो जाना चाहिये, फिर बेकार की उस जड़ बुद्धि को काहे की माना जाय। यदि कहा जावे कि बुद्धि को प्रत्यक्ष मानने की भावश्यकला नहीं तो ऐसा कहना भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण को विना ग्रहण किये उसमें रहे हुए प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार बद्धिको ग्रहण किये विनापदार्थ के आकार को प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं किया जा सकता-नहीं जाना जा सकता है।

बृद्धि में विषयों का—सामने के बाहिरी जड़ पदार्थों का प्राकार आता है सो यह बात इसलिये भी नहीं पुक्ति युक्त प्रतीत होती है कि ज्ञान तो—(बृद्धि तो) प्रमृतं है, प्रमृतं वस्तु में मूर्तिक का—विषयभूत पदार्थों का प्रतिबिम्ब—माकार पड़ना प्रसंभव है। अनुमान प्रमाण से यही बात सिद्ध होती है—प्रमृतं होने से बृद्धि विषयों के प्राकार को अमूर्त आकाश की तरह धारण नहीं करती है, जो विषय के प्राकार को घारण करता है वह दर्पणादि की तरह भूतिक होता है, यहां जो प्रमृतंत्व हेतु है वह प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि सभी वादियों ने बृद्धिको प्रमृतं माना है। यदि वह मूर्तिक होती तो दर्पणादि की तरह बाह्य इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में प्राती।

चिवदेव । मतिसूदमस्वात्तदप्रत्यक्षस्ये तद्गतामंत्रातिवान्त्रप्रत्यक्षतापि न स्यात्, मृतंस्य चेन्द्रियादिद्वारेर्ग्यंव संवेदनसम्भवात् । तदभावेऽसविदितस्वप्रसङ्गश्च । सर्वया परोक्षत्वाम्युगगमे चास्या मीमांसकमता-नुषङ्गः ।

श्रंका — बुढि ग्रतिसुक्त है, इसलिये वह श्रप्रत्यक्ष रहती है, अर्थात् बाह्ये-न्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं आती।

समाधान—तो फिर उसकी अप्रत्यक्षता में उस बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रति-बिम्ब —प्राकारहै उसे भी अप्रत्यक्ष ही रहना चाहिये—बाह्येन्द्रिय द्वारा उसका भी प्रह्मा नहीं होना चाहिये, इस तरह यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो मूर्तिक होता है उसका बाह्य इन्द्रियादि द्वारा ही सबेदन होता है, भीर किसी के द्वारा नहीं, यदि बुद्धिका इन्द्रिय से या प्रन्य किसी से प्रहण होना नहीं माना जाय तो वह प्रसं-विदित हो जायगी और इस तरह उसकी सबंधा असंविदितता में —सबंधा परोक्षकपता में ग्रापका प्रवेश मीमांसक मत में हो जावेगा, प्रतः ग्रापका बुद्धिकी—(जान को) प्रजेतन मानना किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होतो है।

### सांख्याभिमत प्रचेतनज्ञानवाद का खंडन समाप्त \*

# श्रचेतनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

सांस्य ज्ञान को अचेतन यानते हैं, उनका कहना है कि प्रधान (प्रकृति) महान् बुढि को उत्पन्न करता है अतः वह अचेतन है। हो उस महान्स्य बुढि का संसर्य पुरुष के साथ होता है, इसलिये हमें यह आत्मास्य मालूम पड़ती है। जैसे लोहे का गोला और अगिन भिन्न होकर भी अभिन्न दिखाई देते हैं। दूपना एक कारण और है कि बुढि आकारवती है अतः वह अचेतन है। चेतन में आकार नहीं है। सो इस मत का खंडन आवार्य ने इस प्रकार से किया है कि ज्ञान चेतन का धर्म है जैसा कि देखना हष्टत्य धर्म चेतन का है, कृत्स आदि धर्म भी चेतन के ही हैं। आपने जो ऐसा कहा कि बुढि आत्या के साथ संस्थित होने से चेतनस्य सालूम पड़ती है सो चेतन के बारे में भी ऐसा हो कह सकते हैं अर्थात् चेतन के संसर्ग से आत्मा चेतन दिखाई देता है. किन्त वास्तविक चेतन प्रधान का धर्म है, ऐसी विपरीत मान्यता भी माननी पडेगी ! तुम कही कि आत्मा में ज्ञान स्वतः माने तो आत्मा अनित्य हो जायगा इसलिये ज्ञान से भिन्न प्रात्मा को माना है सो भी ठोक नहीं क्यों कि यही दोष प्रधान में भी घाता है अर्थात प्रधान में बद्धि मानी जाय तो वह भी अनित्य हो जायगा, इस पर सांख्य ने युक्ति दो है कि बढ़िरूप विवर्त्त अध्यक्त प्रधान से पृथक है तो फिर ऐसे ही आत्मा में मानो, कोई विशेषता नहीं, भारमा भी भपने ज्ञानरूप स्वपर संवेदन से कथंचित भिन्न है, यत: यह तो नित्य है और बद्धि अर्थात ज्ञान अनित्य है। बद्धि यदि अजेतन है तो वह प्रतिनियत बस्तू को जान नहीं सकती है, जैसे दर्पण । बृद्धि भीर चैतन्य में कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता है, व्यर्थ ही उसमें भिन्नता मानते हो । अग्नि भौर लोहे का दृष्टान्त ठीक नहीं, क्योंकि जब लोहा अग्नि के साथ संबंध करता है तब बह खद ही अपने कठोरता, कृष्णता आदि गुणों को छोड़कर उष्णादिरूप हो जाता है, इसलिये इनमें सर्वथा भेद नहीं है। बुद्धि में विषय का आकार मानना भी गलत है, क्योंकि बद्धि तो अमूर्त है, उसमें मूर्त आकार कैसे आ सकता है ? बद्धि के जो लक्षण किये गये हैं वे भी सदोष हैं। प्रथम लक्षण यह है कि अन्त:करण रूप जो हो वह बृद्धि है सो यह लक्षण मत में चला जाता है ग्रत: श्रतिव्याप्त है, तथा पुरुष के उपभोग्य की निकटता का जो कारए है वह बद्धि है सो ऐसा यह लक्ष्मण इन्द्रियों के साथ मित-व्याप्त हो जाता है। इसलिये सदोष-लक्षण प्रयने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकता. भन्त में सार यही है कि बुद्ध, भात्मा-पुरुष का धर्म है उसी के ज्ञान, भध्यवसाय, प्रतिभास, प्रतीति आदि नाम है।

#### # सांराश समाप्त #



### साकारज्ञानवाद पूर्वपक्ष

जिस प्रकार हम बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं उसी प्रकार प्रमाण मात्र को अर्थाकार होना भी मानते हैं। ध्रयाँच ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है वह उसी के आकार वाला होता है। इसे ही तदुत्पत्ति तदाकार होना कहते हैं। ज्ञान नीन ध्रादि पदार्थ से उत्पन्न होता है यह उसकी तदुत्पत्ति है और वह उसकी के ध्राकार को धारण करता है यह उसकी तदाकारता है, जब ज्ञान उस नील ध्रादि से उत्पन्न होता है और उसी के आकार को धारण करता है तब ही वह उसे जान सकता है और तभी वह सत्य की कोट में ग्राता है, यही तदध्यवसाय है, जैं आदि प्रवादी ज्ञान की तदाकार होना—पदार्थ के ध्राकार होना नहीं मानते हैं सत्तः उनके मत में अमुक ज्ञान ध्रमुक वस्तु को हो ज्ञानता है ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, घव ध्राने ज्ञान सामकार होना की जानते समय पदार्थ के आकार हो आता है हस वात को बौद्धों की मान्यता के ध्रनुसार सप्रमाण सिद्ध किया जाता है—

अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम् ॥ २०॥

भयेंन सह यत् सारूप्यं साहश्यं ग्रस्य ज्ञानस्य तत् प्रमागम् इह यस्माब् विषया द्विज्ञानमुदेति तद्विषयसदृशं तवुभवित, यथा नीलादुत्पद्यमानं नीलमदृशं, तच्च सारूप्यं साहस्यं ग्राकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ॥२०॥ न्यायबिन्द् पृ० ८४

अर्थ—ज्ञान का जो पदार्थ के आकार होता है वही उसका प्रमाए।पना है अर्थात् ज्ञान जिस विषय से उत्पन्न होता है उसी विषय के आयाकार को धारण करता है। जैसे—वील पदार्थ से उत्पन्न हुआ ज्ञान नील सहश ही बनता है, इसी सारूप्य को साहश्य, आकार आयास इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, ग्रन्थत्र भी यही कहा है—

तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।। (प्रमाण्यातिक ) प्रमेय को जानने से ही प्रमाण का मेयाकार–पदार्याकार होना सिद्ध होता है ।

अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । श्रन्यत् स्वभेदो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथंचने ॥ ३०५ ॥ अर्थ—यह जो निर्विकल्प बुद्धिका धर्याकार होता है वही तो पदार्थ के साथ संबंध जोड़ने वाला है, ज्ञान यदि पदार्थाकार न होवे तो उसमें घटजान पटजान इत्यादि भेद हो ही नहीं सकता। "न वित्तसत्तीव तद्वेदना युक्ता तस्या: सर्वेता विशेषात्। तां तु सारूप्यमाविष्णत् सरूप यस्तद्व घटयेत्"।। भामती पृ० ४४२।। प्रधात् केवल विद्युद्ध निराकार ज्ञान होने से ही यह नील है इस प्रकार से घर्ष की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि वह जान तो सभी प्रचीं में समानरूप से होता है, किन्तु वस्तु का सारूप्य जब उस ज्ञान में हो जाता है तब वह उस ज्ञान को वस्तु के आकार वाला बना देता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई वस्तु ज्ञान का विषय इस-लिये नहीं मानी जाती कि ज्ञान उसे प्रहण करता है, प्रपितु जो ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन्न होता है तथा जिसके सहश होता है वही वस्तु उस ज्ञान का विषय कह-लाती है।

तत्सारूप्यतदुत्पित्ताभ्यां विषयत्वम् । तत्र बुद्धिर्यदाकारा तस्यास्तद् ग्राह्ममुच्यते ॥

---प्रमाखवातिक पृ∙ २२४

तथा—स एव विषयो य घाकारमस्यामपैयित।। (न्यायवार्तिक ता. पू॰ ३ ८० वृद्धि या जान के विषय में प्रमाणवार्तिक छादि ग्रन्थों में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, कि जान जिस वस्तु के प्राकार का हुआ है वही वस्तु उस ज्ञान के द्वारा ग्राह्म— ग्रहण करने योग्य या जानने योग्य हुमा करती है। अन्य नहीं, जो पदार्थ ज्ञान में प्रपना आकार अपित करता है वही उसका विषय है, ग्रन्य नहीं, इसीलिये घनेक पदार्थ हमारे सामने उपस्थित होते हुए भी ज्ञान जिस पदार्थ से उस्पन्न हुमा है धीर जिसके ग्राकार को घारण किये हुए है उसी को मात्र वह जानता है, ग्रन्य ग्रन्थ पदार्थ को नहीं। यहां यदि कोई प्रशन करे कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है और उसके ग्राकार को घारण करता है तो उसे इन्द्रिय के ग्राकार को होना चाहिये, क्योंकि ज्ञान जैसे पदार्थ से उत्पन्न होता है वैसे वह इन्द्रिय से भी उत्पन्न होता है ? सो उसका उत्तर इस प्रकार है—

यथैवाहारकालादेः समानेऽपत्यजन्मनि । पित्रोस्तदेकमाकारं घत्ते नान्यस्य कस्यचित् ॥

—प्रमाणवार्तिक पृ**० ३**६६

जिस प्रकार ब्राहार समय आदि अनेक कारण बालक के जन्म में समानरूप से निमित्त हुआ करते हैं किन्तु उन सबमें से माता या पिता इन दो में से किसी एक के आकार-शाकल को बालक धारण करता है, अन्य कारण का आकार वह बारए। नहीं करता, ठीक इसी प्रकार ज्ञान इन्द्रिय पदार्थ ब्रादि कारणों से उत्पन्न होते हुए भी इनमें से पदार्थ के ही आकार को घारण करता है, इन्द्रियादि के आकार को नहीं।

खास बात तो यही है कि यदि ज्ञान को निराकार माना जावे तो प्रतिकर्म व्यवस्था समाप्त हो जाती है, कहा भी है...

"किमर्थ तर्हि सारूप्यमिष्यते प्रमाणम् ? क्रियाकमं व्यवस्थायास्तल्लोके स्यान्निबंधनम्.....

सारूप्यतोऽन्ययान भवति नीलस्य कर्मणः सवित्तिः पीतस्य वेति क्रियाकर्मे प्रतिनियमार्थं इष्यते" ।। प्रमाणवार्तिकालंकार पृ० ११६

यदि कोई पूछे कि बौद्ध ज्ञान को साकार क्यों मानते है तो उसका उत्तर यही है कि पदार्थ की प्रतीति की पृथक् २ व्यवस्था बिना ज्ञान के साकार हुए बन नहीं सकती, प्रर्थात् यह नीला पदार्थ है, यह इस नीले पदार्थ का संवेदन हो रहा है ग्रीर यह पीत का संवेदन हो रहा है इत्यादि प्रतिभास रूप क्रिया और उस क्रिया का कर्म जो पदार्थ है इनकी व्यवस्था होना साकार ज्ञान के ऊपर ही निर्भर है।

स्वसंवित्तिः फलं चास्य ताद्रूप्यादर्यनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाण तेन मीयते ॥

---प्रमाग् समुचय १।१०

तदाकार होने से ज्ञान के द्वारा पदार्थ का निश्चय हुआ। करता है । उस ज्ञान का फल तो स्व का अपना संवेदन होना मात्र ही है, इसी प्रकार प्रमाग की प्रामा-णिकता विषयाकार होना साकार होने से हो निश्चित की जाती है ।

इस प्रकार के इन उपयुंक्त कथनों से सिद्ध होता है कि ज्ञान साकार है, जिस वस्तुको वह जानता है वह उसी से पैदा होकर उसी के आकार वाला हुन्ना करता है।

<sup>\*</sup> पूर्वपक्ष समाप्त #

एतेन बौद्धोप्याकारवर्त्वन काने प्रामाण्यं प्रतिपादयन्प्रत्याख्यातः । प्रत्यक्षविरोधाञ्च; प्रत्यक्षेण विषयाकाररहितमेव क्रानं प्रतिपुरुषमहुमहमिकया वटादिग्राहकमनुभूयते न पुनर्दर्पणादि-वत्प्रतिविम्बाकान्तम् । विषयाकारधारित्वे च क्रानस्यायं दूरनिकटादिव्यवहाराभावप्रसङ्गः । न खलु स्वरूपे स्वतोऽभिन्नेऽनुभूयमाने सोस्ति, न चैवम्; 'दूरे पर्वतो निकटे मदीयो बाहुः' इति व्यव-

सांख्य के द्वारा माना गया ज्ञान का अनेतनपना तथा आकारपना खंडित होने से ही बौद्धसंमत साकार जान का भी खंडन हो जाता है, उन्होंने भी जान पै प्रमाग्गता का कारण विषयाकारवत्त्व माना है, अर्थात ज्ञान पदार्थ के आकार होकर ही पदार्थ को जानता है और तभी वह प्रमाण कहलाता है, यह ज्ञान में तदाकारपना प्रत्यक्ष से बाधित होता है, प्रत्येक पुरुष को अपना अपना ज्ञान घटादि पदार्थों के माकार न होकर ही उन्हें ग्रहण करता हमा अनुभव में मा रहा है, न कि प्रतिबिम्ब से ज्याप्त दर्पता के समान अनुभव में आता है। यदि ज्ञान पदार्थाकार को धारता करता है ऐसा स्वीकार किया जावे तो पदार्थ में जो दूर भौर निकटपने का व्यवहार होता है वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान स्वयं उस रूप हो गया है। वह आकार उस ज्ञान से ध्रभिन्न अनुभव में आने पर उसमें क्या दूरता एवं क्या निकटता प्रतीत होगी; श्रथति किसी प्रकार भी आसन्नदूरता का भेद नहीं रहेगा, किन्तू ऐसा है नहीं, क्योंकि यह दूरवर्तीपना भीर प्रत्यासन्नपना सतत ही अनुभव में आता रहता है देखो-"यह पवंत दूर है, यह मेरा हाथ निकट है" इत्यादि प्रतिभास बिल्कुल स्पष्ट भ्रौर निर्वाध-रूप से होता हुआ उपलब्ध होता ही है। इसलिये ज्ञान में प्रतिभासित होनेवाले इस दूर निकट व्यवहार से ही सिद्ध होता है कि ज्ञान पदार्थ के आकार रूप नहीं होकर ही उसे जानता है, भ्रतः पदार्थ के भाकार के भारक उस ज्ञान में दूर भादि रूप से व्यवहार होना शक्य नहीं है, जैसा कि दर्पण में प्रतिविम्बित हुए प्राकार में यह दूर

हारस्याऽस्खलद्र्यस्य ।तीते । तनस्तदम्ययानुषपत्तिन्दाकारं तत् । न चाकाराष्ट्रायकस्य दूरादितया तथा व्यवहारी युक्तः दर्पसादौ तथानुषलस्मात् । दीर्घस्वापवतश्च प्रवोघचेतसो जनकस्य जाग्रह्शा-चेतसो दूरत्वेनातीतस्येन चात्रापि दूरातीतादिव्यवहारानुषञ्ज स्यात् ।

किन्स, सर्वाचुपजायमानं ज्ञानं यद्या तस्य नीजनामनुकरोति तथा यदि जडतामिष; निह् जडमेव तत् स्यादुतरार्थक्षस्यवत् । अयं जडतां नानुकरोति; कथ तस्या यहराम्? तदयहणे नीला-है यह निकट है ऐसा व्यवहार शक्य नहीं होता । ज्ञान को साकार मानने में यह भो एक बड़ा विचित्र दोष आता है, देखिये — कोई दीर्घकाल तक सोया था जब वह जाग कर उठा तब उसे सीने के पहिले जाग्रहशा में जिस किसी घट आदि का तदाकार ज्ञान था वह अब निद्रा के बाद बहुत ही दूर हो गया है तथा व्यतीत भी हो गया है, अतः उस याद आये हुए घट ज्ञान में दूर भीर अतीत का भान होना चाहिये ।।

भावार्थ — जब वस्तु का धाकार ज्ञान में भौजूद है तब कुछ समय अ्यतीत होने पर वह वस्तु हमें दूरपने से मालूम होनी चाहिये, देवदत्त दीर्घनिद्रा लेकर उठा, उसका निद्रित धवस्या के पहिले का हुमा जो ज्ञान है वह प्रव दूर हो चुका है, प्रत: उसको ऐसा प्रतिभास होना चाहिये कि मेरी वह पुस्तक बहुत दूर है प्रथवा वह ज्ञान दूर है स्थाद, किन्तु ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है, श्रत: ज्ञान को साकार मानना ठीक नहीं है।

बौदों ने ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न होना भी स्वीकार किया है वह ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होकर जंसे उस नील ध्रादि के ध्राकार को धारण करता है वैसे ही यदि वह उस पदार्थ के जड़पने को भी धारण करता है तो वह ज्ञान स्वयं जड़ बन जावेगा, जंसे जड़ पदार्थ स्वयं उत्तर क्षण में दूसरे जड़ पदार्थों को पैदा कर देते हैं वैसे ही ज्ञान पदार्थ से पैदा होने के कारण जड़ रूप को भी धारण करेगा, यदि कहो कि ज्ञान पदार्थ से पैदा होने के कारण जड़ रूप को भी धारण करेगा, यदि कहो कि ज्ञान जड़कार नहीं बनता है तो वह उस पदार्थ की जड़ता को केसे ज्ञान सकेगा, क्योंकि उस रूप हुए बिना वह उसे ज्ञान नहीं सकता, इस प्रकार यदि अड़ता को नहीं ज्ञान से केशा, जड़ता को नहीं जान सकेगा, जड़ता को नहीं जान सो वह ज्ञान उसके नील भादि भाकार को भी नहीं ज्ञान सकेगा, जड़ता को नहीं जाने भीर नील धाकार को जाने ऐसी भेदभाव की बात कही तब तो नील भीर जड़ धर्म में भिन्नता माननी पड़ेगी अथवा एक ही बस्तु में दो विरुद्ध धर्म मानने से भनेशन की वहां स्थिति आ जावेगो, क्योंकि इस प्रकार की मान्यता में एक ही नील वस्त्र भादि में उस का एक नील धर्म तो ग्राह्य हो जाता है भीर दूसरा जड़-

कारस्याय्यग्रहरूण्म् अन्यया तयोभेंदोऽनेकान्तो वा। नीनाकारग्रहणेषि व, प्रष्टहीता जडता कवं तस्येरपुच्येत ? अन्यया पृहीतस्य स्तम्भस्यापृहीतं त्रैलोक्य(वयं)रूपं भवेत् । तथा वैकोपलम्भो नैकल्वसाधनम् । प्रथ नीलाकारवज्जवताषि प्रतीयते किल्वतदाकारेस्य ज्ञानेन, न; तिह्न त्रीलताध्य-तदाकारेस्यवानेन प्रतीयताम् । तथाहि—ययं न स्वास्मनोऽर्धान्तरभूतं प्रतीयते तत्ते नातदाकारेस्य यथा स्तम्भादेजांडयम्, प्रतीयते व स्वास्मनोऽर्धान्तरभूतं नीलादिकमिति । किन्द्यं, नीलाकारमेव क्षानं

धर्म अग्राह्य हो जाता है, यदि कहा जावे कि क्यान सिर्फ नील को ही जानता है जड़ता को नहीं तो वह ज्ञान "इस नील पदार्थ की यह जड़ता है" इस प्रकार कैसे कह सकेगा, यदि उसे विना जाने ही वह नील पदार्थ ग्राहक ज्ञान यह उसका अर्म है ऐसा कहता है तो ग्रहण किये गये स्तम्भ का अग्रहीत त्रैलोक्य स्वरूप हो जायगा, इस तरह कहीं पर भी एकत्व का साधक ज्ञान नहीं हो सकेगा प्रस्युत वह एक ही में अनेकत्व का साधक होगा।

कैंद्ध जैसे ज्ञान वस्तुकी नीलाकारता को जानता **है वैसे ही वह उसकी** जड़ताको भी जानताहै, परन्तुजड़ताको वह तदाकार होकर नहीं जानताहै।

जैन—यह वात गलत है क्योंकि जड़ता को जैसे तदाकार हुए बिना जान लेता है वैसे ही वह नीलाकार हुए बिना ही नील पदार्थ को भी जान लेवे तो इसमें क्या बाधा है। अनुमान से भी सिंढ होता है कि जो वस्तु जिसके द्वारा प्रपने से पृथक् रूप से जानी जाती है वह उससे धतदाकार ए होकर ही जानी जाती है, जैसे कि स्तम्भ आदिके जड़पने को स्तम्भक्तान प्रतदाकार होकर जानता है, इसी तरह अपने से अर्थाच् नोलज़ान से नील धादि पदार्थ पृथक् प्रतीत होते हो है, धतः वे तदाकार हुए अपने जान द्वारा गृहीत नहीं होते हैं। पुनः धापसे हम पूछते हैं कि ज्ञान जो जड़ धमंं को जानता है वह कौनसा जान जानता है ? यद नीलाकार हुआ ज्ञान ही जड़ता को जानता है ? यद नीलाकार हुआ को नित्र के जानता है जड़ता को जानता है एसा प्रथम एक लेकर कहा जावे तो ठीक नहीं है, क्योंकि नीलको तो वह नीलाकार होकर जाने और जड़ता को बिना जड़ताकार हुए जाने यह तो जान में धर्मजरती न्याय हुआ।। भावाय "धर्म मुख मात्र हुद्धायाः कामयते नांगानि सोज्यमंजरती न्याय हुआ।। भावाय "धर्म मुख मात्र हुद्धायाः कामयते नांगानि सोज्यमंजरती न्याय हुआ।। भावाय "धर्म पुल सात्र हुद्धायाः कामयते नांगानि सोज्यमंजरती न्याय हुआ।। भावाय में पुल सात्र हुद्धायाः कामयते को तो चाहे धन्य अवयवों को नहीं वाहे इसी प्रकार यहां पर बौचुकों ने जान के विषय में ऐसा ही कहा है कि जान वस्तु के नील धर्म को तो नीलाकार होकर जानता है

जबतां प्रतिपचते, ज्ञानान्तरं वा ? प्राचिकिन्ते नीलाकारतां स्वारमभूततया, जडतां त्वस्यया तज्जानातीस्पद्धं जरतीयन्यायानुतरएां ज्ञानस्य । धय ज्ञानास्तरेगा सा प्रतीयते; तदप्यतदाकारं यया जडतां प्रतिपचते तयाच(च')नीलतामिति व्ययं तदाकारकल्पनम् ।

किन्त, जानान्तरेस जडतेव केवला प्रतीयते, तदक्षीलतापि वा ? न तावदुत्तरपक्षः; ग्रद्धं जर-तीयन्यायानुत्तरसम्ब्रह्मात् । प्रथमपक्षे तु नीलताया जडतेवमिति कृतः प्रतीतिः ? नावज्ञानात्; तेन

श्रीर उसी वस्तु के जड़ घमं को अजडाकार होकर ही जानता है, श्रतः यह धार्षजरती न्याय हुआ। ॥ दितीय पक्ष के अनुसार यदि वस्तु के नीलत्व को जानने वाले ज्ञान से पृथक् कोई दूसरा जान है ध्रीर वह उस वस्तु के जड़त्व को जानता है ऐसा कहा जाय तो भी प्रधन होगा कि वह भिन्न ज्ञान भी जड़ता को जड़ताकार होकर ग्रहण करता है या विना जड़ताकार हुए ग्रहण करता है, यदि विना जड़ताकार हुए जड़ता को जानता है तो नीलत्व को भी विना नीलाकार हुए जानें, क्यों व्ययं ही तदाकारता की कस्पना उसमें करते हैं।

कि अप-ग्रन्य जान से जो जड़ताको जानना तुमने स्वीकार किया है सो बहु ज्ञानान्तर एक मात्र जडता को ही जानता है कि जडता के साथ नीलाकार को भी जानता है ? जडता से युक्त नीलत्व का ग्रहण भ्रथीत् यह जडना इस नील की है यदि ऐसा वह जानान्तर जानता है तो इस उत्तर पक्ष में पहिले के समान अर्धजरती न्याय का मनुसरण होने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है क्योंकि पदार्थ के नीलत्व को छोड उसका मधीश जो जड़ता है उसी को तो इसने जाना है। मात्र जड़त्व के जानने की बात तो बिलकुल बनती ही नहीं है, क्योंकि उस प्रतिभास में यह नील पदार्थ की जड़ताहै इस प्रकार की प्रतीति तो होगी नहीं, तो फिर उसे किस ज्ञान से जाना जायगा ? प्रथम ज्ञान तो जानेगा नहीं क्योंकि वह तो सिर्फ नीलाकार को ही जान रहा है। दूसरा ज्ञानान्तर भी जान नहीं सकता, क्योंकि उसका विषय भी तो मात्र जड़घमं है, यदि इन दोनों को छोड़ कर एक तीसरा ज्ञान नील और जड़ता को जानने वाला स्वीकार किया जाये तो उसमें भी निर्णय करना होगा कि वह तृतीय ज्ञान दोनों भ्राकारों को धारता है क्या ? यदि भारता है तो ज्ञान स्वयं जड़ बन जायगा, यदि तृतोयज्ञान को निराकार मानते हो तब तो स्पष्ट ही जैन मत का मनुसरण करना हो गया । कहीं पर नील मादि में ज्ञान साकार रहता है मन्यत्र वहीं ऐसा कहो तो वही पूर्वोक्त अनवस्था दोष आता है कि एक ज्ञान नीलस्व को जानेगा नीलाकारमात्रस्येव प्रतीते:। नापि द्वितीयासस्य जडतामात्रविषयत्वात् । प्रयोगयविषयं ज्ञानान्तरं परिकल्पाते, तक्षेतुमयत्र साकारम् स्वयं बडता निराकारं चेत्; परमतप्रसङ्गः। स्विवस्थाकारताया-प्रकृतियोग्ने

नतृ निराकारत्वे ज्ञानस्याधिकं निष्णाविदेदकं तस्त्यात् स्वचित्प्रस्यास्तिविप्रकर्षामावादि-स्यप्यपेशलय्; प्रतिनियतसामर्थ्येन तत्त्रचाभूतमपि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकमित्यपे बक्ष्यते । 'तीलाकारवञ्जडाकारस्यादृष्ट् निद्याद्याकारस्य चानुकररणप्रसङ्गः कारणस्वाविशेषास्त्रस्यासत्तिवि-प्रकर्षामावाद्यं इति जोखे भवतोपि योग्यतैव शरुणम् ।

फिर ग्रन्थ कोई ज्ञान जडत्व को जानेगा वह भी तदाकार होवेगा, तो जड़ बन जायगा, और अतदाकार रह कर जानेगा तो नीलत्व को भी ग्रतदाकार रह कर जान लेना चाहिये, इत्यादि ।

बैद्ध — ज्ञान को निराकार मानोगेतो वह एक ही समय में सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जायेगा? क्योंकि भ्रव उस ज्ञान में तदाकारत्व तदुत्पत्ति भ्रादि रूप नियामक कोई संबंध तो रहा नहीं।

जैन — यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान में एक ऐसा क्षयोपकामजन्य प्रतिनियत सामर्थ्य है कि जिससे वह निराकार रहकर भी नियमित पदार्थों की ब्यव-स्था बराबर करता रहता है। इस विषय का विवेचन हम आगे करेंगे।

जान साकार होकर ही वस्तु को जानता है तो नीलाव के समान जडत्व के धाकार को क्यों नहीं धारण करता ? घट्ट जो पुण्य पाप रूप है उनके तथा मन-इन्द्रियां वस्तुओं के धाकार को क्यों नहीं धारण करता है। उन सबके धाकारों को भी उसे धारण करना चाहिये, क्योंक जैसे धाप ज्ञान का कारण जो पदार्थ है उसके आकार रूप जान हो जाता है ऐसा मानते हैं और वे सब इन्द्रियां मन धादि ज्ञान के कारण हैं ही इसलिये ज्ञान को इन्द्रियाकार होना चाहिये और मन के आकार भी होना चाहिये, यिव धाप कहो कि नील धादि की तो निकटता है और इन्द्रियादि को होना चाहिये, यदि धाप कहो कि नील धादि की तो निकटता है और इन्द्रियादि को तुरता है धतः इन्द्रियादि के धाकार रूप ज्ञान नहीं होता है सो भी वात नहीं, क्योंकि नीलत्व के समान इन्द्रियादिक भी निकटवर्ती हो हैं, घतः इन इन्द्रिय घटट धादि के आकार को ज्ञान क्यों नहीं चारता है ऐसा प्रथन होने पर धापको हम जैन को कम के काकार को ज्ञान क्यों नहीं चारता है ऐसा प्रथन होने पर धापको हम जैन को कम के क्योंपश्म लक्षाण वाली योग्यता की शरण लेनी पड़ती है।

यद्योज्यते-'यद्यैवाहारकालादेः समानेऽप्तयं जननीपित्रीस्तदेकमाकारं वते नाग्यस्य कस्य-चित्, तथा चसुरादेः कारण्रत्वाविवेषेषि नीलस्यैवाकारमनुकरोति त्रानं नान्यस्य 'इति; तिष्ठरा-कारकार्विप समानम् । तत्कायंत्वाविवेषेषि हि यया प्रत्यासस्या ज्ञानं नीलमेवानुकरोति तयैव सर्वत्रा-नाकारत्वाविवेषेषि किव्यदेव प्रतिवद्यते न सर्वमिति विभागः कि नेष्यते ? प्रस्योग्याध्ययदोषद्योभयत्र समानः । किव्य, प्रतिनियतपदादिवत्सकत्र वस्तु निविलज्ञानस्य कारणं स्वाकारापंकं वा किन्न स्यात् ? वस्तुसामर्थ्यात् किञ्चदेव कस्यविन् कारण् न सर्वं सर्वस्थिति चेत्; तहि तत एव किव्य-त्कस्यविद्याद्या ग्रहक् वा न सर्वं सर्वस्थित्यक प्रतीस्थपनायेन ।

बौद्ध — जिस प्रकार घाहार, काल घादि अनेकों कारणों के समान रूप से सौजूद होते हुए भी वालक घपने माता या पिता के घाकार को ही घारण करता है उसी प्रकार ज्ञान चलु घादि अनेकों कारणों के होते हुए भी नीलत्व के घाकार को ही भारता है और घन्य किसी के घाकार को नहीं घारता है।

जैन — इस प्रकार का समाघान तो हम भी दे सकते हैं कि ज्ञान निराकार है, यद्यपि इन्द्रियादिक का वह समानरूप से कार्य भी है तो भी वह उसी योग्यता के कारए। नियत नीलादिक को ही जानता है और ग्रन्य किसी भी पदार्थ को नहीं जानता है। ऐसा विभाग निराकार ज्ञान में भी संभव है, अत: उसे क्यों नहीं माना जाये।

बौद्ध—ज्ञान को निराकार मानने में अन्योन्याश्रय दोष आवेगा, ग्रथीच् ज्ञान प्रतिनियत वस्तुको ही जानता है यह सिद्ध होने पर उसके नियतयोग्यता रूप स्व-भावकी सिद्धि होगी ग्रौर उस नियत स्वभावकी सिद्धि होने पर प्रतिनियत वस्तुका जानना सिद्ध होगा।

जैन—यही दोष ध्रापके साकार जान में भी तो ध्रावेगा, देखिये-जान नियत जो नीलादि ध्राकार है उसीका ध्रनुकरए करता है, जड़ता का नहीं यह बात सिद्ध होने पर ही उस ज्ञान की निश्चित किसी ध्राकार रूप होने की योग्यता सिद्ध होगी और इस नियत योग्यता के सिद्ध होने पर ही नियत नोलाकार होने की संभावना हो सकेंगी। इस प्रकार तो एक को भी सिद्ध नहीं होगी। एक बात घोर हम बौद्धों से पूछते हैं कि जिस प्रकार किसी एक ज्ञान को कोई एक घटादि पदार्थ ध्रपना ध्राकार समर्थित करता है ध्रीर वह उसका कारए। होता है, इसी प्रकार समी वस्तुएँ सभी

प्रमाशस्य विभागः । भ्रयोकारानुकारित्वे हि तस्य प्रमेयक्यतापरोः प्रमाशक्यताभ्याभातः, न चैवम्, प्रमाशप्रमेययोवेहिरन्तमुँ खाकारतया भेदेन प्रतिभासनात् । न चाध्यक्रैशः आन-

ज्ञानों का कारण क्यों नहीं होती और क्यों नहीं वे सभी ज्ञानों को ध्रपना ग्राकार देती हैं?

बौद्ध — वस्तु का ऐसा ही सामर्थ्य है कि जिसमे कोई एक वस्तु किसी एक ज्ञान का ही कारण होती है, सभी वस्तुएँ सभी ज्ञानों के लिये कारण नहीं हो सकतीं।

जैन — तो फिर इसी प्रकार से ही कोई एक ज्ञान किसी एक वस्तु को निरा-कार रहकर जानता है, सभी को नहीं जानता है, ऐसा मानना चाहिये, व्यर्थ ही प्रतीति का अपलाप करने से क्या लाभ।

भावार्थ - बौद्ध यद्यपि ज्ञान को साकार मानते हैं, परन्तु कहीं २ पर वे उसे निराकार भी मानने लग जाते हैं, जडत्व, इन्द्रियां, मन, अदृष्ट ग्रादि वस्तुग्रों को ज्ञान तदाकार हुए विना ही जानता है ऐसी भी उनकी मान्यता है, इससे उनकी मान्यता को लेकर आचार्यों ने उन्हें समक्ताया है कि जैसे ज्ञान कहीं निराकार रहकर उसे जान लेता है, वैसे ही वह सर्वत्र निराकार रहकर क्यों नहीं जानेगा. अर्थात अवद्य ही जानेगा, जान में ऐसी प्रतिनियत जानावरण कर्म के क्षयोपशम की योग्यता है कि जिसके कारण यह जितनी वस्त को जानने का उसमें क्षयोपशम हुआ है उतनी ही वस्तुओं को जानता है, निराकार होने से कोई सभी को नहीं जानता, क्योंकि उतना उसमें क्षयोपशम ही नही है, बौद्ध से जब हम पूछते हैं कि सभी ज्ञानों में सभी पदार्थों का आकार क्यों नहीं आता तब वे भी योग्यता का ही उत्तर रूप में शरण खेते हैं कहते हैं कि सभी पदार्थों के आकार आने की योग्यता ही उसमें नहीं है इत्यादि. इसलिये योग्यता के अनुसार निराकार रहकर ही ज्ञान वस्तु को जानता है यह प्रतीति से सिद्ध होता है। एक बहुत मतलब की बात हम बौद्ध को बताते हैं कि ज्ञान प्रमाण-भूत है इसलिये उसमें पदार्थ का आकार नहीं रह सकता है, यदि ज्ञान पदार्थाकार होता है तो वह प्रमेश कहलावेगा, फिर प्रमाणता का उसमें लेश भी नहीं रहेगा। परन्तु इस प्रकार से प्रमाण का प्रमेथरूप होना या दोनों-प्रमाण ग्रौर प्रमेथरूप होना संभव नहीं है, प्रमाणतत्त्व तो ग्रन्तम् खरूप से प्रतीत होता है भीर प्रमेयतत्त्व बहि-मुँख रूप से । मतः इन दोनों में भेद है ।

मेबाऽवांकारमनुभूयते न पुनर्बाक्षोऽषं इत्याभवातव्यम्; ज्ञानरूपतया बोधस्यवाध्यते प्रतिभासना-सार्वस्य । न सुनहृक्कुरात्यद्रवेनार्वस्य प्रतिभासेऽहृक्कुरात्यद्रवोधक्यवत् ज्ञानरूपता युक्ता. अहृक्कुर-रात्यद्रवेनार्वस्यापि प्रतिभासोपगमे तु 'मह घटः' इति प्रतीतिप्रसङ्गः । न वान्ययाभूता प्रतीतिरन्य-याभूतमयं व्यवस्यापयति; नीलप्रतीतेः पीतादिव्यवस्याप्रसङ्गात् ।

कोधस्यार्थाकारता मुक्स्वार्थेन घटयितुमशक्ते 'नीलस्याय कोष.' इति, निराकारबोधस्य केनचिरप्रस्यासत्तिविश्रकपीरिद्धः सर्वार्थेष्टनश्रमञ्जास्मर्थेकवेदनापत्तेः प्रतिकर्मव्यवस्था ततो न स्यादिस्यर्थाकारो बोषोऽस्युरगन्तव्य । तदुक्तम् —

कींद्व — ज्ञान ही पदार्थ के ग्राकाररूप होता है यह तो प्रत्यक्ष से ग्रनुभव में आता है, किल्लु ज्ञान के ग्राकार पदार्थ होता है यह दिखाई नहीं देता है।

जैन—ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष में तो जान का जानरूप से प्रतिभास होता है न कि ग्रयं का जानरूप से प्रतिभास होता है, जो अनहंकाररूप से प्रतीत होता है उस पदार्थ को ग्राहंकार (मैं) रूप से प्रतीत हुए जानरूप मानना तो युक्त नहीं है। यदि ग्रयं भी ग्रहंकाररूप से प्रतीत होगा तो "मैं घट हूं" ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु ऐसी प्रतीति होती नहीं है। ग्रन्यरूप से प्रतीत हुए ग्रयं की ग्रन्यरूप से प्रतीति कराना तो जान का काम नहीं है। यदि ऐसा होने लगे तो नील की प्रतीति से पीत आदि की भी व्यवस्था होने लगेगी।

बौद्ध—पदार्थ के साथ झानका संबंध घटित करने के लिये अर्थाकारता को माना है, उसके विना नील अर्थ का यह ज्ञान है ऐसा कह नहीं सकते । निराकार ज्ञान का किसी एक निरिचत पदार्थ के साथ कोई भी प्रत्यासत्तिविष्ठकर्ष (तदाकारतहुर्वित्त संबंध) तो बनता नहीं है, अतः सभी पदार्थों के साथ उसका संबंध हो सकता है। फिर सभी पदार्थों को एक ही निराकार ज्ञान जानने वाला हो सकता है। ऐसी पिरिस्थित में प्रतिकर्म व्यवस्था—घट ज्ञान का घट विषय है, पट ज्ञान का पट विषय है ऐसी व्यवस्था बनना अशक्य हो जायगा, अर्थात् घट ज्ञान का विषय घट ही है पट नहीं और पट ज्ञान का विषय घट ही है पट नहीं और पट ज्ञान का विषय पट ही है घट नहीं इत्यादि रूप से निश्चित पदार्थ व्यवस्था नहीं बन सकेगी, अतः वस्तु व्यवस्था चाहने वाले आप जैन को ज्ञान साकार ही होता है ऐसा मानना चाहिये, कहा भी है—

"भ्रयेन घटयस्येना न हि मुक्ता(क्त्वा)ग्रेक्पताम् । तस्मात्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥" [प्रमाणवा० ३।३०४]

इत्यनत्पतमोविलसितम्; यतो घटयति सम्बन्धयतीति विवक्षितं ज्ञानम्, प्रयसम्बद्धमर्थरूपता निश्चाययतीति वः ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; न हार्थसम्बन्धो ज्ञानस्यार्थरूपतया क्रियते, किन्तु स्वकारएी-स्तज्जानमर्थसम्बद्धमेवोत्पाद्यते । न खनु ज्ञानमृत्यद्य पश्चादर्थेन सम्बन्ध्यात् । न चार्थरूपता ज्ञानस्यार्थे सम्बन्धकारएं तादारम्याभावानुषङ्गान् । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः; सम्बन्धासद्धेः । न खनु ज्ञानगता-

> अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । तस्मात्त्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ ३०४ ॥

प्रथाकारता को छोड़कर प्रोर कोई भी ऐसा हेतु नहीं है कि जो इस बुद्धि को पदार्थ के साथ जोड़े—संबंधित करे। ग्रतः प्रमेय (पदार्थ) को जानने वाला होने से ही प्रमाण में मेयरूपना ग्रयांकारता निश्चित होती है। मतलब—हमारे लिये प्रमाणभूत प्रमाणवातिक ग्रन्थ में कहा है कि निविकल्प बुद्धि को पदार्थ के साथ संबंधित करने वाली अर्थाकारता ही है। ग्रयांकारता को छोड़कर ग्रन्थ कोई भी ज्ञानका निजी भेद नहीं है, ग्रीर न वह ग्रन्थ का भेद करने वाला ही हो सकता है। पदार्थ के जानने रूप फल से ही मालूम पड़ता है कि ज्ञान ग्रयांकार है।

जैन—यह कथन अज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि आप यह तो बताइये कि उपगुंक्त कारिका की "धटयिंव" इस किया का क्या अर्थ है ? संवंधित कराना ऐसा अर्थ है कि निश्चय कराना ऐसा अर्थ है ? मतलब-बह अर्थरूपता विवक्षित ज्ञान का पदार्थ के साथ संवंध जोड़ती है ? कि ज्ञान अर्थ से संबद्ध है ऐसा निश्चय कराती है ? प्रथमपत्र को स्वीकार करना ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थाकारता के द्वारा ज्ञान का पदार्थ से संवंध नहीं किया जाता है किन्तु अपने कारएों के द्वारा पदार्थ का ज्ञान अर्थ से संवद्ध हु आ ही उत्पन्न किया जाता है, ऐसा तो नहीं देखा जाता कि पहिले ज्ञान हो फिर पीछे से अर्थ के साथ उसका संवंध होता हो। तथा अर्थाकारता पदार्थ में ज्ञान का संवंध कराने में कारण भी नहीं है, यदि अर्थाकारता संवंध का कारण हो तो उसका ज्ञानके साथ तादाल्य कैसे माना जायगा, अर्थाव फिर जान और अर्थाकारपना ये दोनों भिन्न भिन्न हो जावेंगे। दूसरा पक्ष भी असंभव है, क्योंकि इनका संवंध सिद्ध नहीं होता है। देखो जान में हुई जो अर्थाकारता है वह अर्थ से संवद्ध ज्ञान के साथ

षंरुपता प्रथमम्बद्धेन ज्ञानेन सहचिरता क्वचिदुपलब्धा येनाषंसम्बद्धं ज्ञानं सा निम्नाययेत् । विधिष्ट-विषयोत्पादः एव च आनस्यार्थेन सम्बन्धः, न तु संश्लेषात्मकोऽस्य ज्ञानेऽसम्भवात् । स वेन्द्रियेरेव विषयेयते इत्ययं रूपतासावनप्रवासो वृषये । न चैत्रं सर्वेत्रासौ प्रवज्यते; यतो निराकारत्वेष्यवबोषस्य इन्द्रियवृत्या पुरोवतिन्येवार्थे नियमितत्वान सर्वाषंषटनप्रसङ्गः । 'कस्मात्तेस्तत्र तन्नियम्यते' ? इत्यत्र वस्तुस्वभावेरुत्तरं बाच्यम् । न हि कारस्यानि कार्योत्पतिप्रतिनियमे पर्यनुयोगमहैन्ति तत्र तस्य

रहती हुई कही पर उपलब्ध नहीं होती कि जिससे वह अर्थ से संबद्ध ज्ञान है ऐसा निश्चय करावे। पदार्थ के साथ ज्ञान का तो इतना ही संबन्ध है कि वह अपने विशिष्ट विषय को जाने—उसका निश्चय करें, संदलेषात्मक सबंध तो है नहीं अर्थात् दूध पानी की तरह या प्रान्ति और उष्णता की तरह पदार्थ का ज्ञान के साथ संबंध नहीं है। क्यों कि ऐसा संबंध सर्वथा पसंअव है। हां; पदार्थ को ज्ञाननारूप जो सबध है उसे तो इत्यिगं ज्ञान के साथ खुद ही करा देती है। इसलिये ज्ञान में अर्थरूपता आती है तब ज्ञान पदार्थ को जानता है ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करना व्यर्थ ही है, अर्थात् आप बौद्ध ज्ञान का पदार्थ के साथ संबध स्वापित करने के लिये ज्ञान को अर्थकार मानते हैं सो उसकी कोई जरूरत नहीं है, पदार्थ के साथ संबध काने वाली तो इन्द्रियां हुआ करती हैं। ज्ञान को अर्थकार नहीं मानें तो सभी को एक साथ जानने का प्रसंग आता है ऐसी आर्थकार नहीं समावना नहीं है। क्यों कि निराकार ज्ञान में भी इन्द्रियों के द्वारा यह नियम बन जाता है कि ज्ञान सामने की किसी निदिवत वस्तु को हो जानता है न कि सभी वस्तुओं को।

शंका — ज्ञान में ग्रायीकारता पदार्थ के जनाने में हेतुन मानकर यदि इन्द्रियों को पदार्थ के जनाने में हेतु माना जावे तो इन्द्रियों के द्वारा किसी एक वस्तु का ही ज्ञान क्यों कराया जायगा सभी पदार्थों का उनके द्वारा ज्ञान कराये जाने का प्रसंग प्राप्त होगा।

समावान — ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। कारण कि स्वभाव रूप काररण में प्रश्न नहीं हुआ करते हैं। ज्ञान निराकार होता है, फिर भी उसे इन्द्रियों की वृत्ति पुरोवित— मर्थ में ही नियमित करती है। इसलिये ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों के प्रह्मण करने का प्रसङ्ग प्राप्त नहीं होता है। इन्द्रियों निराकार उस ज्ञान को पुरोवर्सी प्रश्चे में क्यों नियमित करती हैं तो इसका उत्तर उनका ऐसा ही स्वभाव है, ज्ञिन २ कारणों से जिस २ कार्य की उत्पत्ति होती है वे वे कारण उन २ कार्यों को क्यों

वैफल्यात् । साकारत्वेषि चायं पर्यनुयोगः समानः—साकारमपि हि क्षानं किमिति सन्निहितं नीला-दिकमेव पुरोवित्तं व्यवस्थापयित न पुनः सर्वम् ? 'वेनैव च तथा जननात्' इत्युत्तरं निराकारत्वेषि समानम् । किल्ब, इत्तिद्यादिजन्यं विकानं 'किमितोन्द्रियाद्याकार्ये नातुकुर्यात्' इति प्रवने भवताप्यत्र वस्तुत्वमाव एवोत्तर वाच्यम् । साकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीयते, निराकारेण् वा ? साकारेण् वेत्; तत्रापि तत्प्रनिपत्तावाकारान्तरपरिकल्पनित्यनवस्था । निराकारेण् वेदवाह्यार्थस्य तथाभूत-ज्ञानेन प्रतिवर्षो को विद्यं दिः ?

उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रश्न करना वहां व्यर्थ ही है। भ्राप बौद्धों से हम भी यही प्रश्न कर सकते हैं कि आपके साकार ज्ञान में ऐसी ज्यवस्था क्यों है, अर्थात ज्ञान साकार होकर भी किस कारण से निकटबर्ती-सामने के नील खादि को ही ग्रहण करता है अन्य २ दूरवर्ती आदि सभी वस्तुओं को क्यों नहीं ग्रहण करता? तुम कहो कि उसी एक वस्तू से ज्ञान पैदा हमा है अतः उसी को जानता है सो यही बात निराकार पक्ष में भी हो सकती है। आपसे यदि हम जैन पूछें कि ज्ञान इन्द्रियादि से पैदा हुआ है अत: उन इन्द्रियों के प्राकार की क्यों नहीं घारएा करता है तब धापको भी वही वस्तू स्वभावरूप उत्तर देना पड़ेगा, जो कि हमने दिया है । आप यही तो कहोगे कि ज्ञान इन्द्रियाकार तो होता नहीं है पदार्थाकार ही होता है सो ऐसा ही ज्ञानका स्वभाव है। इस प्रकार बौद्ध को भी अंततोगत्वा स्वभाव की ही शरण लेनी पड़ती है। अब हम बौद्धों से पूछते हैं कि ज्ञान में पदार्थों का ग्राकार है इस बात को किसके द्वारा जाना जाता है, साकार ज्ञान के द्वारा या निराकार ज्ञान के द्वारा, साकार ज्ञान के द्वारा कही तो इस दूसरे ज्ञान की साकारता भी किससे जानी जाती है ? ग्रन्य साकार ज्ञान से कि निराकार ज्ञान से इत्यादि प्रश्न उठते ही रहेंगे। साकार ज्ञान की साकारता जानने के लिये ग्रन्य २ साकार ज्ञान आते रहेंगे और निर्णय होगा नहीं, ग्रतः धनवस्था दोष श्रावेगा। निराकार ज्ञान से ज्ञान की साकारता जानी जाती है ऐसा दितीय पक्ष प्रस्तुत किया जाय तो फिर जैसे ज्ञानके स्थाकार को जानने के लिये निराकार ज्ञान समर्थ है वैसे ही वह बाह्य वस्तुओं को भी जानने में समर्थ हो सकता है फिर इस पर देव करने से क्या लाम । साकारज्ञानवादी आपके ऊपर एक श्रापत्ति और भी यह ग्राती है कि पदार्थ के साथ संवित्ति भर्यात् ज्ञान के संबंध की अन्ययानुपपत्ति करने से सिन्नकर्ष की प्रमाण बानने का प्रसंग उपस्थित होता है। इस प्रसंग में मधिकर्ष तो प्रमास और जानना उसका फल है ऐसा नैयायिक के समान धापको भी

किला, अस्य वादिनोऽर्षेन संविरोधेटनाऽत्यवानुपपरोः सिक्षकर्षः प्रमाश्यम्, प्रविवातिः फर्लं स्यात्, तस्यास्तमन्तरेशा प्रतिनियतार्थसन्वित्यतसम्भवात् । साकारसंवेदनस्य प्रत्वित्तसमानार्थ-साधारश्यत्वेन प्रतियतार्थेयंटनप्रसङ्गात् नित्वित्यमानार्थानामेकवेदनापतिः, केनिवत्प्रस्थासत्तिव-प्रकर्षासिद्धेः ।

कहना होगा, क्योंकि बिना सिन्नक्षं के संवित्तिका पदार्थ के प्रित नियमित संबंध होना संभव नहीं है। यदि ज्ञान में पदार्थ का ग्राकार मौजूद है-जान साकार है तो उस किसी एक विविद्यत घट थादि का आकार ज्ञान में आते ही उस घट के समान अन्य जगत के सारे ही घटो का जानना उस एक ज्ञान के द्वारा ही संपन्न हो जावेगा। क्योंकि आकार तो ज्ञान के ग्रन्दर मौजूद है ही, इससे किसी भी ज्ञान का किसी भी वस्तु के साथ न निकटपना है और न दूरपना ही है।

भावार्ष — ज्ञान में वस्तु का आकार होने से उसी वस्तु को वही ज्ञान जानता है ऐसा नियम बौद्ध के यहां स्वीकार किया है, इस पर आवार्य दोष दिखाते हुए समक्ता रहे हैं कि ज्ञान में वस्तु का आकार है तो फिर किसी एक वस्तु को साकार होकर जानते समय क्षम्य जितनी भी उसके समान वस्तुएँ संसार में होंगी उन सबको वह एक ही ज्ञान कर से जान लेगा। वर्यों कि सवकी शकल समान है। ब्रौर वह उसी एक ज्ञान में मौजूद है। एक वस्त्र को जानते ही उसके समान अन्य सभी वस्त्र यों ही ज्ञानने में आ जायेंगे, किन्तु ऐसा नही देखा जाता है, प्रतः साकारज्ञानवाद में दोष ही दोष भरे पड़े हैं। बौद्ध ज्ञान को पदायं से उत्पन्न हुझा भी मानते हैं। किन्तु इस तदुल्लि का इन्द्रियादिक के साथ व्यभिवार देखा जाता है। प्रवर्गत ज्ञान इन्द्रियों से भी उत्पन्न होता है किन्तु वह इन्द्रियाकार तो होता ही नहीं, इसलिये यह नियम नहीं है कि ज्ञान जिससे पैदा होता है उसी का आकार धारता है।

कैंद्ध — जहां पर तदुत्पत्ति और तदाकार दोनों ही होते हैं, अर्थात् –जान जिससे पैदा होता है और जिसके ग्राकार होता है वहीं पर ज्ञान पदार्थ का नियामक बनता है इन्द्रियादिकों का नहीं, क्योंकि वह तदुत्पत्ति वाला तो है किन्तु तदाकार वाला नहीं है।

जैन — यह बात अक्षंगत है। देखिये-जाहां पर ये दोनों संबंध-तहुत्पत्ति, तदाकार मौजूद हैं वहां पर भी वह ज्ञान उसका अ्यवस्थापक नहीं होता है। क्योंकि समानार्थं समनन्तर प्रत्यय के साथ इसका व्यक्तियार देखा जाता है, ग्रर्थात्–समानार्थ तदुरपरिश्चित्रयादिना व्यभिवारान्नियामकत्वायोगः । तदुग्परोस्ताद्वृष्यावार्थस्य बोघो नियामको नेन्द्रियादेविपर्ययादिस्यप्यसाम्त्रतम्, तद्वयलक्षणस्यापि समानार्थसमनन्तरप्रस्ययेनानैकान्ति-कत्वात् । कथ वार्षविदिन्द्रियाकारं नानुकुर्योदसौ तदुत्पत्तरिविषेवात् ? तदविषेषेप्यस्यकरणान्तर-परिहारेणार्याकारानुकारित्वं पुत्रस्येव पित्राकारानुकरण्णान्तर्यप्यसङ्गतम्; स्वोगादानमात्रानुकरण्ण प्रसंगात् । विषयस्यालस्वनप्रत्ययया स्वोपादानस्य व समनन्तरप्रत्ययतया प्रत्यासत्विवेषसद्भावात् उभयाकारानुकरणेथवदुपादानस्यापि विषयत्वापत्ति । तज्वन्मस्याविवेषेप्यस्यवसायनियमात्

प्रथम क्षण्वर्ती ज्ञान का जो विषय है वही द्वितीय क्षण्वर्ती ज्ञान का भी विषय है— इसी का नाम समानार्थ है, समतन्तर—अर्थात् प्रथम के बाद विना व्यवधान के उत्पन्न हुआ जो प्रत्यय—ज्ञान है वह समतन्तर प्रत्यय है सो उस ज्ञान में तदाकार और तदु-त्यन्ति ये दोनों लक्षण् पाये जाते हैं तो भी वहां उसका जानना रूप कार्य नहीं देखा जाता है। ग्रतः जिसमें दोनों सम्बन्ध हों वहां जानना होता है ऐसा नियस व्यभिचरित होता है।

विशेषार्थ — बौढ के यहां आरिणकवाद है, ध्रतः ज्ञान ध्रौर पदार्थ प्रतिक्षण बदलकर नये २ उत्पन्न होते रहते हैं, पूर्व पूर्व के ज्ञान उत्तर उत्तर के ज्ञानों को ध्रौर पूर्व के नीलादि पदार्थ उत्तर उत्तर के नीलादिकों को पैदा करते रहते हैं। उनकी यह निश्चित परंपरा चलती रहती है। इसीका नाम सन्तान है। किसी एक विवक्षित ज्ञान ने नीलाकार होकर नील को जाना ध्रौर दूसरे क्षण ध्रपनी संतान को पैदाकर नष्ट हो गया। उस द्वितीय क्षणवर्ती ज्ञान में सभी बातें मौजूद हैं, अर्थात् तदुत्पत्ति ध्रौर तदाकारता है—क्योंकि वह उस प्रथम ज्ञान से पैदा हुआ है ग्रतः तदुत्पत्ति है तथा उस ज्ञान में आकार भी वही नील का है, इसलिये तदाकारत्वों मौजूद है तो भी वह उत्तर क्ष्मवर्ती ज्ञान को नहीं जानता है, वह तो द्वितीय क्षणवर्ती नीलको हो जानता है, ऐसा बौढ के यहां माना है, इसलिये जिसमें सदुत्पत्ति भीर तदाकारता होवे उसी के द्वारा उसका जाननारूप कार्य होता है, अर्थात् ज्ञान भीर तदाकारता होवे उसी के द्वारा उसका जाननारूप कार्य होता है, अर्थात् ज्ञान जिससे पैदा हुआ है धीर जिसका आकार उसमें ग्राया है उसी को जानता है सबको नहीं यह कथन श्रसत्य सिद्ध हुआ।

ज्ञान जैसे पदार्थ के घाकार होता है वैसे इन्द्रियाकार क्यों नहीं होता यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि जैसे जानको पदार्थ से पैदा होना माना है—वैसे ही इन्द्रियों से भी उसको पैदा होना माना है, ज्ञानके प्रति जनकता तो बोनों में समान ही है ? प्रतिनियतार्थनियामकत्वेऽर्षवदुपादानेप्यध्यवसायप्रसङ्कः, धन्ययोभयत्राप्यसी मा भूद्विशेषाभावात् । न चं तज्जन्मादित्रयसद्भावेष्यर्थप्रतिनियमः, कामलाद्युष्टत्तवशुषः शुक्ते शङ्क्ते पीताकारकानाशुरपश्रस्य तद्भूपस्य तदाकाराध्यवसायिनो विज्ञानस्य समनन्तरप्रत्यये प्रामाध्यप्रसङ्गात् । न चैवंवादिनोविज्ञानस्य स्वरूपे प्रमाणता पटते तत्र सारूप्याभावात् ।

बौद्ध — यद्यपि ज्ञान पदार्थ और इन्द्रिय दोनों से उत्पन्न होता है तो भी वह पदार्थाकार को ही धारण करता है अन्य कारणों के आकारों को नहीं, जैसे कि पुत्र अनेक कारणों से उत्पन्न होता है किन्तु वह माता पिता की आकृति को ही भारण करता है अन्य की नहीं?

जैन — यह कथन असंगत है, पुत्र का ऐसा दृष्टान्त यहां पर देने से ज्ञान को अपने उपादान कारण का ही आकार घारण करने का प्रसंग आयेगा, क्योंकि पुत्र ने भी जैसे अपने उपादान कारणभूत पिता माता का आकार ही घारण किया है वैसे ही ज्ञान को भी होना चाहिये, विषयभूत नीलादि पदार्थ तो ज्ञान के आलम्बन स्वरूप कारण हैं और पूर्वज्ञान उपादान कारण है ये दोनों ही प्रश्यासन्ति विशेष सहित हैं, अर्थात् इन दोनों से ही समानरूप से वह समनन्तरज्ञान पैदा हुआ है अतः इस ज्ञान को दोनों के ही—पूर्वज्ञान प्रोर पदार्थ के आकारों को घारण करना होगा, तथा दोनों को ही जानना भी होगा, क्योंकि पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उसका उपादान है ही, कोई विशेषता नहीं है।

बैद्ध ज्ञान पदार्थ और पूर्वज्ञान दोनों से ही पैदा हुआ है किन्तु श्रध्यवसाय कानियम होने से नियतमात्र अर्थको ही ज्ञान जानता है।

ज़ैन — यह कथन गलत है, जब पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उपादान है तब वह विवक्षित ज्ञान अपने उपादान को क्यों नहीं जानता है, ग्रन्थथा दोनों को नहीं जानना चाहिये।

बैंद्ध — जहां तदुत्पत्ति, तदाकार धौर तदध्यवसाय ये तीनों रहते हैं वहां पर ही पदार्थ के जानने का प्रतिनियम बनेगा।

ज़ैन — ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जिसके नैत्रों में कामलादि रोग हो गया है ऐसे व्यक्ति को सफेद र्शल में पीलेपने का ज्ञान होता है, सो उस ज्ञान में

Bielt in bie gu 'biebe midle bu' bien, inig bus an amme ागाम हामहुष्ट कि किही के कियाछ कि काजाणील कि उछाड़ छिए ,।।। कि जीकि को मि है पि है पि है कि कि है कि ही कि वह मिरानार हो मारे मिराना कि क्षेत्र करते हैं। मारे वस्तु के मोशिय ानकाफ हि मिप्रै में नाल प्राकातनी की है कि।य काक कि निर्देश हिन कि है । कार्यक क्रिक्ट कि कि की कि गान है। जानक कि कि का कि कि कि कि कि ज़ानाफ़ के मात्र केप्र रिज कि कि मह मह मिह है। एडि ड्राकाफ़ के फिर एटि है। एमिक कि फिट है। तिह समर केसमें नाह : कि है। नाम हि नाह गिज्ञा क्षेत्र कि णग्राक नाजाप्ट में ार्जाप्ट कि नाह । याच ानाम न कि हि ाम्ले मि है IBप्रपंष्ट क्रक्तमक्रारिक सिर्फ मेसर नीरिक द्वित किक्क है क्रिनाक द्वित ब्रीउट क्रफ्नीतीप्र फि उनांह प्राकाप्रमी माल को है किमाम कि मह यह कि विश्वा प्रका कि है फिए मुक्तारबाला नहीं, सी यह भी बगे होता है, यदि कहा जाय कि इसमें थो खता ही क केंद्र है । इस है अपने अपने के ही काकार बाला है। है, दूरवरी पदार्थ के मासर कि गण है जाना प्रमाण है न है ए। मर कि नाक-ताक हिम्रिक । ई । ज्ञिनद्र भि द्रुष्ट कि कि कि कि कि कि कि के कि कि क माह काम पृहेश्व हि शिष कि । है हिम अपूर्व है क्या वार्षि है न स्पूर्व समाह कि नाह कि प्रजुराकाम बीखुम पहनीड़ :तम ,ई दि ।नाम एएराक में न्तीयन्छ किन है में है के हैं कि है कि में उत्पत्र हुमा है, वया-अहर भी उसके जाता है, इसी प्रकार तहुरपींचा का भी, जान जिससे उरवस हीता है उसी की जानता हि नमर्ग व मान जान है है है है । व व मान का मान का मान का मिरम है भी यदि जड़ की जातता है ती वस हो नीलादिक को भी विना नीलादि आकार रूप उनहि म प्राकाडम प्रीप्र पाम हि हम मन्द्र हो प्राप्त होए प्रकृष्टि ग्राप्त होन है जिनार कुट प्राक्राय किया है या निनार प्रकार होए हो कि कि विभाग है । छ नाह रिमूह फ़िकी ? ागनी क फ़िक्त कि इंग्डेड प्रक्री कि ई 1त्री हु कि पत्र प्राकाश निवारा खुद ही जड़ बन जायगा, तुम कही कि जड़ाकार न होकार मिल किनादि जब बह नीलादि जड़ पदार्थ की जानेगा-उसके बाकार रूप ही जावेगा की बह , इ निष्ट कि नाह को इ इष कि मीमाब कि कप , फिक प्रह प्रीय साप प्रमी ,ई

நயாலகாதவிக்ககிஜ நாநுபிருவிக⊛் பிருக்ரரு நித்ததவி :க⊛ :ஙுகிழ்க்கிஜ கித இந்நுக்தர் அபுகி நித்து

নাদ কৃষ্ণ চাঞ্চ । চঙ্চান কি টেচচা ? সেনা কি নাম ক্ৰিছি— গৈছাম ড়ি কেনা কি কিছে ক্ৰীয়া কি সাক্ষ্য দুন্ত ট্ৰিফ ক্ৰিফ বি চন্য ট্ৰি চন্ট ক্ৰিছ্য চিক্ৰ নাম কি নিষ্ট ফ্ৰুসাকাসনা কি নামফছসনা :ফ্ৰু । ট্ৰ নিনাম সাকাষ্ট কি নাম ক্ৰি চিন্তাম ক্ৰিচ পি স্বাধ্য সিক্তি সাকাসনা দি কি নাম কি নাম কি ভাষ কি এট কাম ক্ৰি চাজ্যক ফছনা, নাগ্ৰ । দেইক সাকাসনা ফি কি নিমম ফি চি চি ট্ৰ চিন্ত সক ফ্ৰাফ্ৰ মুল্ড কি কি কি সিজানাল ক্ৰিচ ক্ৰি সাকাসনা কি নাম । ট্ৰিট ট্ৰি ট্ৰ ফ্ৰেড কি ট্ৰিট ক্ৰি ক্ৰিক ক্ৰিম নামক্ৰিম— ট্ৰ নিট্ৰ ক্ৰিম ক্ৰিম কি নাম । ক্ৰিট ক্ৰিট ক্ৰিট ফ্ৰু ট্ৰিফ ট্ৰি মাল্ডিয়া ক্ৰেচ ক্ৰি ফেছে ক্ৰিমিক ,ট্ৰিচ কি ফ্ৰেম ট্ৰ নিচান ছি চিন্ত ট্ৰিটিক ট্ৰিটিক ক্ৰিটান ক্ৰিট নিচাৰ ক্ৰিট ক্ৰিটা কৰা সাকাসক ক্ৰিম কৰা ক্ৰিটান ক্ৰিট

## \* साकारमानवाद सर्वाद :

•

# मारामानवाद के खंडन का सारांश

मीस-र्श्या माथवाराः, उत्तरास्य अवस्थान्याः सावारः, सावारः वावाराः वार्षाराम् वार्षाराम्यः स्थानाम्यः स्थानाम्य मायावाराम्यस्य सावाराम्यस्याताम्यः स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य। स्थानस्य स्थानस्य सावाराम्यः स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य

है तब ती उससे नील पादि का जातना भी नहीं होगा, क्योंकि कीस्त कार होगित करन होने ही नीलाकार ज्ञान से प्रथित हैं। बहु एक को जानेगा हो पह एक भी जानेगा।

দেশী চূচ্য ,हुँ में দাল সাকাষ্টে কেন্ড সুমিও কুনিড মি ফিচ্ম দি ফিচ্ম দি দিছ ই চিন্তু । দেই। কি সাকাষ্ট্র দি দি দুই দি দিই। কি সাকাষ্ট্র দি দেই। কি সাকাষ্ট্র দি দিই। কি সাকাষ্ট্র দিটেই। কি সাকাষ্ট্র দিটিই। কি সাকাষ্ট্র দিটিই।

के नाह किंदो एकस्वा प्रक्रमण्यानी इक की देशका कि वह विकाय नक्टी इह ति है राकास झीक ? प्रकारनी की ई राकास है किया किएटर है राक्स्प्र १ ई इसीक की ई हथी राकास जीकरमणिश की राकास है किया में कान्य के सालित पूर्व किया में स्वक्रम इस है अपने कि इस की स्वक्रमणिश के सालित के सालित है इस इस है अपने स्वक्रमणिश के सालित के सालित है कि एक प्रकाय के सालित के सालित के सालित के सालित के सालित के सालित इस के सालित के सालित

एतस रुंठी रूं रिनाह कि छउनाणीस के ग्राकालि छाएकक्सी की डुंक महु
प्रमुक्य कंसास प्रकाशिक कियो होथक गिर्ध सम्बन्धनी
प्रमुक्य कंपाकृती कि प्रमुक्त हो है ग्राकास कि डें छोतास सास प्रकाशकाति
प्रमुक्त कंपाकृति कि प्रमुक्त कि इंदे ग्राकास होय सास ग्राकास कि प्रमुक्त कि हो है स्वाक्ष के प्रमुक्त कि एक हो स्वाक्ष के प्रमुक्त कि कि इंदे के स्वाक्ष के कि इंदे के स्वाक्ष के कि इंदे हैं कि इंदे के स्वाक्ष के कि इंदे हैं कि कि कि इंद्र के स्वाक्ष क

प्रकाष्ट्र शकात्रनी नाहराज्यनो की रिकार का विकास स्थाप । स्था है कि एक प्रमुख्य

्रिकार कि कि इसी राकाप्रनी कि नास क्षित कास कि है। कि उस वस्त्रकार हुन्छ। । है कि राक्ष कारक कि कि नास रामाध कि रूप र्वाह दक्षी कैन्छ

#### साकार्कानवाद:

िरू, ब्रासको भी स्वातको ने स्वाय को स्वाय कार्यका स्वाय कार्यको साथ स्वाय के स्वाय को स्वाय को स्वय को स्वय को को साथा स्वाय स्वाय कार्यकृत्य कार्यक्षिय कार्यका स्वय कि स्वय कार्यका की स्वाय के स्वय कार्यक्ष के स्वय कार्यका स्वाय कार्यका स्वय कार्यका स्वय कार्यका कार्य

है राकाष शीम निर्मात कि कि कि कि कि मान ने हैं हैया मह के छा है है है। स्टिंग स्टिंग

rus a work to trify who notice stiereth engage of = ignethe state of the properties — ignethe state of the properties of the second of the properties of the second of the properties of the second of

भनुमान नहीं रहेगा, क्योंकि क्षिणिकत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जावेगी, इस पर बौद्ध की दलील है कि जिस वस्तु के अंश में संस्कार पदला श्रादि रहती है ज्ञान उसी को जानता है सो वह संस्कार आदि की पदता उसी अंश में क्यों और अंश में क्यों नहीं ? इत्यादि शंकाएँ खड़ी रहती हैं । इसीप्रकार तद्रत्पत्ति का इन्द्रिय के साथ व्यभिचार भी होता है, ग्रथींत् ज्ञान इन्द्रिय से उत्पन्न होकर भी उसकी नहीं जानता है, तथा तदाकारपना भी जडता के साथ व्यक्तिचरित है, प्रथति ज्ञान जडाकार न होकर भी उस जडता को जानता है, तथा जिसमें तद्रत्यत्ति भीर तदाकार दोनों हैं वहां भी व्यभिचार देखा जाता है, देखिये - विवक्षित एक ज्ञान अपने प्रवंवर्ती ज्ञान से पैदा होकर उसके बाकार रूप भी रहता है फिर भी उसे नहीं जानता है। बच्छा तीनों-तदत्पत्ति, तदाकार, भीर तदध्यवसाय जिसमें है वहां भी अन्याधि है. सफेद शंख में पीलिया रोगी को पीले शंखरूप ज्ञान होता है, वहां तदत्पत्त-शंख से उत्पन्न होना, तदाकार-शंखाकार होना, और तदध्यवसाय-शंख को जानना ये सब है फिर भी वह जान प्रमाण नहीं है, इसलिये तदत्पत्ति की इन्द्रियादि के साथ अति व्याप्ति होती है, तदाकारता की जडता के साथ अतिव्याप्ति होती है, दोनों की-तद्रत्पत्ति तदाकार की पूर्वक्षणवर्ती ज्ञान के साथ अतिव्याप्ति होती है भीर तीनों की सफेद शंख में पीताकार ज्ञान के साथ अति व्याप्ति होती है, इस प्रकार बौद्ध के ज्ञान का लक्षण जो साकारपना है वह अनेक दोषों से भरा है, अतः वह मानने योग्य नहीं है।

### साकारज्ञानबाद का सारांश समाप्त •

# मृतचैतन्यवाद पूर्वपक्ष

भारतीय दर्शन में एक नास्तिक मत है धीर सब आस्तिकवादी हैं, जो श्वरीर से जीवारमा की पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करता तथा परलोक—स्वर्ग धादि को नहीं मानता उस मत को नास्तिक मत कहा गया है, इसी का नाम चार्वीक मत है।

जैनाचार्य ने जब ज्ञान को स्व को जानने वाला फ्रौर झारमा का गुरा है ऐसा कहातब चार्वाक ज्ञान तथा जीव के विषय में ग्रपना मन्तव्य प्रस्तुत करता है—

जैन ज्ञान को स्व संविदित मानकर जीव की पृथक् सला सिद्ध करते हैं वह श्रसत्य है, क्योंकि जीव नाम का कोई शरीर से भिन्न पदार्थ नहीं है, अतः उसमें ज्ञानादि गण का वर्णन करना ग्राकाश पूष्प की तरह बेकार है। देखिये ... जीव या भारमा को प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं कर सकते, क्यों कि वह दिखायी नही देता है। धनुमान प्रमाण से सिद्ध करना चाहो तो प्रथम तो धनुमान ज्ञान असत्- धवास्तविक है ग्रीर दूसरी बात शरीर से न्यारा जीव कभी भी किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो फिर वह शरीर से पृथक् कैसे माना जाय । बात तो यह है कि जैन स्नादि प्रवादी जिसे जीव कहते हैं वह तो पृथियी ब्रादि भूत चतुष्टय से बना हुआ। है-अर्थात् उनसे उत्पन्न हुमा है, हमारे यहां चार ही तत्त्व माने गये हैं-पृथिवी, जल, श्रम्नि और वाय इन चारों को ही भूतचतुष्टय कहते हैं। इन भूतों के दो दो भेद हैं - (१) सूक्ष्म भूत भीर स्थल भूत, इनमें जो सूक्ष्म पृथिवी भादि भूत हैं उनसे जीव या चैतन्य उत्पन्न होता है-कहा भी है - पृथिव्यप्तेजोवायुरितितत्त्वानि, तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषय-संज्ञाः, तेभ्यक्रचैतन्यम्"—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ये चार तत्त्व हैं, इन चारों के समु-दाय स्वरूप ही शरीर तथा इन्द्रियां एवं उनके विषय स्पर्शादिक हैं। इन भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। जगत् में जितने भर भी पदार्थ हैं वे सब दृश्यमान ही हैं। कोई अहरय पदार्थ नहीं है। यदि जबदंस्ती मान भी लिया जाय तो उसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि भी नहीं हो सकती है। जीव या भ्रात्मा को किसी समय में किसी क्षेत्र में किसीभी व्यक्ति ने शरीर से पृथक्रूप में देखानहीं है, मतः शरीर की उत्पत्ति के साथ ही एक चैतन्य याज्ञान।दिसे विशिष्ट ग्रात्मानाम की श्राक्ति पैदा

हो जाया करती है, भीर शरीर के नष्ट होने पर वह शक्ति समाप्त हो जाया करती है, ऐसा सिद्ध होता है। जैसे— गुड़, महुआ, आटा आदि के भिक्षित होने पर मदकारक शक्ति पैदा होती है, जब विच्छू भादि जीव गोवर शादि से पैदा होते हुए साक्षात्
देसे जाते हैं तब इससे यही सिद्ध होता है कि जीवारमा भूतचतुष्टय— पूक्ष्मभूतों का ही
परिएएमन है अन्य कोई वह पूथक्—स्वतन्त्र तस्व नहीं है। जब जीव नाम की वस्तु हो
नहीं तो उसका वर्णन करना कि उसमें ज्ञान आदि गुण पाये जाते हैं, जीव मरस्तु रहा
नहीं तो उसका वर्णन करना कि उसमें ज्ञान आदि गुण पाये जाते हैं, जीव मरस्तु होता है। से मोश जाता है
इत्यादि सब कथन बन्ध्या पुत्र के सौभाग्य के वर्णन करने के समान हास्यास्पद है,
जीव का परलोक गमन ही नहीं है, खतः परलोक के लिये बृत, नियम ब्यादि कियाओं
का अनुष्टान करना भी व्यर्थ, बर्द्धान सामग्री को छोड़कर मविष्यत् की आगा से
उसके लिये प्रयत्न करना मूर्खता है क्योंकि जीव और जीव का ज्ञानादिरूप स्वभाव
मूततस्व से पृथक् सिद्ध नहीं होता है।

पूर्वपक्ष समाप्त +





नन्यस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य ; न तु स्वसंविदितत्वं श्रुतपरिस्तामस्वार्द्पेगादिविद्यस्य-युक्तम्; हेतोबसिद्ये: । भ्रुतपरिगामत्वे हि विज्ञानस्य वाह्यं न्द्रियप्रत्यक्षस्वप्रसङ्घो वर्षेगादिवत् । सूक्ष्मभूतविद्येवगुपरिस्तामस्वाप्न तस्प्रवङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्; स हि चैतन्येन सज्ञातीयः, विज्ञातीयो

यहां पर चार्वाक जैन से कहता है कि ग्रापने बौद्ध के साकार ज्ञानका खंडन करके निराकार ज्ञान सिद्ध किया यह बहुत ठीक हुआ, किन्तु उस ज्ञान को आप स्व-संविदित मानते हैं सो वह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान भूततत्त्व का ( प्रचेतन का ) परिरामन है, जैसे कि दर्पण ग्रादि पदार्थ।

जैन — यह चार्वाक का कथन चारु नहीं है, क्योंकि उनका प्रस्तुत किया हुआ भूतपरिणामस्व असिद्ध है, यदि ज्ञान भूतों का परिणामस्वरूप होता तो उसका दर्पण के समान बाह्य इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण हो जाता; किन्तु वह किसी से ग्रहण नहीं होता।

चार्वाक—ज्ञान ग्रतिसूक्ष्म भूतों का परिणमन स्वरूप है, भ्रतः वह बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं भ्राता है।

जैन — यह कथन भी ठीक नही है, हम धापसे पूछते हैं कि वह सूक्ष्म भूत चैतन्य का सजातीय होकर कि विजातीय होकर ज्ञान का उपादान कारण होता है ? यदि सूक्ष्मभूत चैतन्य का सजातीय होकर वह उसका उपादान कारण होता है तो इस पक्षमें सिद्ध साध्यता ही होगी, क्योंकि इस प्रकार को मान्यता सिद्ध को ही सिद्ध करती है, प्राप उसे सूक्ष्मभूत कहते हो हम जैन उसी को ध्रात्मा कहते हैं। वह अचेतन द्रव्य से भिन्न स्वायवाला है. रूप, रस, ध्रादि से रहित है एवं सबंदा बाह्य नेत्र ध्रादि हिन्दों से ग्रहण नहीं हो सकने वाला है। केवल स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ही उसका ग्रहण

वा तदुरपादन(तदुपादान)हेतुः स्यात् ? प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता; सूक्ष्मो हि भूतविशेषोऽज्येतनद्रथ्य-व्यावृत्तस्वभावो रूपादिरहित: सर्वदा बाह्यं न्द्रियाविषयः स्वसंवेदनप्रस्यकाधिगम्यः परलोकादिसम्ब-न्यिस्वेनानुमेयश्च भ्रात्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति परेरभ्युपगमात् ।

तस्यातो बिजातीयत्वे नोपादानभावः। सर्वया विजातीयस्योपादानत्वे वह्ने बंलाद्युपादान-भावप्रसङ्गात् तत्त्वज्तुष्टयन्यापातः। सत्त्वादिना स्वजातीयस्वात्तस्योपादानभावेपि प्रयमेव दोवः। प्रमाणप्रसिद्धत्वाद्यान्यनस्तदुपादानस्वमेव विज्ञानस्योपपत्रम्। तथा हि-यद्यतोऽसाधारणलक्षण्विवेष-विद्यष्ट तत्त्वतस्तत्त्वान्तरम्; यथा तेजसो वाय्यादिकम्, पृषिभ्याद्यसाधारणलक्षण्विवेषविद्यिष्ट व

होता है, वह परलोकगमन एवं पुण्य पाप आदि से मनुमान का विषय होता है, वही आत्मा जानका उपादान कारण है, मर्थात् ज्ञान मात्मा से उत्पन्न हुआ है ऐसा हम मानते हैं। द्वितीय विकल्प के अनुसार यदि सूक्ष्म भूतविशेष को विज्ञान से भिन्न जातिवाला मानने में भ्राता है तो वह चैतन्य स्वरूप ज्ञान का उपादान कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि सर्वया विजातीय तत्त्व यदि मन्य का उपादान बनता है तो मन्तिका उपादान जल भी बन सकता है, फिर तो मापका पृथक् रूप से सिद्ध किया गया तत्त्व चतुष्टय का व्याघात ही हो जायेगा।

चार्वाक — सत्त्व मादि की प्रपेक्षा से तो सूक्ष्मभूत चैतन्यस्वरूप ज्ञानका सजातीय ही कहलाता है प्रयात जिस प्रकार ज्ञानमें सत्त्व प्रमेयत्व प्रादि धर्म हैं; वैसे ही सूक्ष्मभूतों में भी सत्त्व प्रमेयत्व आदि धर्म हैं, ग्रतः वह ज्ञान का सजातीय होने से उपादान बनता है।

जैन — ऐसा मानने पर भी यही पूर्वोक्त दोष आता है, अर्थात् जैसे सत्त्व म्रादि धर्म सूक्ष्मभूतों में हैं म्रोर झान में भी हैं म्रादः वे भूतिविशेष ज्ञानके प्रति उपादान होते हैं वैसे ही म्राग्न, जल, वायु भीर पृथ्वी इनमें भी समानरूप से सत्त्व म्रादि धर्म रहते हैं, म्रातः इनमें भी परस्पर में उपादानभाव बनना चाहिये, म्रथांत् ग्राम्न भ्रादि से जल म्रादि होना स्वीकार करना चाहिये, किन्तु आपको यह इष्ट नहीं है, म्राप तो इन चारों का उपादान पृथक् पृथक् मानते हो, म्रातः सत्त्व आदि की म्रपेक्षा सजातीय बताकर चैतन्य ज्ञानके प्रति जडभूतविशेष में उपादानता सिद्ध करना शक्य नहीं है, देखिये — प्रमाण से यह सिद्धहोता है कि बारमा ही ज्ञान का उपादान है, म्रनुमान प्रयोग—चैतन्य पृथिवी आदि से भिन्न जातीय है, क्योंकि उसकी म्रपेक्षा उसमें मसाधारण लक्षणविशेष

चैतन्यमिति । न चायमसिद्धो हेतुः; चैतन्यस्य जना(ज्ञान)दर्भनोपयोगलक्षर्णस्वात्, भूपयःपाबकपव-नानां चारणेररणुद्रवोष्णतास्वभावानां तल्लकरणाभावात् । न हि भूतानि ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षरणानि अस्मदायोकप्रतियस्त्रस्यक्षस्वात् । यस्युनस्तल्लक्षर्णा तन्नास्मदाद्यनेकप्रतिपस्तृप्रस्यक्षम् यथा चैतन्यम्, तथा च भूतानि, तस्मासबैवेति ।

ननु ज्ञानाखुपयोगिवशेषव्यविरेकेस्यापरस्य तद्वतः प्रमास्पतोऽप्रतीतेः प्रसिद्धमेवासाधारस्य-सक्रमस्यविकेषविद्यास्य तथाहि-न तावस्प्रत्यक्षैसाक्षो प्रतीयते; रूपादिवत्तस्यक्षावानवधारस्यात् ।

पाया जाता है, जो जिसकी अपेक्षा असाधारण लक्ष्मा वाला होता है वह वास्तविक उससे पृथक् ही होता है, जैसे कि अग्नि से पृथक् लक्षमावाला वायु है अतः वह उससे भिन्न तत्त्व है, पृथिवी आदिकी अपेक्षा चैतन्य भी असाधारण लक्षण से लक्षित है अतः वह असे असे जिस तत्त्व है, पृथिवी आदिकी अपेक्षा चैतन्य भी असाधारण लक्षण से लक्षित है अतः वह भी उससे भिन्न तत्व है यह असाधारणलक्षणरूप विशेष हेतु असिद्ध भी नहीं है क्योंकि चैतन्यक्षण सर्वया असाधारण है, देखिये—चैतन्यक्षण क्षानापयोग और दर्गनोपयोगस्वरूप है और भूं, जल, अग्नि, वायु इनका क्षमशः धारण. द्वरण, उष्प्राता और ईरण स्वरूप है, इसलिये आत्मा के असाधारण लक्षण का इनमें अभाव है। भूमि आदि स्वरूप भूतवत्वपृथ्य है वे ज्ञान—दर्शन—उपयोगलक्षण वाले नहीं हैं, क्योंकि वे सब हम जैसे अनेक जानतेवाले व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष मादि लक्षण रहते हैं वे पदायं हमारे जैसे अनेक जानतेवाले व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष महीं किये जा तकते हैं, जैसा कि चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं होते है। इस प्रकार अनुमान से ज्ञान का उपादान पथक ही सिद्ध हमा।

चार्बाक — ज्ञान और दर्शन उपयोगिवशेष को छोड़कर ग्रन्य कोई पृथक् ग्राहमा नामका पदार्थ सिद्ध नहीं होता है कि जिसमें ने ज्ञानादि रहते हों, अतः श्वसाधा-रएणलक्षण विशेष विशिष्टत्व हेतु असिद्ध दोष ग्रुक्त है, मतलन-ज्ञानादि से भिन्न भारमा तो कोई उपलब्ध होता नहीं, ग्रतः ग्राहमा का लक्षण ज्ञान दर्शन है इत्यादि कहकर उसको भूतों से ग्रसाघारएणलक्षण से लक्षित बताना व्यर्थ है, देखो—आपका ग्राहमतत्त्व प्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं, नयोंकि उसका रूप ग्रादि के समान स्वभावों का अवधारण हो नहीं हो पाता । श्रतुमान से ग्राहमा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, नयोंकि ग्रतुमान को हम प्रमाणभूत मानते हो नहीं हैं, तथा जबदंस्ती मान भी लेवें तो भी ग्राहमा का बस्तित्व सिद्ध करनेवाला कोई अनुमान ही नहीं है।

नाप्यनुमानेन; अस्य प्रामाण्याप्रसिद्धे:। न च तद्भावावेदकं किश्विदनुमानमस्ति; इत्यसङ्गतम्; प्रत्यक्षेण्वात्मनः प्रतोतेः 'जुरूवहं दुःस्यहमिञ्छावानहृष्' इत्याजनुषचित्ताहम्प्रत्ययस्यारमप्राहिणः प्रतिप्राणि सेवेदनात् । न चार्यं मिष्याऽवाष्ट्रमानत्वात् । नाणि कारोरालम्बनः; बहिःकरणिनरपेक्षा-नाःकरण्य्यापारेणोत्पतः। न हि धावीरं तथाभूतप्रत्यवेद्यां वक्षिकरण्यविष्यत्वात्, तस्यानुपवित्तः हम्प्रत्यविष्यत्वाभावात्व । न हि 'स्यूलोऽहं कृशीह्म' इत्याद्यभित्राधिकरण्यत्या प्रत्ययोऽनुपवित्तः, प्रत्यवोधकारके कृत्ये 'सहसेवायम्' इति प्रत्यवस्याप्यनुपवित्तःवप्रसङ्खल् । प्रतिकासकोरी वाषकः स्वयन्याप्याद्यार्थः । न हि वहसेवायम् इति प्रत्यवस्याप्यनुपवित्तःवप्रसङ्खल् । प्रतिकासकोरी वाषकः स्वयन्यवाप्यन्ताः । न हि वहसेवायम् वित्त प्रत्यवस्याप्यनुपवित्तव्यहस्य 'सहस्य' इति प्रत्ययप्रतिकासे स्यूल-

जैन — यह बात असंगत है, आत्मा तो प्रत्यक्ष से प्रतीति में आ रहा है— "में मुखी हूं, मैं दु खी हूं, मैं इच्छावाला हूं" इत्यादि सर्वया उपचाररहित सत्यभूत अहं प्रत्यय से आत्मा प्रत्येक प्राण्यों को प्रतीति में आ रहा है, वह प्रतीति मिण्या तो बिलकुल ही नही है, क्योंकि यह अवाधित है, यह अहं प्रत्यय शरीर में तो होता नहीं है, क्योंकि बाझ जो नेत्र प्रादिक इन्द्रियां हैं; उनकी प्रपेक्षा किये बिना ही वह अन्तःकरण के व्यापार से उत्पन्न हुए जान से वेच होता है, शरोर इस प्रकार के जान से वेच नहीं होता है, क्योंकि उसका वेदन तो बाहिरो इन्द्रियों से होता है, नेत्र भादि से वह दिखाई देता है, ऐसे इस शरीर में अनुप्यरित अर्थान् उपचार रहित वास्तविकरूप से प्रत्यंन की प्रतीति हो नहीं सकती। कोई कहे कि शर्तार में भी "मैं कुल हूं, मैं स्यूल हूं" इत्यादि रूप प्रत्यंप होता है सो भी बात नहीं, यह प्रत्यंप अहंपने का अनुकरण जरूर करता है किन्तु यह अनुप्यरित तो नहीं है, ऐसे अहंपने को वास्तविक कहोगे तो अत्यन्त उपकारक निकटवर्ती नौकर के विषय में भी स्वामी को "मैं ही यह हूं" ऐसा श्रहंपना पाया जाता है, सो उसे भी अनुप्यरित तानना पड़ेगा।

चार्वाक-इस नौकर आदि में तो प्रतिभास का भेद दिखता है।

जैन — तो फिर वैसे ही शरीराधार घहंत्रत्यय भी प्रतिभास भेदवाला है, धर्षात् ग्रास्मा में होनेवाला घहंप्रत्यय वास्तविक है एवं शरीर में होनेवाला घहंप्रत्यय काल्पनिक है ऐसा सिद्ध होता है, देखो-बहुत गाढ अन्यकार से ग्रवगुठित शरीरवाले पुरुष को घहंपने का ज्ञान होता है उस प्रतिभास में स्थूल ग्रादि धर्मवाला शरीर तो प्रतीत होता ही नहीं है। बात यह है कि उपचार विचा निमित्त के होता नहीं, अतः ग्रास्मा का उपकारक होने से शरीर में भी उपचार से अहंपना प्रतीत हो जाता है, त्वादिषमंपितो विवहोपि प्रतिकासते । उपचारक्ष्य निमित्तः विना न प्रवर्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कत्स्यते भृत्यवदेव । 'मदीयो भृत्यः' इतिप्रत्ययभेदवत् 'मदीयं शरोरम्' इति प्रत्ययभेदस्तु मुख्यः ।

यश्चोक्तम्—स्पादिवत्तस्वभावानवधारणात्; तवशुक्तम्; 'श्रहम्' इति तस्वभावस्य प्रति-भासनात् । न चार्थान्तरस्यार्थान्तरस्वभावेनाप्रत्यक्षत्यं दोवः, सर्वपदार्थानामप्रत्यक्षताप्रसङ्गात् । श्रथात्मनः कर्नृत्वादेकस्मिन् काले कर्मत्वासम्भवेनाप्रत्यक्षत्वम्; तन्नः, नक्षराभेदेन तदुपपत्तेः,

जैसे कि अत्यन्त उपकारक नौकर के लिये हम कह देते हैं कि झजी "मैं ही यह हूं" स्रोर कोई पराया व्यक्ति नहीं है, इत्यादि ।

चार्वाक-नौकर को तो ऐसा भी कहा जाता है कि यह मेरा नौकर है।

जैन—तो वेसे ही शरीर को भी कहा जाता है कि यह मेरा शरीर है इत्यादि यहां पर को निश्नता है वह तो वास्तविक ही है, मतलब-'मैं कृत हूं" इत्यादि प्रतीति में प्रहंपना तो उपवारमात्र है किन्तु "मेरा शरीर है" यह प्रतिभास तो सत्य है, प्राप् वार्वाक ने कहा था कि रूप आदि की तरह ग्रास्मा का स्वभाव अवधारित नहीं होता इत्यादि वह कथन प्रमुक्त है, प्रारमा का स्वभाव तो "शहं-मैं" इस प्रकार के प्रतिभास से श्रवधारित हो रहा है। भिन्न स्वभाववाले पदार्थ का भिन्न किसी ग्रन्य स्वभाव से प्रत्यक्षपना न हो तो उसको नहीं माना आय ऐसी बात नहीं है अन्यथा तो सभी पदार्थ प्रप्रत्यक्ष हो जायेगे। क्योंकि किसी एकरूप या ज्ञान आदि का ग्रन्थ दूसरे रस श्रादि स्वभाव से प्रतिभास तो होता नहीं है।

चार्वोक — प्रात्मा कत्ती है अतः एक ही काल में वह कर्मरूप से प्रतीत नहीं होता इसीलिये उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता प्रयीत "ग्रहं" यह तो कर्तृ त्वरूप प्रतिभास है, आत्मा को जानता हूं या स्वयं को जानता हूं ऐसे कर्मपनेरूप से उसका प्रतिभास उस अहं प्रत्यय के समय कैसे होगा।

जैन — ऐसा नहीं कहना, लक्षण भेद होने से कर्तृत्व घादि की ब्यवस्था बन जाती है। कर्तृत्व का लक्षण स्वातन्त्र्य है, "स्वतन्त्रः कर्ता" इस प्रकार का व्याकरण का सूत्र है। तथा वह कर्तृत्व ज्ञान क्रिया से ब्याप्त होकर उपलब्ध होता है, झतः कर्मस्व भी घात्मा में घविरुद्ध ही रहेगा कर्म का लक्षण तो "किया व्याप्तं कर्म" जो किया से ब्याप्त हो वह कर्म है ऐसा है। सो झात्मा में ज्ञानने रूप किया ब्याप्त है अतः वह स्त्रातन्त्र्यां हि कर्तृं सलक्षरां तदैव च ज्ञानिकपयां व्याप्यत्वोपलब्धेः कर्मत्वं चाविषद्धम्, लक्षरााधीन-त्याद्धस्तुव्यवस्थायाः ।

तथानुमानेनात्मा प्रतीयते । श्रोत्रादिकर्णानि कर्तृप्रयोज्यानि कर्रण्त्वाद्वास्यादिवत् । न भात्र श्रोत्रादिकर्णानामसिद्धत्वम्; 'स्परसगन्थस्यशैधन्दोपलिष्यः करण्**कार्या क्रिया**त्वाच्छिदि-क्रियावत्' इत्यनुमानात्तिसद्धेः । तथा सन्दादिक्षानं नवचिदाश्रितं गुण्त्वाद्वृपादिवत् इत्यनुमानतोन् प्यसौ प्रतीयते । प्रामाण्यं चानुबानस्याप्ते समर्चयञ्चते । सरीरेन्द्रियमनोविषयगुण्त्वाद्विज्ञानस्य न तद्व्यतिरिक्ताश्रयात्रितत्वम्, येनात्मसिद्धिः स्यादित्यपि मनोरथमात्रम्; विज्ञानस्य तदगुण्त्वासिद्धेः ।

कर्मरूप भी बन जाता है। वस्तु व्यवस्था तो लक्षण के धाधीन हुआ करती है, प्रयाद्य वस्तु का जैसा ध्रसाधारण स्वरूप रहता है उसी के ध्रनुसार उसे कहा जाता है।

इस प्रमुमान के द्वारा भी घात्मा प्रतीति में आता है-श्रोत्र प्रादि इन्द्रियां कर्त्ता के द्वारा प्रयोजित की जाती हैं, क्योंकि वे करण हैं। जैसे कि वसूना आदि करण हैं। प्रतः वे देवदत्त आदि कर्ता के द्वारा प्रयोग में प्राते हैं—वैसे ही इन्द्रियां करण होने से जनका प्रयोक्ता कोई अवश्य होगा, कर्ण आदि इन्द्रियों में करणपाना प्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्ध शब्द इन सबकी जो उपलब्धि रूप किया होती है वह इन्द्रियों द्वारा होती है, प्रतः यह करण की कार्य रूप है, जैसे कि छेदन किया एक कार्य है। इस प्रनुप्तान से इन्द्रियों में करणपना सिद्ध होता है। आत्मा को सिद्ध करने वाला धौर भी दूसरा प्रनुप्तान प्रयोग इस प्रकार है—शब्दादिका जो जान होता है—शब्द सुन कर जो अर्थ बोध होता है प्रथवा प्रत्य कोई भी इन्द्रियों के विषयों का जो जान होता है वह कहीं पर तो धवश्य हो प्राश्चित जह, क्योंकि वह शब्दादि का जान एक गुण है, ज्या होता है वह कहीं ग्राश्चित जरूर रहता है, जैसे कि रूप घादिक गुण कहीं घट प्रादि में आश्चित रहते हैं, जहां पर वह ज्ञान गुण प्राश्चित है वही तो प्राराम है, प्रनुप्तान में प्रमाणता का हम प्राग समर्थन करने वाले हैं।

चार्वाक — जान गुण का घाश्रय तो शरीर है, इन्द्रियां हैं, मन है और विषय-भूत पदार्थं हैं। ये ही सभी जान के आश्रय भूत देखे जाते हैं। इन शरीरादि से भिन्न और कोई दूसरा आश्रय है नहीं जिससे कि झात्मा की सिद्धि हो जाय, प्रवर्ष ज्ञान का आश्रय सिद्ध करने के लिये घात्मा को सिद्ध करना जरूरी नहीं, वह तो शरीर ग्रादि रूप झाश्रय में ही रहता है। तथाहि - न सरीरं चैतन्यगुणाश्रयो भूतिकारत्वाद घंटादिवत् । चैतन्यं वा शरीरिविशेषगुणो नं भवति सति धरीरे निवतं मानस्वात् । ये तु शरीरिविशेषगुणा न ते तस्मिन्सति निवर्तन्ते यथा रूपा-दयः, सत्यपि तस्मिन्निवर्तते च चैतन्यम्, तस्माम्न तद्विशेषगुणः ।

सया, नेन्द्रयाणि जैतन्यपुरावन्ति कररात्वाद् भूतविकारत्वाद्वा वास्यादिवत् । तद्दगुरात्वे च जैतन्यस्योन्द्रयविनाक्षे प्रतीतिनं स्यादगुराविनाक्षे गुरास्याप्रतीतेः । न जैवन, तस्मान्न तदगुराः । तथा च प्रयोगः-स्मरसादि जैतन्यमिन्द्रयगुराो न भवति तदिनाक्षेत्रयुत्यवमानत्वात्, यो यदिनाक्षेत्र्युत्यवते स

जैन — यह कथन मनोरथ मात्र है, जान शरीर भादि का गुए है यह बात ही बिलकुल असिद है। इसी को भनुमान से सिद्ध करके बताते हैं। शरीर चैतन्य गुणका आश्रम नहीं है क्योंकि वह शरीर तो भूतों का (पृथिवी आदि का ) विकार (पर्याय) है, जैसे-घट ग्रादि परार्थ भूतों के विकार होने से चैतन्यगुए के ग्राश्रम नहीं होते हैं, ग्रीर भी सुनिये-चैतन्य शरीर का विशेष गुए नहीं है, क्योंकि शरीर के मौजूद रहते हुए भी वह निकल जाता है, जो शरीर के विशेष ग्रुए होते हैं, वे शरीर के विश्वमान रहते हुए निकल कर नहीं जाते हैं जैसे कि रूपादिकगुण, शरीर के रहते हुए चैतन्य निवृत्त होकर चलाजाता है, ग्रतः वह शरीर का विशेषगुए। नहीं है।

जैसे शरीर जानगुण का आधारभूत सिद्ध नहीं हमा उसी प्रकार नेत्र ग्रादि इन्द्रियों भी जैतन्यगुण वाली सिद्ध नहीं होती हैं। व्योंकि इन्द्रियों तो करण हैं तथा भूतों का विकार स्वरूप भी हैं, जैसे वसूला ग्रादि करण हैं। यदि जैतन्य इन्द्रियों का गुण होता तो इन्द्रियों के नाश होने पर जैतन्य की प्रतीति नहीं होनी चाहिये, गुणी का नाश होने पर गुणों की प्रतीति नहीं होती है, इन्द्रियों का नाश होनेपर भी जैतन्य का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, अतः ज्ञान (जैतन्य) इन्द्रियों का गुण नहीं है । अनुमान प्रयोग से सिद्ध है कि स्मृति सुख भावि स्वरूप वाला जैतन्य इन्द्रियों का गुण नहीं होता है क्योंकि इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी वह उत्पन्न होता रहता है, जो बिखके विनाश होने पर भी पदा होता रहता है वह उसका ग्रुण ही नहीं होता होता जैसे—वस्त्र के नष्ट होने पर भी पदा होता रहता है, जुण नष्ट नहीं होते हैं। इन्द्रियों का नाश होने पर भी स्मरण ग्रादि का नाश तो होता नहीं, ग्रदः वह ज्ञान उन इन्द्रियों का गुण नहीं है, यदि जैतन्य का इन्द्रियों का गुण साना जाग्र तो करण विना किया की प्रतीति नहीं होगी, प्रपात् इन्द्रियों तो ग्रुणी हो चुकी हैं जैतन्य उसका गुण है तो इन्द्रियों का त्री करापन हुई, फिर "जानाति" जानता है इस क्रिया का करण कुछ

न तद्दमुषो नया पटिनाशेषि घटकपादि, भवति वेन्द्रियविनाशेषि स्मरणादिकम्, तस्मान्न तद्मुणः । यदि वेन्द्रियगुण्डवैतन्यं स्थातिह् करणं विना कियायाः प्रतीत्यभावात् करणान्तरेभेवितव्यम् । तैवर्यं च तत्मपुण्डवे एक्टिमश्चे व वदिरे पुश्चबहुत्यप्रसङ्गः स्थात् । तथाच देवद्यतीपसन्येभ्यें यज्ञदत्तस्येनिद्ययान्तरोपनव्ये तिस्मत् न स्थादिन्द्रियान्तरेण् प्रतिसन्यानम् । इत्यते चैतत्ततो नेन्द्रियगुन्तराप्त्यम् । स्थक्षेमेवेन्द्रियमशेषकस्यापित्रम् व स्थादान्तराप्त्यम् । स्थक्षेमेवेन्द्रयमशेषकस्यापित्रम् स्थादान्तराप्त्यम् । स्थक्षेमेवेन्द्रयमशेषकस्यापित्रम् स्थादान्तराप्त्यमानस्या नामान्तरकरणातः ।

नापि चैतन्यमुण्यस्मनः करण्याद्यास्यादिवत् । कर्तृःवोपगमे तस्य चेतनस्य सतो रूपास्यप्रस् सब्यौ करस्यान्तरापेक्षित्वे च प्रकारान्तरेणात्मैवोक्तः स्यात् ।

भी नहीं रहा, अतः अन्य किसी को करण बनाना पढ़ेगा, तथा अन्य करणभूत जो भी वस्तुएं आवेगी उनका भी एक एक का जैतन्य गुण रहेगा हो, ऐसी हालत में एक ही हारीर में अनेक पुरुष ( जीव ) या जैतन्य मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस तरह से बहुत ही अधिक गड़वड़ी मचेगी, देवदल के जाने गये किसी एक विषय में उसी की अन्य इन्द्रिय से प्रतिसंघान नहीं हो सकेगा, क्योंकि अन्य इन्द्रिय का जैतन्य पृथक् है, जैसे कि यज्ञदल की इन्द्रिय देवदल से पृथक् है।

अवार्थ — जब एक शरीर में अनेक पृथक् २ चैतन्यगुण वाली इन्द्रियां स्वी-कार करोगे तो एक ही देवदत्त के द्वारा जाने हुए पदार्थ में उसी की रसना आदि इन्द्रियां प्रवृत्त होने पर भी संबंध नहीं जोड़ सकेगी, कि यह वही आम का भीठा रस है जिसे कि आंख से पीले रंग गुक्त जाना था, नेत्र के द्वारा देखे हुए वीणा आदि वादा के शब्द का कर्ण के द्वारा प्रतिसंघान नहीं होगा, क्योंकि सब के चैतन्य गुए। पृथक् २ हैं, जैसे कि अन्य पुरुष-यज्ञदत्त के द्वारा जाने हुए विषय में हमारी इन्द्रियां प्रतिसंघान नहीं कर पाती वैसे ही खुद की हो इन्द्रियों से प्रतिसंघान होना अशक्य हो जायगा, हमारी इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंघान तो अवश्य ही होता देखा जाता है, अतः निश्चित होता है कि चैतन्य इन्द्रियों का गुए। नहीं है।

चार्वाक — संपूर्ण करराम्त इन्द्रियोंका अधिष्ठायक प्रयांत् प्रेरक या आधारभूत एक विशेष इन्द्रिय स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं आता है प्रयांत् इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंघान न होना इत्यादि आपत्ति नहीं रहती है।

जैन-तो फिर धापने नाममात्र का भेद किया-धर्षात् घारमा का ही नाम "इन्द्रिय" इस प्रकार घर दिया, धर्षभेद तो कुछ रहा वहीं, मन भी चैतन्य गुणवाला नापि विषयमुणः; तदसाम्रिच्ये तहिनाशे चानुस्मृत्यादिवर्शनात् । न च मृणिनोऽसाम्रिच्ये विनाशे वा मुणानां प्रतीतियुंका, मुण्यविदोधानुषङ्गात् । ततः परिशेषाच्छरोरादिव्यतिरिक्ताश्रया-वित्तं चैतन्यमित्यतो भवस्येषास्पर्सिद्धः ।

ततो निराक्रुतभेतत्-'शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञेभ्यः पृषिष्यादिभूतेभ्यश्चैतन्याप्तर्थकः, पिष्टोदक-गुडबातक्यादिभ्यो भदशक्तिवत् । ततोऽवाधारएगलक्षश्चविदेषविष्ठश्चेत्यतत्त्वा(तस्तत्त्वा)न्तरस्वभेव ।

नहीं है, क्योंकि वह करण है, जैसे वसूला आदि करण होते हैं। यदि आप मन को कर्त्तापने से स्वीकार करेंगे तो उस चैतन्यगुएवाले मनको कोई अन्य करण चाहिये, जिसके द्वारा कि रूप आदि विषयों की उपलब्धि वह कर सके इस करणांतर की अपेक्षा को हटाने के लिये फिर आप उन सब करणों का एक प्रेरक कोई स्थापित करोंगे तो वही नाम मात्र का भेद होवेगा कि आप उसको इन्द्रिय या अन्य कोई नाम से कहोंगे और हम जैन आत्मा नाम से उसको कहेंगे।

चैतन्य रूप भ्रादि विषय भूत पदार्थों का भी गुए। नहीं है, रूपादि विषय चाहे निकट न रहें चाहे नष्ट हो जावें तो भी चैतन्य के भ्रनुभव स्मृति भ्रादि कार्य होते ही रहते हैं, गुएगों के निकट न होने पर भ्रयवा नष्ट हो जाने पर गुण तो रहते नहीं, यदि गुणी नहीं होने पर गुए। रहते हैं तो इसके ये गुए। हैं ऐसा कैसे कहा जा सकेगा, इस सब कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि चेतन्य न शरीर का गुए। है न मन का गुण है, न इन्द्रियों का गुण है भीर न विषय भूत पदार्थों का ही गुए। है, वह तो अन्य ही आक्षय में रहने वाला गुए। है, और उसी भ्राध्यभूत का नाम आत्मा है, इस प्रकार भ्रात्मद्रध्य की प्रसिद्ध भ्रवस्थित है। 1 उपगुंक भ्रात्मद्रस्थ के सिद्ध होने पर चार्याक का भूतचैतन्य-बाद समाप्त हो लाता है। भ्रयांत् शरीर, इन्द्रिय भ्रोर विषय संजक इन पृथिवी भ्रादि भूतों से चैतन्य प्रकट होता है, जैसे कि आट, जल, गुड, धातकी, महुमा आदि पदार्थों से मद शक्ति पैदा होती है सो ऐसा यह कथन असत्य ठहरता है, इसलिये अब यह सिद्ध हो क्या किसागण लक्षए। विशेष से विशव्द होने से आत्मा एक सर्वया पृथक ही तत्व है, इस प्रकार ग्रसाधारण लक्षए। जान-दर्शन उपयोग वाला आत्मा नामक भिन्न द्रव्य है यह निर्वाध सिद्ध हुआ।

चार्वाक के ग्रन्थ में लिखा है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये चार तस्य हैं, इनके समुदाय होने पर शरीर, इद्रियां विषय आदि उत्पन्न होते हैं, भौर इन शरीर भ्रादि "पृथिव्य(ब्या)पस्तेजोबागुरिति तस्वानि, तस्तमुवये चरीरेन्द्रियविवयर्सज्ञाः तेम्यरचैतन्यम्" [ ] इस्यत्र 'प्रभिव्यक्तिनुषयाति' इति क्रियाम्याहारावतः संविग्यविपशव्यावृत्तिको हेतुरिति; शब्दसामा-न्यामिव्यक्तिनिवेवेतास्य चेतन्याभिव्यक्तिवादस्य विरोधाच ।

किन, सतोऽभिव्यक्तिरचैतन्यस्य, श्रमतो था स्यात्, सदस्त्र पस्य वा ? प्रथमकल्पनायाम्

से चैतन्य होता है, इस वाक्य में श्रीमन्यक्ति किया का श्रध्याहार करते हैं, प्रयांत् "पृषिव्यप्तेओवायुरित तत्त्वानि, तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः, तेम्यस्चैतन्य" इस सूत्र में "श्रीमव्यक्तिमुपयाति" इस किया का श्रध्याहार करने से चैतन्य प्रकट होता है पैसा सर्च होता है, तब तो वह पूर्वोक्त जैन के द्वारा कहा गया असाधारणलक्षणविशेष-विशिष्टत्व हेत् संदिग्ध विषक्ष व्यादृत्ति वाला हो जाता है।

आवार्ष — पृथिवी धादि से चैतन्य प्रकट होता है तो उसमें असाधारण धर्म रह सकता है, धर्थात् पृथिवी धादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी धादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी धादि से असाधारण-पृथिवी धादि में नहीं पाये जाने वाले धर्म चैतन्य में हो सकते हैं, क्योंकि पृथिवी धादि से व्यक्त हुए हस चैतन्य में पृथिवी धादि के बना रहेगी कि क्या मालूम पृथिवी धादि से व्यक्त हुए इस चैतन्य में पृथिवी धादि के साधारण हो धर्म हैं अथवा धसाधारण लक्षणा हैं? इसलिये जैन के द्वारा पहिले धाल्मा को भूतचतुष्टय से पृथक् सिद्ध करने के लिये दिया गया भसाधारण लक्षणा विशेषविशिष्ट हेतु मंकित हो जाता है न कि सर्वथा संडित ।। चार्विक चेदिग्ध विपक्ष व्यावृत्ति वाले हतु का निषेष करते हैं — उन्होंने नैयायिक के धाकाश से शब्द सामान्य की अभिध्यक्ति होने वाले मतका निषेष किया है, उसी प्रकार से यहां पर भी भूतचतुष्टय से चैतन्य की धारिव्यक्ति होने का निषेष किया है, उसी प्रकार से यहां पर भी भूतचतुष्टय से चैतन्य की धारिव्यक्ति होने का निषेष होता है।

विशेषार्थ — यौग — नैयायिक झौर वैवेषिक शब्द की उत्पत्ति साकाश से होती है ऐसा मानते हैं सो उस यान्यता का चार्वाक भी खण्डन करता है— चार्वाक का कहना है कि झाकाश से विलक्षण लक्षण वाला शब्द कैसे हो सकता है, वर्षात्त नहीं हो सकता । आकाश से शब्द सायान्य अभिव्यक्त होता है ऐसा नैयायिक बादिक है तो वह भी बनता नहीं, क्योंकि जैसे दीपक सावि के द्वारा रात्रि में घट सादि पदार्थ प्रकट— प्रकाशित किये जाते हैं, वैसे कोई शब्द साकाश में रहकर तालु सादि के द्वारा प्रकट होता हुआ माना नहीं जा सकता, सर्यात् दीपक से प्रकाशित होने के पहिले जैसे घट सादि पदार्थों की सत्ता तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही शब्द की सत्ता तालु सादि के सादि पदार्थों की सत्ता तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही शब्द की सत्ता तालु सादि के

क्षस्यानाद्यनं**स्थलितिः**ः, सर्वदा सतीजीकथाक्तं स्तामन्तरेसानुष्यनः । पृषिव्यादिसामाग्यवस् । तथा चं "वरसोकिनोऽभावास्परलोकाभाव-" [ ] इस्थपरीसितानिवानम् । प्रागतत्वर्तन्यस्वामि-व्यक्तौ प्रतीतिविरोयः, सर्वयाप्यततः कस्यविदिभिक्वस्वप्रतीतेः । न चैथवादिनो म्पञ्जककारकपोर्वेदः; 'प्रावसक्षः स्वक्षपंत्काएकं हि व्यक्षकम्, व्यतः स्वरूपनिवर्तकं कारकम्' इत्येवं तयोभेदेग्रसिदिः ।

ध्यापार के पहिले भी थी ऐसा सिद्ध नहीं होता, इसलिये वे मीमांसक ध्रांदि के शब्द के ध्रिभिव्यक्त बाद का निरसन करते हैं, इसी प्रकार खुद चार्वाक के चैतंन्य अभिव्यक्ति-बाद का भी निरसन ध्रवश्य हो जाता है, क्योंकि जैसे तुम चार्वाक ने शब्द की अभि— व्यक्ति के बारे में प्रश्न किये हैं वैसे ही वे यौग या हम औन आप से चैतन्य अभिव्यक्ति के बारे में प्रश्न करेंगे कि भूतचतुष्ट्य से अभिव्यक्त होने के पूर्व चैतन्य की सत्ता तो सिद्ध होती नहीं है, तथा वह प्रकट होने से पूर्व ध्रनिथक जीतन्य प्रकट होता है" यह बा? इत्यादि प्रश्नों का ठीक उत्तर न होने से "भूतों से जैतन्य प्रकट होता है" यह

चार्वाक को यह बताना होगा कि "जैतन्य की ग्राँमव्यक्ति होती है" सो वह सद्वभूत जैतन्य की होती है कि मसद्भूत जैतन्य की होती है? प्रथम पक्ष के अनुसार तो जैतन्य आत्मा ग्रनादि अनंतरूप नित्य ही सिख हो जाता है, क्योंकि जो सर्वदा सदूप रहकर व्यक्त होगा वह तो अनादि अनंतरूप नित्य ही सिख हो जाता है, क्योंकि जो सर्वदा सदूप रहकर व्यक्त होगा वह तो अनादि अनंत हो कहलावेगा, नहीं तो उसके विना वह सदू ही क्या कहलावेगा। जैसे पृथिवी आदि भूतों के सामान्य धर्म पृथिवील्व आदि को अनादि अनंत माना है वैसे ही चैतन्य सामान्य को अनादि अनंत मानना चाहिये, इस प्रकार अनादि अनंत चैतन्य भात्मा की विद्वि होने पर "परलोक में जाने वाला ही कोई नहीं अतः परलोक का अभाव है" इत्यादि कथन प्रसत्य ठहरता है।

द्वितीय पक्ष—. "पहिले चैतन्य प्रसत् रहकर ही भूतों से प्रक्षित्रयक्त होता है" ऐसा कहा जावे तो विरोध दोष होगा क्योंकि सर्वथा प्रसत् की कहीं पर भी प्रक्षित्रकृति होता हुई नहीं देखी है, तथा इस प्रकार सर्वथा असत् की प्रश्निम्पक्ति मानने वाले प्रस्प कार्या के के मत में व्यक्षक कारण और कारक कारण इन दोनों में भी कुछ प्रन्तर ही कहीं रहेगा, क्वान्यक का तक्षाय 'प्राक् सबः स्वरूप संस्कारक है व्यन्जकम्" प्रस्कित से चो सत् नौमूद है उसी में कुछ स्वरूप का संस्कार करना व्यव्जक कारसः का

कथाचित्सतोऽसत्रभाष्मिन्यको परमसप्रदेश:-कचच्चित्रद्वन्यतः समक्षेत्रग्यस्य पर्यायमोऽस्त्रभ्यः बाधाकार-परिराति. प्रथिव्यादिपुद्गलैः परैरप्यभिश्यक्तेरभीशृत्वात् पृथिव्यादिभूतचतुष्ट्यवस् । तन्वेवं पिन्धोव-काम है और "ग्रसतः स्वरूप निर्वर्तकं" कारकं ग्रसत् के स्वरूप को बनाना कारक कारण

का काम है, इस प्रकार इनमें लक्षणभेद प्रसिद्ध ही है।

भावार्थ:--व्यक्तक कारण दीपक के समान होते हैं जो पहिने से मौजूद हुए पदार्थ को मात्र प्रकट करते हैं, जैसे-मंधेरे में घट का स्वरूप दिख नहीं रहा वा सो उसके स्वरूप को दीपक ने दिखा दिया। कारककारण मिट्टी या कुम्हार के समान होते हैं जो नवीन-पहिले नहीं हुई अवस्था को रचते हैं, चार्वाक यदि चैतन्य की अभिव्यक्ति होना मानते हैं तब तो वे भूतचतुष्टय स्वरूप शरीरादिक मात्र चैतन्य के ग्रभिव्यंजक होंगे-अर्थात् चैतन्य कहीं अन्यत्र वा वह आकर शरीरादिक मैं प्रकट हुआ ऐसा सिद्ध होता है ।। तीसरा पक्ष-सत् असत् रूप चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है-याँद ऐसा कहा जाय-तो धाप चार्वाक स्पष्टरूप से ही जैन बन जाते हैं। हम जैन कथंचित द्रव्यहिंह से सतरूप चैतन्य है और पर्यायहिंह से असत्रूप चैतन्य है ऐसा मानते हैं। यहां पर वैसे ही शरीर के आकार से परिणत हुए पृथिवी आदि पुर्गल से जैतन्य का व्यक्त होना प्रापको इष्ट हो रहा है, इसलिये जैतन्य भी पृथिवी प्रादि भतचत्रस्य के समान है अर्थात जैसे पृथिवी आदि भृतद्रश्य पृष्ट्गलरूप से सत् हैं और घट आदि वर्षाय से प्रकट होते हैं वैसे ही जैतन्य द्रव्य से तो सत् है और पर्यायरूप सै-प्रवस्था विशेष से प्रकट होता है यह जैनमत सिद्ध होता है।

शंका: -- यदि इस प्रकार से धाभिन्यक्ति का अर्थ करते हो तो फिर धाटा, जल मादि से मद शक्ति प्रकट होती-मिन्यक्त होती है ऐसा भी सिद्ध नहीं होया । क्यों कि वहां पर भी वे ही विकल्प उपस्थित हो आयेंगे कि पहिले मद शक्ति सत् थी कि ग्रसत्थी, इत्यादि ?

समाधान-यह शंका गलत है। क्योंकि हम जैन सद शक्ति को भी द्रव्यदृष्टि से सतरूप मानते हैं। सारे ही विश्व के पदार्थ सत्रूप से अनादि अनन्त माने गये हैं।

मामार्थ--जैन वर्म का यह अकाट्य सिद्धान्त है कि जीव आदि प्रस्थेक पदार्थ किसी न किसी रूपमें हमेसा मौजूद ही रहता है। बृष्टिरचना की कल्पका इसिको श्रम्तस्य ठहरती है, अस्येक बस्तु स्वतः श्रमाचि श्रमन्तरूप है। उसमें परिवर्तन कावित्र्यो मदबक्त्यभिव्यक्तिरपि न स्यात् तत्राप्युक्तविकत्पानां समानत्वादित्यप्यसाम्प्रतम्; तत्रापि द्वय्यक्षत्रया प्राक्सस्याम्यूपगमात्, सकलभावानां तद्रृतेखानाधनन्तत्वात् ।

शारीरेन्द्रियविषयसंश्रेन्यार्श्वतन्यस्योत्पत्त्यभ्युपनमात् 'तेम्बाश्वेतम्' इत्यत्र 'उत्पद्धते' इति क्रियाध्याष्ट्राराष्ट्रामाध्याक्तपक्षमात्रौ दोषोऽवकाण लमते इत्यन्यः । सोपि वंतन्यं प्रत्युपादानकारस्यस्य स्वम्, सहकारिकारस्यस्यं वा भूतानाम् इति पृष्ट स्पष्टमानध्टाम् ? न ताबदुपादानकारस्यस्य तेषाम् ; वेतन्ये भूतान्वयप्रसङ्गात्, सुवस्पापादाने किरीटादौ सुवस्पान्ययवत्, पृषिव्यावुपादाने काये पृष्टिम्या-सम्बयवद्या । न वानेवम् ; न हि भूतसमुदयः पूर्वमवेतनाकारं परित्यज्य वेतनाकारमाददा (वा)नो

भ्रवस्य होता रहता है। उसीको लोक व्यवहार में पैदा होना नष्ट होना इत्यादि नामों से कहा जाता है।

चार्बाकः — यदि हम शरीर, इन्द्रियां, विषय आदि संज्ञक भूतचतुष्टय से चैतन्य की उत्पत्ति होती है ऐसा स्वीकार करें तो उपर्युक्त दोष नहीं रहेंगे अतः हम चार्बाक "तेभ्यरचैतन्यं" इस सूत्रांश के साथ "उत्पद्यते" इस क्रिया का अध्याहार करते हैं, इस तरह करने से अभिव्यक्ति के पक्ष में दिये गये दूषण समाप्त हो जावेंगे।

बैन—यह कथन भी खंडित होता है, हम आपसे पूछते हैं कि भूतों से चैतत्य पेदा होता है सो वे भूतजैतन्य के उपादान कारण हैं कि मात्र सहकारी कारण हैं ? उपादान कारण तो बन नहीं सकते, क्योंकि यदि जैतन्यका उपादान कारण भूतचतुष्टय होता तो उन भूतों का जैतन्य में अन्वयपना होना चाहिये था, जैसे कि सुवणंरूप उपादान से पैदा हुमा मुकुट सुवणं से अन्वय युक्त रहता है, अयबा—पृथिवी प्रादि उपादान से पैदा हुम सुकुट सुवणं से अन्वय युक्त रहता है, अयबा—पृथिवी प्रादि उपादान से पैदा हुम सरीर में पृथिवी प्रादि का अन्वयपना रहता है. ऐसा अन्वयपना जैतन्य में नहीं है, देखिये—भूतचतुष्टय कभी प्रपत्ने पहिले के अवेतन प्राकार को छोड़कर चेतन के धाकार होते हुए नहीं देखे जाते हैं। तथा—प्रपन ए घारण, द्रवण, उप्पादा, ईरण स्वमानों का भीर रूप आदि गुणों का त्याग करते हुए भी नहीं देखे जाते हैं। वे प्रपत्न भूत स्वभावरहित अंदर में ही स्वसंवेदन से प्रमुभव में प्राचा है। कोई कहे कि जैसे काजल दीपक रूप उपादान से पेदा हुमा है तो भी उसमें दीपक का धन्वय—मासुरपना नहीं रहता है, इसलिये प्रापका कम्बन व्यक्तिवरित है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि काजल भीर दीपक इनमें रूप प्रादिक गुणों का धन्वय तो रहता है, प्रयांत दीपक में मी रूप रस ब्रादि गुणों है। तुरास के जितने भी विकार होते हैं उन सब में रूपादिका व्यक्तिया रहीं हो सी हैं। पुरास के जितने भी विकार होते हैं उन सब में रूपादिका व्यक्तिया रहीं हो ही ही ही ही ही ही ही ही स्वार्य के अपित में स्वार्य के अपित के अपित के अपित होते हैं उन सब में रूपादिका व्यक्तिया रहीं हो ही ही ही ही ही ही ही ही ही हमार विकार काजल में स्वार्य के अपित के अपित के अपित में स्वार्य की ही ही सुरास के जितने भी विकार होते हैं उन सब में रूपादिका व्यक्तिया नहीं हो

षारणेरणुद्रबोष्णुतालक्षणेन रूपादिमत्वस्वभावेन वा भूतस्वभावेनात्वतः प्रमारणुप्तिषणः, चैतन्यस्य धारणुप्तिस्वभावरहितस्यान्तः अवेदनेनानुभवात् । न व प्रदीपाणुपादानेन कञ्जनाविना प्रवीपाणन-न्वितेन व्यभिषारः; रूपादिमत्वमात्रेष्णामाप्यन्ययदर्शनात् । पुद्गलविकाराष्ण्यां रूपादिमस्वमात्रा-व्यभिचारात् । भूतचैतन्ययोरप्येवं सस्वादिक्ष्मिकारिरवाविषर्मेरन्वसञ्ज्ञात् उपावानोषादेयभावः स्वादिस्प्यसमीचीनम्; जलानलादीनामप्यम्योन्यमुपादानोपादेयभावप्रसम्बन्नात्, तद्वमैस्तत्राप्यम्बयस-द्वाविक्षणातः ।

किन्य, 'प्राणिनामाद्यं जैतन्य जैतन्योपादानकारणकं चिद्विवर्त्त्वान्मध्यचिद्विवर्त्तवत् । तयान्त्यजैतन्यपरिणामध्रंतन्यकार्यस्तत एव तद्वत्' इत्यनुमानात्तस्य जैतन्यान्तरोपादानपूर्वकत्वसिद्धंनं भूतानां जैतन्यं प्रत्युपादानकारणन्यकत्यना घटते । सहकारिकारणत्यकरूपनायां तु उपादानमन्यद्वा-

सकता, मतलब—किसी पुद्गल में रूपादिगुए। हों और किसी मैं नहीं हों ऐसा नहीं होता है।

चार्वोक — ऐसा ग्रन्वय तो भूत और जैतन्य में भी हो सकता है, ग्रर्थात् सत्व, क्रियाकारित्व आदि धर्म भूत ग्रीर जैतन्य में समानरूप से पाये जाते हैं। ग्रतः इवमें उपादान उपादेयभाव—भूतचतुष्टय उपादान ग्रीर जैतन्य उपादेय— इस प्रकार होने में कोई बाधा नहीं है।

जैन — यह कथन असमीचीन है, इस प्रकार का सत्त्व आदिमात्र का अन्वय देखकर भूत ध्रीर चौतन्य में उपादान उपादेयपना स्वीकार करोगे तो अल ध्रीर ध्रान्न ध्रादि में भी उपादान उपादेय भाव सिद्ध होगा, क्योंकि सत्त्व ध्रादि घर्म जैसे जल में हैं वैसे वे अग्नि में हैं, फिर क्यों तुम लोग इन तत्त्वों को सर्वथा पृथक् मानते हो। ध्रव हम ध्रमुमान से चौतन्य के वास्तविक उपादान की सिद्धि करते हैं...

प्राणियों का आद्य जैतन्य जैतन्यरूप उपावान से हुआ है, जैसे कि सध्य अवस्था का जैतन्य जैतन्यरूप उपावानसे होता है, तथा अंतिम जैतन्य (उस जन्म का जैतन्य) भी पूर्व जैतन्य का ही कार्य है, क्योंकि उसमें भी जैतन्यधमं पाया जाता है, इस प्रकार के प्रमुमान से जैतन्य का उपावान जैतन्यान्तर ही सिद्ध होता है, भूत- चतुष्ट्य जैतन्य के प्रति उपावान नहीं बन सकता है, इस प्रकार यहां तक भूतों से जेतन्य उत्पन्न होता है इस वाक्य का विश्लेषण करते हुए पूछा था कि जैतन्य का कारण जो भूत है वह उसका उपावान कारण है कि सहकारी कारण ? उनमें से उपावान कारण पायान मृतवायुष्ट्य में नहीं है यह सिद्ध हुआ।

च्यम्, अनुपादानस्य कस्यचिरकार्यस्यानुपलव्येः । शब्दविद्युदादरनुपादानस्याच्युपलब्येरदोवोयमिरय-प्यपरीक्षितामिषानम्; 'शब्दादिः सोपादानकारसकः कार्यस्वात् पटादिवत्' इत्यनुमानात्तसादृदयोपा-दानस्यापि सोपादानस्यस्ति : ।

गोमयादेरचेतनाच तनस्य वृश्चिकादेश्यात्मप्रतीतिः तेनानेकान्तः इत्ययुक्तम्; तस्य पक्षान्त-भू तस्यात् । वृश्चिकादिशरोरं ह्यचेतनं गोमयादेः प्रादुर्भवति न पुनवृंश्चिकादिणैतन्यविवर्त्तस्तस्य पूर्वजैतस्यविवर्त्तदेवोत्पत्तिप्रतिज्ञानात् । ग्रय यथावः पथिकाग्निः ग्ररणिनिर्मन्योत्योऽनम्निपूर्वकः

यदि भूतचतुष्टय जैतन्य के मात्र सहकारी माने जायें तो जैतन्य का उपादान कारण कोई न्यारा बताना होगा, क्योंकि विना उपादान के कोई कार्य उपलब्ध नहीं होता है।

चार्त्रीकः — शब्द, बिजली ग्रादिक पदार्थतो विना उपादान के ही उत्पन्न होते हैं। वैसे ही जैतन्य विना उपादान का उत्पन्न हो जायगा। कोई दोष नहीं।

जैन—यह तो कथन मात्र है, क्योंकि शब्द आदि पदार्थ भी उपादान कारण संयुक्त है। सनुमान प्रयोग—शब्द विजली आदि वस्तुएँ उपादान कारण सहित हुसा करती हैं, क्योंकि वे कार्य हैं, जैसे पट किसी का कार्य है तो उसका उपादान धागे मौजूद ही हैं। इस अनुमान से चेतन सहक्य चैतन्य का उपादान निर्वाध सिद्ध होता है।

चार्वाक — गोवर म्रादि भ्रचेतन वस्तुमों से चेतनस्वरूप विच्छु म्रादि जीव पैदा होते हैं, म्रतः चेतन का उपादान चेतन ही है, इस प्रकार का कथन भ्रमेकान्तिक दोष से दुष्ट होगा। भ्रम्यात् — "प्राणियों का प्रथम जैतन्य जैतन्यरूप उपादान से ही हुआ है, क्योंकि वह जैतन्य की ही पर्याय है" इस अनुमान में जैतन्य की पर्याय होने से वह जैतन्योपादानवाला है ऐसा हेतु दिया पा वह भ्रमेकान्तिक हुमा, क्योंकि यहां भ्रचेतन गोवर से चेतन विच्छु की उत्पत्ति हुई है।

जैन — यह कथन ध्रयुक्त है, क्योंकि उस विच्छु के जैतन्य को भी हमने पक्ष के ही अन्तर्गत किया है, देखों — विच्छु आदि का शरीर मात्र गोवर से पैदा हुआ है, विच्छु का जैतन्य उससे पैदा नहीं हुआ। है, क्योंकि वह तो पूर्व जैतन्य पर्याय से ही उत्पन्न हुआ साना गया है।

चार्वाक — जैसे कोई पिषक रास्ते में अग्नि को जंगल की सूखी धरिए की रयड़ से उत्पन्न करता है, तो वहां वह ध्रग्नि ध्रग्नि से पैदा नहीं हुई होती है, ठीक इसी भ्रन्यस्त्वािनपूर्वकः तथायां जीतन्यं कायाकारपरिख्तभूतेम्यो भविष्यत्यन्यत्तु जीतन्यपूर्वकं विरोधाभावा-वित्यपि मनोरयमात्रम्; प्रथमपियकाग्नेरनग्नुपादानत्वे बलावीनामप्यवलाश्चुपादानत्वापत्ते : पृषिव्या-विभूतवतुष्ट्यस्यतत्त्वान्तरभावविरोधः । येषां हि परस्परभुपादानोपादेयभावस्त्रेषां न तत्त्वान्तरत्वम् यथा भ्रितिववर्त्तानाम्, परस्परभुपादानोपादेयभावभ्रः पृषिव्यादीनामिरवेकमेव पुदगलतत्त्वं क्षित्यादिविवर्त्त-मविष्ठिते त सहकारिभावोपगमे तु तेषां जीतन्येपि सोऽस्तु । यथैव हि प्रथमाविभू तपायकादेस्तिरोहित-

प्रकार प्रथम चैतन्य तो शारीराकार परिणत हुए भूतों से पैदा हो जायगा और धन्य मध्य प्रादि के जैतन्य जैतन्य पूर्वक हो जावेंगे तब कोई विशेष बाधा वाली बात नहीं होगी।

जैन—यह बात भी गलत है, क्यों कि झाप यदि इस तरह से रास्ते की झिन को बिना झिन रूप उपादान के पैदा हुई स्वीकार करेंगे तो जल झादि तस्व भी ध्रजल आदि रूप उपादान से उत्पन्न हो जावेंगे। ऐसी हालत में पृथिवी आदि भूतवतुष्ट्य में श्रिक भिन्न तस्वपना होना शक्य नहीं रहेगा, तब पृथिवी आदि में से एक ही तस्व सिद्ध होगा, पृथिवी आदि पे सं एक ही तस्व सिद्ध होगा, पृथिवी आदि पदार्थ पृथक् तस्व नहीं हैं क्यों कि इन वारों में परस्पर उपादान उपादेय भाव पाया जाता है। जिनका परस्पर में उपादान उपादेय पाया जाता है। जिनका परस्पर में उपादान उपादेय प्यायें परस्पर में उपादान उपादेय भूत हैं झतः वे एक पृथिवी सादि की हह कहाती हैं। इसी तरह इस भूतवतुष्टम में परस्पर में उपादान उपादेय भाव है। मतः वे भिन्न तस्व नहीं हैं एक ही पुद्गल तस्व है और उसी एक तस्व की पृथिवी झादि पयिं हैं ऐसा सिद्ध होवेगा।

यदि चार्वाक कहे कि पथिक की झिंग के लिये वह जंगल की लकड़ी आदिक पदार्थ सहकारी होता है तो हम जैन भी कहेंगे कि इसी प्रकार जैतन्य को शरीररूप में परिणत हुए भूतमात्र सहकारी कारण होते हैं, उपादान रूप कारण नहीं। झाप जिस प्रकार प्रथम बार प्रकट हुई उस पथिकांगि को खिपी हुई झिंग्ब से उत्पन्न हुई मानते हैं, उसी प्रकार हम जैन गर्म स्थित जैतन्य को खिपे हुए जैतन्य से प्रकट होना मानते हैं। इस प्रकार भूतों से जैतन्य उत्पन्न होता है यह बात यलत सिद्ध हुई।

ध्रनादि एक जेतन्य स्वरूप धारमा तत्त्व जवतक हम स्वीकार नहीं करते तव तक जन्म लेते ही बालक में इच्छ विषय में तथा अनिष्ट विषय में प्रत्यमिज्ञान होना, ध्रमिलाषा होवा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान ध्रमिलाषा ध्रादिक तो पावकान्तरादिपूर्वकस्वं तथा गर्भकौतन्यस्याविभूं तस्वभावस्य तिरोहितजैतन्यपूर्वकस्वमिति ।

न चानाचे कानुभवितुष्यतिरेकेणेशानिष्ट् विषये प्रत्यभिज्ञानाभिलाषादयो जन्मादौ युज्यन्ते ; तेषा-मञ्चासपूर्वकत्वात् । न च मानुदरस्थितस्य बहिविषयादर्शनेऽभ्यासो युक्तः; प्रतिप्रसङ्गात् । न चावस-न्नावस्थायामभ्यायपूर्वकत्वेन प्रतिपन्नानामध्यनुसन्धानादोनां जन्मादावतत्त्र्वेकत्वं युक्तम्; अन्यथा भूमोऽनिन्पूर्वकोदृष्टोष्यनिनपूर्वकः स्यात् । मातापित्रभ्यासपूर्वकत्वात्ते वामदोषोयमित्यध्यसम्भाव्यम्; सन्तानान्तदाभ्यासादन्यत्र प्रत्यभिज्ञावेऽतिप्रसङ्गात् । तदुपलब्वे 'सर्वं मयैवोपलब्बमेतत्' इत्यनुसन्धानं

संस्कार पूर्व अभ्यास के कारण ही होते हैं। जब बालक माता के गर्भ में रहता है तब उसके बाहर के विषय में मन्यास तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी तक उन विषयों को देखा ही नहीं है, विना देखे अभ्यास या संस्कार होना मानोगे-तो सूक्ष्म परमाणु, दूरवर्ती सुमेरपर्वतादि, म्रतीतकालीन राम म्रादि का भी अभ्यास होना चाहिये था, चार्वाक कहें कि जैतन्य में मध्यम अवस्था में जो प्रत्यिभज्ञान म्रादिक होते हुए देखे जाते हैं कि क्लू जन्म जात बालकों के तो वे प्रत्यिभज्ञान म्रादिक होते हुए हो देखे जाते हैं कि क्लू जन्म जात बालकों के तो वे प्रत्यिभज्ञान म्रादिक बिना मन्यास के होते हैं सो ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि संस्कार पूर्वक होनेवाले प्रत्यभिज्ञान आदिक विना संस्कार के होने लग जायेंगे तो फिर म्राध्यक्ष होनेवाला प्रत्यभिज्ञान आदिक विना संस्कार के होने लग जायेंगे तो फिर म्राध्यक्ष होनेवाला प्रत्यभिज्ञान अध्यक्ष के भी होने लगेगा-ऐसा मानना चाहिये।

क्सब्रीक नवालक को जन्मते ही जो कुछ अभिलाषा धादि होती है उसमें कारण खुद के संस्कार नहीं हैं, बालक के माता यिता के संस्कार यहां काम धाते हैं। धर्मात् बालक में माता आदि के ग्रभ्यास से ग्रभिलाषा आदि उत्पन्न होती है।

जैन—यह बाल घसंभव है, क्योंकि माता धादि भिन्न संतान के प्रभ्यास से अन्य किली बालक खादि में अस्य भिज्ञान की, उत्पत्ति मानोगे तो धातिप्रसंग उपिष्यत होगा—देखदल के संस्कार से उसके निकटवर्ती मिन्न यशदल धादि को भी प्रत्यभिज्ञान होने नवेगा। माता पिता को कोई बस्तु की प्राप्ति होने पर या जानवे पर "भेरे को ही यह सब प्राप्त हुंगा" इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान सभी बालकों को हो जायेगा तथा कभी ऐसा भी होवेगा कि एक माता पिता के अनेक बालकों में भी परस्पर में एक दूसरे के संस्कार-बभ्यास से प्रस्यविज्ञान होने लगेगा, जैसे कि एक के ही द्वारा जाने हुए स्पर्ध विवयं का होने लगेगा, जैसे कि एक के ही द्वारा जाने हुए स्पर्ध विवयं के साथ जोड़ रूप जान वर्षात् प्रत्यभिज्ञान होता है कि वह वही द्वारा है जिसका मैंने स्पर्ध किया वा इत्यादि, वैसे ही वह मिन्न २ क्यक्ति को भी

चालिलापत्यानां स्थात् । परस्परं वा तेषां प्रत्यभिक्तानप्रसङ्गः स्थात्, एकसन्तानोद्भूतदर्शनस्प-र्शनप्रत्यस्वत् ।

'क्वानेनाहं घटादिकं जानामि' इत्यहम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वाश्वास्मनो नापलापो युक्तः। घत्र हि यथा कर्मतया विषयस्यावभासस्तथा कर्तृ तयात्मनोपि । न चात्र देहेन्द्रियादीनां कर्तृ ता; घटादियस्तेषामपि कर्मतयाऽवभासनात्, तदप्रतिभासनेप्यहम्प्रत्ययस्यानुभवात् । न हि बहुलतमःपटलपटावगुण्ठितवियह-स्योपरतेन्द्रियथ्यापारस्य गौरस्थौल्यादिवर्मपितं खरीरं प्रतिभासते । श्रहम्प्रत्ययः स्वसंविदितः पुनस्त-स्यानुभूयमानो देहेन्द्रियविषयादिव्यतिरक्तार्थालस्वनः सिद्ध्यतीति प्रमाणप्रसिद्धोऽनादिनिभनो द्रव्यान्त-

होने लगेगा ।। "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हं" इस महं प्रत्यय से अत्मा की सिद्धि हो रही है इसलिये भी आत्मद्रव्य का अपलाप करना शक्य नहीं है। "मैं ज्ञान के द्वारा घट ग्रादि को जानता हं" इस प्रकार की प्रतीति में जैसे बाह्य पदार्थ घट ग्रादि का कर्म-पने से प्रतिभास होता है वैसे ही धात्मा का कर्त्तापने से प्रतिभास हो ही रहा है, इस प्रतीति में कर्ता का जो प्रतिभास है वह शरीर या इन्द्रिय आदि के निमित्त से नहीं है क्योंकि शरीर आदिक तो घटादि पदार्थों के समान कर्मरूप से प्रतीति में आते हैं। शरीर आदि का प्रतिभास नहीं होने पर भी आहं प्रत्यय तो अनुभव में आता ही रहता है। शरीर के बिना झहं प्रत्यय कैसे प्रतीति में आता है सो बताते हैं...कोई पुरुष गाढ ग्रन्थकार में बैठा है उसका शरीर अन्धकार के निमित्त से बिलकुल खद को भी दिखायी नहीं दे रहा है, तथा उसने अपनी सारी नेत्र झादि इन्द्रियां भी बंद कर रखी हैं, उससमय उस पुरुष को भपना गोरा स्थल भादि स्वभाव वाला शरीर तो प्रतीत होता नहीं, किन्तु भारमा तो अवस्य महं प्रत्ययस्वरूप संवेदन में भा रहा है, यह महं प्रत्यय शरीर इन्द्रियां, मन आदि से न्यारा ही आत्मद्रव्य का भवलंबन लेकर प्रवृत्त हुआ है, इसलिये धनादि निधन एक प्रथक तत्त्व भत ऐसा धात्मा प्रमास प्रसिद्ध है । यह सिद्ध हो जाता है, आत्मा भादि अंत रहित अनादि निधन है क्योंकि वह एक द्रव्य है, जैसे पृथिवी भादि द्रव्य होने से अनादिनिधन है। इस अनुमान में दिया गया द्रव्यत्व हेतु आश्रयासिद्ध दोष वाला नहीं है, क्योंकि इस द्रव्यत्वरूप हेत् का घाश्रय धातमा है। जो बहं प्रत्यय से सिद्ध हो चुका है। इस द्रव्यत्व हेतु का स्वरूप भी असिद्ध नहीं है। प्रयात् यह हेत् स्वरूपासिद्ध भी नहीं है, क्योंकि घात्मा द्रव्य लक्षण से लक्षित (सहित) है, देखी-सिद्ध करके बताते हैं। झात्मा द्रव्य है क्योंकि उसमें गुए। और पर्यायें पायी जाती हैं जैसे कि पथिवी आदि में गूए पर्याय होने से उन्हें द्रव्य मानते हैं । यहां इस दूसरे अनुमान

रमारमा । प्रयोग:—ग्रनाशनन्त घात्मा द्रव्यत्वारपृषिक्यादिवत् । न तावदाश्रयासिद्धीयं हेतुः; ग्रात्म-नोऽहम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वात् । नापि स्वरूपासिद्धः; द्रव्यलक्षर्णोपलक्षितत्वात् । तथाहि-द्रव्यमात्मा कुरुप्ययवस्त्वारपृषिक्यादिवत् । न चायमप्यसिद्धो हेतुः; ज्ञानदर्शनादिगुर्णानां सुलदुःश्वहर्षविष।दादि-वर्षायास्त्रां च तत्र सद्भावात् । न च घटादिनानेकान्तस्तस्य मृदादिपर्ययत्वात् ।

ननु वारीररहितस्यासनः प्रतिभासे ततोऽन्योऽनादिनिधनोऽसाविति स्यात् जलरहितस्यानल-स्त्रेय, न चैयम्, प्रासंसारं तत्सहितस्येवास्यावभासनात् । तत्र 'खरीरवहितस्य' इति कोऽर्यः? किं तस्य-प्रायविकतस्य, प्राहोस्वित्तद्दे वापरिहारेणः देवान्तरावस्थितस्येति ? तत्रावपक्षैऽस्येव तद्रहितस्यास्य प्रतिभासः—रूपादिमदचेतनस्वभावशरीरविलक्षणत्याः प्रमूर्तंचैतन्यस्वभावतया चास्मनोऽध्यक्षगोचर-

में दिया गया गुण पर्यायत्व हेतु भी असिद नहीं है। आत्मा में तो अनंते ज्ञान दर्शन आदि गुण भरे हुए हैं। तथा सुख दुःख आदि अनेक पर्यायें भी भरी हैं। इस द्रव्यत्व आदि हेतु को घट आदि द्वारा व्यभिचरित भी नहीं कर सकते, क्योंकि घटादि भी मिट्टी आदि द्वारा की पर्यायत्व रहता ही है।

चार्शक — शरीर रहित कही पर फ्रात्मा का प्रतिभास होवे तब तो उसको ग्रनादि नियन माना जाय, जैसे कि जल रहित ग्रन्ति की कहीं पृथक् ही प्रतीति होती है, किन्तु ऐसी आत्मा की न्यारी प्रतीति तो होती नहीं है, संसार में हमेशा ही वह आत्मा शरीर सहित ही प्रनुभव में आता है।

जैन—शरीर रहित आत्मा प्रतीति में नहीं माता ऐसा जो म्रापका कहना है सो "शरीर रहित" इस पद का क्या म्रथं है ? क्या शरीर के स्वभाव से रहित होने को शरीर रहित कहते हो कि शरीर के देश का परिहार करके म्रन्य किसी देश में रहने को शरीर रहित होना कहते हो ? प्रथमपक्ष की बात कहो तो वह बात अस्तय है, क्योंकि शरीर के स्वभाव से रहित तो म्रात्मा का प्रतिभास तो म्यवस्य ही होता है, वेलो—रूप आदि गुण गुक्त म्रवेतन स्वभाव वाले ऐसे शरीर से विलक्षण स्वभाव वाला प्रमूर्ण वैत्रस्वभाव वालं प्रमूर्ण वैत्रस्वभाव वालं प्रमूर्ण वैत्रस्वभाववान् ऐसा आत्मा तो प्रत्यक्ष के गोचर हो ही रहा है। दूसरा पक्ष—शरीर के देश का परिहार करके उसके रहने को शरीर रहित कहते हो तो वार्तिय कि आत्मा का शरीर से म्रयत्र म्रयुपणका होने से म्रमाव करते हो कि शरीर देश में ही उपलब्ध होने से उसका अभाव करते हो ? प्रथम पक्ष में सिद्ध साधनता है, अर्थात् शरीर से म्रयत्र आत्मा का तरते हो ? प्रथम पक्ष में सिद्ध साधनता है, अर्थात् शरीर से म्रयत्र आत्मा की उपलब्धि नहीं होती ऐसा कही तो वह बात हमें इस्ट ही है, क्योंकि हमारे यहां भी झरीर से अन्य स्थानों पर मात्मा का प्रभाव ही

त्वेनोक्तत्वात् । द्वितीयपक्षे तु-कारीरदेशादन्यत्रानुपलम्भात्तत्र तदभावः, शरीरप्रदेश एव वा ? प्रथमवि-कत्ये-सिद्धसाधनम् ; तत्र तदमावास्युपगमात् । न खलु नैयायिकवज्बैनेनापि स्वदेहादन्यत्रारमेष्यते । द्वितीयविकत्ये तु-न केवलमात्मनोऽभावोऽपि तु घटादेरपि । न हि सोपि स्वदेशादन्यत्रोपलस्यते ।

किन्तु, स्वक्षरीरादासम्तोऽन्यस्वाभावः तत्स्वभावस्वात्, तद्गुगुगुस्वात् वा स्यात्, तस्कार्यस्वाद्वा प्रकारान्तरासस्भवात् । पक्षत्रयेषि प्रागेव दत्तमृत्तरम् । तत्रश्चेतन्यस्वभावस्यास्मनः प्रमागुतः प्रसिद्धे - स्तस्स्वभावमेव ज्ञानं युक्तम् । तथा च स्वय्यवसायास्मकं तत् चेतनास्मपरिग्गामस्वात्, यत्तु न स्वय्यवसायास्मकं तत् चेतनास्मपरिग्गामस्वात्, यत्तु न स्वय्यवसायास्मकं न तत्त्वया यथा घटादि, तथा च ज्ञानं तस्मास्थ्यव्यवसायास्मकमिरयभ्युगगन्तव्यम् ।

माना गया है, हम जैन नैयायिक मत के समान धात्मा को-गृहीत देह को छोड़कर धन्य शरीर या स्थानों में रहना स्वीकार नहीं करते हैं। धर्यात नैयायिक शरीर से अन्यत्र भी आतमा का अस्तित्व मानते हैं। किन्तू हम जैन तो शरीर में ही आतमा की सत्ता स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मानो कि शरीर प्रदेश में ही आत्मा की प्राप्ति होती है, अतः आत्मा को प्रथक द्रव्यरूप नहीं मानते हैं तब तो इस मान्यता के अनुसार एक आत्मा का हो धमाव नहीं होगा किन्तु सारे ही घट आदि पदायों का सभाव भी मानना पड़ेगा। क्योंकि वे पदार्थ भी अपने स्थान की छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। ग्राप चार्वाक ग्रपने शरीर से ग्रात्मा को प्रथक नहीं मानते शरीररूप ही मानते हैं सो उसमें क्या कारण हैं ? शरीर का स्वभाव ही आत्मा है इसलिये मात्मा को भिन्न नहीं मानते ? अथवा शरीर का गूए होने से आत्मा को भिन्न नहीं मानते ? कि शरीर का कार्य होने से आत्मा शरीररूप है ऐसा मानते हो, सो तीनों ही पक्ष की बातें असत्यरूप हैं, क्योंकि शरीर का घर्म, या शरीर का गूरा अथवा शरीर का कार्य स्वरूप भारमा है ही नहीं, भतः भाप उसको शरीररूप सिद्ध नहीं कर सकते. इस विषय पर सभी २ बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिये निर्वाधपने से चैतन्यस्वभाव वाले भारमा का भस्तित्व सिद्ध होता है, उसीका स्वभाव ज्ञान है, न कि भन्य किसी अचेतन पृथिवी भादि भूतों का, जान स्वको भी जानता है क्योंकि वह चैतन्य धात्मा का परिणाम है, जो स्व को नहीं जानता वह उस प्रकार का चैतन्य स्वभावी नहीं होता, जैसे घट म्रादि पदार्थ, अपने को नहीं जानने से चैतन्य नहीं हैं, ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप है, ग्रत: वह स्वव्यवसायी है, इस प्रकार चार्वाक के द्वारा साने गये भूतचैतन्य-बाद का निरसन होता है।

चार्वाक के भूतवैतन्यवाद का निरसन समाप्त \*

# भूतचैतन्यवाद के खंडन का सारांश

चार्बाक - जीव को पृथिवी, जल, ग्राग्नि, और वायु इन चारों से उत्पन्न होना सानते हैं, उनके यहां चारों पृथिवी आदि भूत बिलकुल भिन्न २ माने गये हैं। ( जैसे कि वैशेषिक के यहां माने हैं )। इन चारों का समुदाय जब होता है, तब एक चेतन विशेष उत्पन्न होता है। जैसे कि गोवर ग्रादि से विच्छू ग्रादि जीव पैदा होते हुए देखे जाते हैं। जैन यदि ऐसा कहें कि भात्मा यदि भूतों से निर्मित है तो उसे नेत्रादि इन्द्रियों से गृहीत होना चाहिये सो बात भी नहीं, क्योंकि वह चेतन सुदमभूत-विशेष से उत्पन्न होता है, अतः इन्द्रियों द्वारा वह न दिखायी देता है और न गृहीत होता है। शरीर, इन्द्रिय विषय इनसे ही ज्ञान पैदा होता है, जीव से नहीं, जिसप्रकार पश्चिक मार्ग में बिना अग्नि के ही पत्थर लकडी आदि की आपस में रगड कर उससे श्राप्ति पैदा कर देता है, वैसे ही शुरू में जो चेतन जन्म लेता है वह विना चेतन के उत्पन्न होता है, भीर फिर आगे भागे मरण तक चेतन से चेतन पैदा होता रहता है, मरण के बाद वह खतम-समाप्त-समुलचल-नष्ट हो जाता है, न कहीं वह परलोक भादि में जाता है और न परलोक भादि से आता है. क्योंकि परलोक भीर परलोक में जाने वाले जीव इन दोनों का ही अभाव है अनुमानादि से यदि आत्मा की सिद्धि करना चाहो तो वह अनुमान भी हमें प्रमाणभूत नहीं है। क्योंकि हम एक प्रत्यक्ष की ही प्रमाण मानते हैं। इसलिये जैसे ब्राटा, जल, गृड के समिश्रण से मादकशक्ति पैदा होती है, वैसे ही सूक्ष्मभूतों से चेतन पैदा होता है ऐसा मानना चाहिये ।

जैन — यह सारा ही प्रतिपादन बिलकुल निराधार, गलत है, पृथ्वी म्रादि बारों भूतों से बेतन उत्पन्न होता तो चूत्हे पर बढ़ो हुई मिट्टी की बटलोई में वेतन पैदा होना बाहिये था, क्योंकि वहां पर बारों पृथिवी, जल, म्रान्न, बायु ये सौजूद हैं। सूक्ष्मभूत से उत्पत्ति मानने पर प्रश्न यह पैदा होता है कि सूक्ष्मभूतिविशेष किसे कहा जाता है? सूक्ष्मभूत बेतन का सजातीय है या विजातीय है? सजातीय माना जाय तो ठीक ही है, सजातीय बेतन जपादान से सजातीय बेतन जान पैदा होता ही है, यदि विजातीय से माना जाय तो म्रापके भूतचतुष्टय का ब्याघात होता है, क्योंकि विजातीय उपादान से विजातीय की —बाहे जिसकी उत्पत्ति होगी, तो जल से म्रान्म पादि पैदा होंगे मीर फिर वे बारों पृथिवी म्रादि तत्त्व एक रूप मानने पड़े में क्योंकि उपादान

समान है। तथा भ्रात्मा को सिद्ध करने वाला वहं प्रत्ययरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मौजूद है "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं, मैं सूखी हूं" इत्यादि प्रयोगों में "मैं झहं" जो हैं वे ही जीव हैं। भ्राप शरीर इन्द्रिय, विषय आदि का गुरा ज्ञान को मानते हैं सो बह बिलकुल गलत है देखिये - शरीर का ग्रुण ज्ञान नहीं है क्योंकि शरीर के रहते हुए भी वह पृथक देखा गया है, यदि वह शरीर का गुए होता तो गुए। के रहते हुए उसे भी रहना चाहिये था, इसी तरह चैतन्य इन्द्रिय का गूए भी सिद्ध नहीं होता और न पदार्थ का ही । क्योंकि इन किसी के साथ भी ज्ञान का अन्वय या व्यतिरेक नहीं पाया जाता है। धापके यहां दो मान्यताएँ हैं-भूतों से चैतन्य प्रकट होता है तथा भतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। प्रथम प्रकट होने का पक्ष लिया जावे तो उसमें यह प्रश्न है कि प्रकट होने के पहिले वह सत् है या प्रसत् है ? या सत्-ग्रसत् है ? प्रथम पक्ष में उसमें धनादि अनतता की ही सिद्धि होती है, क्योंकि शरीर आकार परिणत हुए पूद्गल से चेतन जो कि अनादि निधन है वह प्रकट होता है, प्रकट होने का पर्य ही यही है कि जो चीज पहले से मौजूद थी और व्यंजक के द्वारा प्रकट हुई। जैसे-कमरे के भन्दर भन्धकार में स्थित घटादि पदार्थ पहले से ही हैं और वे दीपक भादि के द्वारा प्रकट होते हैं-दिखाई देते हैं। यदि प्रकट होने से पहिले चेतन सर्वया असत् है तो उसे प्रकट होना ही नहीं कहते तथा सर्वथा असत् प्रकट होता है तो गर्ध के सींग भी प्रकट होने लग जायेगे।

षिढ कणं चार्वाक का पक्ष है कि भूतों से जैतन्य पैदा होता है, इस पक्ष में हम जैन प्रश्न करते है कि पैदा होने में वे भूत उपादान कारण हैं या सहकारी कारण हैं? उपादान कारण विजातीय हो नहीं सकता, नयों कि समूर्तज्ञानदर्शनादि विशिष्ट असाधारण गुरायुक्त ऐसे विजातीय चेतन के उपादान यदि भूत होते हैं तो वे जल को सिन, प्रिन को वायु, पृथ्वी को जल इत्यादि रूप से परस्पर में उपादानरूप हो जाने चाहिये ? नयों कि विजातीय उपादान धापने स्वीकार किया है। जीवका उपादान यदि भूतचतुष्टय है तो जीव में उनके गुणों का प्रन्वय भी होना चाहिये था। यदि सहकारी कारण मानो तो फिर उपादान स्यारा कोन है सो कहो — यदि कहो का प्राप्त स्वाता कारण माने तो फिर उपादान स्यारा कोन है सो कहो — यदि कहो कि विजाती आदि की उपादान स्यारा कोन है सो कहो — यदि कहो कि विजाती आदि की उपादान युक्त है, पर शक्ति का उदाहरण भी विषम है अर्थाल्य मदक्ति भी जह स्वीर उसका उपादान भी जह है सतः कोई बाधा वहीं है।

तथा चेतन यदि पहिले से नहीं था और भूतों से वह पीछे निर्मत हुआ है तो उसमें प्रमिलाया, प्रत्यिभज्ञान आदि नहीं होना चाहिये; किन्तु जन्मते ही स्तनपान भादि की प्रमिलाया जीव में देखी जाती है, इसलिये आत्मा अनादि निधन है, गुण-पर्यायवाला होने से, पृथिबी आदि तत्वों की तरह । इन प्रकार आत्मद्रव्य पृथिबी भादि भूतचुष्य से पृथक् सिद्ध होता है। चार्वाक का कहना है कि शरीर से अलग कहीं पर भी जीव की प्रतीत तो होती ही नहीं भतः हम उसे भिन्न नहीं मानते हैं; सो उसमें यह बात है कि शरीर के बाहर तो वह इसलिये प्रतीत नहीं होता कि वह शरीर के बाहर रहता ही वहीं, हम जैन नैयायिक की तरह शरीर के वाहर मात्मा का भरितत्व स्वीकार नहीं करते। संसार अवस्था में जोव स्वश्रीर में रहता है, जब शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब तो वह पूर्व का शरीर यों ही पड़ा रहता है। इसीलिये तो शरीर से चेतन भिन्न माना है।

भूतचतुष्टय चैतन्यवाद के खंडन का सारांश समाप्त #



# ज्ञानको स्वसंविदित नहीं माननेवाले परवादीका पूर्व पक्ष

मीमांसक के दो भेद हैं। इनमें एक है भाट्ट धौर दूसरा है प्रभाकर, यहां भाट्ट जान के विषय में प्रपना पक्ष उपस्थित करता है-जान सर्वथा परोक्ष रहता है. किसी के द्वारा भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, "मैं जान के द्वारा घट को जानता हूं" इस वाक्य में से आत्मा कस्ती, कर्म, घट धीर जानना रूप किया ये तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किस्तु करणभूत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, हम मीमांसक नैयायिक के समान इस करण्जान का अन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होना नहीं मानते हैं, हमारा तो यही सिद्धान्त है कि ज्ञान सर्वथा परोक्ष हो रहता है, हां! इतना जरूर है कि जानने रूप किया को देखकर प्राप्ता ज्ञान युक्त है ऐसा अनुमान भने ही लगा लो, जबतक प्रमिति किया के प्रति जो कमें नहीं बनता तबतक उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान करण भूत है जतः वह परोक्ष रहता है। यही बात प्रत्य में भी कही है कि-"करणज्ञानं परोक्ष कर्मत्वेना प्रतीयमानत्वात्—(शावरभाष्य १११२)।

जाते स्वनुमानादवगच्छित बुद्धिम् । ज्ञातताऽत्ययाऽनुपपत्तिप्रसृतयाऽर्था-पत्त्या जानं गृहाते । (तकं भाषा पृ०४२) करएाज्ञान सर्वया परोक्ष है, क्योंकि बह कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है, जब पदार्थ को ज्ञान जान लेता है तब उसका अनुमान हुआ करता है, अन्ययानुपपत्ति से अर्थात् अर्थापत्ति से भी ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, अतः ज्ञान न स्वयं का ग्रहण है—स्वसंविदित है और न अन्य प्रत्यक्षज्ञान से उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, मात्र किसी अनुमानादिरूप परोक्षज्ञान से उसकी सत्ता जानी जाती है, यह सिद्ध हुआ।

### पूर्वपक्ष समाप्त #



नतु विज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽर्थवत्कर्मतापत्तेः करणात्मनो ज्ञानान्तरस्य परिकल्पना स्यात् । तस्यापि प्रत्यक्षत्वे पूर्ववत्कर्मतापत्तेः करणात्मकं ज्ञानान्तर परिकल्पनीयमित्यनवस्या स्यात् । तस्या-प्रत्यक्षत्वेपि करणात्वे प्रयमे कोऽपरितीयो येनास्य तथा करणात्वं नेष्यते । न चैकस्यैव ज्ञानस्य परस्पर-

मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि ज्ञान ग्रयने ग्रापको नहीं जानता है सो ग्रब वे इस बात को स्थापित करने के लिये ग्रपना मन्तव्य रखते हैं...

मीमांसक-जैन जान को प्रत्यक्ष होना मानते हैं सो वह उनकी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान को यदि प्रत्यक्ष होना माना जाय तो वह कर्मरूप बन जायगा, जैसे कि पदार्थों को प्रत्यक्ष होना मानते हैं तो वे कर्मरूप होते हैं, इस तरह ज्ञान भी कर्मरूप बन जायगा, तो उसको जानने के लिये दूसरे करण की ग्रावश्यकता पड़ेगी, तथा बह करणभूत ज्ञान (जो कि दूसरा है) भी प्रत्यक्ष होगा तो कर्मरूप बन जायगा, फिर उस दूसरे ज्ञान के लिये तीसरा करणभृत ज्ञान चाहिये, इस प्रकार चलते चलते कहीं पर भी विश्वाम तो होगा नहीं इससे अनवस्था आयोगी। तुम कहो कि ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाला वह दूसरे नम्बर का ज्ञान भ्रप्रत्यक्ष रहकर ही करण बन जाता है मर्थात् उस दूसरे श्रप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वाराही प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है—तब तो श्रापको प्रथम ज्ञान को भी श्रप्रत्यक्ष ही मानना चाहिये-जिस प्रकार दूसरा ज्ञान स्वतः ग्रप्रत्यक्ष रहकर प्रथम ज्ञान के लिये करण बनता है वैसे ही प्रथम ज्ञान स्वतः ग्रप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों के प्रत्यक्ष करने में करए। बन जायगा, क्या बाघा है। तथा-जैन ज्ञान को कमंरूप और करणरूप भी मानते हैं सो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक हो ज्ञान को परस्पर विरुद्ध दो धर्मयुक्त ग्रर्थात् कर्म और कररगरूप मानना ऐसा कही पर भी नहीं देखा जाता है। इस प्रकार मीमांसक की ज्ञान के बारे में शंका होने पर उसका समाधान माशिक्य नन्दी म्राचार्यदो सूत्रों द्वारा करते हैं—िक जिस प्रकार प्रमेय

विरुद्धकर्मकररणाकाराभ्युपगभो युक्तोऽभ्यत्र तचाऽदर्शनादित्याशङ्क्ष्य प्रमेयवस्त्रमातृत्रमारणप्रमितीनां प्रतीतिसिद्धं प्रत्यक्षत्नां प्रदर्शयश्राह—

> घटमहमात्मना वेशीति ॥ ८ ॥ कर्मवत्कर् करणक्रियाप्रतीतेः ॥ ९ ॥

न हि कर्मत्वं प्रत्यक्षतां प्रत्यङ्गमात्मनोऽप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् तद्वत्तस्यापि कर्मत्वेनाप्रतीते:।

म्रर्थात् पदार्थं प्रत्यक्ष हुम्रा करते हैं वैसे ही प्रमाता−मात्मा, प्रमाण भ्रर्थात् ज्ञान तथा प्रमिति−फल ये सबके सब हो प्रत्यक्ष होते हैं—

> सूत्र-घटमहमात्मना वेद्योति ॥ ८ ॥ कर्मवत् कर्तृकरणिकयात्रतीतेः ॥ ६ ॥

सूत्रार्थ — मैं घट को अपने द्वारा (जान के द्वारा) जानता हूं। जैसे कि घट पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही कर्ता—झात्मा, करण्—जान और जानना रूप क्रिया-इन तीनों का भी प्रत्यक्ष होता है, देखिये—जो कर्मरूप होता है वही प्रत्यक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है—प्रयात् प्रत्यक्षता का कारण कर्मपना हो सो बात नहीं है, यदि ऐसा नियम किया जाय कि जो कर्मरूप है वही प्रत्यक्ष है तो झात्मा के भी झप्रत्यक्ष हो जाने का प्रसंग झायेगा, क्योंकि करणभूत ज्ञान जैसे कर्मरूप नहीं है वैसे झात्मा भी कर्मरूप से प्रतीत नहीं होता है। मीमांसक कहे—कि झात्मा कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है किन्तु कर्नुत्वरूप से प्रतीत होता है अतः वह प्रत्यक्ष है तो फिर ज्ञान भी करण्डप से प्रतीक नहीं होते हैं। फिर भी यदि आत्मा का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हो तो ज्ञान को भी प्रत्यक्ष सानना होगा।

मीमांसक — करएारूप से प्रतीत हुया ज्ञान करण ही रहेगा वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा।

जैन — यह बात तो कत्तां में भी लागू होगी—प्रयांत् कर्तृत्वरूप से प्रतीत हुई आत्मा कत्तां ही कहलावेगी यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी, इस प्रकार प्रात्मा के विषय में भी मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भीमांसक आत्मा को प्रत्यक्ष होना मानते हैं फिर ज्ञान को ही परोक्ष क्यों बतलाते हैं। यह भी एक बड़ी विचित्र बात है? क्योंकि स्वयं प्रात्मा ही अपने स्वरूप का प्राह्वक होता है वैसे ही वह बाह्य पदार्घों का भी

तथमतीताविष कर्तृं त्वेतास्य प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वे ज्ञानस्यापि करण्येन प्रतीतेः प्रत्यक्षतास्तु विशेषा-भावात् । भय करण्येन प्रतीयमानं ज्ञानं करण्येन न प्रत्यक्षम् ; तद्य्यत्रापि समानम् । किञ्च, भ्रात्मनः प्रत्यक्षात्वे परोक्षज्ञानकल्यनया कि साध्यम् ? तस्यैत स्वरूपवद्वाङ्गार्थवाहुकत्वप्रसिद्धेः ? कर्तः, करण्यमन्तरेण् क्रियायां व्यापारासम्भवात्करण्यक्षत्रावानकरूपना नानिषकत्यप्यसायीयः ; मनस-अधुरादेश्चान्तर्वहिः करणस्य सद्भावात् ततोऽस्य विशेषायावाव । प्रत्योरनेतनत्वारप्रयान नेतनं

प्राह्क होता है। यह बात प्रसिद्ध है ही। ग्रर्थात् आत्मा ही बाह्य पदार्थों को जानते समय कररारूप हो जाती है।

मीमांसक—कर्ता को करण के बिना क्रिया में व्यापार करना शक्य नहीं है, अतः करणभूत परोक्ष ज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ नहीं है।

जैन — यह कथन भी ग्रसाधु है। देखिये – कत्तीभूत ग्रात्मा का करण तो मन ग्रीर इन्द्रियां हुआ करती हैं, ग्रन्तः करण तो मन है ग्रीर बहिः करण स्वरूप स्पर्शनादि इन्द्रियां हैं। ग्रापके उस परोक्षभूत ज्ञानकरण से इन करणों में तो भिन्नता नहीं है; ग्रथित् यदि आपको परोक्ष स्वभाव वाला ही करण मानना है तो मन ग्रादि परोक्षभूत करण हैं ही।

भीमांसक — मन धौर इन्द्रियां करण तो हैं किन्तु वे सब अचेतन हैं। एक मुख्य चेतन स्वरूप करण होना चाहिये।

कैन—यह बात ठीक नहीं है, देखिये—भावमन धीर भावेन्द्रयां तो चैतन्य स्वभाव वाली है, यदि ग्राप उन भावमन और भावेन्द्रियों को परोक्ष सिद्ध करना चाहते हो तब तो हमारे लिये सिद्ध साधन होवेगा, क्योंकि हम जैन स्वपर को जानने की शक्ति जिसकी होती है ऐसी लिव्यरूप भावेन्द्रिय को तथा भावमन को चेतन मानते हैं। यदि इनमें ग्राप परोक्षता साधते हो तो हमें कोई वाधा नहीं है, क्योंकि हम छधस्थों को—(ग्रन्यानार्यों को)—इनका प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, मतलब कहने का यह है कि लिव्यरूप करण भीर भावमन तो परोक्ष हो रहते हैं। हां—जो उपयोक्त सक्षायावाण भावकरण है वह तो स्व धौर पर को ग्रहण करने के व्यापाररूप होता है, ग्रतः यह स्वयं को प्रत्यक्ष होता रहता है—सो कैसे ? यह बताते हैं—जब चाषु ग्रादि इन्द्रियों द्वारा घट शादि को ग्रहण करने की ग्रीर जीव व्यापारवाला होता है—ग्रयौत् मुकता है तब वह कहता है कि मैं घट को तो देख नहीं रहा हूं, ग्रन्य पदार्थ को देख रहा हूं—भ्रवीत् मैं हाथ से घट को उठा रहा हूं किस्तु चव्य मेरा ग्रन्थन है—इस प्रकार रहा हूं—भ्रवीत् मैं हाथ से घट को उठा रहा हूं किस्तु चव्य मेरा ग्रन्थन है—इस प्रकार

करखांकारयप्यसभी चोनम्; कावेन्द्रियमनसोश्चेतनस्वात् । तत्यरोकात्वसावने च सिद्धसाधनम्; स्यार्थ-ग्रहणुक्षतिलक्षणाया लब्धेमैनसश्च भावकरणस्य छयस्याध्रत्यक्षस्वात् । उपयोगक्षस्यां तु भावकरणं नाप्रत्यक्षम्; स्वार्थप्रहणुक्षापारलक्षणस्यास्य स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रसिद्धत्वात् 'घटादिद्वारेण घटादिवहुणे उपयुक्तोऽप्यहं घटं न पर्यामि पदार्थान्तरं तु पस्यामि 'हत्युपयोगस्वरूपसेवेदनस्याक्षिलजनानां सुप्रसि-द्वस्तात् । कियायाः करणुविनाधावित्वे चात्मनः स्वसंवित्ती किङ्करणुं स्यात् ? स्वासंविति चेत्, प्रभाषि स एवास्तु किमहशुन्यकल्पनया ? ततवचकुरादिन्यविविच्छता झानस्य कमंत्वेनाप्रतीता-वप्यवस्त्रस्वसम्भ्रपुपानत्वयम् । फल्कानात्मनोः फल्ल्वेन कर्तृत्वेन चानुभूयमानयोः प्रस्कात्वाञ्यपुपमी करणुक्षाने करणुत्वेनानुभूयमानिप सोस्तु विशेषाधावात् । न चान्यां सर्वया करणुज्ञानस्य भेदो

उपयोग के स्वरूप की प्रतीतिया ( अनुभव ) संपूर्ण जीवों को आया करती है। आप मीमांसकों का यह आग्रह हो कि किया का तो करण के साथ ग्रविनाभाव है-बिना करण के किया होना अशक्य है सो बताईये-जब स्वयं आत्मा को (अपने स्वरूप को) ही ग्रात्मा जानेगी तब वहां उस किया का करण कौन बनेगा ? यदि कहा जाय कि वहां श्रात्मा ही स्वयं करण बन जायगी सो ही बात पदार्थों में भी घटित हो जायगी अर्थात पदार्थ को जानते समय भी ज्ञान स्वयं ही करए। बन जायगा । फिर क्यों ग्रदृष्ट ऐसे द्वितीय करणज्ञान की कल्पना करते हो, इसलिये सार यह निकलता है कि यदि ग्राप चक्षु आदि इन्द्रियों से ज्ञानरूप करए। में विशेषता मानते हैं तो ग्रापकी कर्मपने से प्रतीत नहीं होने पर भी ज्ञान में प्रत्यक्षता-स्वसंविदितता ही मानना चाहिये। आप लोग फलजान (प्रमिति) और आत्मा को फल ग्रौर कर्त्तारूप से प्रत्यक्ष होना तो स्वीकार करते ही हैं-प्रयात फलजान का फलरूप से अनुभव होता है और आत्मा का कर्तापने से अनुभव होता है अतः ये फलज्ञान और आत्मा दोनों प्रत्यक्ष है ऐसा तौ श्राप मानते ही हैं, अतः इसके साथ ही करणज्ञान करएारूप से अनुभव में श्राता है इसलिये वह भी प्रत्यक्ष है ऐसा मानना चाहिये, और कोई अन्य विशेषता तो है नहीं। श्रपने स्वरूप से तो करण भी कर्सा आदि की तरह प्रतिभासित होता ही है। एक बात यह भी है-कि फलजान और म्रात्मा इन दोनों से सर्वथा भिन्न करणज्ञान नहीं है, यदि सर्वथा भेद मानोगे तो धन्य मत जो नैयायिक का है उसमें आपका-मीमांसकों का प्रवेश हुआ माना जायगा, इस दोष को हटाने के लिये आत्मा आदि से ज्ञान का कथंबित् भेद स्वीकार करते हो तब तो ज्ञान में सर्वया अप्रत्यक्षपने का एकान्त मानवा कस्यारणकारी वहीं होया, क्योंकि प्रत्यक्षस्यभाववाले फलजान और आत्मज्ञान से

मतान्तरानुषङ्कात् । कथान्वदभेदे तु नास्याऽप्रत्यक्षतैकान्तः श्रेयान् प्रत्यक्षस्वभावाभ्यां कर्तृ फलजाना-भ्यामिष्रसर्वेकान्ततोऽप्रत्यक्षत्यविरोधात् ।

किन्द्र, प्रात्मज्ञानयोः सर्गया कर्मत्वाप्रसिद्धिः, कथन्त्रिव्दनः ? न तावरसर्वयाः पुरुषान्तरा-पेक्सया प्रमाणान्तरपेक्षया च कर्मत्वाप्रसिद्धिप्रसङ्गात् । कथन्त्रियेत्, येनात्मना कर्मस्व सिद्धः तेन प्रत्यक-स्वमपि, धस्मदादिप्रमात्रपेक्षया घटादोनामप्यंशत एव कर्मत्वाच्यक्षयोः प्रसिद्धः । विरुद्धा च प्रतीय-मानयोः कर्मत्वाप्रसिद्धिः, प्रतीयमानत्वं हि बाह्यत्वं तदेव कर्मत्वम् । स्वतः प्रतीयमानत्वपिक्षया कर्म-

स्रभिन्न ऐसे करएाजान में सर्वथा परोक्षता रह नहीं सकती, क्योंकि स्रभिन्न बस्तु के अंशों में एक को प्रत्यक्ष स्रौर एक को परोक्ष मानना विरुद्ध पड़ता है।

विशेषार्थ — भीमांसक ज्ञान को सर्वया परोक्ष मानते हैं अर्थात् ज्ञान पर को तो जानता है किन्तु वह स्वयं को नहीं जानता है ऐसा मानते हैं, "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूँ" इस प्रकार के प्रतिभास में "मैं—आत्माकत्तां, घट-कमं जानता हूँ" प्रमिति या किया अथवा फलजान इन सब बस्तुमों का तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" इस रूप करणा ज्ञान प्रत्यक्ष स्रमुभव नहीं होता है, इस पर म्रावार्य समक्ताते हैं कि जब कर्ता स्वरूप म्रात्मा भीर प्रमितिरूप फल ये जब स्वसवेदनरूप से अर्थात् अपने आप से प्रवभासन कैसे नहीं होगा प्रयात् अवश्य होगा। क्योंकि कर्ता, करण प्रादि का आपस में कर्याच्य प्रभेद है, जब कर्ता को प्रत्यक्ष किया तब करण झवश्य हो प्रत्यक्ष होगा, सब से बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान का तो हर प्रार्थी को स्वयं वेदन होता रहता है, इस प्रतीतिसद्ध बात का अपलाप करना शुक्य नहीं है।

मीमांसक से हम जैन पूछते हैं कि झात्मा धीर ज्ञान ये दोनों सवंबा हो कर्म-रूप से प्रतीत नहीं होते कि कथंचित् कर्मरूप से प्रतीत नहीं होते ? सवंबा कर्मपने से प्रतीत नहीं होते हैं ऐसा यदि प्रथम पक्ष लिया जाय तो ठोक नहीं है, क्योंकि ज्ञान बादि को यदि सबंबा प्रतीत होना नहीं मानोगे तो वे कर्त्ता धादिक दूसरे पुरुषों को भी प्रतीत नहीं हो सकंगे, तथा ध्रन्य ज्ञान के लिये भी विवक्षित ज्ञान कर्मरूप नहीं बनेगा।

भावार्थ — हमारी धात्मा धौर ज्ञान कभी कमंरूप नहीं होते हैं ऐसा एकान्त रूप से यदि माना जावे तो हमें धन्य पुरुष जान नहीं सकेंगे। फिर कक्ता धादि के ज्ञान त्वाप्रसिद्धौ परतः कयं तरिसम्पेत् ? विरोषाभावाचे त्स्वतस्तरिसद्धौ को विरोषा ? कर्नु करखत्वयोः कर्मत्वेन सहानवस्थानम् ; परसस्तरिसद्धौ समानम् । अट्याहिज्ञानविषिष्टमात्मानं स्वतोऽह्मनुभवामि । इत्याहिज्ञानविषिष्टमात्मानं स्वतोऽह्मनुभवामि । इत्याहिज्ञानविष्द्रमे प्रतीतिसिद्धप्रयक्षताऽपनापोऽष्यं प्रत्यक्षत्वस्याध्यपनापप्रसङ्कात् । प्रतीतिसिद्धस्वभावस्यकत्रापनापेऽज्यमाप्यनाव्यासाम् क्वविश्वप्रतिनित्यतस्वभावस्यवस्यास्यता ।

को जानना भी कठिन होगा कि इस व्यक्ति को ज्ञान ग्रवश्य ही है, क्योंकि इसके उपदेश से पदार्थों का वास्तविक बोध हो जाता है इत्यादि, तथा मुक्के स्वयं भी ज्ञान अवस्य है क्योंकि पदार्थ ठीक रूप से मुक्ते प्रतीत होते हैं, इत्यादि प्रतिभास जो अबा-धितपने से हो रहा है वह ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मावने में नहीं बन सकता है। श्रतः ज्ञान को प्रत्यक्ष-स्वसंविदित मानना चाहिये, सर्वथा परोक्ष नहीं । यदि मीमांसक आत्मा ग्रीर ज्ञान में कथंचित इप से - किसी अपेक्षा से कर्मत्व का ग्रभाव मानते हैं तब तो ठीक है, देखो-जिस स्वरूप से ज्ञान में कर्मत्व की सिद्धि है उसी स्वरूप से उसे प्रत्यक्ष भी मान सकते हैं. घट मादि बाह्यपदार्थों में भी किसी २ स्थलत्वादि धर्मों की ग्रयवा अंशों की घपेक्षा ही कर्मत्व माना जा सकता है अर्थात हम जैसे छद्मस्य पूरुषों का ज्ञान पदार्थों के सर्वाशों को ग्रहण नहीं कर सकता है बतः कुछ अंश ही जानने में धाने से वे कर्मरूप हैं, उसी प्रकार आत्मा हो चाहे ज्ञान हो उनकी भी कर्त्वश और करणांश रूप से प्रतीति आती है, अतः वे भी प्रत्यक्ष ही कहलावेंगे । कर्ला आत्मा और करणज्ञान प्रतीत हो रहे हैं तो भी उन्हें कर्मरूप नहीं मानना यह विरुद्ध बात होगी। देखिये -प्रतीत होना ही ग्राह्मपना कहलाता है और वही कर्मत्व से प्रसिद्ध होता है, तुम कही कि जब कर्ता भादि स्वयं ही प्रतीत होते हैं तो उनको कर्मरूप कैसे माना जाय ? मतलब - घट ग्रादि बाह्यपदार्थी का तो ''घट को जानता हं इत्यादिरूप से कर्मपना दिखायी देता है वैसे स्वयं का कर्मपना नहीं दिखता, मतः कर्मपने घात्मादि को नहीं मानते हैं सो भी बात नहीं है। जब आत्मा आदिक पर के लिये कर्मपने को प्राप्त होते हैं तब अपने लिये कैसे नहीं होगे।

मीमांसक -- आत्मा आदि तो पर के लिये कर्मरूप हो जाते हैं उसमें विरोध नहीं है।

क्षेत्र— उसी प्रकार स्वयं के लिखे भी वे कर्मरूप बन जावेंगे इसमें क्या किरोक है। किन्त, इयं प्रत्यक्षता प्रयंवमं. ज्ञानवर्मा ना ? न तावदर्यवर्मः, नीलतादिवत्तह् ते ज्ञानकाला-दन्यदाप्यनेकप्रमातृलाघारण्विवयत्या च प्रसिद्धिप्रसङ्गात् । न चैवम्, धासमयेवास्या ज्ञानकाले एव स्वासावादरण्विवयत्या च प्रसिद्धः। तथा च न प्रत्यक्षता धर्यधर्मः तहे ते ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमातृसाचा-प्रमातृसावादरण्विवयत्या चाप्रसिद्धत्वात् । यस्तु तद्धमः स तहे ते ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमातृसाचा-रण्णविययत्या च प्रसिद्धो हष्टः, यथा रूपादिः, तहे ते ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमातृसावारण्विवयत्या चाप्रसिद्धा चेयम् तस्माल तद्धमः। यस्यास्मनो ज्ञानेनायः प्रकटीक्रियते तद्जानकाले तस्येव सोऽषः

मीमांसक — कतुंत्व भीर करणत्व पर के लिये भी कर्मरूप बन नहीं सकते हैं भ्रषांत् हमारा ज्ञान या आत्मा हमारे खुदके द्वारा कर्मरूप से प्रतीति में नहीं भ्राता है तो वह दूसरे देवदत्त भ्रादि के द्वारा भी कर्मरूप से प्रतीति में नहीं भ्रायेगा। लेकिन ऐसा है नहीं. हम हमारे लिये कर्मरूप से प्रतीति में भ्राते हैं। देखो—घट को ग्रहण करने वाले ज्ञानसे युक्त अपनी भ्रात्मा को स्वयं में खुद भ्रनुभव कर रहा हूं. इस प्रकार भ्रमुभव सिद्ध वात है कि स्व की प्रतीति में स्वयं ही कर्मरूप हो जाता है. इसलिये जैसे पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं वैसे ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये, यदि ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं मानते हैं तो पदार्थों में प्रत्यक्षता की प्रतीति का अपलाप हो जायेगा, क्योंकि प्रतीत दुए स्वभाव को एक जगह नहीं मानंगे तो कहीं पर भी उस स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी, फिर तो प्रतिनियत वस्तुस्वभाव का हो लोप हो जायेगा।

भावार्थ — घात्मा और ज्ञान में कर्ता और करणरूप से प्रतीति मा रही है तो भी उनको परोक्ष माना जायगा तो घट म्रादि पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे, क्योंकि प्रतीत होते हुए भी ज्ञानादि को परोक्ष मान लिया है, मतः पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे। फिर प्रतिनियत पदार्थों के स्वभावों की व्यवस्था ही समाप्त हो जाने से यह घट कृष्ण वर्णवाला है, बड़ा है दस्यादि वस्तुओं का स्वभाव या धर्म प्रतीत होना शक्य नहीं रहेगा। म्राः पदार्थों के समान जान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये।। मीमां-सक से हम यह पूछते हैं कि प्रत्यक्षता किसका धर्म है ? क्या वह घट पट आदि पदार्थों का धर्म है ? अथवा ज्ञान का घर्म है ? प्रत्यक्षता पदार्थों का घर्म तो हो नहीं सकती, यदि वह पदार्थं का धर्म है होती तो उसी नील मादि धर्म के समान उसी पदार्थ के स्थान पर मन्य समय में भी वह प्रत्यक्षता प्रतीत होती, तथा वह नील पीत मादि पदार्थ जैसे ज्ञाव काल से भिन्न समयों में भी प्रतीत होती, तथा वह नील पीत मादि पदार्थ जैसे ज्ञाव काल से भिन्न समयों में भी प्रतीत होते हैं बनेक म्रनेक देवदल लादि पुरुष उन नीलादि पदार्थों को जावते हैं वैसे ही उस प्रत्यक्षता को भी जानने का प्रसंग प्राप्त

प्रत्यक्षो भवतीत्यपि श्रद्धामात्रम्; धर्षप्रकाशकितज्ञानस्य प्राकट्यामावे तेनाषप्रकटीकरणासम्भवा-त्प्रदीपवत्, ग्रन्यया सन्तानान्तरवित्तिनिपि ज्ञानादर्यप्राकट्यप्रसङ्गः । वशुरादिवत्तस्य प्राकट्याभावेष्यर्ये प्राकट्यं घटेतत्यप्यसमीचीनम्; वशुरादेरर्यप्रकाशकत्वासम्भवात् । तत्प्रकाशकतानहेतुत्वात् सन्तूपवा-रेणार्यप्रकाशकत्वम् । कारणस्य याज्ञातस्यापि कार्ये व्यापाराविरोधो ज्ञापकस्यैवाज्ञातस्य ज्ञायकत्व-

होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं है। प्रत्यक्षता तो ज्ञानके समय ही और आत्मा में प्रतीत होती है, तथा वह भी ध्रपने को मात्र असाधारण्रू से प्रतीत होती है। ध्रथांत् ध्रपने ज्ञान की प्रत्यक्षता तो ध्रपने को हो प्रतीत होगी, अन्य किसी भी पुरुषको वह प्रतीत हो नहीं सकती है। इसलिये ध्रपुमान सिद्ध बात है कि प्रत्यक्षता पदार्थ का ध्रमं नहीं है (साध्य), क्योंकि वह ज्ञान के समय को छोड़कर अन्य समय में प्रतीत वहीं होती, तथा पदार्थ के स्थान पर प्रतीत नहीं होती ध्रीर न ध्रन्य पुरुषों को साधारण रूप से वह पहण में ध्राती है (हेतु), जो पदार्थ का ध्रमं होता है वह पदार्थ के स्थान पर ही प्रतीत होता है, ज्ञानकाल से भिक्ष समय में भी प्रतीत होता है। धौर अनेक व्यक्ति भी उस ध्रमं को विषय कर सकते हैं। जैसे कि स्थान पर प्रतीत होती है और न ज्ञानकाल से ध्रम्य समय में भे प्रत्यक्षता तो न पदार्थ के स्थान पर प्रतीत होती है और न ज्ञानकाल से ध्रम्य समय में भे कलकती है और न प्रत्य पुरुषों को साधारण रूप से जानने में ध्राती है, अतः प्रत्यक्षता पदार्थ का ध्रमं हो नही सकती।

मीमांसक — जिसकी झात्मा के ज्ञान के द्वारा पदार्थ प्रकट किया जाता है वह पदार्थ उसी के ज्ञान के काल में उसी झात्मा को प्रत्यक्ष होता है झन्य समय में अन्य को नहीं।

जैन—सो यह कथन भी श्रद्धामात्र है, जब कि ध्रापके यहां पर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही प्रकट नहीं है, तो उसके द्वारा पदार्थ प्रकट कैसे किये जा सकते हैं? प्रयात् नहीं किये जा सकते । जैसे कि दीपक स्वयं प्रकाशस्वरूप है तभी उसके द्वारा पदार्थ प्रकट किये जाते हैं नहीं तो नहीं, वैसे ही ज्ञान भी जब तक अपने श्रापको प्रस्थक्ष नहीं करेगा तब तक वह पदार्थों को प्रस्थक्ष नहीं कर सकता है, अन्यथा—अन्य पुरुष के ज्ञानके द्वारा भी पदार्थ को प्रस्थक्ष कर लिया जाना चाहिये। क्योंकि जैसे हमारा स्वयं का ज्ञान हमारे लिये परोक्ष है वैसे ही दूसरे का ज्ञान भी परोक्ष है, अपने परोक्षज्ञान से ही पदार्थ को प्रस्थक्ष कर सकते हैं तो पराये ज्ञान से भी उन्हें प्रस्थक्ष कर लेना चाहिये। इस तरह का बढ़ा भारी दोष उपस्थित होगा।

विरोधात् ''नाज्ञातं ज्ञापक नाम'' [ ] इत्यखिलं परीक्षादक्षैरम्युपगमात् । प्रमासुरास्मनो ज्ञापकस्य स्वयं प्रकाशमानस्योगनमादर्वे प्राकट्यसम्भवे करराज्ञानकस्पनावैफल्यमिरयुक्तम् । नापि ज्ञानधर्मः; प्रस्य सर्वेषा परोक्षतयोगनमात् । यत्खलु सर्वेषा परोक्ष तल प्रत्यक्षतावर्माधारो यथाऽह-१।दि, सर्वेषा परोक्ष न परेरम्युगमतं ज्ञानमिति ।

मीमीसक—जिस प्रकार नेत्र ग्रादि इन्द्रियां स्वतः परोक्ष रहकर ही पदार्थों को प्रत्यक्ष किया करती हैं उसी प्रकार ज्ञान भी स्वय परोक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा?

जैन— यह कथन गलत है क्योंकि नेत्र झादि इन्द्रियां पदार्थों को प्रकट— (प्रकाशित) नहीं करती हैं किन्तु वे अयं प्रकाशक ज्ञान की हेतु होती हैं—म्रम्यत्— इन्द्रियां ज्ञान की सिर्फ सहायक बनती है, इसलिये उनमें ग्रंथं प्रकाशकत्व का उपचार कर लिया जाता है। और एक बात यह है कि जो कारणस्वरूप करण होता है वह झज्ञात रहकर भी कायं में व्यापार कर सकता है, किन्तु जो ज्ञापक करण होता है वह ऐसा नहीं होता, वह तो ज्ञात होकर हो कायं में व्यापार करता है। ''नाज्ञातं ज्ञापकं नाम' ग्रम्यात् ग्रजात वस्तु ज्ञापक नहीं कहलाती है, ऐसा सभी परीक्षक विद्वानों ने स्वीकार किया है।

सीमांसक — प्रमाता झात्मा जब स्वयं ज्ञापककरण मौजूद है तो उसके द्वारा ही अर्थप्राकटच हो जावेगा, ऐसा मानने पर ज्ञान में स्वप्रकाशकता की झावस्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि स्वप्रकाशक झात्मा उपस्थित ही है।

जैन—तो फिर भ्रापको ज्ञान को जानने के लिये करए। भूत भ्रन्य ज्ञान की भ्राबदयकता नहीं रहेगी, अर्थात्—भ्रात्मा ही स्वयं पदार्थ को या स्वतः को जानते समय करणभूत बन जायगा, यदि भ्रात्मा से भिन्न कहीं ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है अतः प्रत्यक्षता ज्ञान का धर्म है, ऐसा मीमांसक कहें तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है। जो सर्वथा परोक्ष ही रहता है वह प्रत्यक्षता रूप धर्म का आधार नहीं हो सकता, जैसे कि ग्रह्म-पुण्यपापादि, ये सर्वथा परोक्ष हैं। भ्रतः उनमें प्रत्यक्षता नामक धर्म नहीं रहता है। ग्राप भीमांसकों ने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, भ्रतः प्रत्यक्षता जसका धर्म हो नहीं सकती है।

पुनम्च-हम श्रापसे पूछते हैं कि जब आप ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानते हैं

कुतश्र्यं वंवादिनो ज्ञानसङ्काबसिद्धिः -प्रत्यक्षात्, प्रतुमानादेवा ? न तावत्प्रस्यक्षात्तस्यातद्विषय-तयोपगमात् । यणद्विषयं न भवति न तत्तद्वश्यवस्थापकम्, यथास्माटक्प्रत्यक्षं परमाण्याद्यविषयं न तद्वयवस्थापकम् । ज्ञानाविषयं च प्रत्यक्षं परैरम्यूपगतिमिति ।

नाप्यनुमानात्; तदबिनाभाविलिङ्गाभावात् । तदि धर्यत्रक्षिः; इन्द्रियायौ वा, तत्सहकारि-प्रगुए। मनो वा ? धर्यत्रक्षिञ्चेत्सा कि ज्ञानस्वभावा, प्रयस्वभावा वा ? यदि ज्ञानस्वभावा; तदाऽ-

तो ग्राप ज्ञान के सद्भाव की सिद्धि भी कैसे कर सकेंगे ? क्या प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान के सद्भाव की सिद्धि करेंगे या अनुमान प्रमाण से करेंगे ? प्रत्यक्ष प्रमाण से तो कर नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान विषय ही नहीं है, जो जिसका विषय नहीं है वह उसका ज्यवस्थापक भी नहीं होता है, यथा हम जैसे छद्मस्थ जीवों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण ग्रादि को विषय नहीं करता है ग्रतः उसका वह व्यवस्थापक भी नहीं होता है, ग्रापने प्रत्यक्षप्रमाण को ज्ञान का विषय करनेवाला नहीं माना है। ग्रतः वह ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा ज्ञान का ग्रहण होना तो सिद्ध नहीं होता।

अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान के सद्भाव की सिद्धि नहीं कर सकते हो। वयों कि उस ज्ञान का श्रविनाभावी ऐसा कोई हेतु नहीं है यदि कही कि हेतु है तो वह कौनसा होगा? पदार्थ की जिप्त, या इन्द्रिय और पदार्थ भयवा इन्द्रियादिक का है सहकारी-पना जिसमें ऐसा एकाग्र मन? यदि पदार्थ की जिप्त को उसका हेतु बनाते हो तो वह पदार्थ जिप्त भी किस स्वभाववाली होगी? ज्ञान स्वभाववाली कि पदार्थ स्वभाववाली? ज्ञान स्वभाववाली धर्य जिप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले अनुमान में हेतु है यदि ऐसा कहोगे तो वह भ्रभी धसिद्ध होने से अनुमापक नहीं वन सकती है—श्रयि ज्ञान में प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब आपको निश्चय नहीं—आप जब ज्ञान को प्रत्यक्ष होना ही स्वीकार नहीं करते हैं—तो किस प्रकार ज्ञानस्वभाववाली धर्यं अपित को रात्यक्ष त्रकते हो? भ्रयोक्षित और करणज्ञान में समान होते हुए भी भ्रयंज्ञप्ति को तो प्रत्यक्ष मान रहे हो और करणज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानते, इसमें तो एक महा मोह—प्रध्यक्ष हो का उपक्ष कि जिपक को तो प्रत्यक्ष मान रहे हो और करणज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानते, इसमें तो एक महा मोह—प्रिधारत ही कारण है, कि जिसके निमित्त से ऐसी विपरीत सुम्हारी मान्यता हो रही है। भ्रयंज्ञप्ति और करणज्ञान इनमें तो मात्र खब्दों का हो भेद है भ्रयं का भेद तो है नहीं फिर भी भ्रपनी स्वच्छंद इच्छा के भ्रमुसार इनमें आप भेद करते हो कि

सिद्धत्वात्तस्याः कथमनुमापकत्वम् ? न स्रलु ज्ञानस्वभावाविशेषेषि 'अशिः प्रत्यक्षा न कररणज्ञानम्' इत्यत्र व्यवस्थानिबन्धनं पदयामोऽन्यत्र महामोहात् । शब्दमात्रभेदावः सिद्धासिद्धत्वभेदः स्वेच्छापरिक-त्यितोऽर्थस्याभिन्नत्वात् । ज्ञानत्वेन हि प्रत्यक्षताविरोधे ज्ञष्ठावपीय न स्यादविशेषात् । प्रयार्थस्वमावा ज्ञप्तिः तदार्यप्राकटघः सा, न चेतदर्थन्नाहुकविज्ञानस्यात्माधिकररणन्वेनापि प्राकटपामावे घटते,

अर्थज्ञिम तो प्रत्यक्ष स्वरूप है और करणज्ञान परोक्ष स्वरूप है। देखिये - यदि आप करणज्ञान में ज्ञानपना होने से प्रत्यक्षतास्वभाव का विरोध करते हो तो स्रथंज्ञिस में भी इस प्रत्यक्षता का विरोध मानना पडेगा, क्योंकि दोनों में-करए ज्ञान श्रीर जिस में ज्ञानत्व तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार ग्रथंजित ज्ञान स्वभाव-वाली है यह नहीं सिद्ध हो सकने के कारण उस अर्थज्ञप्ति स्वरूप हेत्वाले अनुमान प्रमाण से ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना बनता नही है। ग्रब यदि उस अनुमान के हेत को धर्थ स्वभाववाली ज्ञप्ति स्वरूप मानते हो तो क्या दोष आते है सो बताते हैं-प्रयंज्ञिप्त यदि प्रयंस्वभाव है तो वह अधंप्राकटचरूप प्रयति प्रयं को प्रत्यक्ष करने स्वरूप होगी, भीर ऐसा अर्थप्राकटच तबतक नहीं बनता कि जबतक पदार्थों को ग्रहरा करनेवाले करणज्ञान में प्राकटथ-(प्रत्यक्षता)-सिद्ध नहीं होता है। मैं जीव इस करण-ज्ञान का आवार हं इत्यादिरूप से जबतक ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं होगा तबतक ज्ञानसे जाना हुआ पदार्थ उसे कैसे प्रत्यक्ष होगा ? अर्थात् नहीं हो सकेगा, यदि ज्ञान के प्रत्यक्ष हुए विना ही अर्थप्राकटच होता है तो धन्य किसी देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त को पदार्थी का प्रत्यक्ष होना भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अपना ज्ञान परोक्ष है, वैसे ही दूसरों का ज्ञान भी परोक्ष है, ज्ञानका अपने में अधिकरगुरूप रूप से बोध नहीं होगा-ज्ञान स्वयं प्रज्ञात ही रहेगा ऐसा कहोगे तो एक बडा भारी दोष ग्राता है, देखिये-ज्ञान कैसा और कहां पर है इस प्रकार ज्ञान के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो जब ज्ञान वस्तुको जानेगा तब आत्मा में उसका अनुभव नही हो सकेगा कि मैंने यह पदार्थ जाना है। इत्यादि। एक बात और भी है कि पदार्थों में होनेवाली प्रकटता या प्रत्य-क्षता तो सर्वसाधारण हुआ करती है अर्थात् सभी को होती है, उस अर्थप्राकटचरूप हेत् से तो अन्य अन्य सभी आत्माओं के ज्ञानों का अनुमान होगा न कि अपने खुद के ज्ञान का। मतलब ...पदार्थों की प्रकटता को देखकर अपने में ज्ञान का सद्भाव करने वाली जो ग्रनुमानप्रमाण की बात थी वह तो बेकार ही होती है, क्योंकि उससे अपने में ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना शक्य नहीं है।

पुरुषान्तरक्षानादप्यवंशाकटचप्रसङ्गात् । भारमाधिकरण्रत्वपरिज्ञानाभावे च ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोप्ययंः
नारमानुभवितृकत्वेन ज्ञातो भवेत् 'मया ज्ञातोऽयमयंः' इति । भयंगतप्राकटभस्य सर्वेक्षाधारण्राव्याह्यस्मान्तरबुढोरप्यनुमानं स्यात् । यदबुढ्या यस्यायंः प्रकटीभवित तदबुद्धिमेवासौ ततोऽनुमिन्नीते
नारमान्तरबुद्धिमिन्यप्यसारम्; बुद्धधारमनोरप्रत्यक्षतंकान्ते 'यदबुद्धधा यस्यायंः प्रकटीभवित' इस्कस्यैवान्यपरम्परया व्यवस्थापयितुम्वक्ते:। पर्यक्षत्वे चारमन सिद्ध विज्ञानस्य स्वायंव्यवसायास्मकरवम् । प्रारमेव हि स्वार्थप्रहण्परिण्तो जानातीति ज्ञानमिति कर्नुसावनज्ञानशब्देनाभिषीयते ।

मीमांसक — जिसकी बुद्धि के द्वारा जिसे अर्थ प्रकट — (प्रत्यक्ष) होता है वह उसी के ज्ञान का अनुमापक होगा, अन्य आत्मा के ज्ञान का नहीं, इस प्रकार मानने से ठीक होगा अर्थात् उपर्युक्त दोष नहीं आवेगा।

जैन — यह कथन ग्रसार है, जब धापके यहां पर बुद्धि अर्थात् करणज्ञान और आत्मा एकान्त से परोक्ष ही है तब जिसकी बुद्धि के द्वारा जो ग्रथंप्रकट होता है इत्यादि व्यवस्था होना मक्य नहीं है, कोई धन्धपरंपरा से वस्तुव्यवस्था हुमा करती है क्या ? अर्थात् भ्रात्म परोक्ष है बुद्धि भी परोक्ष है और उन अंश्वस्वरूप बुद्धि भादि से वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है इत्यादि कथन तो अंशों के द्वारा वस्तुस्वरूप वतलाने के समान ग्रसिद्ध है इस सब दोषपरंपरा को हटाने के लिये यदि आप आत्माको प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं—तव तो ज्ञान भी स्वपरव्यवसायात्मक सिद्ध ही होगा, क्योंकि भ्रात्मा ही स्वय स्व और पर को ग्रहण करने में जब प्रवृत्त होता है तब उसी को ''जानाति इति ज्ञान'' ऐसा कर्तृ साधनरूप से ग्रहण करने में जब प्रवृत्त होता है तब उसी को ''जानाति इति ज्ञान'' ऐसा कर्तृ साधनरूप से ग्रहण करने हैं—मिदिष्ट करते हैं, मतलब यह है कि ग्रात्मा कर्ता भीर करण ज्ञान इनमें भेद नहीं है—प्रतः आत्मा प्रत्यक्ष होने पर करण-ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है यह सिद्ध हुआ।

ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करने के लिये मीमांसक ने जो अनुमान दिया था उस अनुमान का हेतु अब यदि इन्द्रिय और पदार्थ को—दोनों को—माना जाय तो वह हेतु भी अनुषयोगी रहेगा, क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थों का ज्ञान के सद्भाव के साथ कोई अविनाभाव सिद्ध नहीं है। इसी बात को बताया जाता है—जाननेवाला योग्य स्थान पर स्थित है तथा इन्द्रिय और पदार्थों का भी सद्भाव है तो भी यदि उस जाननेवाल व्यक्ति का मन अन्य किसी विषय में लगा है तो उसकी उस उस इन्द्रिय के द्वारा उस विव-स्थित पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। यदि कवाचित् व्यक्ति का मन कहीं अन्यन्न नहीं

क्षत्रियाचौ लिङ्गित्यय्यालोचिताभिधानम्; तयोचित्रानसङ्गावाविनाभावासिद्धैः । योग्य-देशे स्थितस्य प्रतिपत् रिध्यार्थसङ्गावेप्यत्यन्यन् गतमनसो विज्ञानाभावात् । तस्तिद्धौ चेन्द्रियस्याती-न्द्रियरहेनाचैस्यापि ज्ञानाऽप्रत्यक्षस्वेनासिद्धैः कवं तथापि हेतुत्वं तयोः ? सिद्धौ वा न साध्यज्ञानकाले ज्ञानास्तरात्तिसिद्धियुंगपद् ज्ञानानुस्परयभ्युपममात् । उत्तरकालीनज्ञानात्तस्तिद्धौतदा साध्यज्ञानस्यानभ्युपममात् । साध्यज्ञानस्यानभ्युपममात् । साध्यज्ञानस्यानभ्युपममात्रवस्यावसङ्गावानयोरसिद्धिः ।

है और उसने पदार्थ को जान भी लिया तो भी उससे धपनी बग्त-अर्थात् जान के सन्दाव की बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियां तो स्वयं अतिन्द्रिय हैं-स्वयं को जानती नहीं हैं। उस इन्द्रिय से जाना हुन्ना पदार्थ भी ज्ञान के परोक्ष होने से म्रसिद्ध ही रहेगा, मतः वह मसिद्ध स्वरूपवाले इन्द्रियां ग्रीर पदाथ ज्ञान की सिद्धि में कैसे हेतू बन सकते हैं। ग्रथात् नहीं बन सकते है। एक बात श्रीर विचार करने की है-कि ग्रापके कहने से मान लिया जाय कि ग्रसिद्ध स्वभाववाली इन्द्रिय और पदार्थ भी ज्ञान की सिद्धि करते हैं किन्तु उससे कुछ फायदा नहीं होगा । क्योंकि साध्यकोटि में रखे हए जिस करणभूत ज्ञान की आप सिद्ध कर रहे हैं उस ज्ञान के समय अन्य जो अनुमान ज्ञान है वह प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होना स्वीकार नहीं किया है। उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा उस करणज्ञान की सिद्ध करोगे तो उस समय करणज्ञान नहीं रहने से किसको सिद्ध करने के लिये अनुमान भायेगा, इन्द्रिय भीर पदार्थ इन दोनों को विषय करनेवाला एक ज्ञान माना नहीं है. तथा ऐसा बान भी लेवें तो भी भनवस्था दोष ग्राता है। ग्रर्थात् इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ स्वरूप हेत् से करएाज्ञान की सिद्धि होगी, किन्तू इन्द्रिय भीर पदार्थ की किससे सिद्धि होगी ऐसा प्रश्न होने पर किसी दूसरे करण ज्ञान से सिद्धि कहनी होगी, इस करण-ज्ञान की भी किसी अन्य से सिद्धि होगी, इस प्रकार अनवस्था दोष आने से करणज्ञान और इन्द्रिय तथा पदार्थ इन सबकी ही सिद्धि नही हो सकेगी, इसलिये इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ को हेतु बनाकर उससे ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करना शक्य नही है।

मीमांसक — इन्द्रिय धौर पदार्थों की है सहकारिता जिसमें ऐसे एकाग्र हुए मन के द्वारा ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होता है श्रर्थात् ज्ञान की सिद्धि उस इन्द्रिय धौर पदार्थ का सहकारी स्वरूप जो मन है वह है हेतु जिसमें ऐसे श्रनुमान से हो जायगी।

जैन — यह कथन भी ठीक वही है, क्योंकि उस मन के ढाराभी ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होना शक्य नहीं है, कारए। कि स्वतः मन की हो अभी तक सिद्धि नहीं इन्द्रियार्थसहकारिप्रगुर्णं मनो लिङ्गमिस्यप्यपरीक्षिताभिषानम्; तस्सद्भावासिद्धेः । युगपद् ज्ञानानुत्पत्ते स्तिसिद्धेः, तथा हि-आत्मनो मनसा तस्येन्द्रियेः सम्बन्धे ज्ञानमुत्पद्यते । यदा चास्य चक्षुषा सम्बन्धो न तदा शेवेन्द्रियेरितसूक्ष्मत्वात् ; इत्यप्यसङ्गतम् ; दीर्धक्षकृतीभक्षशादौ युगपद्रपादि ज्ञानपञ्चकोत्वतिकः अद्यविकत्पकाले गोनिश्चयाच तदसिद्धेः । न वात्र कर्मकान्तकत्पना-प्रत्यक्ष विरोधात् । किन्धं वंवादिना (कि) युगपत्प्रतीत येनावयव।वयव्यादिक्थवहारः स्यात् ? घटपटादिक-पित चेत् न; सत्रापि तथा कल्पनाप्रसङ्गात् । किञ्चातिसूक्ष्मस्यापि मनसो नयनादीनामस्यतमेन

हो पायी है। घ्राप लोग एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होना रूप हेतु से मन की सिद्धि करते हो-किन्तु इस युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिरूप हेतु से मन सिद्ध नहीं होता है।

मीनांमक—हम तो ऐसा मानते हैं कि आत्मा का मन के साथ संबंध होता है, मन का इन्द्रियों के साथ संबंध होता है, तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होता है, जब यह मन एक नेत्र के साथ संबंध करता है, तब शेष कर्ण ग्रादि इन्द्रियों के साथ संबंध नहीं कर सकता, क्योंकि मन अति सुक्ष्म है, इस प्रकार एक साथ ग्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होने से उससे मन की भी सिद्धि हो जाती है।

जैन — यह कथन असंगत है, देखो-दीर्घशष्कुली-वडी तथा कड़ी कचीड़ी था पुड़ी खाते समय एक साथ रस रूप आदि पांचों ज्ञान उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। तथा अरव का विकल्प करते समय-(धोड़े का निम्चय होते समय) गाय का दर्शव भी होता है, ग्रदक का विकल्प हो रहा है ग्रीर उसी समय उसी पुरुष को गाय का तिक्वय भी होता हुग्रा देखा जाता है, ग्रतः एक साथ ग्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इत्यादि कथन असत्य ठहरता है, इस दीच्याक्कुलीभक्षण ग्रादि में रूप रस ग्रादि का कम से ही ज्ञान होता है ऐसा एकान्त नहीं मान सकते, प्रत्यक्ष विरोध होता है, ग्रयिद हम सबको दीर्घशक्तुली भक्षण आदि में एक साथ रूप ग्रादि का ज्ञान होते हुए प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। ग्राप मीमांसक यदि इस प्रकार एक साथ ज्ञान होना स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रवयव प्रवयवी ग्रादि का व्यवहार किस प्रकार होगा, क्योंकि ग्रवयवों का ज्ञान अववयवों के साथ उत्पन्न नहीं होगा।

मीमांसक — जैसे घट पट ग्रादि का ज्ञान होता है वैसे अवयव भ्रवयवी आदि का भी ज्ञान हो जायगा। सन्निकर्षसमये रूपादिज्ञानवन्मानस मुखादिज्ञान किन्न स्यात् सम्बन्धसम्बन्धसद्भावात् । तथाविषादृष्ट-स्याभावाचेत्; म्रहष्टकृता तर्हि युगपद जानानुत्पत्तिस्तदेवानुमापयेन्न मनः।

किला, 'गुगपद ज्ञानानुत्यत्तेर्मनःसिद्धिस्ततश्चास्याः प्रसिद्धिः' इत्यन्योन्याश्रय । चककप्रसङ्गश्च
-- 'विकानसिद्धिशूर्विका हि गुगपद ज्ञानानुत्पत्तिसिद्धिः, तत्तिद्धिमैनः शूविका' इति । तस्मात्त्सह-कादि प्रमुख्यं मनो लिङ्गिसत्यत्यसिद्धम् ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं है, घटपट आदि में भी कम से ही ज्ञान होगा, क्योंकि आप एक साथ अनेकज्ञान होना मानते नहीं। एक बात हम जैन प्राप—(मीमां-सक) से पूछते हैं कि भापका वह अतिसूक्ष्म मन जब नेत्र आदि इन्द्रियों में से किसी एक इन्द्रिय के साथ संबंध करता है उस समय उसके द्वारा जैसे रूपादि का ज्ञान होता है वैसे ही उसी नेत्र ज्ञान के साथ मानसिक सुख आदि का ज्ञान भी क्यों नहीं होता है ? क्योंकि संबंध संबध का सद्भाव तो है ही, भर्यात् मन का आत्मा से संबंध है और उसी आत्मा में सुखादिका समवाय संबंध है, अतः रूप आदि के साथ मानसिक सुखादिका भी ज्ञान होना चाहिये।

मीमौसक — उस तरह का ग्रदृष्ट नहीं है, ग्रतः नेत्र ग्रादि का ज्ञान और मानसिक सुखादि ज्ञान एक साथ नहीं हो पाते हैं।

जैन—तो फिर एक साथ अनेक जान उत्पन्न नहीं होने में अदृष्टकारण हुआ, मन तो उसमें हेतु नही है, फिर युगपत् ज्ञानानुत्पत्ति मन लिङ्ग न होकर अदृष्ट का होगा। और वह हेतु अदृष्ट का ही अनुमापित करानेवाला होगा कि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा अदृष्ट ही नहों कि जिससे एक साथ अनेक ज्ञान पैदा हो सकें। किंव—एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होने में मन कारण है ऐसा माव लेवे तो भी अन्योन्याश्रय दोष आता है। देखिये—एक साथ अनेक ज्ञान पैदा हों हों हैं ऐसा सिद्ध होने पर तो मन की सिद्ध होगी; और मन के सिद्ध होने पर युगपत् ज्ञानानुत्पत्ति सिद्ध होगी। चक्क दोष भी आता है—जब करण ज्ञान का सद्भाव सिद्ध हो तब उसके एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होना सिद्ध होगा और उसके सिद्ध होने पर मन की सिद्ध होगी, फर उससे करणज्ञान की सिद्धि होगी, इस प्रकार तीन के चक्र में चक्कर लगाते रहने से एक की भी सिद्ध होना शक्य नहीं है। इसलिये ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करने में दिया गया इन्द्रियायं सहकारी मन रूप हेतु असिद्ध हेत्वाभास दोष युक्त हुआ।

प्रस्तु वा कि श्विल्लिङ्गम्, तथापि-जानस्याप्रत्यक्षतैकान्ते तत्सम्बन्धासिद्धः। न वासिद्ध-सम्बन्ध(न्धं) लिङ्गः कस्यचिद्गमकमत्त्रप्रज्ञात्। ततः परोक्षतैकान्ताप्रहृप्रहाभिनिवेशपरित्यानेन 'ज्ञानं स्वव्यवसायात्मकमर्थेक्षक्षिनिमित्तत्वात् प्रात्मवत्' इत्यम्युपगन्तव्यम्। नेत्रालोकादिनानेकान्त इत्यप्ययुक्तम्; तस्योपवारतोऽर्थेक्षक्षिनिमित्तत्वसमर्थनात्, परमार्थेतः प्रमातृप्रमाण्योरेव तिन्निमत्त-त्वोपपनोरित्यनमित्रमञ्जेन।

मीमांसक के कहने से मान भी लेवें कि कोई हेतु है जो ज्ञान को सिद्ध करता है, किन्तु ज्ञान को सर्वथा-एकान्तरूप से अप्रत्यक्ष मानने से-उस परोक्ष ज्ञान के साथ हेतु का ग्रविनाभाव संबंध सिद्ध नहीं होता है, अविनाभाव संबंध के विना हेतु ग्रपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, अन्यथा अतिप्रसंग ग्रायेगा, उपयुंक्त सभी दोषों को दूर करने के लिये मीमांसकों को ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने का दुराग्रह छोड़ देना चाहिये। एवं ज्ञान ग्रपने को जानता है वर्यों कि वह पदार्थों के जानने में हेतु है जैसे कि ग्रात्मा पदार्थों के जानने में कारण होने से उसको प्रत्यक्ष माना है, इस प्रकार पूक्ति संगत बातको स्वीकार करना होगा।

मीमांसक — जैन ने जो ऊपर अनुमान में हेतु दिया है कि पदार्थ के जावने में कारण होने से जान को स्वध्यवसायी मानना चाहिये सो यह हेतु अर्थात् पदार्थों के जानने में निमित्त होना रूप जो हेतु है वह नेत्र प्रकाश आदि के साथ व्यक्तिचरित होता है—अनेकान्तिक दोष वाला होता है। मतलब—नेत्रादि इन्द्रियां तथा प्रकाश भी पदार्थों के जानने में हेतु हैं पर उन्हें आपने अपने आपका जानने वाला—स्वध्यवसायी नहीं माना है, अतः जो अर्थज्ञप्ति में हेतु हो वह स्वध्यवसायी है ऐसा इस हेतु से सिद्ध नहीं होता है।

जैन — यह कथन ध्रयुक्त है, क्यों कि इन्द्रियां या मन अथवा प्रकाश ये सब के सब जो प्रयंत्र प्रित में कारण हैं वे सब उपचार से हैं। वास्तविकरूप से तो प्रमाता आहमा धीर प्रमाण — जान ये दोनों ही पदार्थों को जानते हैं। इस प्रकार प्रमाता और प्रमाएा ही अथंत्र प्रित में कारण हैं, यह सिद्ध होता है। अब इस परोक्ष ज्ञान का खंडन करने से बस रहो। ज्ञान तो स्व को संवेदन करने वाला है यह अच्छी तरह से सिद्ध हुआ।

#### स्वसंवेदनज्ञान का प्रकरण समाप्त #

## स्वसंवेदनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

मीमांसकों का कहना है कि जान के द्वारा घटादि वस्तु जानी जाती है किन्तु खुद ज्ञान नहीं जाना जाता क्योंकि वह करए। है, जो करण होता है वह अप्रस्यक्ष रहता है। जैसे वस्तादि इनका यह भी कहना है कि जो कमें है वह जान के प्रत्यक्ष :है, मतलब—"मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं" इसमें मैं—कर्ता, घट—कर्म, भौर जानता हूं—प्रमिति ये तीनों तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" यह ज्ञान रूप करण तो सर्वधा परोक्ष रहता है।

यह मीमांसक का कथन असगत है, आपने प्रत्यक्ष का कारए। कर्म माना है लेकिन ऐसा एकान्त मानने से भ्रात्मा भी परोक्ष हो जावेगा, जो तुम्हारे भाई भाइ मानते हैं। किन्तु आपको आत्मा को परोक्ष मानना इष्ट नहीं है। आत्मा यदि प्रत्यक्ष हो जाता है तो फिर ज्ञान को परोक्ष मानने में क्या प्रयोजन है समक्त में नहीं झाता ? भावेन्द्रियरूप लब्धि श्रीर उपयोग हो ज्ञान है श्रीर वह भारमारूप है, कोई पृथक नहीं है। मतः भारमा के प्रत्यक्ष होने पर यह करणरूप ज्ञान भी उससे अभिन्न होने के कारण प्रत्यक्ष हो ही जायगा । अच्छा-यह तो आप बता देवे कि करणरूप ज्ञान है सी वह जाना जाता है कि नहीं ? नहीं जाना जाता तो उसे जानने के लिये कोई दूसरा ज्ञान आयेगा वह भी करण रहेगा, अतः उसे जानने के लिये तीसरा ज्ञान आयेगा इस प्रकार भनवस्था आती है। यदि वह करणज्ञान करणरूप से अनभव में भाता है तो फिर उसे परोक्ष क्यों मानना ? अहो ! जैसे आतमा कर्त्तारूप से अनुभव में आता है तो भी वह प्रत्यक्ष है ना, वैसे ही ज्ञान करएारूप से अनुभव में आता है वह भी प्रत्यक्ष है. ऐसी सरल सीधी अनूभव गम्य बात आप क्यों नहीं मानते हैं। मीमांसक होने के नाते माप तो विचारशील हैं फिर क्यों नहीं मीमांसा करते ? देखिये - करणरूप ज्ञानको प्रत्यक्षरूप से दूसरा ज्ञान तो ग्रहण न कर सकेगा, क्योंकि आपने उसका विषय ज्ञान नहीं माना है, यदि अनुमान करए।ज्ञान को अत्यक्ष करे तो वह भी कैसे ? उसके लिये तो सर्व प्रथम हेतु चाहिये, ग्रर्थक्रिय्त, इन्द्रिय, भौर पदार्थ तथा इनका सहकारीरूप एकाग्र हुआ मन, ये हेतुभी करणज्ञान को सिद्ध नहीं कर पाते। अथंज्ञप्ति यदि ज्ञान स्वभावरूप है तो ज्ञान ही खुद मसिद्ध होने से वह करणज्ञान के लिये क्यों हेत् बनेगी? अर्थक्रिष्त तो किसी तरह से भी ज्ञान का लिङ्ग नहीं बनती है, इसी तरह इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ हैं वे करणज्ञान के लिङ्क नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें वही दोष ग्राते हैं। सहकारी एकाग्र मन को हेतुरूप मानना तब होगा जब कि खुद मन की सिद्धि हो।

"गुगपज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गः" यह घापके यहां मन का लक्षण किया गया है सो वह सिद्ध नहीं हो पाता, तथा—जैसे तैसे उसे मान भी लेवें तो वह विलकुल सूक्ष्म है। जब वह नेत्रादि के साथ संबंध करता है तब उसी धारमा में होने ताले मानस सुखादि का भी जान होना चाहिये संबंध तो है ही, मन का धारमा से संबंध है ग्रीर उसी आरमा में सुखादि रहते हैं, धतः मन का किसी भी इन्द्रिय के साथ संबंध होते ही मानसिक सुखादि का धनुभव इन्द्रिय जान के बाद ही होने लग जायेगा, किन्तु धापको यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि एक साथ धनेक ज्ञान उत्पन्न होना इष्ट नहीं है। घटक के कारण एक साथ जान उत्पन्न करने की योग्यता मन में नहीं होती ऐसा करा का प्रदश्त करने की योग्यता मन में नहीं होती ऐसा करा का प्रदश्त करा प्रवास को उस सुगपज्ञानानुत्पत्ति में करण हुआ मन नहीं हुआ। इस प्रकार करण-ज्ञान को परोक्ष मानने में धनेक दूषण् प्राप्त होते हैं, धतः सही मार्ग यही है कि कर्ता, कर्म, करण, क्रिया ये चारों ही प्रत्यक्ष होते हैं—प्रतिमाखित होते हैं ऐसा मानना चाहिये।

इस प्रकार मीमांसकाभिमत परोक्षज्ञान के खंडन का सारांश समाप्त हुन्ना ।



# म्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद पूर्वपक्ष

मीमांसक का दूसरा भेद प्रभाकर है, यह जान के साथ आत्मा को भी परोक्ष धानता है, इसका मंतन्य है कि धात्मा कत्तां, धौर करणज्ञान ये दोनों ही सर्वधा परोक्ष हैं। हमारे भाई भाट्ट जान को परोक्ष मानकर भी आत्मा को प्रत्यक्ष होना कहते हैं, सो बात ठोक नहीं है. क्यों कि जब ज्ञान परोक्ष है तो उसका आधार धात्मा भी कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थात् नहीं हो सकता। हम लोग अतीन्द्रिय ज्ञानी को भी नहीं मानते हैं। अतः सर्वज्ञ के द्वारा भी आत्मा का प्रत्यक्ष होना हम लोग स्वीकार नहीं करते, अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान वेद से भले हो हो जाय, किन्तु ऐसा धात्मादिक सिद्धान्त है। "यह जनने घट वेद्विम" इस वाल्य में "श्रह" कर्ता श्रीर ज्ञाने चट वेद्विम" इस वाल्य में "श्रह" कर्ता श्रीर ज्ञाने करण ये दोनों ही अप्रत्यक्ष है। सिर्फ घट—कर्म, और वेदिम क्रिया प्रत्यक्ष हुमा करती है। अनुभव में भी यही धाता है कि जो इन्द्रियों से प्रहण नहीं होता वह तो परोक्ष ही है। जैन धात्मा को प्रत्यक्ष होना बताते हैं, अतः वे धात्मप्रत्यक्षवादी कहलाते हैं, किन्तु हमको यह कथन असंगत लगता है। हम तो धात्मा को परोक्ष ही मानते हैं।

## # पूर्वपक्ष समाप्त \*



एतेन 'भ्रान्माऽप्रत्यक्षः कमंत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करणक्षानवत्' इत्याचक्षाणः प्रभाकरोपि प्रत्याख्यातः । प्रमितेः कमंत्वेनाप्रतीयमानत्वेपि प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात् । तस्याः क्रियात्वेन प्रतिभास-नात्प्रत्यक्षत्वे करणज्ञान-मात्मनोः करणत्वेन कर्तृंत्वेन च प्रतिभासनात्प्रत्यक्षत्वमस्तु । न चाभ्यां तस्याः सर्वया भेरोऽभेदो वा-मतान्तरानुषङ्गात् । कथत्विदभेदे-सिद्धं तयोः कथन्वित्प्रत्यक्षत्वम्; प्रत्यक्षाद-

यहां तक मीमांसक के एकभेद भाट्ट के ज्ञानपरोक्षवाद का खंडन किया, और ज्ञान स्वसवेध है यह स्थापित किया, श्रव उन्हीं मीमांसकों का दूसरा भेद जो प्रभाकर है उसका ग्रान्मश्रप्रत्यक्षवाद श्रयांत् आत्मा को परोक्ष मानने का जो मंतव्य है उसका निराकरण प्रन्थकार करते हैं—प्रभाकर का श्रनुमान वाक्य है कि "ग्रात्मा श्रप्रत्यक्षः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात् करणज्ञानवत्" श्रात्मा प्रत्यक्षः नहीं होता क्योंकि वह कर्मपने से प्रतीत नहीं होता, जैसा कि करणज्ञान कर्मरूपपने से प्रतीत नहीं होता अतः वह परोक्ष है। इस प्रकार का प्रभाकर का यह कथन भी करणज्ञान में स्वसंविदितत्व के समर्थन से खंडित हो जाता है। क्योंकि प्रभाकर ने प्रमिति को कर्मपने से प्रतीत नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया है।

प्रभाकर — प्रमिति कियारूप से प्रतीत होती है, अतः उसको हमने प्रत्यक्ष-रूप होना स्वीकार किया है।

जैन - तो फिर करएाजान और भात्मा में भी करणरूप भीर कर्नृत्वरूप से उनकी प्रतीति होने से प्रत्यक्षता स्वीकार करना चाहिये, जैसे प्रमिति का कर्मरूप से प्रतिभास नहीं होने पर भी उसमें प्रत्यक्षता मानी गई है उसी प्रकार कर्मरूप से प्रतीव नहीं होने पर भी भात्मा और ज्ञान में प्रत्यक्षता माना चाहिये। भात्मा और ज्ञान में प्रत्यक्षता मानना चाहिये। भात्मा और ज्ञान में प्रत्यक्षता मानने से प्रमिति सर्वेषा भिन्न

भिन्नयोः सर्वया परोक्षत्विवरोषात् । नतु शाब्दी प्रतिपत्तिरेषा 'घटमहमात्मना वेद्यि' इति नानुभव-प्रभावा तस्यास्तदविनाभावाभावात्, मन्यया 'श्रंतृत्यग्रे' हस्तिनृषशतमास्ते' इत्यादिप्रतिपरोरय्यनुभवत्व-प्रसङ्गस्तत्कयमतः प्रमात्रादीनां प्रत्यक्षताप्रसिद्धिरित्याह—

#### श्रन्दानुश्वारगोपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ॥ १० ॥

तो है नहीं, अतः प्रिमित में प्रत्यक्षता होने पर भ्रात्मा और जान भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यदि भ्राप प्रभाकर प्रमिति को धारमा भ्रीर जान से सवंथा भिन्न ही मानते हैं तो भ्रापका नैयायिकमत में प्रवेश होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी ही ऐसी मान्यता है, तथा यदि प्रमिति को उन दोनों से सवंथा भ्रमिन हो मानते हो तो बौद मत में प्रवेश होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि वे ऐसा ही सवंथा भेद या भ्रभेद मानते हैं। इसिलये सौगत भ्रीर नैयायिक के मत में प्रवेश होने से बचना है तो प्रमिति को आत्मा और जान से कर्यचित् श्रमिन मानना चाहिये, तब तो उन दोनों में इस मान्यता के भ्रनुसार कर्यचित् प्रत्यक्षत्य भी भ्रा जावेग, क्योंकि प्रत्यक्षस्य प्रमिति से वे मानाति परोक्ष नहीं रह सकेंगे। प्रत्यक्ष से जो भ्रमिन होता है उसका सवंथा परोक्ष होने में विरोध भ्राता है।

शंका—"में अपने द्वारा घट को जानता हूं" इस प्रकार की जो प्रतिपत्ति है वह शब्दस्वरूप है, अनुभवस्वरूप नहीं है, क्योंकि इस प्रतिपत्ति का अनुभव के साथ अविनाभाव नहीं है। यदि इस प्रतिपत्ति को अनुभवस्वरूप माना जावे तो "अंग्रुलो के अप्रभाग पर सेंकड़ों हाथियों का समूह है" इत्यादि शाब्दिक प्रतिपत्ति को भी अनुभवस्वरूप मानना पड़ेगा, अतः इस शब्द प्रतिपत्ति मात्र से प्रमाता, प्रमाण आदि में प्रत्यक्षता कैसे सिद्ध हो सकती है। अर्थात् नहीं हो सकती । मतलव—में अपने द्वारा घट को जानता हूं इत्यादि वचन तो मात्र वचनरूप ही हैं; वैसे संवेदन भी हो ऐसी बात नहीं है, इसलिये इस वाक्य से प्रमाता आदि को प्रत्यक्षरूप होना कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—इस प्रकार की शंका उपस्थित होने पर श्री माग्गिक्यनंदी आचार्य स्वयं सुत्रबढ समाधान करते हैं...

सूत्र—शब्दानुच्चारगोऽपि स्वस्थानुभवनमर्थवत् ॥ १० ॥

सूत्रार्थ — शब्दों का उच्चारण किये विना भी अपना अनुभव होता है, जैसे कि पदार्थों का घट आदि नामोच्चारण नहीं करें तो भी उनका ज्ञान होता है, "घट यथैव हि घटस्वरूपप्रतिभासो घटशब्दोधारणमन्तरेणापि प्रतिभासते । तथा प्रतिभासमान-स्वाच्च न शाब्दस्तवा प्रमात्रादीनां स्वरूपस्य प्रतिमासीपि तच्छब्दीबारणं विनापि प्रतिभासते । तस्माच न शाब्दः । तच्छब्दोबारणं पुनः प्रतिभातप्रमात्रादिस्वरूपप्रदर्शनपरं नाऽनालम्बनमर्यवत्, प्रन्यपा 'सुरुयहम्' इत्यादिप्रतिभासस्याध्यनालम्बनत्वप्रसञ्जः ।

नतु यथा सुखादिप्रतिभासः सुखादिसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वेप्युपपन्नस्तवार्यसंवेदनस्याप्रत्यकात्वे-

हैं" ऐसा वाक्य नहीं बोले तो भी घट का स्वरूप हमें प्रतीत होता है, क्यों कि वैसा हमें अनुभव ही होता है, यह प्रतीति केवल शब्द से होने वाली तो है नहीं, ऐसे ही प्रमाता— आत्मा, प्रमाण—ज्ञानादि का भी प्रतिभास उस उस प्रात्मा प्रादि शब्दों का उच्चारण विना किये भी होता है। इसलिये प्रमाता प्रादि की प्रतिपत्ति मात्र शाब्दिक नहीं है, द्यात्मा प्रादि का नामोच्चारण जो मुख से करते हैं वह तो प्रपने को प्रतिभासत हुए प्रात्मादि के स्वरूप वतलाने के लिये करते हैं। यह नामोच्चारण जो होता है वह विना प्रमाता आदि के प्रतिभास हुए नहीं होता है। जैसे कि घट आदि नामोंका उच्चारण विना घट पदार्थ के प्रतिभास हुए नहीं होता है, यदि अपने को मन्दर से प्रतीत हुए इन प्रमाता धादि को धनालंबनरूप माना जाय तो "मैं मुखी हूं" इत्यादि प्रतिभास भी विना धालंबन के मानना होगा, किन्तु "मैं खुखी हूं" इत्यादि वाक्यों को हम मात्र शाब्दिक नहीं मानते हैं, किन्तु सालम्बन मानते हैं। बस ! वैसे ही प्रमाता धादि का प्रतिभास भी वास्तविक मानना चाहिये; निरालम्बरूप नहीं।

श्चंका — जिस प्रकार सुख दुःख ग्रादि का प्रतिभास सुखादि के संवेदन के परोक्ष रहते हुए भी सिद्ध होता है वैसे हो पदार्थों को जानने वाले जो ज्ञान या ग्रात्मा ग्रादिक हैं वे भी परोक्ष रहकर भी प्रसिद्ध हो जावेंगे।

समाधान—यह कथन विना सोचे ही किया है, देखो—सुख धादि जो हैं वे संवेदन से—(जान से)—पृथक् हैं ऐसा प्रतिभास नहीं होता है, क्योंकि धाह्नादनाकार से परिणत हुआ जो जानविशेष है वही सुखरूप कहा जाता है, ऐसे सुखानुभव में तो प्रत्यक्षता रहती ही है, यदि ऐसे सुखानुभव में परोक्षता मानी जाय धौर उसे ध्रत्यन्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा गृहीत हुआ स्वीकार किया जाय तो उसके द्वारा होने वाले अनुग्रह धौर उपधात नहीं हो सकेंगे, ध्रयांत् हमारे सुख और दुःख हमें परोक्ष हैं तो सुख से श्राह्माद, तृष्ति, ध्रानंद ध्रादिरूप जो जीव में धनुग्रह होता है और दुःख से पीड़ा, शोक, संताप ध्रादिरूप जो उपधात होता है वह नहीं प्ययंत्रतिभासो भविष्यति इत्यप्यिबचारितरमणीयम्; सुबादेः संवेदनादर्थान्तरस्वभावस्याप्रतिभास्यनादाह्मदमाकारपरिण्तज्ञानिविधस्यैव सुव्यत्वात्, तस्य चाध्यक्षत्वात् तस्यानध्यक्षत्वेऽत्यन्ताप्रत्यकः ज्ञानप्राह्मत्वे च-प्रनुष्रहोपधातकारित्वासम्भवः, ग्रन्यथा परकीयसुखादीनामप्यात्मनोऽत्यन्ताप्रत्यक्षज्ञानप्राह्मात्मां तस्कारित्वप्रसञ्जः। नतु पुत्रादिसुवाचप्रत्यक्षत्वेषि तत्सद्भावोपलम्भमात्रादात्मनोऽन्यहाच प्रकम्पते तत्कयमप्रमेकान्तः ? इत्यप्यशिक्षतलक्षितम्; नहि तत्सुखाद्युजनम्भमात्रात् सौमनस्यादिव्यनिताभिमानिकसुखपरिण्तिमन्वरेणात्मनोऽनुग्रहादिसम्भवः, शत्रसुखाद्युजनम्भाद्युक्वं शितादिना

होवेगा, यदि हमारे मुखादिक हमारे से प्रप्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे हमारे लिये उपघात एवं अमुग्रहकारी होते माने जावे तो फिर दूसरे जीव के मुख दुःख ग्रादि से भी हमें अमुग्रह ग्रादिक होने लग जावेगे, क्योंकि जैसे हम से हमारे मुखादिक अप्रत्यक्ष है वैसे ही पराये व्यक्ति के भी वे हमसे ग्रप्तयक्ष हैं फिर क्या कारण है कि हमारे ही सुखा-दिक से हमारा श्रमुग्रहादि होता है और पराये मुखादि से वह नहीं होता है।

ग्रंका — पुत्र, स्त्री, मित्र ग्रादि इष्ट व्यक्तियों के सुख दुःख आदि हमको प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तो भी उनके सुखादि को देखकर हमको भी उससे अनुग्रहादि होने लग जाता है, ग्रतः यह एकान्त कहां रहा कि सुखादि प्रत्यक्ष हो तभी उनसे ग्रनुग्रहादि होवे।

जैन—यह कथन अज्ञान पूर्ण है, हमारे से भिन्न जो पुत्र ध्रादिक हैं उनके सुखादिक का सब्बुभावमात्र जानने से हमें कोई उससे अनुग्रहादिक नहीं होने लग जाते, हां, इतना जरूर होता है कि अपने इट व्यक्ति के सुखी रहने से हमें भी प्रसन्नता आदि आती है और हम कह भी देते हैं कि उसके सुखी होने से मैं भी सुखी हो गया इत्यादि, यदि दूसरों के सुखादि से अपने को अनुग्रह होता तो शत्रुके सुख से या खोटे आवरण के कारण छोड़े गये पुत्रादि के सुख से भी हम में अनुग्रह होना चाहिये, किन्तु ऐसा होता तो नहीं। देखिये—पर के सुख को बात तो छोड़िये, किन्तु जब हम उदास या वैरागी हो जाते हैं तब अपने खुद के शरीर का सुख या दुःख भी हम में अनुग्रहादि करने में असमर्थ होता है। जो कि शरीर अति निकटवर्ती है, ऐसी हालत में हमसे अतिशय भिन्न पुत्र आदि के सुखों से हमको, किस प्रकार अनुग्रह आदि हो सकते हैं। अर्थात् नहीं हो सकते हैं।

भावार्थ —प्रभाकर ज्ञान और द्यातमा को परोक्ष मानते हैं, ग्रतः ग्राचार्य उन्हें समझाते हैं कि हमारी स्वयं की ग्रात्मा ही हमको प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी तो सुख दुःख परित्यक्तपुत्रसुखाद्युपलम्भाव तत्त्रसङ्गात् । विश्वहादिकमतिसन्निहितमपि धानिमानिकसुखमन्तरेगा नुग्रहादिकं न विद्यातिकमञ्जू पुनरतिव्यवहिताः पुत्रभुखादयः ।

प्रस्तु नाम सुखादेः प्रत्यक्षता, सा तु प्रमाखान्तरेण न स्वतः 'स्वास्मिन कियाबिरोधात्' इत्यन्यः, तस्यापि प्रत्यक्षविरोधः । न खलु घटादिवत् सुखाद्यविदितस्वरूप पूर्वमुराजः पुनरिन्द्रियेण् सम्बद्धयते ततो ज्ञामं प्रहुण् चेति लोके प्रतीतिः । प्रथममेवेष्टानिष्ट्विययान् प्रवानन्तरः स्वप्रकाक्षारमनो-

आदि का धनुअव भी हम नहीं कर सकते हैं। किन्तु मैं सुखी हूं इत्यादिरूप से प्रत्येक प्राणी को प्रतिक्षण प्रतीति हो रही है, इसीसे सिद्ध होता है कि हमारा ज्ञान और धातमा स्वसंवेदनस्वरूप अवश्य हो है। इस पर शंका उपस्थित हुई कि इष्ट व्यक्ति के सुख दुःख ग्रादि से हम सुखी तो हो जाते हैं तो जैसे वे पर के सुखादिक हमारे संवेदन में नहीं हैं प्रयांत परोक्ष हों तक भी उससे पदार्थ का प्रतिमास तो हो ही जायगा तब धाचार्य ने कहा कि यह तो औपचारिक कथन होता है कि मेरे इस पुत्र के सुख से मैं भी सुखी हूं इत्यादि, वास्तविक बात तो यह है मोह या धामिमान आदि के कारण हम पर के सुख में सुखी हूं इत्यादि, वास्तविक बात तो यह है मोह या धामिमान आदि के कारण सह हम पर के सुख में सुखी हैं ऐसा कह देते हैं, पर जब वह मोह किसी कारण से हट जावा है तब पर की तो बात हो क्या है प्रपने शरीर के सुख आदि का भी प्रमुभव नहीं प्राता है। अतः ज्ञानादि परोक्ष रहकर पदार्थ को जानते हैं यह बात सुखादि के उदाहरण से सिद्ध नहीं होती है।

यहां पर जब जैनाचार्य ने सुख दुःख ग्रादि को प्रत्यक्ष होना सिद्ध किया तब कोई ग्रपना पक्ष रखता है कि जैन लोग सुख दुःख ग्रादि को प्रत्यक्ष मान लेवं किन्तु जन सुखादि को प्रत्यक्षता तो किसी भिन्न प्रमाण से होनी चाहिये, स्वतः नहीं, क्योंकि ग्रपने ग्राप में किया नहीं होती है, इसपकार किसी नैयायिक ने कहा, तब ग्राचार्य उत्तर देते हैं कि इस प्रकार भिन्न प्रमाण से सुखादि का प्रत्यक्ष होना मानो तो साक्षात विरोध होगा, देखिये — जिस प्रकार घट पट ग्रादि वस्तुयों का स्वरूप पहले ग्रजात रहता है ग्रीर फिर उनका इन्द्रियों से संबंध होता है तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होकर उन वस्तुयों को ग्रहण करता है, उस तरह से सुख आदि का स्वरूप पहले क्षण्ठात रहि कर इन्द्रिय —सम्बन्ध होकर ज्ञान हो इस रूप से सुखादि में प्रक्रिया होती हुई प्रतीन हीं होती, किन्तु प्रयम हो ग्रपने को इह ग्रनिष्ट वस्तुयों का ग्रमुभव होता है, ग्रनन्तर स्वग्रक्षश्वादि स्थान ज्ञान उत्तर हो ग्रपने को इह ग्रनिष्ट वस्तुयों का ग्रमुभव होता है, ग्रनन्तर स्वग्रक्षश्वादक्षण ज्ञान उदित होता है, ग्रापने 'स्वार्यक्षिय स्वरूप कि ग्रापने यो होती, है ज्ञान में किया

अस्योदयप्रतीतैः । स्वास्यनि कियाविरोधं चानन्तरमेव विचारविष्वामः । यदि चार्थान्तरभूतप्रमाण्-प्रस्यकाः सुखादयस्तिह् तदि प्रभास्यं प्रमाणान्तरप्रत्यक्षमित्यनवस्या । विभिन्नप्रमाण्याद्मास्या चातुप्रहादिकारित्वविरोधः । न हि स्त्रीमङ्गमादिभ्यः प्रतीयमानाः सुखादयोऽन्यस्यात्मनस्तत्कारिस्यो दृष्टाः । ननु परकीयसुखादीनामनुमानगम्यत्वाभात्मनोऽनुषहादिकारित्तम् ग्रात्मीयानां प्रत्यक्षाचिगम्य-स्वासरकारिस्वमित्यप्यसारम्; योगिनोपि तत्कारित्वभसङ्गात् प्रत्यक्षाचिगम्यत्वाविशेषात् । ग्रात्मीय-

होने का जो निषेध किया है सो इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे, प्राप नैयायिक ने कहा है कि सुख आदि का साक्षात्कार किसी ग्रन्य प्रमाण से द्वृद्धा करता है सो वह अन्य प्रमाण भी दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष होगा, इस प्रकार से तो अनवस्था आवेगी, एक बात और भी है कि यदि सुख ग्रादि का भिन्न प्रमाण से ग्रहण होना माना जाय तो उन सुख श्रादि से अनुग्रह ग्रादि होने में विरोध ग्राता है, ऐसा तो देखा नहीं गया है कि देवदत्त के द्वारा आचरित हुए स्त्री समागम ग्रादि से प्रतीयमान सुखादिक यजदत्त के द्वारा अच्चरित हुए स्त्री समागम ग्राद से प्रतीयमान सुखादिक यजदत्त के द्वारा अनुभव में आते हों, ग्रर्थात् देवदत्त का स्त्री समागम संबंधी मुख देवदत्त को ही अनुभवित होता है न कि देवदत्त से भिन्न यजदत्त को।

शंका—यजदत्त मादि को वे दूसरे के स्त्री समागमादि से प्रतीयमान मुखादिक इसलिये अनुग्रहादि कारक नही होते हैं कि उनमें अनुमानगम्यता है, श्रौर ब्रयने सुख मैं-भ्रपने खुद में होने वाले सुख में-प्रत्यक्षगम्यता है इसलिये वे खुद में अनुग्रहादि करते हैं, सो यदि ऐसा माना जाय तो क्या बाधा है।

समाधान — बहुत बड़ी बाधा है, देखों योगित्रन पर के सुख दुःख आदि को प्रत्यक्ष जानते हैं, ग्रतः उनकों भी वे पराये स्त्री संगमादि से उत्पन्न हुए सुख अनु-ग्रहादि कारक हो जावेगे, किन्तु ऐसा होता नहीं है।

प्रभाकर — भ्रपने सुख दुःख जो होते हैं वे ही ग्रपने को ग्रनुग्रह करते हैं अन्य को नहीं।

जैन — यह प्रस्ताव बेकार है, जब ज्ञान, सुख आदि सभी हम से न्यारे-अत्यंत परोक्ष है-तब यह कैसे व्यवस्थित हो सकता है कि यह धपने ज्ञान तथा सुख दुःखादि हैं धौर ये ज्ञानादि पराये व्यक्ति के हैं, ग्रत्यंत परोक्ष ब्रौर भिन्न वस्तुओं में झापापराया भेद होना ग्रज्ञस्य है।

प्रभाकर ने जो कहा है कि सुख दुःखादिक जो ग्रापने होते हैं वे ही अपने को

मुखादीनामेव तत्कारित्वं नान्येषामित्यपि फल्गुप्रायम्, श्रत्यन्तभेदेऽर्थान्तरभूतप्रमाणुग्राह्यत्वे चात्मीये-तरभेदस्यैवासम्भवात् ।

धारमीयरवं हि तेवां तद्गुण्रत्वात्, तत्कार्यत्वाद्वा स्यात्, तत्र समदायाद्वा, तदाधेयत्वाद्वा, तददष्टनिष्पाद्यत्वाद्वा । न तावसद्गुण्यत्वात् ; तेवामात्मनो व्यतिरेकैकान्ते 'तस्यैव ते गुणा नाकाशा-देरन्यात्मनो वा' इति व्यवस्थापयितुमशक्ते : ।

प्रमुभव में आया करते हैं इत्यादि, सो इस पर हम जैन का प्रश्न है कि सुखादिक में प्रयामाणना किस कारण से धाता है, क्या उसी विवक्षित देवदत्त धादि के वे सुखादिक गुण हैं इसलिये वे उनके कहलाते हैं अयवा उसी देवदत्त का कार्य होने से, या उसी देवदत्त में उनका समवाय होने से, अयवा उसी देवदत्त में आधेयरूप से रहने से, अयवा उसी देवदत्त में आधेयरूप से रहने से, अयवा उसी देवदत्त के नाग्य हारा निर्मित होने से, यदि पहिली वात स्वीकार की जाय कि उसी देवदत्त के वे सुखादिक गुए। है ग्रतः वे उसके कहलाते हैं सो यह बात ठीक नहीं क्योंकि वे सुखादिक जब उस विवक्षित देवदत्त से सर्वधा भिन्न हैं तो ये सुखादिक इसी देवदत्त के हैं ग्रय के नहीं, अयवा आकाश आदि द्रव्यवस्थत कर सकते हैं। वे सुखादिक उसी एक निश्चत व्यक्ति का कार्य हैं ग्रतः वे उसीके कहलाते हैं। वे सुखादिक उसी एक निश्चत व्यक्ति का कार्य हैं ग्रतः वे उसीके कहलाते हैं। वे सुखादिक उसी एक निश्चत व्यक्ति का कार्य हैं ग्रतः वे उसीके कहलाते हैं। वे सुखादिक उसी एक निश्चत व्यक्ति के कार्य हैं ऐसा किस हेतु से सिद्ध करोगे, यदि कहा जाय कि वे उसी व्यक्ति के होने पर होते हैं ग्रतः उसीका वे कार्य हैं सो भी वात नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर सुखादिक आकाश के भी कार्य कहलावेंगे, कारण कि आकाश की भी सुदगी में ही सुखादिक होते रहते हैं। जैसे कि वे उस विवक्षित देवदत्त आदि के होने पर हुग्ना करते हैं।

प्रभाकर — आकाश को तो सुखादिक का निमित्त कारण माना है, घतः सुखा-दिक की उत्पत्ति में भी वह व्यापार करे तो कोई ग्रापत्ति नहीं।

जैन-तो फिर बात्मा को सुखादिक का निमित्तकारण ही माना जाय।

प्रभाकर —समवायी कारण धर्यात् उपादान कारण भी तो कोई चाहिए, नयोंकि विना समवायी कारण के कार्य पैदा नहीं होता है। अतः हम भात्मा को तो सुखा-दिक का उपादान कारण मानते हैं भीर भाकाश को निमित्त कारण मानते हैं।

कैन--यह कथन भी धयुक्त है, जब सुख दुःखादिक धाकाश और प्रात्सा दोनों से पृथक् हैं तब घात्मा ही उनका उपादान है, घाकाश नहीं ऐसा कहना बन नहीं तत्कार्यस्वाभ्यं स्कृतस्तरकार्यस्वम् ? तिस्मन् सित भावात्; प्राकाशादौ तत्प्रसङ्गः । तस्य निमत्तकारण्यत्वेन व्यापाराददोवश्चेत्, भ्रात्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिकारण्यमन्तरेण् कार्योनुस्पतरात्मनस्तत्कल्य्यते, गगनादेस्तु निमत्तकारण्यवित्तर्यय्युक्तम्; विवर्ययेणापि तत्कल्यनाप्रसङ्गात् । प्रस्यासत्तेरास्मिव समवायिकारण्यं चन्नः देशकालप्रत्यासत्तेनित्यव्यापित्वेनास्मवदन्यत्रापि समानत्वात् । योग्यतापि कार्यं सामर्थ्यम्, तवाकाशादेरप्यस्तीति । प्रयासम्यात्मनस्त्यज्ञननसामर्थ्यं नान्यस्यैत्यप्ययुक्तम्; प्रत्यन्तभेदे तथा तज्जननविरोधात् । तत्सामर्थस्या प्यात्मनोऽत्यन्तभेदं (तस्यैवेद नान्यस्य'

सकता क्योंकि ऐसा मानने में विपरीत कल्पना भी तो आ सकती है। अर्थीत् श्राकाश युख आदि का उपादान श्रीर श्रात्मा निमित्त है ऐसा भी मान लिया जा सकता है।

प्रभाकर — प्रत्यासत्ति एक ऐसी है कि जिससे आत्मा ही उनका उपादान होता है ग्रन्थ आकाश ग्रादि नहीं।

जैन — ऐसा कहना भी शक्य नहीं, क्यों कि आपके मत में जैसा आत्मा को अयापक तथा नित्य माना है उसी प्रकार आकाश को भी व्यापक और वित्य माना गया है, अतः हर तरह की देश-काल आदि की प्रत्यासत्ति – निकटता तो उसमें भी रहती ही है, तब यह कैसे माना जा सकता है कि उनका उपादान आत्मा ही है आकाश आदि नहीं। यदि योग्यता को प्रत्यासत्ति कहते हो और उस योग्यतारूप प्रत्यासत्ति के कारण उपादान आदि का नियम बन जाता है ऐसा कहा जाय तो जचता नहीं, देखों – कार्य की क्षमता होना योग्यता है और ऐसी योग्यता आकाश में भी मौजूद है।

प्रभाकर— प्रपने में ही ध्रपने सुख दुःख आदि को उत्पन्न करने की सामध्यं हुद्या करती है, ग्रन्य के मुखादि की नहीं।

जैन — यह कथन अयुक्त है। यदि अपने से अपने मुख दु:ख आदि अस्यंत भिन्न हैं तो उसमें ऐसा अपने मुखदु:खादि को उत्पन्न करने का विरोध प्राता है, तथा अपना या देवदत्त आदि व्यक्ति का मुख धादि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी सर्वधा भिन्न है, फिर कैसे विभाग हो सकता है कि ये मुखादि इसी देवदत्त के हैं अथवा यह सामर्थ्य इसी व्यक्ति की है। अर्थात् सर्वधा पृथक् वस्तुओं में इस प्रकार विभाग होना अश्वत्य है। आप लोग समवाय सम्बन्ध से ऐसी व्यवस्था करते हो—किन्तु समवाय का हम आगे खंडन करने वाले हैं। अतः समवाय सर्वध के कारण देवदत्त के मुख या सामर्थ्य आदि देवदत्त में ही रहते हैं इत्यादि व्यवस्था होना संभव नहीं है, इस प्रकार इति किङ्कृतीयं विभागः? समवायादेश्च निषे( त्स्य )मानत्वात्रियाभकत्वायोगः। तन्नान्वयमात्रेण् सुलादीनामात्मकार्यत्वम् । तदभावेऽभावात्तव्येत्रः, नित्यव्यापित्वाभ्यां तस्याभावासम्भवात् । तत्र समवायादित्यप्यसत्; तस्यात्रेव निराकरिष्यमाण्यत्वात्, सर्वत्राविशेषात्रः; तेन तेषां तशैव समवायासम्भवात् ।

अन्वय मात्र से अर्थात् उसके "होने पर होता है", इतने मात्र से सुखादिक ग्रपने ही कार्य हैं ऐसा नियम नहीं होता है।

प्रभाकर— ग्रन्छातो व्यतिरेक से नियम हो जायगा, इस विवक्षित देवदत्त के ग्रभाव होने पर उसके सुख दुःख आदिकाभी ग्रभाव होता है, इस प्रकार का व्यतिरेक करने से उसीका कार्य है ऐसा सिद्ध हो जायगा।

जैन — सो ऐसा भी नहीं बन सकता है। क्योंकि आप देवदत्तादि व्यक्ति की आत्मा को नित्य और व्यापी मानते हैं। अतः आत्मा का सुखादि के साथ व्यक्तिरेक बनना शक्य नहीं।

प्रभाकर—देवदत्तादिक के मुखादिक देवदत्त में ही समवाय संबंध से रहते हैं, ग्रतः नियम हो जायगा।

जैन—यह भी असत् कथन है। हम जैन आगे समवाय का निरसन करने वाले ही हैं। समवाय सब जगह समानरूप से जब रहता है तब यह नियम नहीं बन सकता है कि इन मुखादिक का इसी व्यक्ति में समवाय है अन्य व्यक्ति में नहीं, इस प्रकार उसी एक देवदत्तादि का कार्य होने से वे मुखादिक उसी के कहलाते हैं ऐसा दूसरा पक्ष और उसी में वे समवाय संबंध से रहते हैं अतः वे सुखादि देवदत्तादि के कहलाते हैं यह तीसरा पक्ष, दोनों ही खंडित हो जाते हैं।

अब चौथा पक्ष — उसी विवक्षित देवदत्तादि में आध्यरूप से सुखादि रहते हैं, अत: वे उसी के माने जाते हैं — ऐसा कहो तो पहिले यह बताग्रो कि उसका ग्राघेयपना क्या है — क्या उस विवक्षित व्यक्ति में समवाय होना, या तादात्म्य होना, या उसमें ग्राविश्व तमात्र होना ? यदि उस विवक्षित व्यक्ति में उनका समवाय होना यह तदाधेय है — तो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि हम समवाय का आगे खंडन करने वाले हैं ऐसा हम उत्तर दे चुके हैं। यदि तादात्म्य को तदाधेयत्व कहो — ग्रायित् एक विवक्षित व्यक्ति के सुखादि का उसी में तादात्म्य होने को तदाधेयत्व मानते हो — जब हमारे जैनमत में

तदाधेयत्वाचे त्विमदं तदाधेयत्वं नाम तत्र समवायः, तादात्व्यं वा, तत्रोत्किलितत्वमात्रं वा ?
न तावत्समबायः, दत्तोत्तरत्वात् । नापि तादात्व्यम्; मतान्तरानुषङ्कात् । तेषामात्मनोऽत्यन्त्रभेदे
सक्तारमनां गगनादीनां च व्यापित्वं 'तत्रैवोत्किलितत्वम्' इत्यपि श्रद्धामात्रगम्यम् । अषाऽदृष्टान्नियमः
'यद्ध्यारमीयाऽदृष्टनिष्पाचं सुखं तदात्मीयमन्यन्तु परकीयम्' इत्यव्यवारम्; घटशस्याव्यात्मीयत्वातिद्धे: । समवायादेस्तन्नियामकत्वेत्युक्तदीवानुषङ्कः । यत्र यददृष्टं सुखं दुःखं चोत्यादयित तत्तस्यत्येपि

आपका (प्रमाकर का) प्रवेश हो जाता है, यदि उसी एक व्यक्ति में उनके आविभूंत होने को तदाधेयत्व कहते हो तो ऐसा यह वीसरा पक्ष भी बिलकुल ही गलत है, क्योंकि उस विवक्षित देवदत्तादि के सुख दुःख प्रादि उस देवदत्ता से जब अत्यन्त भिन्न हैं तब वे सुखादिक सभी व्यापक घात्माओं में घौर आकाशादिक में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे—देवदत्त की घात्मा व्यापक है वैसे सभी घात्माएं, तथा गगन प्रादि भी व्यापक हैं, अतः ग्रन्थ आत्मा धादि में वे प्रकट न होकर उसी देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा कहना तो मात्र श्रद्धागम्य है, तकं संगत वहीं है।

प्रभाकर—इस देवदत्त के सुखादिक देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा नियम तो उस देवदत्त के म्रहष्ट (भाग्य) के निमित्त से हुआ करता है, क्योंकि जिस म्रात्मा के म्रहष्ट के द्वारा जो सुख उत्पन्न किया गया है वह उसका है और म्रन्य सुखादिक म्रन्य व्यक्ति के हैं इस प्रकार मानने से कोई दोष नहीं म्राता है।

जैन—यह समाधान भी असार है, क्योंकि अहष्ट में भी अभी अपनापन निष्चित नहीं है। अर्थात् यह ग्रहष्ट इसी व्यक्ति का है ऐसा कोई नियामक हेतु नहीं है कि जिससे अपनापन ग्रहष्ट में अपनापन सिद्ध होवे।

समवाय संबंध को लेकर घटट का निश्चित व्यक्ति में संबंध करना भी शक्य नहीं है, क्योंकि प्रथम तो समवाय ही असिद्ध है, दूसरे सबंत्र व्यापक घात्मादि में यह नियम समवाय नहीं बना सकता है; कि यह सुख इसी आत्मा का है ग्रन्य का नहीं।

प्रभाकर—जिस धात्मा में जो अदृष्ट सुख ग्रीर दुःख को उत्पन्न करता है वह उसी आत्मा का कहलाता है।

जैन — यह कथन भी मनोरथ -कल्पना मात्र है, इससे तो परस्पराश्रय दोष आता है, देखो – पहले तो यह अदृष्ट इसी देवदत्त का है अन्य का नहीं ऐसा नियम सिद्ध होवे तब उस श्रदृष्ट के नियम से सुखादिक का उसी देवदत्त में रहने का नियम बने मनोरयमात्रम्, परस्पराश्रयानुषङ्गात्-घदृष्टनियमे सुखादेनियमः, तन्नियमान्वादृष्टस्येति । 'यस्य श्रद्धयोपगृहीतानि द्रव्यगुएकमरिए यददृष्टं जनयन्ति तत्तस्य' इत्यपि श्रद्धामात्रम्, तस्या ग्रप्यास्मनो ऽत्यन्तमेदे प्रतिनियमासिद्धेः । 'यस्यादृष्टेनासौ जन्यते सा तस्य' इत्यप्यत्योग्याश्रयाद्युक्तम् । 'द्रव्यादौ यस्य दर्शनस्मरएगादीनि श्रद्धामाविर्षायम्ति तस्य सा' इत्यप्युक्तिमात्रम्, दर्शनादीनामपि प्रतिनिय-

धौर उन सुखादिक के नियम से अदृष्ट का उसी देवदत्त में रहने का नियम सिद्ध हो सके, इस प्रकार परस्पर में धाश्रित होने से एक में भी नियम की सिद्धि होना शक्य नहीं है।

प्रभाकर—जिस घात्मा के विश्वास से ग्रहण किये गये द्रव्य गुण कर्म जिस अहष्ट को उत्पंत्र करते हैं वह घटष्ट उस ग्रात्मा का बन जाता है।

जैन — यह वर्णन भी श्रद्धामात्र है, यह श्रद्धा या विश्वास जो है वह भी तो ग्रात्मा से ग्रत्यन्न भिन्न है। फिर किस प्रकार ऐसा नियम वन सकता है। अर्थात् नहीं वन सकता है।

प्रभाकर—जिस ग्रात्मा के ग्रहष्ट से श्रद्धा पैदा होती है वह उसकी कहलानी है।

जैन — इस प्रकार से मानने में भी धन्योग्याश्रय दोष आवेगा-पहिले श्रद्धा का नियम बने तत्र अदृष्ट का नियम सिद्ध होवे श्रीर उसके सिद्ध होने पर श्रद्धा का नियम बने।

प्रभाकर — द्रव्य ग्रादि में जिस आत्मा के प्रत्यक्ष, स्मरण, ग्नादि ज्ञान श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं वह श्रद्धा उसी आत्मा की कहलाती है।

जैन — यह कथन भी उपर्युक्त दोषों से अखूता नहीं है। आपके यहां प्रत्यक्ष आदि प्रमाणज्ञानों का भी नियम नहीं बन सकता है कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण इसी ग्रात्मा का है फिर किस प्रकार श्रद्धा या ग्रदृष्ट का नियम बने।

प्रभाकर—हम तो समवाय से ही प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों का तथा ग्रदृष्टादि का नियम बनाते हैं ग्रथांत् इस ग्रात्मा में यह ग्रदृष्ट या श्रद्धा श्रथवा प्रत्यक्ष प्रमास्त्र हैं क्योंकि इसी में इन सब का समवाय है।

जैन—यह तो विना विचारे ही जबाब देना है, जब हम बार २ इस बात को कह रहे हैं कि समबाय नामका आपका संबंध असिद्ध है तथा आगे जब आपके मत मासिद्धेः । समवायात्तेषां श्रद्धायाश्च प्रतिनियमः इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्, तस्य वट्पदार्थपरीकायां निराकरिष्यमासुरवात् ।

के बट् पदार्थों की हब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इनकी परोक्षा करेंगे तब वहां समवाय का निराकरण करने वाले है, अतः समवाय संबंध से प्रत्यक्ष या श्रद्धा झादि का एक निश्चित व्यक्ति में संबंधित होकर रहना सिद्ध नहीं होता है।

विशेषार्थ - प्रभाकर ने घात्मा भीर ज्ञान को ग्रत्यन्त परोक्ष माना है, आत्मा भीर ज्ञान दोनों ही कभी भी जानने में नहीं आते हैं ऐसा मीमांसक के एक भेदस्वरूप प्रभाकर मत का कहना है। इस मान्यता में अनेक दोष आते हैं। ज्ञान यदि स्वयं को नहीं जानता है तो वह पदार्थों को भी नहीं जान सकता है । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित हए विना अन्य वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, ज्ञान को प्रभाकर श्रात्मा से सर्वथा पृथक भी मानते हैं। ज्ञान को अप्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये प्रभाकर सख द:ख आदि का उदाहरए। देते हैं कि जैसे सलादि परोक्ष रहकर भी प्रतिभासित होते हैं वैसे ही ज्ञान स्वयं परोक्ष रहकर भी पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है सो यह बात सर्वया गलत है। ज्ञान भीर सुखादिक ये सभी ही अपने भ्राप प्रत्यक्ष साक्षात् हुआ करते हैं। यदि सुख मादि मप्रत्यक्ष है तो उससे जीव को प्रमन्न होना आदिरूप अनुग्रह बन नहीं सकता, जैसे कि पराये व्यक्ति के सुख से ग्रन्य जीव में प्रसन्नता नहीं होती है। प्रभाकर ने इन सुख बादि को बात्मा से सर्वथा भिन्न माना है, ब्रतः उनका किसी एक ही आत्मा में निश्चित रूप से रहकर अनुभव होना भी बनता नहीं, सुखादिक का एक निश्चित भात्मा में निश्चय कराने के लिये वे लोग अदृष्ट की कल्पना करते है, किन्तु ग्रदृष्ट भी आत्मा से भिन्न है सो वह नियम नहीं बना सकता है कि यह सुख इसी आत्मा का है। समवाय संबंध से सुख आदि का नियम बनावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि भिन्न दो वस्तुओं को जोड़ने वाला यह समवाय नामक पदार्थ किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, श्रद्धा-(विश्वास) से श्रदृष्ट का निश्चय होवे कि यह श्रदृष्ट इसी श्रात्मा का है सो भी बात बनती नहीं, क्यों कि श्राद्धा भी भात्मा से पृथक् है। प्रत्यक्ष, स्मरण भादि प्रमाणों को लेकर श्रद्धा झादि का नियम किया जाय कि यह श्रद्धा इसी झात्मा की है सो यह भी गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आत्मा से मिन्न है। इस प्रकार सुख दुःख को प्रात्मा से संबद्ध करने वाला ग्रहष्ट, उस घटष्ट को नियमित करने वाली श्रद्धा और उस श्रद्धाको संबंधित करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण ये सब परंपरारूप से

माने गये हेतु असिद्ध ठहरते हैं। म्रतः आत्मा और ज्ञान को प्रथम ही प्रत्यक्ष होना म्रर्थात् निजका अनुभव-अपने आपको इनका अनुभव होना मानना चाहिये, यही मार्ग श्रेय-स्कर है। इस प्रकार यहां तक श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने प्रभाकर के आत्म श्रप्रत्यक्षवाद का या ग्रात्मपरोक्षवाद का खंडन किया और आत्मा-स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष से प्रतिभासित होती है ऐसा श्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद सिद्ध किया है।

## # श्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का प्रकरण समाप्त \*



## ग्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश

प्रभाकर कर्त्ता (आत्मा) ग्रीर करण (ज्ञान) इन दोनों की ही ग्रत्यन्त परोक्ष मानते हैं। उनका कहना है कि प्रमिति किया और कर्म ये ही प्रत्यक्ष हैं, भीर नहीं। इस पर जैनाचार्यों ने उन्हें समकाया है कि-आत्मा यदि सर्वया अप्रत्यक्ष है तो ज्ञान रे होने वाला पदार्थ का प्रतिभास किसे होगा, सुख दु:खादि का अनुभव भी कैसे संभव है क्योंकि ये सुखादि भी ज्ञानविशेषरूप हैं। ग्रन्य किसी प्रत्यक्ष ज्ञान से सुखादि को प्रत्यक्ष होना मान लो तो भिन्न ज्ञान द्वारा जानने से उन सुखादिकों के द्वारा होने वाले अनुग्रह उपघातादिक आत्मा में न हो सकेंगे। क्योंकि जो ज्ञान हमारे से भिन्न है उस ज्ञान रे हमको ग्रनुभव हो नहीं सकता। तुम कहो कि पुत्र ग्रादि के सुख का हमें अनुग्रहादिरू धनुभव होता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसे परोक्ष ज्ञान द्वारा सुखादि का धनुमन हो जावेगा सो यह बात ठीक नही है, अरे भाई ! जब कोई व्यक्ति उदासीन रहता है तब उसे अपने खुद के शरीर के सुखादि भी श्रनुग्रहादि नहीं कर पाते हैं तो फि पुत्रादि के सुखादिक क्या करा सकेंगे। ऐसे तो दूसरे किसी यज्ञदत्तादि से किया गय विषयभोग ग्रन्य किसी देवदत्तादि के सुख को करा देगा ? क्योंकि जैसे वह देवदत्त रे भिन्न है श्रीर ग्रप्रत्यक्ष है वैसे यज्ञदत्त से भी भिन्न तथा परोक्ष है। इस पर श्रापने जं यह युक्ति दी है कि जिसके श्रदृष्ट विशेष जो पुण्यपापादि हैं वे उसी को सख द:खारि भन्भव कराते हैं सो बात भी नहीं बनती है, क्योंकि श्रदृष्ट खद भी ग्रात्मा से भिन्न है

उसका प्रात्मा के साथ संबंध कीन जोड़े ? समवाय प्रापका सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात यह भी है कि जैसे घटादि पदार्थ पहले अज्ञात रहते हैं भीर पोछे इन्द्रिय से संबंध होने पर ज्ञान के द्वारा अनुभव में ग्राते हैं वैसे सुख दुःखादि नहीं हैं, वे तो अन्तरङ्ग में तत्काल ही अनुभवरूप होते हैं। इसलिये प्रभाकर का यह प्रनुमान गलत हो गया कि "आत्मा प्रप्रत्यक्ष है क्योंकि कर्मरूप से प्रतोत नहीं होता इत्यादि! श्रात्मा कत्तरिष्प से हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो रहा है वह परोक्ष नहीं है ऐसा निरुचय हुगा।

इस प्रकार धात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश समाप्त



## ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका पूर्वपक्ष

नैयायिक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के द्वारा जानने योग्य मानते हैं, उनका कहना है कि ज्ञान धपने आपको नहीं जानता है, उसको जानने के लिये अन्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसका विवेचन इन्हों के ग्रन्थ के आधार से यहां पर किया जाता है—

"विवादाध्यासिताः प्रत्ययाः प्रत्ययान्तरैव वेद्याः प्रत्ययत्वात्, ये ये प्रत्ययास्ते सर्वे प्रत्ययान्तरवेद्याः" ।

\_विधि वि० न्यायकािए। पृ० २६७

जितने भी विवाद ग्रस्त-विवक्षित ज्ञान हैं वे सब ग्रन्यज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञानस्वरूप हैं, यदि ज्ञान ग्रपने को जानने वाला भाना जाये तो क्या २ दोष ग्राते हैं सो प्रकट किया जाता है—

"तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने तदेव तस्य कर्म किया चेति विरुद्ध मापद्येत" यथोक्तम्—

> "अंगुल्यग्रे यथात्मानं नात्मना स्त्रष्टुमर्हति । स्वांशेन ज्ञानमध्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ १ ॥"

यत् प्रत्ययस्वं वस्तुभूतमिवरोधेन व्याप्तम् तदविरुद्धविरोधदर्धनात् स्वसंवेदना-ज्ञिवर्तमानं प्रत्येयान्तरवेद्यत्वेत व्याप्यते. इति प्रतिबंधसिद्धिः । एवं प्रमेयत्वगुणत्वस-त्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवेद्यत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः । तथा च न स्वसंवेदनं विज्ञानमिति सिद्धम् ।

—विधि वि० न्यायकणि. पृ० २६७

अर्थ — ज्ञान को यदि स्व का जानने वाला मानते हैं तो वही उसका कर्म ग्रीर बही किया होने का प्रसंग माता है, जो कि विरुद्ध है, जिस प्रकार अंगुली स्वयं का स्पर्श नहीं कर सकती उसी प्रकार ज्ञान भपने भ्रापको जानने के लिये समर्थ नहीं हो सकता, ज्ञान वस्तुस्वरूप तो अवश्य है किन्तु वह स्वसंविदित न होकर पर से वेच है। इसी तरह प्रमेयस्व, गुगुरव, सत्त्वादि ग्रन्य से ही जाने जाते हैं—(वेच होते हैं) इस प्रकार ज्ञान स्व का वेदन नहीं करता है यह सिद्ध हुआ।

श्रीर भी कहा है --

"नासाधना प्रमाणसिद्धिनिषि प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्त प्रमाणाभ्युषगमो...नाषि च त्ययेव व्यवस्या तस्य ग्रहणमुपेयते येनात्मि विरोधो भवेत्, अपि तु प्रत्यक्षादिजातीयेन प्रत्यक्षादिजातीयस्य ग्रहणमातिष्ठामहे । न चानवस्थाऽस्ति किञ्चत्प्रमाणं यः (यत्) स्वज्ञानेन ग्रन्यधोहेतुः, यथा भ्रमादि, किञ्चित् पुनरज्ञातमेव बुद्धिसाधनं यथाचक्षुरादि तत्र पूर्वं स्वज्ञाने चक्षुराद्यपेक्षम् चक्षुरादि तु ज्ञानानपेक्षमेव ज्ञानसाधनमिति ववानवस्था ? ब्रम्यस्या च तदापि शक्यज्ञान, सा कदाचिदेव क्वचिदिति नानवस्था ।

-- न्याय बा० ता० टी० पृ० ३७०

अर्थ - हम नैयायिक प्रमाण को अहेतूक नहीं मानते अर्थात् जैसे मीमांसक लोग ज्ञान को किसी के द्वारा भी जानने योग्य नहीं मानते वैसा हम लोग नहीं मानते, हम तो ज्ञान को अन्य ज्ञान से सिद्ध होना मानते हैं। जैन के समान उसी ज्ञान मे पदार्थ को जानना ग्रीर उसी जान से स्व को-ग्रपने ग्रापको जानना ऐसी विपरीत बात हम स्वीकार नहीं करते, प्रत्यक्षादि ज्ञानों को जानने के लिये तो भ्रन्य सजातीय प्रत्यक्षादि ज्ञान आया करते हैं, इस प्रकार ज्ञानान्तर ग्राहक ज्ञान को मानने से वहां अनवस्था आने की शंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई प्रमास ज्ञान तो ऐसा होता है जो अपना ग्रहण किसी से कराके अन्य को जानने में हेतू या साधक बनता है-जैसे भ्रम ग्रादि वस्तु प्रथम तो नेत्र से जानी गई ग्रीर फिर वह जात हुआ भूम ग्रन्य जो म्राग्नि है उसे जनाने में साधकतम हुआ। एक प्रमाण ऐसा भी होता है कि जो भ्रज्ञात रहकर ही अन्य के जानने में साधक हुआ। करता है, जैसे-चक्षु आदि इन्द्रियां धूम के उदाहरण में तो धुमादि के ग्रहण में चक्षु आदि की ग्रपेक्षा हुई किन्तु चक्षु ग्रादिक तो स्वग्रहुए किये विना ही अन्यत्र ज्ञान में हेतू हुआ करते हैं। ग्रत: अनवस्था का कोई प्रसंग नहीं आता है, जानने की इच्छा भी शक्य में ही हुआ करती है। अर्थात्-सभी ज्ञानों में प्रपने आपको जानने की इच्छा नहीं होती, क्वचितु ही होती है। कभी २ ही होती है, हमेशा नहीं, "इसलिये ज्ञान का अन्य के द्वारा ग्रहण होना मानें तो ग्रनव-स्था आवेगी", ऐसी ग्राशंका करना व्यर्थ है, "तस्माज्ज्ञानान्तरसंवेद्यं संवेदनं वेद्यत्वात् घटादिवत्"-प्रशा० व्यो० पु० ४२६।

श्रनवस्थाप्रसङ्गस्तु अवश्यवेद्यत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः। इसलिये ज्ञाव तो ग्रन्य ज्ञान से ही जानने योग्य है, जैसे कि घट ब्रादि पदार्थ ग्रपने आपको प्रहण नहीं करते हैं मन्य से ही वे ग्रहण में आते हैं। ग्रनवस्था की बात तो इसलिये खतम हो जाती है हर ज्ञान को अपने आपको अवश्य ही जानना जरूरी हो सो तो बात है नहीं। जहां कहीं शक्य हो और कदाचित जिज्ञासा हो जाय कि यह ग्रर्थ ग्राहक ज्ञान जानना चाहिये तो कभी उसका ग्रहण हो जाय, वरना तो पदार्थ को जाना और श्रयं-क्रियार्थी पुरुष भ्रथं किया में प्रवृत्त हुआ, बस । इतना ही होता है, घड़े की देखा फटा तो नहीं है खरीद लिया, फिर यह कौनसी मिट्टी से बना है इत्यादि बेकार की चिन्ता करने की कौन को फुरसत है। मतलब - प्रत्येक ज्ञान को जानने की न तो इच्छा ही होती है ग्रीर न जानना ही शक्य है। ग्रतः ज्ञान को अन्य ज्ञान से वेद्य मानने में ग्रनवस्था नहीं माती है इस प्रकार ज्ञान स्वव्यवसायी नहीं है यही बात सिद्ध होती है, "स्वा-त्मनि कियाविरोधः'' ग्रर्थात ग्रपने ग्राप में किया नहीं होती है, क्योंकि ग्रपने ग्राप में किया होने का विरोध है, अत: ज्ञान अपने आपको ग्रहरा करने में प्रवृत्त नहीं हो सकता । ईश्वर हो चाहे सामान्यजन हो सभी का ज्ञान स्वग्राहक न होकर मात्र धन्य को ही जानने वाला हुआ करता है। हां इतनी बात जरूरी है कि हम लोग मीमांसक की तरह ज्ञान को अग्राह्म-किसी ज्ञान के द्वारा भी जानने योग्य नहीं है ऐसा नहीं भानते हैं, किन्तू वह अपने आपको जानने योग्य नही है, अन्य ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है ऐसा मानते है भौर यही सिद्धान्त सत्य है।

## पूर्वपक्ष समाप्त





एतेनैतदिप प्रत्याच्यातम् 'ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यः' प्रमेयत्वात्पटादिवत्;' सुखसंवेदनेन हेतोव्यै-भिजारान्महेववरज्ञानेन च, तस्य ज्ञानान्तरावेद्यत्वेपि प्रमेयत्वात् । तस्यापि ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वेऽनवस्था-

यौग — नैयायिक एवं वैशेषिक "ज्ञान धपने प्रापको नहीं जानता, किन्तु दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है" ऐसा मानते हैं, इस यौग की मान्यता का खंडन प्रभाकर के म्रात्मपरोक्षवाद के निरसन से हो जाता है। फिर भी इस पर विचार किया जाता है—"ज्ञान प्रमेय है इसलिये वह दूसरे ज्ञान से जाना जाता है जैसे घट पटादि प्रमेय होने से दूसरे ज्ञान से जाने जाते है"। ऐसा यौग का कहना है किन्तु इस म्रानुमान में जो प्रमेयत्व होतु दिया गया है वह सुख संवेदन के साथ और महेश्वर के ज्ञान के साथ व्यिभचरित होता है, क्यों कि इनमें प्रमेयता होते हुए भी भ्रग्यज्ञान द्वारा वेदाता नहीं है—प्रयांत् सुखादिसंवेदन दूसरे ज्ञान से नहीं जाने जाकर स्वयं ही जाने जाते हैं ऐसा माजा जाय तब तो अनवस्था होगी, क्यों कि सुखसवेदन को जानने वाला दूसरा ज्ञान किसी तीसरे ज्ञान के द्वारा जाना जायगा और वह तीसरा ज्ञान भी किसी चतुर्यंज्ञान के द्वारा ज्ञाना जायगा, इस तरह कहीं पर भी विश्वान्तिन नहीं होगी।

याँग— ग्रनवस्था दोष नहीं आवेगा, देखिये— महेस्वर में नित्य हो दो ज्ञान रहते हैं भीर वे नित्यस्वभाववाले होते हैं। उन दो ज्ञानों में एक ज्ञान के द्वारा तो महेस्वर सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है भीर दूसरे ज्ञान के द्वारा उस प्रथम ज्ञान को जानता है, बस—इस प्रकार की मान्यता में ग्रन्थ ग्रन्थ ज्ञानों की भ्रावस्यकता ही नहीं है, उन दो ज्ञानों से ही कार्य हो जाता है।

तस्यापि ज्ञानान्तरेस् प्रत्यक्षत्वात् । ननु नानवस्या नित्यज्ञानद्वयस्येश्वरे सदा सम्भवात्, तशैकेनार्यः जातस्य द्वितीयेन पुनस्तज्ज्ञानस्य प्रतीतेनिपरज्ञानकत्पनया किञ्चत्प्रयोजनं तावतंवार्यसिद्धे रित्यप्य-समीचीनम्; समानकालयावद्दव्यमाविसजातीयगुर्णद्वयस्यान्यत्रानुपलब्धेरत्रापि तत्कत्पनाऽसम्भवात् ।

सम्भवे वा तद्वितीयज्ञानं प्रत्यक्षम्, धप्रत्यक्षं वा ? घप्रत्यक्षं चेत्; कथं तेनाद्यज्ञानप्रत्यक्षता-सम्भवः ? घप्रत्यक्षादप्यतस्तत्तसम्भवे प्रथमज्ञानस्याऽप्रत्यक्षत्वेऽप्यर्थप्रत्यक्षतास्तु । प्रत्यक्षं चेत्; स्वतः,

जैन — यह कथन अधुक्त है, क्योंकि इस प्रकार के समान स्वभाववाले सजा-तीय दो गुरा जो कि संपूर्णरूप से अपने द्रथ्य में व्याप्त होकर रहते हैं एक साथ एक हो वस्तु में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिये ईश्वर में ऐसे दो ज्ञान एक साथ होना शक्य नहीं है।

विशेषार्थ — योग ने महेम्बर में दो जानों की कल्पना की है, उन का कहना है कि एक जान तो अशेष पदायों को जानता है और दूसरा जान उस संपूर्ण वस्तुओं को जानने वाले जान को जानता है। ऐसी मान्यता में सैद्धान्तिक दोष आता है, कारण कि एक द्रव्य में दो सजातीय गुण एक साथ नहीं रहते है, "समानकालयाबदूदव्यभावि-सजातीय गुणहयस्य अभावात्" ऐसा यहां हेतु दिया है। इस हेतु के तीन विशेषणा विये हैं—(१) समानकाल, (२) याबदूदव्यभावि, और (३) सजातीय, इन तीनों विशेषणों में से समानकाल विशेषण यदि नहीं होता तो कम से आत्मा में सुख दुःखरूप दो गुण उपलब्ध हुआ ही करते हैं, अतः दो गुण उपलब्ध नहीं होते इतना कहने मात्र से काम नहीं बलता, तथा "याबदूदव्यभावि" विशेषण न होवे तो इच्यां में रहनेवाले धर्मों से साथ अधिकार होता है, सजातीय विशेषण न होवे तो एक आयु आदि द्रव्य में एक साथ होने वाले रूप, रस आदि के साथ दोश होता है। अतः सजातीय दो गुण एक साथ होने बले रूप, रस आदि के साथ दोश होता है। अतः सजातीय दो गुण एक साथ होते हैं ऐसा गोग का कहना गलत ठहरता है।

यदि परवादी यौग के मत की घ्रपेक्षा मान भी लेवें कि महेश्वर में दो ज्ञान हैं तो भी प्रश्न होता है कि ज्ञान को जानने वाला वह दूसरा ज्ञान प्रत्यक्ष है कि घ्रप्रत्यक्ष है? यदि घ्रप्रत्यक्ष माना जावे तो उस घ्रप्रत्यक्षज्ञान से प्रथमज्ञान का प्रत्यक्ष होना कैसे संघव है, यदि अप्रत्यक्ष ऐसे द्वितीय ज्ञान से पहला ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है तो पहिलाज्ञान भी स्वयं घ्रप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा, फिर उसे क्षानान्तराद्वा ? स्वतब्वेदाद्यस्यापि स्वतः प्रत्यक्षत्वमस्तु । ज्ञानान्तरावे सैवानवस्या । प्रावज्ञानाचे -दन्योत्याक्षयः-सिद्धे ह्यावज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे ततो द्वितीयस्य प्रत्यक्षताविद्धिः, तस्तिद्धी चार्वस्येति ।

किःख, भनयोर्ज्ञानयोर्मेहेब्बराद्भेदे कथं तदीयत्वसिद्धिः समवायादेरग्रे दत्तीत्तरत्वात् ? तदायेयत्वात्तत्त्वेप्युक्तम् । तदायेयत्व च तत्र समवेतत्वम्, तच केन प्रतीयते ? न तावदीश्वरेखाः

जानने के लिये दितीय जान की कल्पना करना बेकार है। दूसरा जान यदि प्रत्यक्ष है तो यह बताओं कि वह स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है अथवा अव्यज्ञान से प्रत्यक्ष होता है? स्वतः प्रत्यक्ष है कहो तो पहला जो पदार्थों का जानने वाला ज्ञान है वह भी स्वतः प्रत्यक्ष हो जावे, क्या बाधा है, और प्राप यदि उस दितीय ज्ञान को भी प्रत्यज्ञान से प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं तब तो वही अनवस्था खड़ी होगी, इस दोष को टालने के लिये इंग्वर के उस दूसरे ज्ञान का प्रत्यक्ष होना प्रथम ज्ञान से मानते हो अर्थात् प्रयम्ज्ञान संपूर्ण पदार्थों को साक्षात् जानता है और उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान साक्षात् जानता है अर्थात् उसे वह प्रत्यक्ष करता है, पुनश्च उस दूसरे ज्ञानको प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष करता है, ऐसा कहेंगे तो अत्योग्याश्य दोष पनपेगा, देखिय —प्रयम्ज्ञान प्रत्यक्ष करता है, ऐसा कहेंगे तो अत्योग्याश्य दोष पनपेगा, देखिय —प्रयम्ज्ञान प्रत्यक्ष है यह बात जब सिंख होगी तब उससे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिंख होगी, और दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिंख होगी, अर्थे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिंख होगी, उस प्रकार दोनों ही असिंख कहलावेंगे।

एक बात यह भी है कि वे दोनों ज्ञान सहेश्वर से भिन्न हैं ऐसा ध्राप मानते हैं, भ्रतः ये ज्ञान ईश्वर के ही हैं इस प्रकार का नियम बनना शक्य नहीं है। समवाय सम्बन्ध से महेश्वर में ही ये ज्ञान संबद्ध है ऐसा कहना भी अयुक्त है, क्योंकि समवाय का तो अभी आगे खंडन होने वाला है, उस एक ईश्वर में ही उन दोनों ज्ञानों का आध्यपना है ऐसा कहना भी बेकार है, क्योंकि इस तदाधेयत्व के संबंध में अभी प्रभाकर के आत्मपरोक्षवाद का खंडन करते समय कह आये हैं कि तदाधेयत्व का निरुचय सर्वथा भेदपक्ष में बनता नहीं है, आप थौग तदाधेयत्व का प्रार्थ यही करोगे कि उस महेशवर में दोनों ज्ञानों का समवेत होना, किन्तु यह समवेतपना किसके द्वारा जाना जाता है ? ईश्वर के द्वारा कही तो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं को तथा दोनों ज्ञानों का प्रहुण नहीं करता है तो किस प्रकार वह बनावेगा कि यहां मुक्त महेश्वर में ये दोनों ज्ञान समवेत हैं इत्यादि ?

तेनात्मनो ज्ञानद्वयस्य चाग्रहणे 'प्रनेदं समवेतम्' इति प्रतीत्ययोगात्। तस्य तत्र समवेतत्वभेव तद्भव्द-एामिस्यपि नोत्तरम्; धन्योन्यात्र्यात्-सिद्धे हि 'इदमत्र' इति ग्रहणे तत्र समवेतत्विधिद्धः, तस्याश्च तद्ग्रहण्यासिद्धः। यश्चारमीयज्ञानमात्मत्यपि स्थितं न जानाति सोर्षजातं जानातीति कञ्चेतनः श्रद्भीत ? नापि ज्ञानेन 'स्थाणावहं समवेतम्' इति प्रतीयते; तेनाप्याधारस्यात्मनश्चाग्रहणात्। न च तदग्रहणे 'ममेदं रूपमत्र स्थितम्' इति सम्भवः।

श्रस्तु वा समवेतत्वत्रतीतिः, तथापि-स्वज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वात्सर्वज्ञत्वविरोषः। तदप्रत्यक्षत्वे वानेनाशेषार्थस्याप्यध्यक्षताविरोषः। कथनन्यवात्मान्तरज्ञानेनाप्यर्थसाक्षात्कर्रण् न स्यात् ? तथा

यौग — उस जानद्वय का वहां पर समवेत होना ही उसका ग्रहण कहलाता है, ग्रर्थात् ईश्वर में जानद्वय का रहना ही उसका उसके द्वारा ग्रह्सा होना है।

जैन — यह उत्तर भी अपुक्त है, इस उत्तर से तो अन्योन्याश्रय दोव होगा, वह कैसे सो बताते हैं — पहिले "यहां पर यह है" ऐसा सिद्ध होने पर उस जानद्वय का प्रहण सिद्ध होगा, अर्थात् ईश्वर में ज्ञानद्वय का समवेतत्व सिद्ध होगा और उसके सिद्ध होने पर "यहां पर यह है" ऐसा प्रहण होगा।

धादवर्य की वात है कि ग्रापने में ही स्थित ग्रापने जान को जो नहीं जानता है वह संपूर्ण वस्तुओं को जानता है ऐसे कथन में कौन बुद्धिमान् विस्वास करेगा ? प्रधात् कोई भी नहीं करेगा, इस प्रकार ईश्वर के द्वारा ही ईश्वर के जानद्वय का समवेतपना जाना जाता है, ऐसा कहना सिद्ध नहीं हुमा। ग्रब यदि, उस ईश्वर के दोनों जानों द्वारा अपना वहां समवेत होना जाना जाता है कि ईश्वर में हम समवेत हैं ऐसा पक्ष यदि स्वीकार करो तो भी गलत है। देखों—वह जो जानद्वय है वह भी अपने प्राधारभूत ईश्वर को नहीं जानता है प्रीर न स्वयं को ही जानता है तो विना जाने यह मेरा स्वरूप है वह यहां पर स्थित है ऐसा जानना संभव नहीं। ग्रच्छा प्रापक ग्रायह से हम मान भी लेवें कि ईश्वर में जानद्वय के समवेतत्व का निश्चय होता है तो भी कुछ सार नहीं निकलता, क्यारेश प्रयोग । तथा ईश्वरज्ञान प्रप्रत्यक्ष है, ग्रतः उस ईश्वर में सर्वत्रपना मानने में विरोध ग्रायेग। तथा ईश्वरज्ञान प्रप्रत्यक्ष है (परोक्ष है) ऐसा मानते हो तो उस प्रप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों का साक्षा-स्कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्रास्मा के जान के द्वारा स्वर्ण परार्थों का साक्षा-स्कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्रास्मा के जान के द्वारा स्वर्ण परार्थों का साक्षा-स्कार के द्वारा स्वर्ण परार्थों का साक्षा-

चेश्वरानीश्वरविभागाभावः-स्वयमप्रत्यसैग्गापीश्वरक्षानेनाशेषविषयेग्राशेषस्य प्रागिनोऽज्ञेषस्याः स्करग्रप्रसङ्गात् । ततस्यद्विभागिकच्छता महेश्वरज्ञानं स्वतः प्रत्यक्षमम्युपगन्तव्यमित्यनेनानेकान्तः सिद्धः।

म्रयास्मदारिज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेखरवं प्रमेयत्वहेतुना साध्यतेऽतो नेश्वरज्ञानेनाने-कान्तोऽस्यास्मदारिज्ञानादिशिष्टरवात्, न बलु विशिष्ट दृष्टं धर्ममविशिष्ट्रीप योजयन् प्रेकावसां लमते निखिलार्खवेदिश्वस्याप्यखिलज्ञानामां तद्वस्प्रसङ्गात् । इरयप्यसमीचीनम्; स्वभावावलम्बनात् ।

भावार्थ — जानको स्वसंवेद्य नहीं माननेसे दो दोष ग्राते हैं एक तो ईश्वर के सर्वज्ञपनेका अभाव होता है भीर दूसरा दोष यह होता है कि जब तक ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता तव तक उस ज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थ भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं। तथा ज्ञान जब स्वय को नहीं जानते हुए भी ग्रन्य पदार्थ को जान सकता है तो देवदत्त के ज्ञानसे जिनदत्त को पदार्थ साक्षात्कार हो सकता है ? क्योंकि स्वयं को प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है।

जब अन्य व्यक्ति के ज्ञान द्वारा ग्रन्थ किसी को पदार्थका साक्षात्कार होना स्वीकार करते है तब ईश्वर और अनीम्बर का विभाग नहीं रह सकता, क्योंकि त्वयं को अप्रत्यक्ष ऐसे ग्रगोषार्थ ग्राहक ईश्वर के ज्ञान के द्वारा सभी प्राग्गी संपूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार कर लेंगे ?

इसलिये यदि आप ईश्वर और अन्य जीवों में भेद मानना स्वीकार करते हो तो महेश्वर का जान स्वतः ही प्रत्यक्ष है ऐसा मानना जरूरी है, इस प्रकार महेश्वर का जान स्वयं वेख है ऐसा सिद्ध हुआ वह अन्यज्ञान से जाना जाता है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ, इसिवये ही आपका वह प्रमेयत्व हेतु इस ईश्वर ज्ञान से व्यक्तिचरित हुआ—( अनैकान्तिक दोष युक्त हुआ। । ज्ञान प्रमेय होने से दूसरे ज्ञानके द्वारा ही जाना जाता है ऐसा कहना गलत हुआ। )

याँग — हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान की प्रपेक्षा लेकर ज्ञान को ज्ञाना-न्तरवेद्य माना है, उसी को प्रमेयत्व हेतु से हमने ज्ञानान्तरवेद्य सिद्ध किया है, न कि महेय्वर के ज्ञान को ग्रत: प्रमेयत्व हेतु ईश्वर ज्ञान के साथ श्रनैकान्तिक नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो हमारे ज्ञान से विशिष्ट स्वभाववाला है। जो विशिष्ट में पाये जाने वाले घर्म को — (स्वभाव को) ग्राविशिष्ट में लगा देता है अर्थात् ईश्वर के स्वपरप्रकाशांत्मकरतं हि ज्ञानसामान्यस्वभावो न पुनिविशस्टिवज्ञानस्यैव घर्मः। तत्र तस्योपलम्भमाषा सद्धमैत्वे भानौ स्वपरप्रकाशास्मकत्वोपलम्भात् प्रदीपे तत्प्रतिषेधप्रसङ्घः। तत्स्वभावत्वे तद्वशेषां निव्वलायंवेदित्वानुवङ्गभ्रोत्; तहि प्रदीपस्य स्वपरप्रकाशात्मकत्वे भानुविश्विलायांशीतकत्वानुषङ्गः किन्न स्वात् ? योग्यतावशात्तदात्मकत्वाविशोषेषि प्रदीपादैनियतार्थोशीतकत्व ज्ञानैपि समानम्। ततो

ज्ञान स्वभाव को हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के ज्ञान में जोड़ता है वह व्यक्ति बुद्धिमान वहीं कहलाता है, यदि ईश्वर के ज्ञान का स्वभाव हमारे ज्ञान के साथ लागू करते हो तो ईश्वर का ज्ञान जिसप्रकार संपूर्ण पदार्थों का जाननेवाला है वैसा ही हमारा ज्ञान भी संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जावेगा।

ज़ैन — यह कथन भी असार है, हम तो यहां स्वभाव का ध्रवलंबन लेकर कह रहे है, वयोंकि स्वभाव तो सभी जानों का स्वपर प्रकाशक है, किसी खास विशेष जान का नहीं यदि कहा जाय कि महेरवर ज्ञान में स्व पर प्रकाशक स्वभाव की उपलब्धि होती है, ध्रतः सिर्फ उसी में वह स्वभाव माना जाय तो सूर्य में स्व पर प्रकाशकपना उपलब्ध है, ध्रतः मात्र उसी में वह है प्रदीप में नहीं है ऐसा भी मानना पड़ेगा किन्तु ऐसा तो है नहीं।

याँग — यदि ईश्वर के ज्ञान के स्वभाव को हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में लगाते हो तो ईश्वर के ज्ञानका स्वभाव तो संपूर्ण वस्तुमों को जानने का है, वह भी हमारे ज्ञान में जोड़ना पड़ेगा।

जैन—तो फिर सूर्य में स्वपर प्रकाशकता ध्रीर संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करना ये दोनों धर्म हैं ध्रतः दीपक में भी दोनों धर्म मानना चाहिये, फिर क्यों दीपक में सिर्फ स्वपरप्रकाशकपना मानते हो, यदि कहा जाय कि योग्यता के वश से दीपक में एक स्वपरप्रकाशकपना ही है, संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने की उसमें योग्यता नहीं है, इसीलिये वह नियत पदार्थों को प्रकाशित करता है ? सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर ज्ञान में भी यही न्याय रह बावे ? बर्थात् महेश्वर के ज्ञान में तो संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करना ऐसे दोनों ही धर्म— (स्वभाव)—पाये जाते हैं और हम जैसे व्यक्ति के ज्ञान में स्वयं के साथ कुछ ही पदार्थों को जानने की योग्यता है, सबको जानने की योग्यता नहीं है, इस तरह दीपक धरी सूर्यं के समान हम जैसे घल्पज्ञानी धीर ईश्वर जैसे पूर्णज्ञानी में धन्तर मानना

ज्ञानं स्वपरप्रकाशास्यकं ज्ञानत्वास्महेश्वरज्ञानवत्, अञ्चवधानेनार्धप्रकाशकत्वाद्वा, अर्धप्रहरणस्यक-त्वाद्वा तद्वदेव, यस्पुनः स्वपरप्रकाशास्यकं न भवति न तद् ज्ञानम् अञ्चवधानेनार्थप्रकाशकम् अर्धप्रह-स्थास्यक वा, यथा चञ्चरादि ।

भाश्रयासिद्ध अं 'प्रमेयत्वात्' इत्ययं हेतुः, वांमणो ज्ञानस्यासिद्धेः । तस्तिद्धः सनु प्रत्यकतः, भ्रमुमानतो वा प्रमाणान्तरस्यात्रानिषकारात् ? तत्र न तावरप्रत्यक्षतः; तस्येन्द्रियार्थसित्रकषं अत्वा-प्रमावस्यक है, भ्रव इसी को अनुमान से सिद्ध करते हैं-ज्ञान स्व और पर को जानता है (साध्य), वयों कि उसमें ज्ञानपना है, (हेतु) । जैसे महेश्वर का ज्ञान स्वपर का जानने वाला है, (हष्टान्त)। भ्रथवा - विना व्यवधान के वह पदार्थों को प्रकाशित करता है, अथवा पदार्थों को ग्रहुए करने का- (जानने का )-उसका स्वभाव है, इसलिये ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभाववाला है ऐसा सिद्ध होता है।

भावार्थ--- "ज्ञानत्वात, श्रव्यवधानेन श्रयंप्रकाशकत्वात्, श्रथंग्रहणात्मकत्वात्" इन तीन हेतुओं के द्वारा ज्ञान में स्वपरप्रकाशकता सिद्ध हो जाती है, तीनों ही हेतुवाले **अनुमानों में** उदाहरण वही महेश्वर का है, ज्ञान स्वपरप्रकाशक है, क्योंकि वह ज्ञान है, प्रव्यवधानरूप से पदार्थ का प्रकाशक होता है, तथा पदार्थ की ग्रहण करनेरूप स्वभाववाला है जैसा कि महेश्वर का ज्ञान, इस प्रकार हेत का ग्रापने साध्य के साध अन्वय दिखाकर श्रव व्यतिरेक बताया जाता है - जो स्वपरप्रकाशक नहीं होता वह ज्ञान भी नहीं होता, तथा वह विना व्यवधान के पदार्थ को जानता नही है. ग्रीर न उसमें प्रयं ग्रहण का स्वभाव ही होता है, जैसे कि चक्ष आदि इन्द्रियां, वे ज्ञानरूप नही हैं। इसीलिये व्यवधान के सद्भाव में पदार्थ को जानती नहीं हैं, एव ग्रथंग्रहण स्वभाव-वाली भी नहीं हैं। श्रतः वे स्वपर को जानती नहीं है। इस प्रकार यहां तक यौग के प्रमेयत्व हेत् में अनैकान्तिक दोष बतलाते हुए साथ ही ज्ञान मे स्वपरप्रकाशपना सिद्ध किया, ग्रब उसी प्रमेयत्व हेतु में असिद्धपना भी है ऐमा बताते हैं-प्रमेयत्व हेतु ग्राश्रया सिद्ध भी है क्यों कि घर्मी स्वरूप जो ज्ञान है, उसकी अभी तक सिद्धि नहीं हुई है, मतलब-मनुमान में जो पक्ष होता है वह प्रसिद्ध होता है, मसिद्ध नहीं, मत: यहां पर ज्ञान स्वरूप पक्ष ग्रसिद्ध होने से प्रमेयत्व हेत् ग्राश्रयासिद्ध कहलाया । यदि उस ज्ञान की सिद्धि करना चाहें तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से या धनुमान प्रमारण से हो सकती है और प्रमारोों का तो यहां अधिकार ही नहीं है। अब यदि प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान को सिद्ध करें तो बनता नहीं, क्योंकि भ्राप इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष प्रमाण से उत्पन्न भ्युरगमात्, तज्ज्ञानेन वक्षुरादिग्द्रियस्य सिन्नकर्षाभावात् । सन्यदिन्द्रिय तेन वास्य सिन्नकर्षा वाच्यः । मनोन्तःकरराम्, तेन चास्य संयुक्तकमवायः सम्बन्धः, तत्प्रभवं चाम्यकां व्यक्तिस्वरूपयाहकम्-मनो हि संयुक्तमारमना तत्रैव समवायस्तज्ज्ञानस्येतिः, तदयुक्तम्ः, मनसोऽसिद्धः । प्रथ 'घटादिज्ञानज्ञानम् इन्द्रियार्थसिन्नकर्येणं प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानत्वात् चक्षुरादिप्रभवकपादिज्ञानवत्' दृश्यनुमानात्तसिद्धिर-त्यभिषीयते, तदस्यभिषानमात्रमः, हेतोरप्रसिद्धविजेषगुरुवात् । न हि घटादिज्ञानज्ञानस्याध्यक्षस्य

हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अतः उस सिप्तकर्ष प्रमाण से ज्ञान की सिद्धि होना ग्रसंभव है, क्योंकि ज्ञान का चक्षु ग्रादि इन्द्रियों से सिप्तकर्ष होना शक्य नहीं है। चक्षु ग्रादि को छोड़कर ग्रौर कोई इन्द्रिय ऐसी कौनसी है कि जिससे इस ज्ञान का सिप्तकर्ष हो सके।

यौग — मन नाम की एक अन्त.करणस्वरूप इन्द्रिय है, उसका ज्ञान के साथ संयुक्त समवायरूप संबंध होता है और उस संबंधरूप सिन्नकर्ष से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यक्ष प्रमागा है उसके द्वारा इस धिमस्वरूप ज्ञान का ग्रह्ण होता है, देखिये – मन ग्रात्मा में संयुक्त समवाय है भौर उसी ग्रात्मा में ज्ञान समवाय संबंध से रहता है, इस तरह उस मन से संयुक्त हुए ग्रात्मा में संयुक्त समवाय संबंध से रहता है, इस तरह उस मन से संयुक्त हुए ग्रात्मा में संयुक्त समवायरूप सिन्नकर्ष से ज्ञान का ग्रहण होता है।

र्जन—यह कथन अयुक्त है, क्यों कि घ्रापके मत में माने हुए मन की घमी ग्रसिद्धि है, ग्रतः उस ग्रसिद्धमन से ज्ञान की सिद्धि होना संभव नहीं है।

यौग्— हम अनुमान से मन की सिद्धि करके बताते हैं—घट आदि को जानने वाले ज्ञान का जो ज्ञान है वह मन स्वरूप इन्द्रिय और घट ज्ञानस्वरूप पदार्थ के सिन्न-कर्ष से पैदा हुआ है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष होकर ज्ञानरूप है, जैसा कि चक्षु आदि इन्द्रिय ग्रीर रूप ग्रादि पदार्थ के सिन्नकर्ष से जन्य रूपादि का ज्ञान होता है। इस अनुमान से मन की सिद्धि हो जाती है।

जैन—यह भी कहनामात्र है, क्योंकि आपने जो हेतु का विशेषण ''प्रत्यक्षत्वे सित'' ऐसा दिया है वह प्रसिद्ध है, सिद्ध नहीं है, इसी बात को बताया जाता है-घट प्रादि को जाननेवाले ज्ञान को ग्रहण करनेवाले ज्ञान में ग्रभी तक प्रत्यक्षपना सिद्ध नहीं हुआ है, ग्रतः उससे मब की सिद्धि होना मानते हो तो इतरेवराश्रय दोष ग्राता है, वह सिद्धम्, इतरेतराश्रयानुषञ्जात्-मनःसिद्धौ हि तस्याध्यक्षत्वसिद्धः, तसिद्धौ च सविषेषण्हेतुतिद्धे-मॅनःसिद्धिरिति । विशेष्यासिद्धस्यं चः; न स्ततु घटज्ञानाद्भित्रमन्यज्ञानं तदश्राहरूममुभूयते । सुलादि-संवेदनेन व्यप्तिचारम्यः; तद्धि प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानं न तज्जन्यमिति । ग्रस्थापि पक्षीकरणाश्र दोष इत्यपुक्तम्; व्यपिचारविवयस्य पक्षीकरणे न कश्चिद्धे तुर्व्यप्तिचारी स्थात् । प्रत्यक्षादिवा व्यव्यत्' श्रयादेरप्यास्मादिना न व्यपिचारस्तस्य पक्षीकृतत्वात् । प्रत्यक्षादिवायोभयत्र समाना । न हि इस प्रकार से कि मन के सिद्ध होने पर ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होनी श्रीर ज्ञानकी

इस प्रकार से कि मन के सिद्ध होने पर ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होगी श्रीर ज्ञानकी प्रत्यक्षता सिद्ध होने पर विशेषण सहित हेतु की सिद्धि होने से मन की सिद्धि होगी।

हेतु का विशेष्य अश भी श्रसिद्ध है, देखिये — घट श्रादि के ज्ञान को ग्रहण करने वाला उससे भिन्न कोई अन्य ही ज्ञान है ऐसा अनुभव में नहीं आता है, प्रापक इस "प्रत्यक्षत्वे सित ज्ञानत्वात्" हेतु का सुख दुख ग्रादि के संवेदन से व्यभिचार आता है, देखिये — सुख दुख ग्रादि को संवेदन से व्यभिचार आता है, देखिये — सुख दुख ग्रादि का सवेदन प्रत्यक्ष होकर ज्ञान भी है किन्तु यह जान किसी सिप्तकर्ष से पैदा नहीं हुआ है, ग्रतः ज्ञान किसी दूमरे ज्ञान के द्वारा जाना जाता है; तथा वस्तुओं के ज्ञान को जानने वाला ज्ञान भी सिन्नकर्ष से पैदा होता है इत्यादि हुतु अनैकानितक सिद्ध होते हैं।

यौंग — हम तो सुलादि सवेदन को भी पक्ष की कोटि में रम्तते हैं अत<sup>्</sup> दोष नहीं ब्रायेगा।

जैन—यह कथन घ्रयुक्त है, इस तरह जिस जिससे भी हेतु व्यक्तिचरित हो उस उसको यदि पक्ष में लिय। जायगा तो विश्व में कोई भी हेतु प्रनेकान्तिक नहीं रहेगा, कैसे सो बताते है-किसी ने धनुमान बनाया "ध्रतित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्" शब्द प्रनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है, जैसे कि घट प्रमेय होकर अनित्य है, यह प्रमेयत्व हेतु आत्मादि नित्य पदार्थों के साथ व्यक्तिचरित होता है। ऐसा सभी वादी प्रतिवादी मानते हैं। किन्तु इस हेतु को धव व्यक्तिचरित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि धात्मादिक को भी पक्ष में ले लिया है ऐसा कह सकते है। तुम कहो कि धात्मादिक को भी पक्ष में ले लिया है ऐसा कह सकते है। तुम कहो कि प्रात्मादिक को भी पक्ष में लेते हैं—धर्यात् उसको ग्रनित्य साध्य के साथ घसीट लेते हैं तो प्रत्यक्ष बाया आती है प्रयत्त् प्रात्मा तो साक्षात् हो धमर अवर दिखायो देता है। तो यही बात सुख संवेदन को पक्ष को कोटि में लेने की है अर्थात् सभी जान सिक्षकर्ष से ऐदा होता है ऐसा कहने में भी प्रत्यक्ष वाधा आती है, क्योंकि सुखादि का ग्रनुभव किसी भी इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ के

'घटादिवस्पुक्षाद्यविदितस्वरूपं पूर्वमुत्पन्नं पुनिरिद्ययेण सम्बध्यते ततो ज्ञान ग्रहणं च' इति लोवं प्रतीतिः, प्रथममेवेष्टानिष्टविषयानुभवानन्तरं स्वप्रकाशात्मनोऽस्योदयप्रतीतिः ।

स्वात्मनि कियाविरोधान्मिध्येयं प्रतीतिः, न हि सुतीक्गोपि खङ्ग आत्मानं छिनत्ति, सुविक्षि तोषि वा नटबदुः स्वं स्कन्धमारोहतीत्यप्यसमीचीनम्; स्वात्मन्येव क्रियायाः प्रतीतेः । स्वात्मा हि क्रियायाः स्वरूपम्, क्रियावदात्मा वा ? यदि स्वरूपम्, कर्यं तस्यास्तत्र विरोधः स्वरूपस्याविरोधम स्वात् ? ग्रन्थया सर्वभावानां स्वरूपे विरोधानिस्स्वरूपतानुषञ्जः । विरोधस्य द्विष्ठत्वाच न क्रियाया

सिन्नकर्ष हुए विना ही प्रत्यक्ष गोचर होता रहता है। एक विषय यहां सोचने का है कि जिस प्रकार घट पट वस्तु का स्वरूप पिहले अज्ञात रहता है और पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उसका जान पैदा होता है और वह जान उस घट पट आदि को प्रहण करता है वैसे मुख धादिक पिहले अज्ञात रहते हों पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उनका जान पैदा होता हो भीर वह ज्ञान उन सुखादिकों को प्रहण करता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, किन्तु पिहले हो इट अनिष्ट विषयरूप अनुभव के ग्रनन्तर मात्र जिसमें स्व का ही प्रकारन हो रहा है ऐसा सुखादि संवेदन प्रकट होता है इसीसे स्पट बान है कि मुख ग्रादि के अनुभव होने में कोई सिन्नकर्ष की प्रक्रिया नहीं हुई है।

यौंग—सपने आप में किया का विरोध होने से उपर्युक्त कही हुई प्रतीति मिध्या है क्या तीक्ष्ण तलवार भी ध्यपेन ध्रापको काटने की किया कर सकती है ? प्रथवा—खूब अभ्यस्त चतुर नट अपने हो कथे पर चढ़ने की किया कर सकता है ? यदि नहीं, तो इसी प्रकार जानने रूप किया अपने आप में नही होती अर्थात् ज्ञान अपने आपको नही जानता है ।

जैन — यह कथन गलत है, वर्यों कि धपने आपमें किया होतो हुई प्रतीति में आती है। हम जैन धापसे यह पूछते हैं कि "स्वात्मित किया"—"धपने में किया" इस पद का क्या अर्थ है? अपना धात्मा ही किया का स्वरूप है, अथवा कियावान आत्मा किया का स्वरूप है, अथवा कियावान आत्मा किया का स्वरूप है श्रे मतलब—स्व शब्द का अर्थ धात्मा है कि धात्मीयार्थ है? यदि किया के अपने स्वरूप को स्वात्मा कहते हो तो ऐसे किया के स्वरूप का अपने में क्यों विरोध होगा। धपना स्वरूप अपने से विरोधों नहीं रहता है, यदि अपने स्वरूप से हो अपना विरोध होने लगे तो सभी विश्व के पदार्थ कि:स्वरूप—स्वरूप रहित हो जावेंगे। तथा एक विश्रोध यह भी है कि विरोध तो दो वस्तुओं में होता है, यहां पर किया और

स्वास्मित विरोधः। क्रियाबदात्मा तस्याः स्वात्मा इत्यप्यसङ्गतम्, क्रियावयेव तस्याः प्रतीतेस्तत्र तिहिरोधासिद्धः' अन्यया सर्वेकियाणां निराश्रयत्वं सकतद्वन्याणां चाऽक्रियत्वं स्यात् । न चैवम्; कर्मस्थायास्तस्याः कर्मीण कर्तृं स्यायाध्य कर्तिर प्रतीयमानत्वात् । किञ्च, तत्रोत्पत्तिलक्षणां क्रिया विरुध्यते, परिस्यन्दात्मिका, धात्वर्यक्षाः क्रिया विरुध्यते, परिस्यन्दात्मिका, धात्वर्यक्षाः क्रिया वा ? यद्युत्पत्तिलक्षणां, सा विरुध्यताम् । न खलु 'आनमात्मानमुत्पादयत्ति' इत्यभ्यनुजानीमः स्वसामग्रीविशेषवशात्तदुत्पत्यभ्युषणमात् । नापि परिस्य-स्वातिमकाते तत्र विरुध्यते, तस्याः द्रव्यवृत्तित्वेन ज्ञाने सत्यस्यवासम्भवात् । श्रय धात्वर्थक्षाः, सा न

उसका स्वरूप ये कोई दो पदार्थ नहीं हैं, कियावान, आत्मा ही किया का स्वात्मा कहलाता है-ऐसा दितीय पक्ष लिया जाय तो भी बनता नहीं, क्योंकि कियावान में ही किया की प्रतीति झाती है, उसमें विरोध हो नहीं सकता, यदि कियाबान में ही किया का विरोध माना जाये तो कियाओं में निराधारत्व होने का प्रसद्ध प्राप्त होगा. भीर संपूर्ण द्रव्यों में निः क्रियत्व-क्रिया रहितत्व होने का दोष उपस्थित होगा, लेकिन सभी द्रव्य किया रहित हों ऐसी प्रतीति नहीं आती है। भ्रापको हम बताते हैं-जो किया कर्म में होती है वह कर्म मे प्रतीत होती है, जैसे-"देवदत्त: ग्रोदन पचित्र" देव-दत्त चांवल को पकाता है, यहां पर पकने रूप किया चांवल में हो रही है, ग्रत: "ब्रोदनं" ऐसे कर्म में द्वितीया विभक्ति जिसके लिये प्रयुक्त होती है उस वस्तु में होने वाली किया को कर्मस्था किया कहते हैं, कर्त्ता में होने वाली किया कर्त्ता में प्रतीत होती है, जैसे-''देवदत्तो ग्रामं गच्छति'' देवदत्त गांव को जाता है, इस वाक्य में गमन-रूप क्रिया देवदत्त में हो रही है। ग्रतः ''देवदत्तः'' ऐसी कर्तृ विभक्ति से कहे जाने वाली बस्तुमें जो किया दिखाई देती है उसे कर्तृस्थ किया कहते हैं। हम जैन ग्रापसे पूछते हैं कि–म्रपने मे किया का विरोध है ऐसा ग्राप ज्ञान के विषय में कह रहे हैं सो कौनसी किया का ज्ञान में विरोध होता है ? सो कहिये, उत्पत्तिरूप किया का विरोध है कि परिस्पदरूप-हलन चलनरूप किया का ज्ञान मे विरोध है ? या धातु के ग्रर्थरूप किया का ग्रथवा जानने रूप किया का विरोध है ? प्रथम पक्ष-उत्पत्तिरूप किया का विरोध है ऐसाकहो तो विरोघहोने दो हमें क्या श्रापत्ति है। क्योंकि हम जैन ऐसानहीं मानते हैं कि ज्ञान ग्रयने को उत्पन्न करता है, ज्ञान तो अपनी सामग्री विशेष से ग्रयति ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम या क्षय से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। परिस्पंट-रूप किया का ज्ञान में विरोध है ऐसा कहो तो कोई विपरीत बात नहीं, क्योंकि परि-स्पंदरूप कियातो इत्य में हुआ करती है, ऐसी कियाकातो ज्ञान में सत्त्व ही नहीं

विरुद्धा 'भवति तिष्ठति' इत्यादिकियाणां क्रियावत्येव सर्वदोपलब्धे: । ज्ञिरुक्तिक्यायास्तु विरोधो दूरो-त्सारित एव; स्वरूपेण कस्यचिद्विरोधासिद्धे:, प्रन्यया प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनविरोधस्तद्धि स्वका-दण्कलापात्स्वपरप्रकाधात्मकमेवोपजायते प्रदीपवत् ।

ज्ञानिकयायाः कर्मतया स्वात्मन् विरोधस्ततोऽन्यत्रेव कर्मत्वदर्शनादित्यप्यसमीक्षिताभिधानम्; प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनविरोधानुबङ्गात् । यदि चैकत्र हृष्टो धर्मः सर्वत्राभ्युपगम्यते, तर्हि घटे प्रभास्वरौष्ण्यादिधर्मानुपलब्धेः प्रदीपेष्यस्याभावप्रसङ्कः, रथ्यापुरुषे वाऽसर्वज्ञत्वदर्शनान्महेदवरेष्यसर्वज्ञत्वान्त्रकृतः । प्रत्र वस्त्वैचित्र्यसम्भवे ज्ञानेन किमपराद्वे येनात्रासौ नेप्यते ?

पाया जाता है, तीसरापक्ष—धातु के अथं रूप किया का विरोध कही तो ठीक नहीं देखोभवित, गच्छित, निष्ठित आदि धानुरूप किया तो कियावान में हमेणा ही उपलब्ध होती है। चौथा विकल्प—जान में ज्ञामि जानने रूप किया का विरोध है ऐसा कहना तो दूर से ही हटा दिया समफना चाहिये। क्या कोई अपने स्वरूप से ही विरोध होता है। अर्थात् नहीं होता, यदि आप जान में अपने को जाननेरूप किया का विरोध मानते हैं तो दोपक में भी अपने को प्रकाशित करने का विरोध आते लगेगा, अनः निष्कर्ष यह निकला कि ज्ञान अपनी कारण सामग्री से—जानावरण के क्योपशमादि से जब उत्पन्न होता है तब वह अपने और पर को जाननेरूप किया या शक्तिरूप ही उत्पन्न होता है। जैसे दोपक अपनी कारण सामग्री—तेल बत्ती आदि से उत्पन्न होता हुआ स्व पर को प्रकाशित करने स्वरूप ही उत्पन्न होता है।

यौग — ज्ञान किया का कमंरूप से ग्रपने में प्रतीत होने में विरोध माना है, क्योंकि ग्रपने से प्रथक ऐसे घट ग्रादि में ही कमंरूप प्रतीति होती है।

जैन—यह कथन विना सोचे किया है, यदि इस तरह कमंरूप से प्रतीत नहीं होने से ज्ञान में अपने को जाननेरूप किया का विरोध करोगे तो दीपक में भी स्व को प्रकाशित करने रूप किया का विरोध ग्रावेगा।

भ्राप यदि एक जगह पाये हुए स्वभाव को या घर्म को सब जगह लगाते हैं भ्रषांत् छेदन भ्रादि किया का अपने भ्राप में होने का विरोध देखकर जानना भ्रादि किया काभी अपने भ्राप में होने का विरोध करते हो तब तो बड़ी भ्रापत्ति आवेगी। देखो—घट में कान्ति उष्णता भ्रादि धर्मनहीं है, ग्रतः दीपक में भी उसका भ्राभाव मानवा पड़ेगा, भ्रथवा रथ्यापुरुष में भ्रसवंज्ञपना देखकर महेश्वर को भी असर्वज्ञ मानना किञ्च ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र कर्मत्वविरोधः, स्वरूपापेक्षया वा ? प्रथमपक्ष-महेश्वरस्यासर्वज्ञ-स्वप्रसञ्जस्तानेन तस्याऽवेद्यत्वात् । ज्ञात्मसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यत्वाभावे च

"स्वसमवेतानन्तरज्ञानवेष्ठमर्थज्ञानम्" [ ] इति ग्रन्थविरोधो मीमांसकमतप्रवेशश्च स्यात् । ज्ञानान्तरापेक्षया तस्य कर्मत्वाविरोधे च-स्वरूपार्थेक्षयाप्यविरोबोऽस्तु सहस्रकिररणवास्वपरो-खोतनस्वधावत्वात्तस्य । कर्मत्ववय ज्ञानिक्यातोऽर्थान्तरस्यैव करण्यत्वदर्शनात्तस्यापि तत्र विरोधोऽस्तु विशेषाभावात् । तथा च 'ज्ञानेनाहमर्थं जानामि' इत्यत्र ज्ञानस्य करण्यत्या प्रतीतिर्मं स्यात् ।

पड़ेगा। तुम कहो कि घट में भासुरपना आदि नहीं हो तो न होने, किन्तु दीपक में तो भासुरपना ग्रादि स्वभाव पाये ही जाते हैं, क्योंकि वस्तुग्रों में भिन्न २ विचित्रता पायो जाती है, सो हम जैन भी यही बात कहते हैं, ग्राव्यंत् छेदन ग्रादि किया ग्रापने आप में नहीं होती तो मत होने दो, जान में तो जानने रूप किया ग्रापने ग्राप में होती है, ऐसा ग्रापको मानना चाहिये, भला जान ने ऐसा क्या ग्रापराध किया है जो उसमें स्वभाव-वैचित्र्य नहीं माना जावे ?

हम ग्रापसे पूछते है कि जान में जो कर्मस्वका विरोध है वह दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाने की ग्रपेक्षा से हैं, अथवा स्वरूप की अपेक्षा से हैं? प्रथम पक्ष लेते हैं तो महेरवर ग्रसर्वज्ञ हो जायगा, क्योंकि महेय्वर के ज्ञान के द्वारा वह ज्ञान जाना नहीं जायगा।

भावार्थ — यदि जान दूसरे जान के लिये भी कमंत्वरूप नहीं होता है अर्थात् जान जान को जानता है इस प्रकार की दितीयाविभक्तिवाला (ज्ञानं) जान दूसरे जान के लिये भी कमंत्वरूप नहीं बतता है तब तो महेश्वर किसी भी हालत में सर्वंज नहीं बन पायेगा। क्यों कि उसने हमारे जानों को जाना नहीं तब "सर्वं जाना-तीति सर्वंजः" इस प्रकार की निरुक्ति अर्थं वहां भी सिद्ध नहीं होता है। तथा ईश्वर के स्वयं के ओ दो जान हैं उनमें से वह प्रथम जान से विश्व के पदार्थों को जानता है और दितिय जान से प्रथम जान को जानता है इस प्रकार जो माना गया है वह भी गलत ठहरता है। तथा जब महेश्वर का जान अपने में समवेत हुए जान को नहीं जानता है ऐसा माना जायगा तब "स्वसमवेतानंतर ज्ञान वेद्य मर्थं जानं" पदार्थों को जानता है ऐसा माना जायगा तब "स्वसमवेतानंतर ज्ञान वेद्य मर्थं जानं" पदार्थों को जाननेवले जानको स्थयं में समवेत हुमा जान जानता है—स्वसमवेत जानद्वारा अर्थं ज्ञान वेद्य [जाननेयोग्य] होता है ऐसा योग के ग्रन्थ में लिखा है उसमें विरोध आवेगा। इसी प्रकार योग यदि जान में सर्वंषा कर्मस्व का विरोध करते हैं तो उनका मीमांसक

विशेषगुज्ञानस्य करण्यवाद्विशेष्यज्ञानस्य तत्कलत्वेन कियात्वात्त्योर्भेद एवेत्यपि श्रद्धामात्रम् ; 'विशेषगुज्ञानेन विशेष्यमहं जानामि' इति प्रतीत्यभावात् । 'विशेषगुज्ञानेन हि विशेषगु विशेषगु विशेष्यज्ञानेन च विशेष्यं जानामि' इत्यक्तिलजनोऽनुमन्यते ।

किन्त, प्रनयोर्विषयो भिन्नः, ग्रामिन्नो वा। प्रथमपत्तै-विशेषण्विशेष्यज्ञानद्वयपरिकल्पना व्यर्थाऽर्थभेदामाबाद्वाराबाहिविज्ञानवत्। द्वितीयपत्ते चानयोः प्रमाण्यकल्थवस्थाविरोघोऽर्थान्तरविषय-

मत में प्रवेश हो जाने का प्रसङ्घ भी धाता है। क्योंकि वे ही सर्वथा ज्ञान में कर्मत्व का विरोध मानते हैं। ध्राप यौग तो ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये कर्मरूप हो जाता है ऐसा मानते हैं। इस प्रकार का परमत प्रवेश का प्रसंग हटाने के लिये ध्राप यदि ज्ञानास्तर की अपेक्षा कर्मरूप बनता है ऐसा मानते हैं तब तो उस ज्ञान को स्वरूप की अपेक्षा से भी कर्मत्वरूप मानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान तो सूर्य के समान स्व और पर को प्रकाशित करने वाले स्वभाव से युक्त है।

ग्रापको एक बात हम बताते हैं कि ज्ञान की किया में जिस प्रकार कर्मत्व का विरोध दिखलायी देता है उसी प्रकार उसमें करणत्व का भी विरोध दिखलाई देता है। कर्मत्व और करणत्व दोनों रूपों की ज्ञान से शिक्षता तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ज्ञान में करणपने का भी विरोध आने पर ''ज्ञान के द्वारा मैं पदार्थ को जानता हूं'' इस तरह की ज्ञान की करएएने से प्रतीति नहीं हो सकेगी।

योग — विशेष एक तान करण रूप होता है और विशेष्य ज्ञान उसके फलस्वरूप होता है, इस प्रकार करणज्ञान और कियाज्ञान में भेद माना है, इसलिये कर्मत्व मादि को व्यवस्था वन जायगी।

जैन — यह कथन भी श्रद्धामात्र है, देखिये – विशेष्यामान के द्वारा में विशेष्य को जावता हूं ऐसी प्रतीति तो किसी को भी नहीं होती है। विशेष्याज्ञान के द्वारा विशेष्य को जानता हूं ऐसी सभी जनो को प्रतीति होती है। अब यहां पर विचार करना होगा कि विशेषणज्ञान ग्रीर विशेष्यज्ञान इन दोनों का विषय पृथक् है या ग्रपृथक् है ? यदि दोनों जानों का विषय प्रथक् है तो विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान ऐसी दो जानों की कल्पना करना थ्यथं है। क्योंकि पदार्थ में तो कोई भेद नहीं है। जैसे कि धारावाहिक ज्ञान में विषय भेद वहीं रहता है। दूसरा विकल्प—ग्रयोत् दोनों जानों का विषय पृथक् है ऐसा स्वीकार किया जाय

स्वाद् घटपटक्रानवत् । न क्षलु घटक्रानस्य पटक्रानं फलम् । न चान्यत्र व्यापृते विधेषण्काने ततीऽर्धा-स्तरे विकेष्ये परिच्छित्तियुंक्तः । न हि अदिरादाजुत्पतनित्य(प)तनव्यापारवित परक्षौ ततोऽत्रवत्र घवादौ छिटिक्रियोत्पद्यते इत्येतत्प्रातीतिकम् । लिङ्गक्रानस्यानुमानक्षाने व्यापारदर्शनादत्राप्यविरोध इत्यप्यसम्बाध्यं तद्वत्कमभावेनात्र क्षानद्यानुपत्रवेषः, एकमेव हि तयोग्रहिकं क्षानमनुभूयते । न चात्र

तो प्रमाण ग्रीर फल की व्यवस्था नहीं बनती, मतलब-विशेषण ज्ञान प्रमाण है और विशेष्यज्ञान उसका फल है ऐसा आपने माना है वह गलत होता है, क्योंकि यहां पर द्यापने विशेषणज्ञान धौर विशेष्यज्ञान का विषय पृथक् पृथक् मान लिया है। जिस प्रकार घट ज्ञान और पट ज्ञान का विषय न्यारा न्यारा घट ग्रीर पट है वैसे ही विशे-षण भीर विशेष्य ज्ञानों का विषय न्यारा न्यारा बताया है, घट ज्ञान का फल पट ज्ञान होता हो सो बात नही है, अन्य विषय को जानने में लगा हम्रा ज्ञान उससे पृथक विषय को जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ग्रर्थात विशेषणत्व जो नीलत्व या दण्ड म्रादि है उसे जो ज्ञान जान रहा है वह विशेषणज्ञान उस नीलत्वादिविशेषणा से पृथक ऐसे कमल या दण्डवाले ग्रादि विशेष्य को जानता हो ऐसा अनुभव मे नहीं आता है। इसी बात को और भी उदाहरण देकर समकाते है कि खदिर ग्रांदि जाति के वृक्ष पर जो कुठार छेदन किया करते समय उसका नीचे पड़ना, फिर ऊ चे उठना इत्यादिरूप व्यापार है तो वह व्यापार उस खदिर से भिन्न धव आदि जाति के वृक्ष पर नहीं होता है अर्थात् कुठार का प्रहार तो होवे लदिर वृक्ष पर और कट जाय धववृक्ष जैसे ऐसा नहीं होता उसी प्रकार विशेषण ज्ञान विशेषण को तो विषय कर रहा हो, ग्रीर जानना होवे विशेष्य को सो ऐसा भी नहीं होता, अखिल जन तो यही मानता है कि मैं विशेषणज्ञान से विशेषण को और विशेष्यज्ञान से विशेष्य को जानता हं. इससे विपरीत मान्यता प्रतीति का अपलाप करना है।

यौग — जिस प्रकार धनुमान में लिग ज्ञान का ब्यापार होता हुआ देखा गया है, उसी प्रकार इन ज्ञानों में भी हो जायगा, अर्थात्-हेतुरूप जो न्नमादि है उसके ज्ञान के द्वारा श्रम्मि ध्रादि का ज्ञान होता है कि नहीं? यदि होता है तो उसी तरह से विशेषणज्ञान भी विशेष्य के जानने में प्रवृत्त हो जायेगा कोई विरोधवाली बात नहीं है।

जैन — यह कथन असंभव है, जैसे हेतु और अपनुमान ज्ञानों में क्रमभाव होने से दो ज्ञान उपलब्ध हो रहे हैं वैसे विशेषण और विशेष्य में क्रमभाव से दो ज्ञान विषयभेदाज्ञानभेदकल्वनाः समानेन्द्रियबाह्यं योग्यदेशावस्थितेषं वटपटादिवेदेकस्यापि ज्ञानश्य व्यापाराविरोधात् । न व घटादाविप ज्ञानभेदः समानगुणानां युगपद्भावानभ्युपगमात् । कमभावे च प्रतीतिविरोधः सर्वज्ञाभावश्च । युगपद्भावाभ्युपगमे जानवोः सञ्येतरगोविषाणवरकार्यकारणावाभावः। विशेषण्यियोध्यज्ञानयो। कमभावेष्यागुवृत्या यौगपद्याभिमानो यथोरवलपत्रशतच्छेद इस्यप्यसङ्गतम्; निक्षिलभावानां क्षणिकस्वप्रसङ्गास्सर्वत्रैकस्याध्यवसायस्यागुवृत्तिप्रवृत्तस्यात् । प्रस्यक्षप्रतिपन्नस्यास्य

प्रतीत नहीं होते किन्तू विशेषण और विशेष्य दोनों को ग्रहण करनेवाला एक ही ज्ञान अनुभव में भाता है, विशेषण और विशेष्य इस प्रकार दो विषय होने से ज्ञान भी भिन्न २ होवे ऐसा नियम नहीं है, इसी को बताते हैं-समान-एक ही इन्द्रिय के द्वारा ग्रहरा करने योग्य एवं ग्रापने योग्य स्थान में स्थित ऐसे घट पट ग्रादि पदार्थों को एक ही ज्ञान जानता है इसमें कोई विरोध नहीं है। ग्रतः यह निश्चय होता है कि विषय भेद से ज्ञान में भी भेद नहीं होता है। यदि यौग कहें कि घट पट स्नादि में एक साथ प्रवृत्त होनेवाले ज्ञान में भी हम भेद ही मानते हैं अर्थात् एक स्थान पर अनेक पदार्थ रखे हैं उन पर आँख की नजर पडते ही सब का जानना एक ही ज्ञान के द्वारा हो जाता है ऐसा जो जैन ने कहा था वह गलत है, क्योंकि उन घटादिकों में प्रवृत्त हए जानों में भेद ही है. सो यह बात ग्रसिड है, क्यों कि इस तरह एक ही बस्तु में एक साथ अनेक समान गुरा नहीं रह सकते, अतः ग्रात्मा में भी एक साथ अनेक ज्ञान होना शक्य नहीं है। श्रौर यह सिद्धान्त तो श्राप यौग को भी इष्ट है, दूसरी तरह से विचार करे कि वे विशेषण विशेष्यज्ञान या घट पट आदि के ज्ञान कम से होते हैं ऐसा माने तो भी बनता नही-दोष झाते हैं। प्रतीति का अपलाप भी होता है। क्योंकि विशेषण भौर विशेष्य आदि को कम से ज्ञान जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता, तथा एक ज्ञान से प्रनेक बस्तुओं को जानना नहीं मानते हो तो सर्वज्ञ का अभाव भी हो जावेगा, मतलब-पदार्थ हैं अनन्त, उनको ज्ञान कम से जानेगा तो उन पदार्थों का ज्ञान होगा ही नहीं भीर संपूर्ण बस्तुओं को जाने विना सर्वज्ञ बनता नहीं।

विशेषएा ज्ञान ध्रीर विशेष्यज्ञान को आप यदि एक साथ होना भी मान लेवे तो भी उन ज्ञानों में कार्य कारएा भाव तो बन नही सकता, क्योंकि एक साथ होनेवाले पदार्थों में कारएा यह है ध्रीर यह कार्य है ऐसी व्यवस्था होती नहीं जैसे–िक गाय के दायें और बायें सींग में कार्यकारएाभाव इस दांगें सींग से यह बायां सींग उत्पन्न हुआ है ऐसी व्यवस्था-नहीं होती है। हृष्टान्तमात्रेण निवेषविरोषाव, प्रत्यथा शुक्ते शङ्क् पीतविश्रमदर्शनात्पुवर्णेपि तहिश्रमः स्यात् । मूर्तस्य सूच्यप्रयोत्तरावर्थोस्यतमुद्रप्यात् । मूर्तस्य सूच्यप्रयोत्तरावर्थोस्यतमुद्रप्यायोगप्याभिमानो युक्तः, पुंसस्तु स्वावरण्ययोगप्रमाणेक्षस्य युगपरस्यपर्यकाशनस्यभावस्य समग्रे निव्यस्याप्राक्षार्यप्राहिष्यः स्वयममूर्तस्य युगपरस्वपिष्यप्रतिष्यः स्वयममूर्तस्य युगपरस्वपिष्यश्चिष्यः स्वयममूर्तस्य युगपरस्वविषयग्रहणे विरोधामावात् कित्र युगपन्तानोत्पत्तिः ?

यौंग—विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान होते तो कम से हैं किन्तु वे म्राशु-शीघ्र होते हैं भ्रतः हमको ऐसा लगता है कि एक साथ दोनों ज्ञान हो गये, जैसे—कमल के सौ पत्तों को किसी पैनी छुरी से काटने पर मालूम पड़ता है कि एक साथ सब पत्ते कट गये।

जैन—यह उदाहर एा ग्रसंगत है, इस तरह से कहोगे तो संपूर्ण पदार्थ झणिक सिद्ध हो जावेंगे क्योंकि सभी घट पट झादि पदार्थो में आशुवृत्ति के कारण एकत्व झध्यवसाय-ज्ञान होने लगेगा, अर्थात् ये सब पदार्थ एकरूप ही हैं ऐसा मानना पड़ेगा।

प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका प्रतिभास हो चुका है उसका दृष्टान्तमात्र से निषेध नहीं कर सकते, प्रयात् विशेषण्यान ग्रीर विशेषण्यान एक साथ होते हुए प्रत्यक्ष में प्रतीत हो रहे है तो भी कमलपत्रों के छेद का उदाहरण देकर उनको कम से होना सिद्ध करें—अकम का निषेध करे तो ठीक नहीं है। ग्रन्थथा सफेद गांख में पीलेपन का भ्रमज्ञान होता हुआ देखकर वास्तविक पीले रगवाले सुवर्ण में भी पीले रंग का निषेध करना पडेगा, बात तो यह है कि मूर्तिमान ऐसी सुई ग्रादि का ग्रग्नभाग ऊपर नीचेष्क्य से खे उन कमल पत्रों को एक साथ काट नहीं सकता है, ग्रतः उनमें तो मात्र एक साथ काटने का भान ही होता है, वास्तविक तो एक साथ न कटकर वे पत्ते कम से ही कटते हैं। किन्तु ग्रात्मा के ज्ञान के विषय में ऐसी बात नहीं बतती ग्रात्मा तो अपने ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम को प्राप्त हुमा है ग्रतः उसमें एक साथ अपना शौर अन्य वस्तुओं को जानने का स्वभाव है, इसके संपूर्ण इन्द्रियां भी मौजूद हैं, ग्रप्नाप्त प्रार्थ को ग्रह्ण करने वाला है—ग्रात्मा यदि एक साथ ग्रनेक विषयों को ग्रहण करले तो इसमे कोई विरोध का प्रसंग नहीं ग्रात्मा यदि एक साथ ग्रनेक विषयों को ग्रहण करले तो इसमे कोई विरोध का प्रसंग नहीं ग्रात्मा दे ग्रतः विशेषण ग्रादि ज्ञान उसे एक साथ वर्षों नहीं हो सकते, ग्रवश्य हो सकते हैं।

योग—मन तो सुई के ब्रग्नभाग के समान मूर्त्त है, तथा चक्षु घादि इन्द्रियां कमलपत्रों के समान एक दूसरे का परिहार करके स्थित हैं, ब्रतः वह मन उन सब न च मनोपि सूच्यप्रवस्मूर्त्तामिन्द्रयाणि तृत्यलपत्रवत्परस्परपित्हारस्थितानि युगपरप्राप्तुं न समर्चमिति वाच्यम्; तयाभूतस्यास्याऽसिद्धेः। युगपज्जानोत्पत्ति विश्रमात्तिसद्धौ परस्पराश्रयः तद्विश्र-मसिद्धौ हि मनःसिद्धिः, ततस्तद्विश्रमसिद्धिरिति । 'चश्चुरादिकं कमवत्कारणापेशं कारणान्तरसाकत्ये सत्यप्यनुत्पाद्योक्षरपदकस्याद्वासोकत्तं योदिवत्' इत्यनुमानात्तरिसद्धिरित्यपि मनोरयमात्रम्; भवदभ्यु-

इन्द्रियों को एक साथ प्राप्त नहीं हो सकता है, बस, इसी कारण एक साथ विशेषण आदि के ज्ञान न होकर वे शीघ्रता से होते हैं। और मालूम पड़ता है कि ये एक साथ हुए हैं।

जैन — ऐसा नहीं कह सकते, वयों कि इस प्रकार के लक्षणवाले मन की श्रसिद्धि है। यदि ध्राप एक साथ जानों की उत्पत्ति के भ्रम से मन की सिद्धि करना चाहते है अर्थात् ''युगपण्जानानुत्पत्तिर्मनसीलि क्नुं'' एक साथ भ्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होना यही मन को सिद्ध करने वाला हेतु है ऐसा मानते हो तो अन्योन्याश्रय दीष ध्राता है इसीको बताते हैं — जब एक साथ ज्ञानों के उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे तब मन की सिद्धि होगी और मन के सिद्ध होने पर एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे। इस प्रकार के दोप से किसी की भी सिद्धि नहीं होती है।

याँग — हम अनुमान के द्वारा मन की सिद्धि करते हैं – चक्षु आदि इन्द्रियां किसी कमवान कारण की अपेक्षा रखती है, क्यों कि अन्य प्रकाश प्रादि कारणों की पूर्णता होते हुए भी वे इन्द्रियां उत्पन्न करने योग्य को (ज्ञानों को ) उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे केंची या वसूला किसी एक किमक कारण की (उत्थानपतनिकया-परिणत हाथों की ) अपेक्षा रखते हैं इसी वजह से वे एक साथ काटने का काम नहीं कर पाते हैं।

जैन — यह कथन भी मनोरथमात्र है, देखो ऐसा मानने से आपके ही मन के साथ व्यभिचार आता है। मन तो कारणान्तरों की साकल्यता होने पर कमवान् किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखना है, अतः यह हेतु "कारणान्तरसाकल्ये सित अनु-त्याद्य उत्पादकत्वात्" अनैकान्तिक होता है। यदि मन को भी कमवान् कारण की अपेक्षा रखनेवाला मानोगे तब तो अनवस्था दोष आवेगा।

एक बात यहां विचार करने की है-कि ग्रापने अनुमान में हेतु दिया था ''कारणान्तरसाकत्ये सत्यपि ग्रनुत्पाद्य उत्पादकत्वात्'' सो इसमें ग्रनुत्पाद्य उत्पादकत्व पगतेन मनसेवानेकान्तात् । न हि तत्वाकल्ये तत् तथाभूतमपि कमवत्कारणान्तरापेक्षमनवस्था-प्रसङ्गात् । किल्ब, प्रनुत्पाधोरणादकत्वं युगपत्, क्रमेण् वा ? युगपवं द्विरुद्धो हेतुः, तथोत्पादकत्वस्था-क्रमिकारणाभीनत्वात् प्रसिद्धसहभाव्यनेककार्यकारिसामधीवत् । क्रमेण् वेदसिद्धः, कर्कदीभक्षणादौ युगपदरूपादिकानोत्पादकत्वप्रतीतेः । ग्रागुनृत्या विभ्रमकत्पनायां तृक्तम् । तत्र मनसः सिद्धिः ।

कामतलब क्याहै? उत्पन्नन कर पीछे, एक साथ उत्पन्न करना ऐसाहै ग्रथवा कम से उत्पन्न करना ऐसा है ? यदि एक साथ उत्पन्न करना ऐसा अनुत्पाद्य उत्पादकत्व का अर्थ है तो हेत् विरुद्धदोष युक्त हो जायेगा, अर्थात् ऋमवत्कारण को वह सिद्ध न कर भक्रमनत्कारण को ही सिद्ध करेगा। जैसे "नित्यः शब्दः कृतकत्वात्" शब्द नित्य है क्योंकि वह किया हुआ होता है, ऐसा अनुमान में दिया गया हेतु जैसे शब्द में नित्यत्व सिद्ध न कर उल्टे अनित्यत्व की सिद्धि कर देता है वैसे ही चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा कमिक ज्ञान उत्पन्न कराने के लिये अनुत्पाद्य उत्पादकत्व हेतु का अर्थ युगपत् ऐसा करते हैं तो उस हेत् द्वारा साध्य से विपरीत जो अक्रमता है वही सिद्ध होती है, क्योंकि जो उस प्रकार का एक साथ उत्पादकपना तो स्रक्रमिक कारगों के ही स्राधीन होता है, जैसे प्रसिद्ध सहभावी अनेक कार्यों को करनेवाली सामग्रो हुआ करती है, मतलब-पृथिवी, हवा, जल ग्रादि सामग्री जिनके साथ है ऐसे ग्रनेक बीज ग्रनेक अंकरों को एक साथ ही पैदा कर देते हैं। यहा पर अनेक अंक्र्ररूप कार्य अक्रमिक पथ्वी जल आदि के माधीन हैं। यदि दूसरा पक्ष लेते हैं - कि अनुत्पाद्य उत्पादकत्व कम से है-तो यह हेत असिद्ध दोष यक्त होता है, कैसे ? सो बताते हैं-ककड़ी या कचौड़ी भ्रादि के भक्षण करते समय चक्ष ग्रादि इन्द्रिया रूप आदि के ज्ञानो को एक साथ पैदा करती हुई प्रतीत होती है, तुम कही कि वहा प्रतिशीझता से रूप ग्रादि का ज्ञान होता है, ग्रतः माल्म पडता है कि एक साथ सब ज्ञान पैदा हुए, सो इस विषय में स्रभी २ दूषरण दिया था कि इम तरह से ग्राश्वृत्ति के कारण ज्ञानों में एक साथ होने का भ्रम सिद्ध करते हो तो अन्योन्याश्रय दोष होता है, अतः आपके किसी भी हेत् से मन की सिद्धि नहीं हो पानी है।

जैसे तैसे मान भी लेवें कि आपके सत में कोई मन नामकी वस्तु है तो उस मन का आत्मा के साथ संयोग होना तो नितर्ग ग्रसिद्ध है क्योंकि म्रापके यहां म्रात्मा ग्रीर मन दोनों को ही निरंश बताया है, सो उन निरंशस्वरूप म्रात्मा और मन का एक देश से संयोग होना स्वोकार करते हो तो उन दोनों में सांशपना आ जाता है, सिद्धी वा न संयोगः, निरंशयोरेकदेशेन संयोगे सांवात्वम् । सर्थात्मनैकत्वम् उभयव्याधातकारि स्यात् । 'यत्र संयुक्तं मनस्तत्र समवेते ज्ञानमुत्पादयति' इत्यम्युपगमे चाल्लिकात्मसमवेतयुलादौ ज्ञानं जनयेत् तेषां नित्यव्यापित्वेन मनसा संयोगोऽनिशेषात् । तथा च प्रतिप्राणि पिन्नं मनोन्तरं व्ययंम् । यस्य सम्मनस्तत्तत्समवायिनि ज्ञानहेतुरित्यप्यसारम्, प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वस्यंशानासिद्धेः । तदि तत्कायंत्वात्, तदुपिक्रयमाण्यवात्, तत्सयोगात्, तददृष्टप्रेरितत्वात्, तदात्मप्रेरितत्वाद्धा स्यात् ? न तावत्तत्कार्यत्वेन तत्सम्बन्धितः; झनाधेयाप्रहेपातिशये त्वात्तत्त्वातः स्वाविष्याप्रहेपातिशये

यदि उस आत्था का भीर मन का संयोग सर्वदेश से मानते हो तो दोनों एक मेक होने से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, एक ही कोई बचता है, या तो भ्रात्मा सिद्ध होगा या मन । आत्मा और मन ऐसे दो पदार्थ स्वतन्त्ररूप से सिद्ध नहीं हो सकेंगे ।

योग—जिस ब्रात्मा में मन संयुक्त हुआ है उसी ब्रात्मा में समवेतरूप से रहे हुए सुखादिकों में वह मन ज्ञान को पैदा करा देता है, इस तरह आत्मा धौर मन दोनों को स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध होती है।

जैन — ऐसा मानने पर भी यह ब्रापित्त आती है कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके मुख आदि का वह एक ही मन सब को ज्ञान पैदा कर देगा, क्यों कि सभी ब्रात्माएँ नित्य ध्रौर व्यापक हैं। बतः उनका मन के साथ संयोग तो समानरूप से है ही, इस प्रकार एक ही मन से सारी ब्रात्माओं में सुख दुःख ब्रादि के ज्ञान को पैदा करा देने के कारण प्रत्येक प्राणियों के भिन्न २ मन मानने की जरूरत नहीं रहेगी।

यौग-—जिस आत्माका जो मन होता है वही मन उस आत्मामें समवेत हुए सुखादिक का ज्ञान उसे उत्पन्न कराता है, सब को नहीं अतः भिन्न २ मन की आवश्यकता होगी ही।

जैन— ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के साथ "यह इसका मन है" इस प्रकार का मन का संबंध होना ही असिद्ध है। यदि प्रतिनियत धात्मा के साथ मन का संबंध मानते हो तो क्यों मानते हो ? क्या वह उसी एक निश्चित धात्मा का कार्यक्ष है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत आत्मा से वह उपकृत है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत धात्मा में उस विवक्षित मन का संयोग है, या एक हो निश्चित धात्मा के अदृष्ट से वह प्रेरित होता है, अथवा स्वयं उस धात्मा से वह प्रेरित होता है तस्याप्यसम्भवात् । नापि संयोगात्; सर्वत्रान्याविशेषात् । नापि 'यददृष्टशैरितं प्रवर्तते निवर्तते वा तत्तस्य' इति वाच्यम्; ख्रवेतनस्यादृष्टा स्यानिष्टदेशादिपरिहारेणेष्टदेशादौ तत्प्रेरसासम्भवात्, अन्य-येदवरकल्पनावंकस्यम् । न चेदवरस्यादृष्टशेरणे व्यापारात्वाफल्यम्, मनस एवासी प्रेरकः कल्प्यताम् किं परम्परयाः ? सस्य सर्वताचारसत्वाचातो न तिस्रयमः । चाहृष्टस्वापि प्रतिनियमः सिद्धः; तस्यासमो-

इसलिये मानते हो ? पहिला पक्ष-यदि वह प्रतिनियत आत्मा का कार्य है इसलिये इस भारमा का यह मन है ऐसा संबंध सिद्ध होता है इस तरह कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि मन तो नित्य एव परमारपुरूप है, अतः वह भारमाका कार्यरूप नहीं हो सकता, क्योंकि तित्य वस्त किसी का कार्य नहीं होती है। दूसरा हेत्-प्रतिनियत ग्रात्मा के द्वारा उपिक्रयमाण होने से यह मन इस भारमाका है इस प्रकार का संबंध बनता है सो भी बात नहीं, क्योंकि मन तो अनाधेय और अप्रहेय है-अर्थात न उसका धारोप कर सकते हैं और न उसका स्फोट कर सकते है. ऐसे अतिशयशाली मन का उपकार ग्रात्मा के द्वारा होना शक्य नहीं है, तीसरा विकल्प-प्रतिनियत आत्मा में संयोग होने से मन का संबंध प्रतिनियत ग्रात्मा से बनता है, सो भी बात ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र ग्रात्माग्रों में उसका समानरूप से सबध रहता है। ग्रतः यह इसी का मन है इस प्रकार कह नहीं सकते. जिसके घटष्ट से वह मन इष्ट में प्रवर्तित होता है और अनिष्ट से निवृत्त होता है वह उस मात्मा का मन कहलाता है सो ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्यों कि ग्रहष्ट तो अचेतन है. वह अचेतन श्रदृष्ट श्रनिष्ट देश आदि का परिहार कर इष्ट ही वस्तु या देशादि में मन को प्रेरित करता हो सो बात शक्य नहीं है, अर्थात् अवेतन अदृष्ट में ऐसी शक्ति सभव नहीं है। यदि अचेतन भाग्य ही ऐसा कार्य करता तो ईश्वर की कल्पनाक्यो करते हो।

योंग — ईश्वर तो अहट को प्रेरित करता है और पुन: बहट मन को प्रेरणा. करने का काम करता है, ब्रत. ईश्वर को मानना जरूरी है।

जैन — यह बात ठीक नहीं, इससे तो मन को ही ईश्वर प्रेरित करता है ध्रेसा मानना श्रेयस्कर होगा, क्यों बेकार ही परवरा लगाते हो कि महेश्वर के द्वारा पहिले श्रदृष्ट प्रेरणा पाता है पुनश्च उस श्रदृष्ट से मन प्रेरणा पाता है। एक बात और भी बताते है कि श्रदृष्ट तो सर्व साधारण कारण है, कोई विशेष कारण तो है नहीं, अतः उस श्रदृष्ट से आत्मा के साथ मन का नियम नहीं बनता है; कि सह सन इसी साल्मा ऽत्यन्तभेदात् समबायस्यापि सर्वत्राविश्वेषात् । 'येनात्मना यम्मनः प्रेयंते तत्तस्य' इत्ययुक्तम् अनुपलब्धस्य प्रेरणासम्मवात् ।

किन्त, ईरवरस्यापि स्वसंविदितज्ञानानभ्युपगमे 'सदसद्वमः कस्यचिदेकज्ञानालम्बनोऽनेकस्वा-त्यन्तांगुलवत्' इत्यत्र पक्षीकृतैकदेशेन व्यभिचारः-तज्ज्ञानान्यसदसद्वमयोरनेकस्वाविशेषेयेकज्ञानाल-म्बनत्वाभावादेकशास्त्राप्तभवत्वानुमानवत् । स्वसंविदितत्वाभ्युपगमे चास्य धनेनंव प्रमेयस्वहेतोर्व्यभिचार इत्युक्तम् । 'प्रस्मदादिज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवैद्यत्व साव्यते' इत्यत्राप्युक्तम् ।

का है। खुद झहष्ट का नियम बन नहीं पाता कि यह अहष्ट इसी झात्मा का है। अहष्ट तो झात्मा से अत्यन्त भिन्न है-पृथक् है। समवाय से संबंध करना चाहो तो वह भी सर्वत्र समान ही है।

योग - जिस आत्मा के द्वारा जो सन प्रेरित होता है वह उसका कहलाता है।

जैन-यह वाक्य अयुक्त है, क्योंकि जिसकी उपलब्धि ही नहीं होती उस मन को प्रेरित करना शक्य नही है। आप यौग ने ईश्वर के भी स्वसंविदित ज्ञान माना नही, ग्रतः भाषके द्वारा कहे हुए अनुमान में दोष आता है, सद्द-ग्रसद्वर्ग श्रर्थात् सद्वर्ग तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय का समूहरूप है और असद्वर्ग प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और अत्यंताभाव इनरूप है-सो ये दोनों ही वर्ग किसी एक ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि ये धनेक रूप हैं, जैसे हाथ की पांचों अंगुलियां अनेक होने से एक ज्ञान की अवलंबन स्वरूप हैं। अब इस अनुमान में सदुर्ग भौर ग्रसद्वर्गको पक्ष बनाया है, उस पक्ष का एक भाग जो गूणों में ग्रन्तर्भुत विज्ञान है उसके साथ इस भ्रनेकत्व हेत् का व्यभिचार होता है । कैसे-? ऐसा बताते हैं-ईश्वर का ज्ञान धीर ग्रन्य सद् ग्रसदु वर्गये ग्रनेकरूप तो है किन्तु एक ज्ञान के ग्रवलम्बन-एक जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये सब एक ज्ञान से जानें जायेंगे तो ज्ञान स्वसंविदित बन जायगा, जो आपको इष्ट नहीं है, इस प्रकार आपका सद्-**श्रसद्भुवर्ग पक्षवाला उपर्युक्त श्रनुमान गलत** ठहरता है, जैसे एक शाखाप्रभवत्व हेत्**वा**ला अनुमान गलत होता है। धर्यात किसी ने ऐसा अनुमानवाक्य प्रयुक्त किया कि ये सब फल पके हैं क्योंकि एक ही शाखा से उत्पन्न हुए हैं, सो ऐसा एक शाखाप्रभवत्वहेतु व्यभिचरित इसलिये हो जाता है कि एक ही शाखा में लगे होने पर भी कुछ फल तो पके रहते हैं और कुछ फल कच्चे रहते हैं, इसलिये जैसे यह अनुमान सदोष कहलाता

कियाये ज्ञाने सित, घसित वा डितीयज्ञानमुत्यवते ? सित चेत्-युगपञ्जानानुत्यतिविरोधः। स्रसित चेत्; कस्य तद्शाहकम् ? झसतो ग्रहणे डिचन्द्रादिज्ञानवदस्य आन्तत्वप्रसङ्गः।

किन्त, मस्मदादीनां तज्ज्ञानान्तर प्रत्यक्षम्, स्रप्रत्यक्षं वा । यदि प्रत्यक्षम्-स्वतः, ज्ञानान्तर राद्वा ? स्वतक्ष्वत्, प्रथममप्ययंज्ञानं स्वतः प्रत्यक्षमस्तु । ज्ञानान्तरात्प्रत्यकात्वे तदिपि ज्ञानान्तरं ज्ञाना-न्तरात्प्रत्यक्षमित्यनवस्या । प्रप्रत्यक्षं चेत् कथं तेनावज्ञानग्रहत्वम् ? स्वयमप्रत्यक्षेण ज्ञानान्तरेणात्मा-

है बेसे ही जो धनेक हैं वे एक ज्ञान से जाने जाते है ऐसा धनेकत्व हेतु भी ईरवर ज्ञान धीर सद् असद् वर्ग के साथ धनंकान्तिक हो जाता है। वे धनेक होकर भी एक ज्ञान से तो जाने नहीं जाते है। इस व्यभिचार को दूर करने के लिये यदि योग ईरवर ज्ञान को स्वसंविदित मान लेते हैं तो ईश्वर के इस गुणस्पज्ञान से ही प्रमेयत्व हेतु व्यभिचित हो जाता है, इस बात को हम पहिले ही अच्छी तरह से कह प्राये हैं। भावायं—पिहले योग ने धनुमान प्रमाण उपस्थित किया था कि ज्ञान प्रस्थान से ही जाना जाता है, क्योंकि वह प्रमेय है जैसे कि घट पट प्रादि पदार्थ, इस धनुमान से सभी ज्ञानों को स्वयं को नहीं जाननेवाले सिद्ध किया था, अब यहां पर ईश्वर के ज्ञान को स्वयं को ज्ञानान्तर वेद्य मानते हैं तो इस विषय पर भी विवेचन हो चुका है, अर्थात् हम जीन मानतर वेद्य मानते हैं तो इस विषय पर भी विवेचन हो चुका है, अर्थात् हम जैन यह सिद्ध किया है कि ज्ञान चाहे ईश्वर का हो चाहे सामान्य व्यक्ति का हो उसमें स्वभाव तो समानरूप से स्व धीर पर को जानने का ही है, (विषय ग्रहण करने की शक्ति में भेद हो सकता है किन्तु स्वभाव तो समान ही रहेगा।

अच्छा ग्रव इस बात को बतावें कि पहिला ज्ञान रहते हुए दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है ? प्रथम ज्ञान समाप्त होने पर दूसरा ज्ञान माता है ? प्रथम ज्ञान के रहते हुए ही दूसरा ज्ञान ग्राता है ऐसा कहो तो एक साथ श्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते ऐसा आपका मत विरोध को प्राप्त होगा, दूसरा विकल्प मानें कि पहिला ज्ञान समाप्त होने पर दितीयज्ञान होता है सो भी गलत है, अब पहिला ज्ञान समाप्त हो गया तब दूसरा ज्ञान किसको ग्रहण करेगा ? यदि श्रसत् को भी ग्रहण, करेगा तो वह ज्ञान दिचन्द्र प्रादि को ग्रहण करनेवाले ज्ञानों के समान ही भ्रान्त कहलावेगा।

यह भी सोचना है कि प्रथम ज्ञान को जाननेवाला दूसरा ज्ञान है वह हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के प्रत्यक्ष का विषय होता है ग्रयवा नहीं होता ? प्रत्यक्ष होता न्तरज्ञानेनेवास्य ग्रह्णविरोधात् । नमु ज्ञानस्य स्वविषये गृहोतिजनकत्वं ग्राह्कत्वम्, तत्र ज्ञानान्तरे-णाग्रहीतस्यापीन्त्रियादिवद्युक्तिस्थिपं मनोरयमात्रम्; धर्मज्ञानस्यापं ज्ञानान्तरेणाग्रहीतस्यैवार्थ-ग्राह्कत्वानुवङ्गात् । तथा च ज्ञानज्ञानपरिकल्पनावैयर्ध्यं मीमांसकमतानुवङ्गञ्ज ।

लिङ्गसब्दसादृश्यानां चागृहीतानां स्वविषये विज्ञानजनकत्वप्रसङ्गालद्विषयविज्ञानाश्वेषणाः-नर्षक्यम् । 'उभययोपलम्भाददोषः' इत्यम्युपगमेपि किन्विल्लिङ्गादिकमज्ञातमेव चक्षुरादिकं तु ज्ञात-

है ऐसा कहो तो वह स्वतः प्रत्यक्ष होता है या ग्रन्य किसी ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है ?
यदि स्वतः होता है ऐसा कहो तो वह पहिला पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान भी स्वतः
प्रत्यक्ष प्राप्ते ग्रापको जाननेवाला होवे क्या भ्रापत्ति है, यदि उस प्रथम ज्ञान को जानने वाला द्वितीयज्ञान भी भन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है, तब तो भ्रनवस्थादोष साक्षात् दिखाई देता है। ग्राप यौग यदि उस दूसरे ज्ञान को भ्रप्तत्यक्ष रहना ही स्वीकार करते हैं तो उस अप्रत्यक्ष ज्ञान से पहिला ज्ञान कैसे गृहीत हो सकेगा ? देखिये—जो ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष है वह तो ग्रन्य किसी पुरुष के ज्ञान के समान है उससे इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जानना हो नहीं सकता।

योग — ज्ञान का ग्राहकपना इतना ही है कि वह ग्रपने विषय में गृहीति को पैदा करता है भीर ऐसा कार्य तो उस ज्ञान को अन्य ज्ञान से नही जानने पर भी हो सकता है, जैसे कि इन्द्रियादि भ्रगृहीत रहकर ही गृहीति को पैदा कर देती हैं, मतलब यह है कि पदार्थ को जाननेवाले पहिले ज्ञान को जानना इतना ही दूसरे ज्ञान का काम है, इस कार्य को वह द्वितीय ज्ञान कर ही लेता है, भले वह अन्यज्ञान से नहीं जाना गया हो या स्वयं को जाननेवाला न होवे, इस विषय को समभ्यने के लिये इन्द्रियों का हष्टान्त फिट बैठता है कि जैसे चक्षु आदि इन्द्रियों स्वयं को नहीं जानती हुई भी रूपा-दिकों को जानती हैं।

जैन—यह कथन गलत है-क्योंकि इस प्रकार मानने पर तो पदार्थ को जानने वाला प्रथमज्ञान भी अन्यज्ञान से नहीं जाना हुआ रहकर ही पदार्थ को जानलेगा ऐसा भी कोई कह सकता है। ज्ञान का स्वयं को जानना तो जरूरी नहीं रहा। इस तरह तो ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ ही है। तथा—प्राप योग—नैयायिक वैशेषिकों का मीमांसक मत में प्रवेश भी हो जाता है। क्योंकि मीमांसक ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की कल्पना नहीं करते हैं। ज्ञान स्वयं अगृहीत रहकर हो

भेब स्वविषये प्रमितिमुत्पादयेस्तत एव । ध्रय चक्षुरादिकमेवाज्ञातं स्वविषये प्रमितिनिमित्तम्, न लिङ्कादिकं तत्त् ज्ञातमेव नान्यवाऽतो नोभयत्रोभयवाप्रसङ्कः प्रतीतिविरोधात्, नन्येवं यया सर्वज्ञानं ज्ञातमर्थे ज्ञानिनिमत्तम्, तथा ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानेऽस्तु, तत्राप्युभयवापरिकत्पने प्रतीतिविरोधाविद्योदात्। यथैव हि-'विवादापन्नं चक्षुरावज्ञातमेव।यं ज्ञानिनिमत्तं तत्त्वादस्मवक्षुरादिवत्। लिङ्कादिकं तु

प्रपने विषय में ज्ञान पैदा करता है, ऐसा मानने पर तो लिङ्गज्ञान (-ध्रनुमानज्ञान) शब्द अर्थात् धागमको विषय करनेवाला धागमप्रमाण, साहस्य को विषय करनेवाला उपमाप्रमाण, ये तीनों प्रमाएज्ञान भी स्वयं किसी से नहीं जाने हुए रहकर ही अपने विषय जो धनुमेय, शब्द धौर साहध्य हैं उनमें ज्ञान को उत्पन्न करेंगे। फिर उन लिङ्ग अर्थात् हेत् आदि की जानकारी प्राप्त करना वेकार ही है।

योंग — ज्ञान के जनक दोनो प्रकार से उपलब्ध होते हैं ग्रधर्यात् कोई ज्ञान के कारए। स्वयं अज्ञात रहकर ज्ञान को पैदा करते है ग्रीर कोई कारण ज्ञात होकर ज्ञान को पैदा करते हैं। अतः कोई दोष नहीं है।

जैन — ऐसा स्वीकार करने पर तो हम कह सकते हैं कि कुछ लिङ्ग ध्रादि कारए। तो ध्रज्ञात रहकर हो अपने विषय जो ध्रुप्तमेयादि हैं उनमें प्रमिति (-जानकारी) को पैदा करते हैं ध्रीर कुछ बक्षु आदि कारए। ज्ञात रहकर ध्रपने रूपादि विषयों में ज्ञान को पैदा करते हैं। क्योंकि उभयथा—दोनों प्रकार से ज्ञात ग्रीर अज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा होती है। ऐसा आपका कहना है।

यौग—देखिये ! आप विपरीत प्रकार से कह रहे हैं, दोनों प्रकार से जान होता है, किन्तु चक्रु आदि तो स्वयं अज्ञात रहकर अपने विषय में प्रमिति पैदा करते हैं भ्रीर लिग भ्रादि कारण तो ऐसे हैं कि वे अज्ञात रहकर प्रमिति को पैदा नहीं कर सकते हैं। भ्रतः लिगादि भ्रीर चक्षु भ्रादि दोनों ही कारएों में दोनों ज्ञात और भ्रज्ञात प्रकार से भ्रमिति पैदा करने रूप प्रसंग भ्रा ही नहीं सकता, च्योंकि ऐसा माने तो साक्षात् प्रतीति में विरोध भ्राता है। भ्रष्यां इस तरह से प्रतीत नहीं होता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो जिस प्रकार पदार्थों को जानने वाला ज्ञान होकर ही पदार्थों में प्रमिति को पैदा करता है उसी प्रकार उस पदार्थ को जाननेवाले ज्ञान की जानतेवाला ज्ञान भी जात रहकर ही उस प्रथमजान को जान सकेगा। वहां उन ज्ञानों के विषय में भी दोनों स्रज्ञात स्रीर ज्ञात की कल्पना करने में प्रतीति का

क्षातमेव क्विक्जिप्तिनिमित्तं तत्त्वादुभववादिप्रधिक्षपुत्रादिवत्' इत्यनुमानप्रतीत्यात्रोभयया कत्वने विरोधः । तथा 'क्षानक्षानं क्षातनेव स्विविधये क्रिप्तिनिमत्तं क्षानत्त्वत्' इत्वन्नपि सर्ववा विशेषाभावात् । यदि वाप्रस्यक्षेणाप्यनेनार्यज्ञानप्रत्यक्षता; तर्हीदवरज्ञानेनात्मनोऽप्रत्यक्षेणाध्यविधयेण प्रास्तिमानस्यक्षेत्राक्षेत्रात्त्रप्रत्यक्षेत्रात्त्रप्रत्यक्षेत्रात्त्रप्रत्यक्षेत्रप्रक्षात्रप्रवाद्यक्षेत्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षात्रप्रक्षा

धपलाप होता है, सतलब — धयं ज्ञान तो जात रहकर प्रमिति को पैदा करे भौर उस ज्ञानका ज्ञान तो धजात रहकर प्रमिति को पैदा करे ऐसा प्रतीत महीं होता है।

जिस प्रकार याप मानते हैं कि ज्ञान के कारए।स्वरूप माने गये चक्षु श्रादि विवाद में श्राये हुए पदार्थ अजात रहकर अपने विषयभूत वस्तुमों में ज्ञाप्ति पैदा करते हैं क्योंकि वे चक्षु आदि स्वरूप ही है। जैसे—हमारी चक्षु आदि इन्द्रियां अज्ञात है तो भी रूपादिकों को जानती हैं, तथा—ग्रन्य कोई ज्ञान के कारए। लिगादिक ऐसे है कि वे ज्ञात होकर ही स्वविषय में ज्ञाप्त को पैदा करते हैं, क्योंकि वे कारण इसी प्रकार के "हैं, जैसे—वादी प्रतिवादों के यहां माने गये भूम ग्रादि लिंग हैं, वे ज्ञात होते हैं तभी अनुमानादि ज्ञानों को पैदा करते हैं। इस अनुमान ज्ञान से सिद्ध होता है कि दोनों प्रकार से—ग्रज्ञात और ज्ञात प्रकार से एक ही लिंग आदि में ज्ञान को पैदा करने का स्वभाव नहीं है एक ही स्वभाव है, ग्रयांत चक्षु आदिरूप कारए। प्रज्ञात होकर ज्ञानक जनक हैं और भूम प्रादि लिंग ज्ञात होकर ज्ञानक जनक हैं। जैसी यह लिंग और चक्षु ध्रादिक विषय में व्यवस्था है वेसी ही अर्थज्ञान के ग्राहक ज्ञान में बात है, ग्रयांत प्रभं ज्ञान को जाननेवाला ज्ञान भी ज्ञात होकर ही क्यना विषय जो अर्थज्ञान है उसमें ज्ञप्त को पैदा करता है, स्वांति वह ज्ञान है। जैसे कि अर्थज्ञान ज्ञात होकर अपना विषय जो अर्थ है उसको कानता है। इस प्रकार अनुमान से सिद्ध होता है। आपके भीर हमारे उन अनुमानों में कोई विकेषता नहीं है। दोनों समानरूप से सिद्ध होते हैं।

बिद आप नैयायिकादि इस द्वितीयज्ञान को अप्रत्यक्ष रहकर ही अर्थज्ञान को प्रत्यक्ष करनेवाला सामते हैं तो बड़ी भारी आपित्त आती है, इसी को बताते हैं — ज्ञान अपने से अप्रत्यक्ष रहकर अर्थीत् अस्वसंविदित होकर यदि वस्तुको जानता है तो ईश्वर के सम्पूर्णविषयों को जाननेवाले ज्ञानके द्वारा सारे ही विश्व के प्राणी संपूर्ण पदार्थों को साक्षाल् जान लेंगे। फिर ईश्वर और अनीश्वर अर्थात् सवज्ञ और असर्वज्ञपने का विभाग ही समाप्त हो जावेगा।

समवायनिषेषात्तद्विशेषात्र। 'स्वकार्यम्' इत्यप्यसम्यक्; समवायनिषेषे तदाधेयतयोत्पादस्याप्यसिद्धे।। जनकत्यमानेस्य तत्त्वे विक्कालादो तत्प्रसङ्गः। नित्यज्ञानं वेश्वरस्यापि न स्यात् ततः स्वतो ज्ञानं प्रत्यक्षम् प्रन्यपोक्तरोषान्यञ्जः।

ननु ज्ञानान्वरप्रत्यक्षत्वेपि नानवस्था, धर्यज्ञानस्य द्वितीयेनास्यापि तृतीयेन ग्रह्मादर्यसिद्धेर-परज्ञानकस्पनया प्रयोजनाभावात् । धर्यजिज्ञासायां ह्ययं ज्ञानम्, ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने, प्रतीतेरे-

यौग--जो अपने ज्ञान के द्वारा प्रहरण किया हुआ पदार्थ होता है वहीं अपने प्रत्यक्ष होता है, हर किसी के प्रत्यक्ष के विषय अपने प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता।

जैन — यह कथन प्रसंगत है, जब आपके मत में ज्ञान स्वसंविदित ही नहीं है तब यह अपना ज्ञान है ऐसा सिढ ही नहीं हो सकता।

यौग— जो ज्ञान अपने में (— घात्मा में) समवेत (समवाय से संबन्धित है) . द्वै वह ग्रपना कहलाता है।

जैन—यह बात भी बेकार है। क्योंकि समवाय का तो हम ग्रागे खड़न करने वाले हैं। तथा समवाय तो सर्वत्र आत्मा में व्यापक होने से समान है। उसको लेकर अपना ज्ञान ग्रीर पराया ज्ञान ऐसा विभाग हो नहीं सकता।

यौग—प्रपती धात्माका जो कार्यहैवह घ्रपनाज्ञान है घर्यात् जो प्रपते आत्मारूप कारण से हुआ है वह अपनाज्ञान है इस तरह से विभाग बन जाता है।

जैन-यह कथन भी भ्रयुक्त है। कैसे सो बतलाते हैं—समवाय का तो निषेध कर दिया है, इसलिये इस एक विवक्षित भ्रात्मा में ही यह ज्ञान आधेयरूप से उत्पन्न होजा है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि ज्ञान की उत्पन्ति का निमित्त होने मात्र से अपना और पराया ऐसा विभाग होता है ऐसा मानोगे तो दिशा, भ्राकाश, काल आदि का भी ज्ञान है, ऐसा कहलावेगा। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में उन विशा भ्रादिकों को भी भ्रापने निमित्त माना है। एक दोष यह भी भ्रावंग-कि भ्रपना कार्य होने से ज्ञान भ्रपना कहलाता है तो ज्ञान भ्रानत्य बन जावेगा, फिर तो ईश्वर के ज्ञान को भी नित्य नहीं कह सकेगे। इस्लिये ज्ञान स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसा मानना चाहिये। अन्यया पहिले कह गये हुए भ्रानवस्था आदि दोष आते हैं।

योग—ज्ञान भ्रन्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तो भ्रनवस्था दोष श्राता है ऐसा भ्रापने कहा सो ठीक नहीं है, कैसे ? सो समकाते हैं—प्रथम ज्ञान तो पदार्थों को बंबिषत्वात्; इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्; तृतीयज्ञानस्याग्रहणे तेन प्राक्तनज्ञानग्रहणविरोधात्, इतरया सर्वेत्र दितीयादिज्ञानकल्पनानवंक्यं तत्र चोक्तो दोषः।

किञ्च, 'अर्थेजिज्ञासायां सत्यामहमुत्पस्रम्' इति तज्ज्ञानादेव प्रतीतिः, ज्ञानान्तरादाः ? प्रथमपक्षे जैनमतसिद्धस्तथात्रतिपद्यमानं हि ज्ञानं स्वपरपरिच्छेदक स्यात् । द्वितीयपक्षेपि 'अर्थज्ञान-

जाननेवाला है उसे जाननेवाला दूसरा ज्ञान है, फिर दूसरे को जाननेवाला एक तीसरा ज्ञान ध्राता है, वस फिर ध्रन्य जीथे ध्रादि ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे पहिले तो पदार्थों को जानने की इच्छा होती है, ध्रतः विवक्षित पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है फिर वह पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान कैसा है इस बात को समक्षने के लिये दूसरा ज्ञान ध्राता है, इस तरह से प्रतीति भी आती है।

जैन — यह कथन असत् है, क्योंकि इस तरह से आप अनवस्था दोष से बच
नहीं सकते, आपने तीन जानों की कल्पना तो की है, उसके आगे भी प्रश्न ध्रावेंगे कि
वह तीमरा जान भी किसी से ग्रह्ण हुआ है कि नहीं, यदि नहीं ग्रहण किया है तो उस
अगृहीत जान से दूसरे नं० का जान जाना नहीं जा सकता, यदि अगृहीत जान से किसी
का जानना सिद्ध होता है तो दूसरे तीसरे जानों की जरूरत ही क्या है? एक ही जान
से काम हो जावेगा; और इस तरह ईश्वर में एक जान मान लेते हैं तो उस पक्ष में
भी जो दूषण धाता है वह आपको हम बता चुके हैं—िक ईश्वर स्वयं के जान को प्रत्यक्ष
किये विना ग्रशेष पदार्थों को जानता है तो हम जैसे पुरुष भी उस जान के द्वारा
संपूर्ण पदार्थों को जान लेगें—सभी सर्वज वन वैठेंगे।

बिशेषार्थ — यौग ज्ञान को स्वसंविदित नहीं मानते हैं भतः इस मत में भ्राचायों ने बहुत से दोष दिये हैं, इनके ईश्वर का ज्ञान भी अपने भ्रापको जाननेवाला नहीं है, ईश्वर का ज्ञान भी अपने भ्रापको जाननेवाला नहीं है, ईश्वर का ज्ञान भएने की लवे उसके वे दो या तीन ज्ञान मानते हैं। एक प्रयमज्ञान से पदार्थों को जानना फिर उसे किसी दूसरे ज्ञान से जानना इत्यादि प्रकार की उनकी मान्यता में तो अनवस्या आती है, तथा ज्ञान भ्रपने को भ्रज्ञात रखकर ही वस्तुभों को जानता है तब हर किसी के ज्ञान से कोई भी पुरुष वस्तुभों को जान सकेगा, ऐसी परिस्थित में हम लोग भी ईश्वर के ज्ञान से संपूर्ण पदार्थों को जानकर सर्वंज्ञ वन जावेंगे। यौग समवाय संबंध से ईश्वर एव समस्त धात्माओं में ज्ञान रहता है ऐसा कहते हैं, धतः यह हमारा

मज्ञातमेव सयार्थस्य परिच्छेदकम् 'इति ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते चेत्; तदेव स्वार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथा-द्यमपि स्थात् । न प्रतिपद्यते चेरकथं तथाप्रतिपत्तिः ?

कि अ. ग्रथंज्ञानमर्थमात्मानं च प्रतिपद्य 'ग्रज्ञातमेव मया ज्ञानमर्थं जानाति' इति ज्ञानान्तरं

ज्ञान है ग्रीर यह ईश्वर का या अन्य पुरुष का ज्ञान है इस तरह का भेद बनना जिटल हो जाता है। क्योंकि समवाय और सारी आत्माएँ सवंत्र व्यापक हैं। ज्ञान यदि स्वयं ग्रन्नस्वक्ष है ग्रीर पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है तो न्नमादि हेतु स्वयं ग्रन्नस्वक्ष न्मज्ञात रहकर ही ग्रीम ग्राद साध्य का ज्ञान करा सकते हैं। योग प्रत्यक्ष ग्रामम, ग्रनुमान ग्रीर उपमा ऐसे चार प्रमाएों को मानते हैं, सो इनमें से ग्रामम में तो शब्द मुख्यता है। ग्रनुमान हेतु के ज्ञानपूर्वक प्रवतंता है। उपमा प्रमाएा में साहण्य का बोध होना ग्रावण्यक है। किन्तु जब कोई भो ज्ञान स्वय ग्रमृहीत या ग्रम्नश्य सहकर वस्तु को ग्रहण करता है या जानता है तब ये हेतु या शब्द आदिक भी स्वयं अज्ञान स्वरूपवाले रहकर प्रमुमान या आगमादि प्रमाएगों को पैदा कर सकते हैं। किन्तु ऐसा होता नही। इसलिये ज्ञानमात्र चाहे वह हम जैमे अल्पज्ञानो का हो चाहे ईश्वर का हो स्वयं को जाननेवाला ही होता है।

यौग से हम जैन पूछते है कि पदार्थ को जानने की इच्छा होने पर मै जो अर्थज्ञान हूं सो पैदा हुआ हूं इस प्रकार की प्रतीत होती है वह उसी प्रथमज्ञान से होगी कि अन्यज्ञान से होगी ? यदि उसी प्रथमज्ञान से होती है कही तो हमारे जैनमत की ही सिद्धि होती है। क्योंकि इस प्रकार अपने विषय में जानकारी रखनेवाला जान ही तो स्व और पर का जाननेवाला कहलाता है। दूसरा पक्ष — अर्थ जिज्ञासा होने पर मैं उत्पत्र हुआ हूं, ऐसा बोध किसी अन्य ज्ञान से होता है ऐसा माने तो उसमें भी प्रवन होते हैं कि पदार्थ को जाननेवाला 'यह अर्थज्ञान भेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही पदार्थ को एरिच्छित करता है' इस तरह की बात को अर्थज्ञान का ज्ञान समभता है या नहीं? यदि समभता है तो वही सिद्धान्त-स्वपर को जाननेवाला ही सकता है। इस तरह से जो पहिला अर्थज्ञान है, वह भी स्वपर को जाननेवाला ही सकता है। जैसे दितीय ज्ञान स्व और पर को जानता है, यदि वह दितीयज्ञान 'भेरे द्वारा प्रज्ञात रहकर हो यह प्रपंज्ञान प्रयं को जानता है, यदि वह दितीयज्ञान 'भेरे द्वारा प्रज्ञात रहकर हो यह प्रपंज्ञान प्रयं को जानता करता है' इस प्रकार की प्रतीति से शून्य है तो आप हो बताईए कि इतनी सब बातों को कौन जानेगा और समभ्रेग कि पहिले पदार्थ को जानने की इच्छा होने से अर्थज्ञानपैदा हुमा है किर उस ज्ञान को जानने की इच्छा होरे से अर्थज्ञानपैदा हुमा है किर उस ज्ञान को जानने की इच्छा होरे से अर्थज्ञानपैदा हुमा है किर उस ज्ञान को जानने की इच्छा हुई

प्रतीयात्' बप्रतिपद्य वा । प्रयमपक्षे त्रिविषयं ज्ञानान्तरं प्रसज्येत । द्वितीयपक्षे तु ब्रतिप्रसङ्गः 'मयाऽ ज्ञातमेवादृष्टं सुक्षादीनि करोति' इत्यपि तज्जानीयादविशेषात् ।

श्रतः द्वितीयज्ञान हुआ इत्यादि ।

यौग से हमारा प्रक्त है कि प्रथंजान को, प्रथं को धौर प्रपने को जानकर फिर वह दितीयज्ञान क्या ऐसी प्रतीति करता है कि मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही यह प्रथम धर्णज्ञान पदार्थ को जानता है यदि ऐसी प्रतीति करता है तो वह ज्ञानान्तर एक प्रथम परार्थ ज्ञान को दूसरे पदार्थ की और तीसरे अपने प्रापको इस प्रकार के तीन विषयों को जानते के कारए तीन विषयवाला हो गया, पर ऐसा तीन विषयवाला ज्ञान ध्रापने माना नहीं है। अतः ऐसा मानने में ध्रपसिद्धान्त का प्रसंग ग्राता है ध्रप्यांत् तुम्हारे मान्य सिद्धान्त से विपरीत बात—(ज्ञान में स्वसंविदितता) सिद्ध होती है जो अनिष्टकारी है। दूसरापक्ष—प्रयंज्ञान को प्रयं को, और प्रपने को वह दितीय ज्ञान प्रहण् वहीं करता है प्रयांत् ज्ञान तहीं है परि दे द्वारा अज्ञात ही रहकर इस प्रथम ज्ञान ने प्रवां को ज्ञाना है, इस तरह से यदि मानते हो तो प्रतिप्रसंग होगा, मतलब—यदि प्रथमज्ञान मेरे से अज्ञात रहकर ही पदार्थ को ज्ञानता है तो मेरे द्वारा प्रज्ञात रहकर ही प्रदष्ट जो पुण्यापस्वरूप है वह सुख दु ख को करता है इस प्रकार का ज्ञान भी उसी द्वितीय-ज्ञान से हो जायगा, क्योंक तीनों को अर्थज्ञान; भर्ष ग्रीर स्वयं प्रपने को जानने की जरूरत जीसे वहां नहीं है वैसे यहां भी ग्रपने स्वयं को, ग्रहष्ट, ग्रीर सुखादि को जानने की जरूरत जीसे वहां नहीं है वैसे यहां भी ग्रपने स्वयं को, ग्रहष्ट, ग्रीर सुखादि को जानने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिये।

विशेषार्थ — जब ईश्वर या अन्य पुरुष में तीन ज्ञानों की कल्पना योग करेंगे तो बहां बड़े घ्रापित के प्रसंग आवेंगे। प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है, उसे दूसरा ज्ञान जानता है और उसे कोई तीसरा ज्ञान जानता है, तब प्रनवस्था घ्राती है ऐसा तो पहिले ही कह आये हैं, अब दो ज्ञानों की कल्पना भी गलत है, कैसे, सो बताते हैं— प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है फिर उस प्रथमज्ञान को तथा पदार्थ को और ध्रपने घ्रापको इन तीनों को द्वितीयज्ञान जानता है सो ऐसा जानने पर तो वह दूसराज्ञान साक्षात् ही स्वसंविदित बन जाता है; जो स्वसंविदितपना योगमत में इष्ट नहीं है, यिद दूसराज्ञान इन विषयों को नहीं जानता है तो ग्रजान ग्रह ध्रादि भी सुखादि को उत्पन्न करते हैं इस बात को भी मानना चाहिये, इसलिये ज्ञानको स्वसंविदित मानना श्रीयस्कर है।

नापि शक्तिक्षयात्, ईश्वरात्, विषयान्तरसन्धारात्, प्रदृशढाऽनसस्याभावः। न हि शक्तिकः याचतुर्षादिज्ञानस्यानृत्यते रनवस्थानाभावः। तदनृत्यतो प्राक्तनज्ञानासिद्धिषेदस्य तदवस्थत्वात्। तत्क्षये च कुतो स्पादिज्ञान साधनादिज्ञान वा यतो व्यवहारः प्रवर्तति ? न च चतुर्णदिज्ञानजननशक्तः -रेच क्षयो नेतरस्याः; युगयदनेकशक्त्यभावात्। भावे वा तथैव ज्ञानोत्यत्तिप्रसङ्कः। नित्यस्यापरापेका-स्यसम्भाव्याः। अभेगः शक्तिसद्भावे कृतोऽसी ? न तावदात्मनोशक्तान्, तदसम्भवात्। शक्त्यन्तर-कृत्यने चानवस्याः।

यदि यौग ग्रपना पक्ष पुन: इस प्रकार से स्थापित करें कि आत्मा दो या तीन ज्ञान से अधिक ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता ग्रत: अनवस्था दोष नहीं भ्राता है. आतमा में दो तीन ज्ञान से अधिक ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति नही है अतः ज्ञाना-न्तरों को लेकर ग्राने वाली ग्रनवस्था एक जाती है। तथा ज्ञानान्तरों की ग्रनवस्था को ईश्वर रोकता है अथवा विषयांतर संचार हो जाता है। मतलब – प्रथमज्ञान पदार्थ को जनता है, तब दितीयज्ञान उसे जानने के लिये आता है, उसके बाद उस ज्ञान का विषय ही बदल जाता है। ग्रदृष्ट इतना ही है कि आगे ग्रागे ग्रन्थान्य ज्ञान पैदा नहीं हो पाते है, इस प्रकार शक्ति क्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार और भ्रदृष्ट इन चारों कारणों से चौथे ग्रादि ज्ञान आत्मा में उत्पन्न नही होते है। अब इन पक्षों के विषय में विमर्श करते हैं -- शक्ति का नाश हो जाने से तीन से ज्यादा ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इसलिये ग्रनवस्था दोष नहीं आता है ऐसा पहिला विकल्प मानो तो ठीक नहीं, क्योंकि यदि चौथाज्ञान उत्पन्न नही होगा तो पहिले के सब ज्ञान सिद्ध नहीं हो पायेगे। क्योंकि प्रथमज्ञान दूसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है और दूसराज्ञान तीसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है, अब देखिये-तीसरे ज्ञान की सिद्धि किससे होगी, उसके सिद्ध हुए विना दूसराज्ञान सिद्ध नही हो सकता, और दूसरेज्ञान के विना पहिला ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे तीनों ही ज्ञान ग्रसिद्ध होंगे। ग्रतः चौथे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ही, भौर उसके लिये पांचवे ज्ञान की, इस प्रकार भ्रनवस्था तदवस्थ है, उसका भ्रभाव नहीं कर सकते।

यदि प्रतिपत्ता की शक्ति का क्षय होने से चौथे झादि ज्ञान पैदा नहीं होते हैं— तब रूप, रस, झादि का ज्ञान कैसे पैदा होगा, क्योंकि उस प्रथम ज्ञान को ज्ञानने में म्रन्य दो ज्ञान लगे हुए हैं और उनकी सिद्धि होते होते ही शक्ति समान्न हो जावेगी, फिर रूपज्ञान, साधनज्ञान झादि ज्ञान किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं हो पावेंगे और इन ईश्वरस्तां निवारयतीत्यपि बालविलसितम्; कृतकृत्यस्य तन्निवारणे प्रयोजनामात्रात् । परोपकारः प्रयोजनमित्यसत्; घमित्रहृष्णामावस्य तदवस्यत्वप्रसङ्गात्, ग्रश्नतीतीनिषद्धत्वावास्य ।

न च विषयान्तरसञ्जारात्तित्रवृत्तिः; विषयान्तरसञ्जारो हि धर्मिज्ञानविषयादन्यत्र साधना-

ज्ञानों के अभाव में जगत का व्यवहार कैसे प्रवर्तित होगा? प्रयीत् नहीं प्रवर्तित होगा, तुम कहो कि चतुर्थ आदि ज्ञान को पैदा करने की शक्ति का क्षय तो होता है किन्तु रूपज्ञान, साधनज्ञान आदि ज्ञानों को उत्पन्न करने की शक्ति तो रहती ही है उसका क्षय नहीं होता सो ऐसी बात नहीं बनती, क्योंकि एक साथ प्रनेक शक्तियां नहीं रहती है।

ग्राप योग जबर्दस्ती कह दो कि रूपज्ञान ग्रादि को उत्पन्न करने की शक्ति रहती ही है, तब तो वे ही पहिले के ग्रपिसिदान्त होने ग्रादि दोष ग्राते है ग्रथित् विवयवाला ज्ञान का हो जाना या स्वसर्विदितता ज्ञान में बन जानी ग्रादि दोष ग्राते हैं। एक बात और सुनिये—ग्राप ग्रात्मा को नित्य मानते हैं, जो नित्य होता है वह ग्रपिन कार्य करने में अन्य शक्ति ग्रादि की ग्रपेक्षा नहीं रखता है, इसी बात का खुलासा किया जाता है।

यदि नित्य भ्रात्मा में कम से शक्ति का होना माना जाय तो वह शक्ति किस कारण से होती है यह देखना पड़ेगा, यदि कहा जावे कि वह भ्रात्मा से होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा तो भ्रशक्त है भ्रतः उससे शक्ति पैदा होना भ्रसंभव है, किसी भ्रन्य शक्ति से वह शक्ति पैदा होती है ऐसा स्वीकार किया जाय तो भ्रनवस्थाश्याञ्ची खड़ी हो जाती है।

यौग—आनेवाली अनवस्थाको ईम्बर रोक देता है ऐसा दूसरा पक्ष यदि स्वीकार करो–तो ।

जैन — यह कहना बालक के कहने जैसा है, क्योंकि ईश्वर तो कृत-कृत्य-करने योग्य कार्य को कर चुका है, वह उस अनवस्था को रोकने मैं कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता है।

यौग — प्रत्य जीवों का उपकार करनायही उस क्रुतकृत्य ईश्वर का एक मात्र प्रयोजन है। दिनिषये ज्ञानोत्पत्ति । न च तज्ज्ञानसित्रयानेऽनश्य साधनादिना सिनिहितेन भवितव्यमसिद्धादेर-भावापत्तोः । सिन्निहितेषि वा जिष्ठिति वीर्मण्यपृष्टीते कथ विषयान्तरे ग्रहुणाकाक्षा ? कथ वा तज्ज्ञान-भेकार्थसमवेतत्वेन सिन्निहित बिहाय तद्विपरीते दृशान्तावी ज्ञान क्रायेत् ?

जैन - यह समाधान ग्रसत्य है। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर यदि परो-पकार के कारण अनवस्था को रोक भी देवे तो उससे उसका क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि धर्मी का ग्रहण अर्थात जब उस प्रथम अर्थज्ञान को जाननेवाले ज्ञान का ग्रहण ही नहीं होता तो उस पहिले के ज्ञान में ग्रसिद्ध होने रूप जो दोष ग्राता था वह तो बैसा का वैसा ही रहा। उसका निवारण तो हो नहीं सका, तथा ऐसी प्रतीति भी नहीं ग्राती कि ईश्वर ग्रनवस्था को रोक देता हो, ग्रौर तीसरी बात यह भी हो चुकी है कि दसरे या तीसरे नम्बर के ज्ञान में या तो त्रिविषय को ( अर्थज्ञान, अर्थ, और ध्रवने आपको) जानने का प्रसंग आता है या अदृष्ट को भी उस ज्ञान से ग्रहण होने का अतिप्रसंग प्राप्त होता है, इसलिये इस दूसरे नम्बर आदि ज्ञान का निषेध हो जाता है, श्रव तीसरा पक्ष-विषयान्तर में प्रवृत्ति होने से ग्रनवस्था नहीं श्राती-श्रर्थात तृतीय-ज्ञान के बाद तो ज्ञानका या आतमा का पदार्थ की जानने में व्यापार शुरु होता है, श्रत: चौथे पांचवे ग्रादि ज्ञानो की उत्पत्ति होनेरूप ग्रनवस्थादोष का प्रसंग नहीं ग्राता. सो ऐसा कहना भी गलत है। देखिये - धर्मीज्ञान अर्थज्ञान को जाननेवाला ज्ञान या उसके म्रागे का तीसरा ज्ञान जो है उसका विषय अर्थज्ञान है, उस विषय को छोड़कर उस विषय से अन्य साधनादि में ज्ञान की उत्पत्ति होना विषयान्तर संचार कहलाता है। ऐसे विषयान्तर में ज्ञानका-नृतीयज्ञान का संचार होना जरूरी नहीं है, मतलब-यह है कि दितीयादि ज्ञान के होने पर बाह्य साधनादि का सिन्नहित होना अवश्यभावी नहीं है। क्योंकि ऐसी मान्यता में असिद्धादि दोषों के असाव होने की आपत्ति आती है, यदि उनका होना अवश्यंभावी मानते हो तो ऐसा देखा भी नहीं गया है, तथा-धर्मी-ज्ञानस्वरूप प्रथम द्वितीय ( या तृतीय ) ज्ञान की सिन्निधि में साधनादि रहते हैं ऐसा मान भी लिया जावे तो भी जिसके जानने की इच्छा से वह द्वितीयादि ज्ञान उरपन्न हम्रा वह मर्थज्ञान का ज्ञान तो ग्रभी तक अगृहीत है, ग्रर्थात् चतुर्थादि ज्ञानके द्वारा वह गहीत नहीं हुआ है, तो ग्रन्य विषय के जानने की उसे इच्छा कैसे हो सकती है, ग्रर्थात् नहीं हो सकती है, भौर एक बात यह भी है कि जब धर्मीज्ञानरूप द्वितीयज्ञान है उसके साथ एकार्थरूप ब्रात्मा में समवेतपने से रहनेवाला तीसराज्ञान है सो वह निकट है सो

भ्रद्रशासिक्त्तौ स्वसंविदितज्ञानोत्पत्तिरेवातोऽस्तु कि मिथ्याभिनिवेशेन ? तक्ष प्रत्यक्षाद्ध-र्मिसिद्धिः।

नाप्यनुमानात्; तस्यद्भावावेदकस्य तस्यैवासिद्धेः । सिद्धौ वा तत्राप्याश्रयासिद्द्ध्यादिदोषोष-उसे छोड़कर वह उससे विषरीत श्रर्थात् जो एकार्थसमवेत नहीं है ऐसे दृष्टान्तादि भें कैसे प्रवृत्त होगा ।

भावार्थ - ज्ञान पदार्थ को जानता है, उसको ग्रन्य दूसरे नम्बर का ज्ञान जानता है, इस प्रकार जब यौग ने कल्पना करी तब आचार्य ने अनवस्थादोष दिया. उस दोष को हटाने के लिये यौग ने चार पक्ष रखे थे, शक्तिक्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार, भ्रौर अदृष्ट, भ्रर्थात इन शक्तिक्षयादि होनेरूप कारणों से, दो तीन से अधिक ज्ञान पैदा नहीं होते ऐसा कहा था, इन पक्षों में से तृतीयपक्ष विषयान्तरसंचार पर विचार चल रहा है -- ग्राचार्य कहते हैं कि ज्ञान या आत्मा के द्वारा दसरे विषय के जानने में तभी प्रवृत्ति होती है जब पहिला विषय जिसे जानने की इच्छा पहिले ज्ञान में उत्पन्न हुई है उसे जान लिया जाय, उसके जाने विना दसरे ग्रन्य विषय में जानने की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। ग्रर्थात नहीं हो सकती, तथा जब पहिला ज्ञान तो जान रहा था उसको जानने के लिये दसरा ज्ञान प्रवृत्ति कर रहा था, उस द्वितीयज्ञान का विषय तो मात्र वह प्रथम जान है, अथवा कभी उस दितीय जान को विषय करने वाला तृतीय ज्ञान भी प्रवृत्त होता है ऐसा यौग ने माना है, श्रतः तीसरा ज्ञान जो कि मात्र द्वितीयज्ञान को जानने में लगा है उस समय अपना विषय जो द्वितीयज्ञान है उससे हटकर वह ग्रन्यविषय जो ज्ञान के कारण बाह्यविषय आदि हैं उन्हें जाननोरूप प्रवृत्ति करे सो ऐसी प्रवृत्ति वह कर नहीं सकता, यदि कदाचित कोई कर भी लेवे तो बाह्य विषय निकट हों ही हों ऐसा नियम नहीं है, तथा-क्वचित बाह्यविषय मौजूद भी रहें तो भी ज्ञान का उसे (उन्हें) ग्रहरा करने रूप व्यापार हो नहीं सकता. देखो-यह नियम है कि "अन्तरंगबहिरगयोरंतरंगविधिर्वलवान्" मन्तरंग भीर बहिरंग में से भ्रान्तरंगविधि बलवान होती है, भतः जब ज्ञानों की परंपरा अपर २ ज्ञानके जानने में लगी हुई है-अर्थात प्रथम ज्ञान को द्वितीय ज्ञान और द्वितीयज्ञान को तृतीयज्ञान ग्रहरा कर रहा है तब उस अन्तरंग ज्ञानविषय को छोड़कर बहिरंग साधनादि विषय में प्रवृत्ति या संचार होना संभव नहीं है, इसलिये विषयान्तर सचार होने से अनवस्था नहीं कावेगी ऐसी यौग की कथनी सिद्ध नहीं होती है।

निपातः स्थात् । पुनरत्राध्यनुगानान्तरात्तसिद्धावनवस्था । इत्युक्तदोषपरिजिहीर्षया प्रदीपवत्स्वपर-प्रकाशनसक्तिद्वयात्मकं ज्ञानमञ्जूपगन्तव्यम् । तदपह्नवे वस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात् ।

ननुस्वपरप्रकाशो नाम यदि बोधरूपत्व तदा साध्यविकलो इष्टान्तः प्रदीपे बोधरूपत्वस्थान सम्भवात् । ग्रय भासुररूपसम्बन्धित्वं तस्य ज्ञानेऽत्यन्तासम्भवात्कवं साध्यता ? बन्यया प्रत्यक्षवाष-

चौथापस — अदृष्ट दतना ही होनेसे चतुथं ग्रादि ग्रधिकज्ञान तृतीयादि जानों को जानने के लिये उत्पन्न नहीं होते हैं और इसी कारण से ग्रनवस्था दोष नहीं होता है, अयवा ग्रदृष्ट ही ग्रनवस्था दोष को रोक देता है। सो ऐसा योग का कहना भी गलत है, यदि अदृष्ट के कारण ही ग्रनवस्था रकती है प्रधाद ग्रदृष्ट को ऐसी सामध्यं है तो वह स्वसंविदित ज्ञान को ही पैदा क्यों नहीं कर देता, अनवस्थादोष ग्राने पर उसे हृदाने की ग्रपेक्षा वह दोष उत्पन्न ही नहीं होने दे अर्थात् प्रथम ही स्व पर को ज्ञाननेवाला ज्ञान ही पैदा कर दे यही श्र्येयकर है, फिर किसलिये यह मिथ्या ग्राग्रह करते हो कि ज्ञान तो ग्रन्यज्ञान से ही ज्ञाना जाता है, इस प्रकार यहां तक प्रत्यक्षन प्रमाग्र से धर्मी या पक्षस्वरूप जो ज्ञान है उसकी सिद्धि नहीं होती है यह निश्चित किया, मतलब—ग्रुष्ट में योग को तरफ से ग्रनुमान प्रस्तुत किया गया था कि—

"ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात् घटादिवत्" इस श्रमुमान में जो ज्ञान पक्ष है वह तो प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ, श्रव अनुमानप्रमाण से वही पक्षरूप जो ज्ञान है उसे सिद्ध करना चाहे तो भी वह सिद्ध नहीं होता है ऐसा बताते हैं— धर्मी ज्ञान के सद्भाव को सिद्ध करनेवाला जो प्रनुमान है वह स्वयं हो ग्रसिद्ध है। यदि कोई श्रनुमान इस ज्ञान को सिद्ध करनेवाला हो तो उसमें जो भी हेतु होगा वह ग्राध्ययासिद्ध ग्रादि दोषों से ग्रुक्त होगा, प्रतः उस हेतु को सिद्ध करने के लिये फिर एक श्रमुमान उपस्थित करना पड़ेगा, इस तरह से ग्रनवस्थाचमू सामने खड़ी हो जावेगी, इस प्रकार यहां तक ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद्य मानने से कितने दोष ग्राते हैं सो बताये—अर्थात् ईश्वर का ज्ञान भी यदि स्वसंवेद्य नहीं है तो वह ईश्वर सर्वंज्ञ नहीं रहता है धौर उसके ज्ञानको स्वसंवेद्य कहते हैं तो प्रमेशत्व हेतु स्वामात् हो ग्रनैकान्तिक दोषयुक्त हो जाता है। तथा पुत्ससंवेदन के साथ भी यह हेतु व्यभिचरित होता है, इत्यादिक्ष से स्थान स्थान पर श्रमेक दोष सिद्ध किये गये हैं। श्रतः उन दोषों को दूर करने के लिये यौग को स्थ-संवेदनसंवरूपवाला ज्ञान स्वीकार करना चाहिये, जो दोशित युक्त है—ग्रपने को ग्रीर पर

स्तदप्यसमीचीनम्; तत्प्रकाशो हि स्वपररूपोद्योननरूपोऽभ्युपगम्यते।सः च ववचिद्ववीषरूपतया स्वचित्तुभासुररूपतया वान विरोधमध्यास्ते।

ननु 'येनात्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयति येन नार्थं ती चेत्ततोऽभिन्नी; तर्हि तावेव न ज्ञानं

पदायं को जानने की क्षमता रखता है ऐसा दीपक के समान स्वपर प्रकाशक ज्ञान मानना चाहिये। ज्ञान को स्व धौर पर को जाननेवाला नहीं मानने—िसर्फ पर को ही जानने वाला मानते हैं तब किसी भी तरह वस्तुव्यवस्था नहीं बन सकती है। क्योंकि ज्ञानका स्वरूप ही यदि विपरीत माना तो उस ज्ञान के द्वारा जाने गये पदार्थों का स्वरूप भी किस तरह निर्दोव सिद्ध होगा; अर्थात् नहीं होगा।

शंका — ज्ञान स्वपर को जाननेवाला है इस बात को सिद्ध करने के लिये दीपक का उदाहरए। दिया है-सो ज्ञान स्व को और पर को प्रकाशित करता है, यदि यही ज्ञान का स्वरूप है तो प्रदीप का दृष्टान्त साध्यधमें से विकल हो जाता है। क्योंकि दीपक में बोधपना तो है नहीं, यदि दीपक का उदाहरए। आसुरपने के लिये देते हो तो वैसा आसुरपना ज्ञान ( दार्षान्त ) में नहीं पाया जाता है अतः उसको साध्यपना होना मुश्किल हो जाता है, अन्यथा प्रत्यक्षवाधा आसी है।

भावार्थ —दीपक के समान ज्ञान है तो इसका मतलब ज्ञान का धर्म जानना क्या दीपक में है ? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म भाजुरपना क्या ज्ञानमें है ? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म भाजुरपना क्या ज्ञानमें है ? नहीं है, इसिलये दीपक का उदाहरएा ठोक नहीं बैठता है ऐसी कोई ग्रंका करे तो इसका समाधान इस प्रकार से है—यहां जो दीपक को दृष्टान्त कोटि में रखा गया है वि इस बात को प्रकट करने के लिये रखा गया है कि जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिये ग्रन्थ दीपक को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह स्वतः प्रकाशशील है भीर इसी से वह घटपटादिकों का प्रकाशक होता है इसी प्रकार ज्ञान भी स्वतः प्रकाशशील है, उसे ग्रपने आपको प्रकाशित करने के लिये ग्रन्थ ज्ञान की जरूरत नहीं होती, दीपक में यह जो प्रकाशपना है वह भाजुररूप है और ज्ञान में यह स्वपर को जाननेरूप है। अतः कोई विरोध जैसी बात नहीं है।

अब यहां पर योग धपना लम्बा चौड़ा वक्तव्य उपस्थित करते हुए कहते हैं कि भ्राप जैन जो ज्ञान को स्व और पर का प्रकाशक धानते हैं सो यह मानना ठीक नहीं है—देखिये–ज्ञान विस स्वभाव से भ्रपने धापको जानता है धीर जिस स्व- तस्य तत्रानुप्रवेशात्तस्यरूपवत्, ज्ञानमेव तयोस्तत्रानुप्रवेशात्, तथा च कश्चं तस्य स्वपरप्रकाशनशक्तिद्व-यास्मकत्वभ् ? भिन्नौ चेत्स्वसंविदितौ, स्वाश्रयज्ञानविदितौ वा । प्रथमपक्षं स्वसंविदितज्ञानवयश्रसङ्ग-स्तत्रापि प्रत्येक स्वपरप्रकाशस्यभावद्वयात्मकृत्वे स एव पर्यनुयोगोऽनवस्था च । द्वितीयपक्षेऽपि स्वपर-प्रकाशहेत्भूत्रयोस्त्योयेदि ज्ञान तथाविषेन स्वभावद्वयेन प्रकाशकं तहाँ नवस्था । तदप्रकाशकत्वे प्रमास्तरुवायोगस्तयोवी तत्स्वभावत्वविरोध इति' एकान्तवादिनासुष्तस्थौ नास्माकम्; जास्यन्तरस्था-

भाव से पर पदार्थ को जानता है वे दोनों स्वभाव या मक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं कि प्रभिन्न हैं ? यदि प्रभिन्न है तो वे दो शक्तियां ही रहेंगी, क्यों कि ज्ञान का तो उनमें ही प्रवेश हो जायगा, जैसे ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान में ग्रनुप्रवेश है । ग्रथवा-एक ज्ञान-मात्र ही रह जायगा। क्योंकि दोनों स्वरूप का उसीमें प्रवेश हो जायेगा, इस तरह हो जाने पर ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभावरूप दो शक्तियों वाला है ऐसा कैसे कह सकेंगे। ग्रर्थात् नहीं कह सकेंगे। दूसरा विकल्प-ज्ञान से स्वपर को जानने की दोनों इस्तियां भिन्न हैं यदि ऐसा मानते हैं. तो उसमें भी प्रश्न उठता है कि वे ज्ञान की इक्तियां स्वसंविदित हैं अथवा अपने आश्रयभूत ज्ञान से ही जानी हुई हैं ? प्रथम पक्ष मानने पर तो एक ही ग्रात्मा में तीन स्वसंविदित ज्ञान मानने पड़े गे, तथा-फिर वे एक एक भी स्वसंविदित होने के कारण दो दो शक्तिवाले (स्व भीर पर के जानने वाले ) हीने से फिर वही प्रश्नमाला आवेगी कि वे शक्तियां भिन्न हैं कि अभिन्न है इत्यादि । इस प्रकार अनवस्था आती है इस अनवस्था से बचने के लिये यदि दूसरी . बात स्वीकार करो कि वे दौनों शक्तियां अपने को जाननेवाली नहीं हैं कि लू अपने आश्रयभत ज्ञान से ही वे जानी जाती हैं सो ऐसा कहने पर भी दोष है। कैसे ? सो बताते हैं स्वपर प्रकाशनरूप कार्य में कारए। भूत जो दो स्वभाव हैं, उनको ज्ञान यदि उसी प्रकार के दो स्वभावों के द्वारा जानेगा तो ग्रनवस्था साक्षात् ही दिखाई दे रही है। यदि ज्ञान उन दोनों स्वभावों को नही जानता है, तब उस ज्ञान में प्रमाणपना नहीं रहता है । ग्रथवा-वे दोनों स्वभाव उस ज्ञान के हैं ऐसा नहीं कह सकेंगे । क्योंकि वे शक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं। श्रीर ज्ञान उनको ग्रहण भी नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञान को स्वसंविदित मानने में कई दोष आते हैं।

जैन — ऐसा यह लम्बा दोषों का भार उन्हीं के ऊपर है जो एकान्तवादी हठाग्रही हैं। हम स्याद्वादियों के ऊपर यह दोषों का भार नहीं है। हम तो एक भिन्न ही स्व-भाषवाला ज्ञान मानते हैं। स्वभाव ग्रीर स्वभाववान में भेद तथा अभेद के बारे में स्स्वभावतद्वतोर्भेदाभेदं प्रत्यनेकान्तात् । ज्ञानात्मना हि स्वभावतद्वतोरभेदः, स्वपरप्रकाशस्त्रभावात्मना च भेद इति ज्ञानमेवाभेदोऽतो भिन्नस्य ज्ञानात्मनोऽप्रतीतेः । स्वपरप्रकाशस्त्रभावे च भेदस्तद्व्यतिरक्त-योस्तरप्रतीयमानस्वादित्युक्तदोषानवकाशः। किल्पतयोस्तु भेदाभेदैकान्तयोस्तद्वृषण्प्रवृत्तौ सर्वत्र प्रवृत्ति-प्रसङ्गात् न कस्यविदिष्टतस्वय्यस्या स्यात् । स्वपरप्रकाशस्त्रभावौ च प्रमाणस्य तत्प्रकाशनसामर्थ्य-

हमारे यहां अनेकान्त है। कथंचित्-किसी संज्ञा प्रयोजन आदि की अपेक्षा से स्वभाव भीर स्वभाववान में (ज्ञान भीर ज्ञान के स्वभाव में ) भेद है तथा-कथंचित द्रव्य या प्रदेशादि की अपेक्षा से उनमें अभेद भी है। ऐसा एकान्त नियम नहीं है कि वे दोनों सर्वेथा भिन्न ही हैं या सर्वेथा अभिन्न ही हैं। ज्ञानपने की ग्रपेक्षा देखा जाय तो स्वभाव भीर स्वभाववान में अभेद है भीर स्व भीर पर के प्रकाशन की अपेक्षा उनमें भेद भी है। इस तरह से तो वे सब ज्ञान ही हैं, इसलिये ज्ञान को छोडकर और कोई स्वपर प्रकाशन दिखायी नहीं दे रहा है, ज्ञान स्वयं ही उसरूप है, स्वपर प्रकाशन जो स्वभाव हैं उनमें सर्वथा भेद भी नहीं है। इस प्रकार स्वभाव ग्रीर स्वभाववान को छोडकर कोई चीज नहीं है। ज्ञान स्वभाववान है और स्वपर प्रकाशन उसका स्वभाव है, यह सिद्ध हमा। इस प्रकार अपेक्षाकृत पक्ष में कोई भी मनवस्था मादि दोष नहीं आते हैं कल्पनामात्र से स्वीकार किये गये जो भेद और अभेद पक्ष हैं अर्थात कोई स्वभाव या शक्ति से स्वभाववान या शक्तिमान को सर्वथा भिन्न ही मानता है, तथा कोई जड़बुद्धि वाला अभेदवादी उन स्वभाव स्वभाववान में अभिन्नता ही कहता है, उन काल्पनिक एकान्त पक्ष के दूषण सच्चे स्यादाद ग्रनेकान्तवाद में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यदि काल्पनिक पक्ष के दूषण सब पक्ष में दिये जायेंगे तो किसी के भी इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, ज्ञान या प्रमाल में जो अपने और पर को जानने का सामर्थ्य है वही स्वपर प्रकाशन कहलाता है पौर यह जो सामर्थ्य है वह परोक्ष है, अपने और पर के जाननेरूप कार्य को देखकर उस सामर्थ्य का अनुमान लगाया जाता है - कि ज्ञान में ग्रपने और पर को जानने की शक्ति है, क्योंकि वैसा कार्य हो रहा है, इत्यादि संसार में जितने भी पदायं हैं उन सभी की सामध्यं मात्र कार्य से ही जानी जाती है. शक्ति को प्रत्यक्ष से हम जैसे नहीं जान सकते ऐसा सभी वादी और प्रतिवादियोंने स्वीकार किया है, हम जैसे ग्रल्पज्ञानी अन्तरङ्ग आत्मा आदि सूक्ष्म पदार्थ ग्रीर बहि-रंग जड़ स्थल पदार्थ इन दोनों को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं। इस विषय में तो किसी भी वादो को विवाद नहीं है। इस तरह ज्ञान के स्वपर प्रकाशक विषय म्बन, तद्भुतत्वा चास्य परोक्षता तत्वकाशनलक्षणकार्यानुमेयत्वात्तयोः । सकलभावानां सामर्थ्यस्य कार्यानुमेयतया निक्षिलवादिभिरस्युगमान् । स्रवीग्टकां चान्तर्वहिर्वायां नैकान्ततः प्रत्यक्ष ६त्यत्रा-विलवादिनामवित्रतिपत्तिरेवेत्युक्तदोवानवकाशतया प्रमाणस्य प्रत्यक्षताप्रसिद्धे रलं विवादेन ।।

में कुछ भी दोष नहीं घाते हैं, वह कथचित् स्वानुभव प्रत्यक्ष भी है यह निर्विवाद सिद्ध हुम्रा, ग्रब इस विषय में ज्यादा नहीं कहते हैं।

भावार्थ - नैयायिक वैशेषिक के ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवाद का यहां पर प्रभा-चन्द्र ग्राचार्य ने ग्रापने तीक्ष्ण यक्ति पूर्ण वचनरूपकुठार के द्वारा खण्ड खण्ड कर दिया है. ज्ञान स्व को नही जानता है; दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जानाहआ पदार्थ ग्रापने लिये ग्रानुभव में नहीं ग्रासकता है. दीपक स्वयं अप्रकाशित रहकर दूसरों को उजाला दे नहीं सकता है। दर्पण स्वयं दिखाई न देवे भ्रौर उसमें प्रतिबिम्ब हुआ पदार्थ दिखे, ऐसी बात होना सर्वथा असंभव है। यौग का यह कदाग्रह है कि जो प्रमेय होगा वह अन्य से ही जाना जायगा, सो यह बात सखसंवेदन के द्वारा कट जाती है, सुखानुभव प्रमेय होकर भी स्वसंविदित है, कहीं सुख दुख का वेदन पर से ज्ञात होता है क्या? ग्रर्थात् नहीं। उसी प्रकार ज्ञान भी पर से नहीं जाना जाता, किन्तु स्वयं संवेदित होता है यह सिद्ध हआ। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक मानने में जो ग्रनवस्था दूषएा यौग ने उपस्थित किये हैं वे सब हास्या-स्पद हैं। म्रर्थात् ज्ञान में स्व ग्रौर पर को जानने की जो दो शक्तियां हैं वे ज्ञान से भिन्न हैं तो एक ही आत्मा में तीन स्वसविदित ज्ञान मानने पड़े गे, इस तरह अनवस्था होगी, तथा ज्ञान और उन दो शक्तियो को अभिन्न मानें तो या तो ज्ञान रहेगा या क्तियां रहेंगी इत्यादि दोष दिये थे, किन्तु ऐसे दोष तो सर्वथा भेद या अभेदपक्ष अङ्गीकार करने वालों के ऊपर धाते हैं, जैन तो ज्ञान भ्रौर ज्ञान की उन दोनों शक्तियों को कथंबित भिन्न और कथंबित ग्राभिन्न मानते हैं। ग्रत: उनके ऊपर कोई दोष लागू हो ही नहीं सकता है, ज्ञान में जो स्वापर को जानने की शक्ति है वह कोई इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेदाली चीज नहीं है वह तो सिर्फ कार्यानुमेय है। श्रर्थात् स्व और पर को जाननेरूप कार्य को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि ज्ञान में स्वपरमाहकता है। संपुर्णवस्तुओं की शक्तियां अल्पज्ञानी को धनुमानगम्य हो हुआ करती हैं। प्रत्यक्षगम्य

नहीं, ऐसा ही सभी मतवालों ने स्वीकार किया है इस प्रकार झन्त में कहकर झाचार्य ने इस ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानवाद को समाप्त किया है।

## \* ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानवाद का प्रकरण समाप्त #



## ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का सारांश

नैयायिक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष होना मानते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान प्रमेय है, जो प्रमेय होता है वह दूसरे के द्वारा जाना जाता है, जैसे घट पट आदि प्रमेय होने से ग्रन्य द्वारा जाने जाते हैं।

इस पर प्राचार्य का कहना है कि यदि ऐसा एकान्त रूप से माना जाय तो महेश्वर के ज्ञान तथा सुख्संवेदनादिक के साथ व्यभिचार प्रावेगा। प्रयात् महेश्वर का ज्ञान दूसरे ज्ञान से नहीं जाना जाता है, तथा सुखादि भी स्वतः प्रतिभासित होते रहते हैं। यदि कहा जाय कि महेश्वर के दो ज्ञान हैं एक ज्ञान से वह संसार—जगत को जानता है और दूसरे ज्ञान से पहिले ज्ञान को खानता है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्यों एेस समान जातीय दो ज्ञान एक द्रव्य में एक ही काल में संभव नहीं हैं। तथा—महेश्वर का वह दूसरा ज्ञान भी प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष यदि प्रत्यक्ष है तो वह स्वतः प्रत्यक्ष है या पर से प्रत्यक्ष है? यदि वह स्वतः प्रत्यक्ष है या पर से प्रत्यक्ष है? यदि वह स्वतः प्रत्यक्ष है तो प्रथमज्ञान को भी स्वतः प्रत्यक्ष है या पन से प्रत्यक्ष है?

तथा — एक बात यह मी है कि यदि वे दो ज्ञान महेश्वर से पृथक् हैं तो उनका संबंध किस तरह से होता है ? यदि कहो — समवाय से होता है तो यह कहना उचित इसलिये नहीं है कि हम समवाय का खंडन करने वाले हैं। यदि हठाग्रह से उसे मानो तो भी जब वह सर्वत्र समानरूप से व्याप्त होकर रहता है तो यह बात फिर कैसे बन सकेगी कि वह उन दो ज्ञानों को ईश्वर के साथ ही जोड़ता है भन्य के साथ नहीं जोड़ता।

ग्रच्छा—एक बात धीर हम ग्रापसे पूछते हैं कि—वे ज्ञान महेरवर में ही समवेत हैं—मिले हुए हैं दूसरी जगह पर नहीं इस बात को कौन जानता है ? यदि ईरवर जानता है तो स्वसंविदितपना ज्ञान में प्राता है जो कि ग्राप यौग को कड़ुवा लगता है। यदि ज्ञान के द्वारा "में महेरवर में समवेत हूं" ऐसा जानना होता है तो बात यह है कि महेरवर का ज्ञान जब खुद को नहीं जानता है तो में महेरवर में समवेत हूँ ऐसा कैसे जान सकेगा ? ग्रीर ज्ञान की घ्रस्तसंविदित ध्रवस्था में महेरवर विचारा ग्रसवंज हो जावेगा, प्रपने घ्रवरथक्ष ज्ञान से ही संपूर्ण पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानकर उसमें सवंजता मानो तो सभी प्राप्ती ऐसे हो सवंज्ञ हो जावेंगे। फिर ईश्वर श्रीर संसारी ऐसे दो भेद हो समाप्त हो जावेंगे।

एक विशिष्ट बात और ध्यान देने की है कि ज्ञान सामान्य का जाहे वह महेदबर का हो चाहे हम जैसे का हो एक समान ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव है; न कि किसी एक के ज्ञान का।

योग का अनुमान में दिया गया प्रमेयत्व हेतु भी असिख है, क्यों कि पक्ष जो ज्ञान है वही अभी सिख नहीं है वह धर्मी रूप जान प्रत्यक्ष से सिख होगा या अनुमान से ? प्रस्थक्ष से यदि कहो तो वह इन्द्रियप्रत्यक्ष हो नहीं सकता—क्यों कि इन्द्रियों में ज्ञान को यहण करने की ताकत नहीं है मानसिक प्रत्यक्ष कहो तो वह सिख नहीं होता । युगपज्जानानुत्यत्ति आदि रूप को सूत्र है वह मन को सिख नहीं करता है। क्यों कि एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं कि नहीं यही पहिले असिख है। अतः इस हेतु से मन की सिख नहीं हो सकती। आपनी एक युक्ति है कि अपने आप में किया नहीं होती है, अतः ज्ञान अपने आपमें अपने को ज्ञाननेरूप किया नहीं करता है, सो यह युक्ति है कि अपने आपमें अपने को ज्ञाननेरूप किया नहीं करता है, सो यह युक्ति विपक्ष हान से अपने को प्रकाशित करने स्वीपक्ष्यान्त से समाप्त हो जाती है। दीपक अपने आपमें अपने को प्रकाशित करने रूप पिक्या करता है। आपके कहने से "स्वात्यनि कियाविरोधः" इस पर हम विचार करेंगे तो यह बताओ—कि स्वात्मा कहते किसे हैं—किया के स्वरूपको या कियावान पात्मा को ? किया का स्वरूप किया में कैसे विरुद्ध हो सकता है ? यदि स्वरूप ही विरुद्ध होने सम जाय तो सारी वस्तुएँ स्वरूपरहित—शून्य हो आवेंगी। "स्वात्यनि किया-

विरोध:" इस आपके वाक्य में किया का अर्थ उत्पत्तिरूप किया से हो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई अपने ढारा आप पैदा नहीं होता, ऐसी उत्पत्तिरूप किया तो ज्ञान में संभव ही नहीं। क्योंकि वह गुण है, ऐसी किया तो द्रव्य में ही होती है। ज्ञानादि गुणों में नहीं।

आप यौग का ऐसा कहना है कि एक ज्ञान अपने को और पर को दोनों को कैसे जान सकता है? अर्थात् नहीं जान सकता सो आपके इस कथन में विरोध झाता है, क्योंकि आपके आगम में ऐसा लिखा है कि—''सद्सहर्गः एकज्ञानालंबनमनेकत्वात्'' अर्थात्—सहर्गंद्रव्यगुणादि और असहर्गं प्रागभाव झादि एक ईश्वरज्ञान के झालंबन (विषय) है, क्योंकि वे झनेक हैं। सद्वर्गं में गुणनामापदार्थको लिया है और ज्ञान भी एक गुण है सो द्रव्य, तथा ज्ञानादि गुण एक ही ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं ऐसा कहनेसे तो ज्ञान अपने आपको जाननेवाला सिद्ध होता है।

तथा-पदार्थ को पहिला ज्ञान जानेगा फिर उस ज्ञान को दूसरा तथा उस दसरे को तीसरा जानेगा, सो ऐसी तीन ज्ञान की परंपरा हो जाती है. तो चौथे पाँचवे आदि ज्ञान भी क्यों नहीं होवेगे । यह एक जटिल प्रश्न है । ग्रापके द्वारा इस संबंधमें दिये गये शक्ति क्षय आदि चारों हेत् गलत हैं। अर्थात आपने कहा है कि आगे बौथे आदि जान पैदा करने की मात्मा में ताकत ही नहीं है, सो बात कैसे जचे। क्योंकि शक्ति का क्षय होता हो तो ग्रागे लिगादि ज्ञान भी जो होते रहते हैं (तीन ज्ञान के बाद भी) वे कैसे होंगे ? इनके नहीं होने पर सांसारिक व्यवहार का अभाव मानने का प्रसंग प्राप्त होगा। ईश्वर भी आगे की ज्ञानपरंपरारूप अनवस्था को रोक नहीं सकता. क्योंकि यह कृतकृत्य हो चुका है। उसे क्या प्रयोजन है। विषयान्तर संवार तब होता है जब कि ज्ञान ने पहिले विषय को जाना है, किन्तु यहां अभी अमीं ज्ञान को जाना ही नहीं है। तब विषयान्तर संचार कैसे होगा ? अन्त में जब कुछ सिद्ध न हो पाया तब ग्रापने कहा कि स्वपर दोनों को यदि ज्ञान जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने पड़ेंगे तथा वे स्वभाव भी उस स्वभाववान से भिन्न रहेंगे या ग्रमिन इत्यादि कतर्क किये हैं तो उसके बारे में यह जवाब है कि स्वभाव और स्वभाववान में कथं-चित भेद है तथा कथंचित ग्रभेद भी है इसका खुलासा करते हैं कि स्वको जाननेवाला जान और परको जाननेवाला ज्ञान ये दोनों एक ही हैं एक ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, उसकी स्वको जाननेकी शक्ति और परको जाननेकी शक्ति उससे अभिन्न है स्व हो बाहे पर हो दोनों में जाननपना समान है मत: इनमें अभेद हैं। इसतरह जानत्व स्वरूपका प्रमेखा अभेद और विषय भेदकी धपेक्षा भेद हैं ऐसा मानना चाहिये, तथा ऐसा स्वभाववाला ज्ञान भारमासे कर्याचित धभिन्न ऐसा स्वीकार करना चाहिये। तथा ज्ञान की स्वपर प्रकाशनरूप जो शक्ति है वह मात्र परोक्ष है. वर्योक्ति छद्मस्य जीव किसी भी गुए। की शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता सिर्फ उसका कार्य देखकर धनुमान से वह उन्हें जान लेता है। सामर्थ्य कार्यानुमेय हैं, इस बात को सभी वादी प्रतिवादी स्वीकार करते हैं। इसलिये ज्ञान स्वपर प्रकाशक है यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ।

ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का सारांश समाप्त



## प्रामाण्यवाद का पूर्वपक्ष

मीमांसक "प्रत्येक प्रमाण में प्रमाणता स्वतः ही धाती है और धप्रमाण में धप्रमाणता परतः ही धाती है" ऐसा मानते हैं। इस स्वतः प्रामाण्यवाद का यहां कथन किया जाता है। प्रत्यक्षप्रमाण धादि ६ हों प्रमाणों में जो सत्यता ग्रथींच् वास्तविकता है वह स्वतः धपने धापसे है। किसी अन्य के द्वारा नहीं।

"स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । नहि स्वतो ऽसती शक्तिः कर्तुं मन्येन प्राक्यते ॥"

\_मीमांसक क्लो० ॥ ४७ ॥ पृ० ४**५** 

अर्थ — सभी प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है, क्योंकि यदि प्रमाण में प्रामाण्य निज का नहीं होवे तो वह पर से भी नहीं आ सकता, जो शास्ति खुद में नहीं होवे तो वह भला पर से किस प्रकार थ्रा सकती है, अर्थात् नहीं श्रा सकती।

> "जाते ऽपि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधायँते । यावत्कारराशुद्धत्वं न प्रमारागन्तराद्भवेत् ॥ ४६ ॥ तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसस्समा ॥ ४० ॥ तस्यापि कारणे शुद्धे तज्ज्ञाने स्यारमाणता । तस्याप्येवमितीच्छम्च न व्यचिद्वचवतिष्ठते ॥ ४१ ॥

> > - मीमांसक क्लो० पृ० ४**५-४**६

जो प्रवादीगण प्रमाणों में प्रमाणता पर से आठी है ऐसा मानते हैं उनके मत में अनवस्था दूषण प्राता है, देखिये — जान उत्पन्न हो चुकने पर भी तब तक वह पदार्थ को नहीं बान सकता है, कि जब तक उस जान के कारणों की सत्यता या विशुद्धि अन्य ज्ञान से नहीं जानी है, अब जब उस विवक्षित ज्ञान के कारण की शुद्धि का निर्णय देनेवाला जो अन्य ज्ञान भाया है वह भी अज्ञात कारण शुद्धिबाला है, अतः वह भी पहिले ज्ञान के समान ही है। उसके कारण की शुद्धि अन्य तीसरे ज्ञान से होगी, इस प्रकार कहीं पर भी नहीं ठहरनेवालो अनवस्था आती है। अतः ज्ञान के कारणों से भिन्न किसी ग्रन्य कारण से ही प्रामाण्य ग्राता है ऐसा मानना सदीब है, यहां कोई ऐसा कहे कि मीमांसक ज्ञान में प्रामाण्य का भले ही स्वतः होना स्वीकार करें, किन्तु उसमें ग्रप्रामाण्य तो परतः होना मानते हैं तो फिर उस परतः ग्रप्रामाण्य में भी तो भ्रम्तवस्था दीव आवेगा? सो इस प्रकार की उत्पन्न हुई शंका का समाधान इस प्रकार से है—

''नहि पराधीनत्वमात्रेणानवस्या भवति सजातीयापेक्षायां द्यानवस्था भवति तेन यदि प्रमाखान्तरायत्तप्रामाण्यवदप्रमाणान्तरायत्तमप्रामाण्यं स्यात्ततः स्यादनवस्था । तत्तु प्रमाखप्रतार्थान्ययःवदोषज्ञानाधीनम् । प्रामाण्यं च स्वतः इति नानवस्था ।

-- मीमांसक श्लोक ५६ टीका पृ० ४७

अर्थ - जो पर से होवे या पराधीन होवे इतने मात्र से प्रमारा या भ्रप्रमाण में अनवस्था आती है सो ऐसी बात तो है नहीं। कारए। कि अनवस्था का कारगा तो सजातीय भ्रन्य अन्य प्रमाण भ्रादि की अपेक्षा होती है। भ्रथात् किसी विवक्षित एक प्रमारा का प्रामाण्य धन्य सजातीय प्रामाण्य के आधीन होवे अध्यवा एक ध्रप्रमाण का भ्रप्रामाण्य अन्य सजातीय भ्रप्रामाण्य के ही भ्राधीन होवे तो अनवस्थादूषण आ सकता है. किन्त ग्रप्रामाण्य का कारण तो पदार्थ को अन्यथारूप से बतानेवाला दोपज्ञान है जो कि प्रमाणभूत है। प्रमाण में प्रामाण्य तो स्वतः है ही,अन्तः अप्रामाण्य पर से मानने में अनवस्था नहीं आती है। ऐसी बात प्रामाण्य के विषय में हो नहीं सकती, क्यों कि प्रमाण की प्रमाणता बतानेवाला ज्ञान यदि प्रमाणभूत है तो उसमें प्रामाण्य कहा से आया यह बतलाना पड़ेगा, कोई कहे कि उस दूसरे प्रमाण में तो स्वतः प्रामाण्य आया है तो पहिले में भी स्वतः प्रामाण्य मानना होगा, और वह अन्य प्रमाग् से स्राया है ऐसा कही तो अनवस्था स्रायेगी ही। यदि उस विवक्षित प्रमारा में प्रामाण्य अन्य प्रमाण से नहीं ग्राकर अप्रमाण से भाता है ऐशा कहो तो वह बन नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण में प्रामाण्य अप्रमाण से होना श्रसंभव है। कहीं मिथ्याज्ञान से सत्य ज्ञान की सत्यता सिद्ध हो सकती है ? ग्रर्थात् नहीं हो सकती। ग्रतः हम मीमांसक परतः भ्रप्रामाण्य मानते है। इसमें भ्रनवस्था दोष नहीं भ्राता है। भ्रौर जो जैन भ्रादि प्रवादी प्रामाण्य परतः मानते है उनके यहां पर तो ग्रनवस्थादूषरा अवश्य ही उपस्थित होता है। मतलब यह है कि प्रमाण की प्रमाए।तापर से सिद्ध होनाक हें तो वह पर तो प्रमाणभूत सजातीय ज्ञान ही होना चाहिये, किन्तु ग्रप्रामाण्य के लिये ऐसे सजातीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी अप्रमाणज्ञान की अप्रमाणता उससे भिन्न विजातीय प्रमाणभूत ज्ञान से बतायी जाती है, इसिलये परतः अप्रामाण्य मानने में अनवस्था नहीं झाती। प्रामाण्य की उत्पक्ति ज्ञात से सित्त तथा स्वकायं इन तीनों में भी अन्य की अपेक्षा नहीं हुआ करती है। अपीत् ज्ञान या प्रमाण की जिन इन्द्रियादि कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्प्रमाण में प्रामाण्य भी आता है। अपित अर्थात् ज्ञानना भी उन्हीं से होता है, उसमें भी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तथा पदार्थ की परिच्छित्तिरूपस्वकाय में भी प्रामाण्य को पर की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती है। ये सब स्वतः ही प्रमाण उत्पन्न होने के साथ उसी में मौजूद रहते हैं। अर्थात् प्रमाण इनसे युक्त ही उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापित्त और अभाव ये सब के सब प्रमाण स्वतः प्रमाण्य को लिये हुए हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण जिन इन्द्रिय, लिङ्ग, शब्द बादि कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं से उन्में प्रामाण्य स्वतः होवे किन्तु आगमप्रमाण में स्वतः प्रमाण्य कैसे हो सकता है, क्योंकि शब्द तो अपनी सत्यता सिद्ध कर नहीं सकते, तथा शब्द की प्रमाणिकता तो ग्रुणवान् वक्ता के उत्पर ही निर्भर है, सो इस शंकाका समाधान इस प्रकार से है—

"शब्दे दोषोद्भवस्तावद् वनत्रधीन इति स्थितः। तदभावः नवचित् तावद् गुणवत्ववनुकत्वतः॥ ६२॥ तदगुणेदयकुष्टानां शब्दे सकान्त्यसंभवात्। यद्दवा वक्तुरभावेन न स्युदोषा निराश्रयाः॥ ६३॥

अर्थ — शब्द में दोष की उत्पत्ति वक्ता के आधीन है। बचन में श्रस्पष्टता ग्रादि दोष तो बक्ता के निमित्त से होते हैं। वे दोष किसी ग्रुएगवान् वक्ता के बचनों में नहीं होते, ऐसा जो मानते हैं सो क्या वक्ता के गुण शब्द में संकामित होते हैं? श्रष्यात् नहीं हो सकते, इसिलये जहां वक्ता का ही श्रभाव है वहां दोष रहेंगे नहीं और प्रामाण्य अपने श्राप आजायगा, इसीलिये तो हम लोग शब्द—आगम को अपीरुषेय मानते हैं, मतलब यह कि शब्द में अप्रामाण्य पुरुषकृत है, जब वेद पुरुष के द्वारा रचा ही नहीं गया है तब उसमें श्रप्रामाण्य का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है।

चोदना जनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः। कारणैजंन्यमानत्वात्त्विङ्काप्रोक्त्यक्षबुद्धिवत् ॥ १ ॥

\_मीमांसा० सूत्र २ इलोक १८४

अर्थ — चोदता — प्रधांत् वेद से उत्पन्न हुई बुद्धि प्रमाणभूत है, क्यों कि यह ज्ञान निर्दोष कारणों से हुआ है। जैसे कि हेतु से उत्पन्न हुआ अनुमान तथा आप्त- वचन और इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान स्वतः प्रामाणिक है, वैसे ही वेदवाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रामाण्य है क्यों कि वेद स्वतः प्रमाणभूत है, इस प्रकार सभी प्रमाण स्वतः प्रामाण्यरूप ही उत्पन्न होते हैं. यह सिद्ध होता है।

यहां पर कोई प्रश्नकत्तां प्रश्न करता है कि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही होता है यह तो मीमांसक ने स्वीकार किया है, किन्तु जब कोई भी प्रमाण उत्पन्न होता है तब उसी उत्पत्ति के क्षणा में तो वह अपने प्रामाण्य को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह तो उसकी उत्पत्ति का क्षणा है, इस प्रकार जिसका प्रामाण्य जाना ही नहीं है उसके द्वारा लोक व्यवहार कैसे होवे, सो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हैं—

> प्रमाणं ग्रहणात् पूर्व स्वरूपेणैव संस्थितम् । तिरपेक्षं स्वकार्येषु गृह्यते प्रत्ययान्तरैः ॥ ३ ॥

विनैवात्मग्रहणेन प्रमाणं स्वसत्तामात्रेतीव संस्थितं कृत कार्यं भवित प्रथंपरि-च्छेद करणात् परिच्छिन्ने चार्ये तन्मात्रनिबंधनत्वात् कार्यस्य व्यवहारस्य तत्रापि तात्या-पेक्षा एवं कृतकार्ये पश्चात् संजातायां जिज्ञासायामानुमानिकैः प्रत्ययान्तरैगृह्यते ।

अर्थ — प्रमाराभूत जान स्वग्रहण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है। वह तो भ्रपना जानने का जो कार्य है उसके करने में अन्य से निरपेक्ष है। पीछे भले ही भ्रन्य अनुमानादि से उसका ग्रहण हो जाय। मतलव – प्रमाण तो वह है जो पदार्य को जानने में साधकतम है – करण है। उस साधकतम प्रमाण के द्वारा पदार्थ को जानना यही उसका कार्य है। व्यवहार में भी प्रमाण की खोज या जरूरत पदार्थ को जानने के लिये ही होती है। यह जो अपना उसका धर्मपरिच्छित्तिरूप कार्य है उसको प्रमाण उत्पन्न होते ही कर लेता है, उस कार्य को करने के लिये उसे स्वयं को ग्रहण करने की क्या भावस्यकता है। अर्थात् कुछ भी भावस्यकता नहीं है। प्रमाण का श्रम्परिच्छित्ति रूप कार्य समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को उसके जानने की इच्छा होने से भ्रमुमानों द्वारा उस प्रमाण का ग्रहण हो जाया करता है।

"तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्येनोपयुज्यते । विषयानुभवो ह्यत्र पूर्वस्मादेव लभ्यते ॥ ८४ ॥

तेनास्य ज्ञायमानत्वमात्मीयप्रामाण्ये ब्रहीतच्ये नोपयोग्येवेत्याह (तेनेति) । कथं तदज्ञाने तत् प्रामाण्ययहरणित्याह (विषयानुभव इति) न ज्ञानसंबंधित्वेन प्रामाण्यं गृह्यते इति ब्रूमः, किन्तु विषयतथात्वं तद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं तिष्ठबन्धनत्वात् ज्ञाने प्रमाणबुद्धिशब्दयोः । तच्चाज्ञातादेव ज्ञानं त् स्वतः एव गृहीतिमित्यनर्थकं प्रमाणान्तरिमित ।

—मीमी० पृ० ५३-५४

अर्थ — पदार्थ को जाननेवाला प्रमाण है, उसको यदि न बाना जाय तो उसमें प्रामाण्य किस प्रकार समक्षा जाय सो ऐसा कहना वेकार है, क्यों कि पदार्थ का बोध होना जरूरी है, और वह तो उसी प्रमाण से हो चुका है, हम लोग प्रमाण को स्वव्यवसायी मानते ही नहीं हैं, बत: प्रमाण को वस्तुग्रहण करने के लिये स्वयहण की आवस्यकता नहीं है, जान के संबंध से प्रामाण्यग्रहण होता है ऐसा हम कहते ही नहीं हैं, हम तो विषय अर्थात् पदार्थ का यथार्थ जानना प्रामाण्य है ऐसा स्वीकार करते हैं। पदार्थ का अनुभव करने में जान कारण है, उस कारण को ही तो प्रमाणशब्य से पुकारते हैं। तथा उसीमें प्रमाणनेका भान होता है। इस प्रकार कोई भी प्रमाण हो उसमें प्रमाणता लानेके लिए बन्यको जरूरत नहीं रहती है। सब प्रमाण स्वतः ही प्रमाणश्रत है यह सिद्ध हम्रा।

## \* पूर्वपक्ष समाप्त \*





द्ममुमेवार्थं समर्थयमानः कोवेत्यादिना प्रकरणार्थमुपसंहरति ।

को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत् ।।११।। प्रदीपवत् ।।१२।।

को वा लो(लो)किकः परोक्षको वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिन्छंत्तदेव प्रमाणदेव तथा प्रत्यक्षप्रकारेण नेच्छेत् ! घ्रपि तु प्रतीति प्रमाणयित्रच्छेदेव । घत्रैवार्थे परीक्षकेतरजनप्रसिद्धत्वात् प्रदीपं दृशन्तीकरोति ? तथैव हि प्रदीपस्य स्वप्रकाशतां प्रत्यक्षतां वा विना तत्प्रतिभासिनोर्थस्य

भ्रव ज्ञान के स्वसंविदितपने को पुन: पुष्ट करने के लिये "को वा" इत्यादि सूत्र द्वारा मारिएक्यनदी भ्राचार्य स्त्रयं इस ज्ञानविषयक विवाद का उपमंहार करते हैं—

को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत् ।।११।। प्रदीपवत् ।।१२।।

खत्रार्थ — कीन ऐसा लौकिक या परीक्षक पुरुष है कि जो जान के द्वारा प्रतिभासित हुए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष माने और उस जान को ही प्रत्यक्ष न माने आपीत उस जान को ही प्रत्यक्ष न माने आपीत उसे अवश्य ही जान को प्रत्यक्ष — मानना चाहिये; चाहे वह सामान्यजन हो चाहे परीक्षकजन हो, कोई भी जन क्यों न हो, जब वह उस प्रथाण से प्रतिभासित हुए पदार्थ का साक्षात् होना स्वीकार करता है तो उसे स्वयं जान का भी अपने आप प्रत्यक्ष होना स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि प्रतीति होती है वैसी वस्तु होती है, ऐसा जो मानता है वह जान में अपने आपि प्रतीति होती है ऐसा मानेगा ही। इसी विषय का समर्थन करने के लिये परीक्षक और सामान्य पुरुषों में प्रसिद्ध ऐसे दीपक का उदाहरण दिया जाता है, जैसे दीपक में स्व की प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता एवं प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार प्रमाण में भी प्रत्यक्षता

प्रकाशकता प्रत्यक्षता वा नोपपथते । तथा प्रमाण्स्यापि प्रत्यक्षतामन्तरेण तत्प्रतिभाविनोधेस्य प्रत्य-क्षता न स्यादिस्युक्तः प्राक् प्रबन्धेनेत्युपरम्यते । तदेव सकलप्रमाण्ड्यक्तिध्यापि साकस्येनाप्रमाण्-व्यक्तिभ्यो व्यावृत्तं प्रमाण्यसिद्धं स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाण्डक्षण्यम् ।

ननूक्तलक्षणप्रमाणस्य प्रामाण्य स्वतः परतो वा स्यादित्याशङ्क्षण प्रतिविधतो ।

तत्र्रामाण्यं स्वतः परतश्च ॥ १३ ॥

तस्य स्वापूर्वाबेंत्यादिलक्षणलक्षितप्रमाणस्य प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एव । ज्ञशौ स्वकार्ये च स्वतः

हुए विना उसके द्वारा प्रतीत हुए पदार्थ में भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, इस विषय पर बहुत प्रधिक विवेचन पहिले कर प्राये हैं सो अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार श्री माणिक्यनंदी ध्राचार्य के द्वारा प्रतिपाधित प्रथम क्लोक के ध्रनस्तर ही कहा गया प्रमाण का "स्वापूर्वायंक्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाण" यह लक्षण भीर उस लक्षण संम्वंधी विशेषणों का सार्थंक विवेचन, करने वाले ११ सूत्रों की श्री प्रप्राचदाचार्य ने बहुत ही विशद व्याख्या की है, इस विशद विस्तृत व्याख्या से यह अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रमाण का यह जैनाचार्यद्वारा प्रतिपाधित लक्षण प्रमाण के संपूर्ण भेदों में सुष्ठित होता है, कोई भी प्रमाण चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो उन सब में यह लक्षण व्यापक है, अतः प्रक्षाति नामक दोव (लक्षण दोष)—इसमें नहीं है। जितने जगत में प्रप्रमाणभूत ज्ञान हैं उनमें या कित्यत सिकर्य, कारकमाकच्य ग्रादि ग्रममाणों में यह लक्षण नहीं पाया जाता है, अतः ग्रतिक्यां त्रारक्षण से भी यह लक्षण दूर है, ग्रत. यह प्रमाणका लक्षण सर्वमान्य निर्वायन लक्षण सिद्ध होता है।

श्रंका – ठीक है – श्रापने स्वपर को जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण माना है, यह तो समक्त में श्रा गया, अब श्राप यह बतावें उस लक्षरणप्रसिद्ध प्रमाण में प्रमारणता स्वतः होती है कि पर से होती है? ऐसी श्राशंका के समाधानार्य श्रप्रिम सूत्र कहा जाता है –

"तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च" ॥ १३ ॥

स्त्रार्थ — स्वपर व्यवसायी जो प्रमाण है उसमें प्रमाएता कहीं पर स्वतः होती है और कहीं पर परसे भी होती है। प्रमाण में प्रमाणता की उत्पत्ति तो पर से ही होती है। भौर उसमें प्रमाएता को जाननेरूप जो ज्ञप्ति है तथा उसकी जो स्व- परतश्च ग्रभ्यासानभ्यासापेक्षया ।

ये तु सकलप्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यं मन्यन्ते तेऽत्र प्रष्ट्याः-किमुत्पत्ती, ज्ञागै, स्वकार्यं वा स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं प्राय्येते प्रकाराग्तरासम्भवात् ? यद्युल्पत्तौ, तत्रापि 'स्वतः प्रामाण्य-मुत्यद्यते' इति कोर्यः ? कि कारणमन्तरेणोत्पयते, स्वसामग्रीतो वा, विज्ञानमात्रसामग्रीतो वा गृत्यन्तरामावात् । प्रयमपद्यै-देशकालनियमेन प्रतिनियतप्रमाणावारत्या प्रामाण्यप्रवृत्तिविरोधः

कार्यरूप प्रवृत्ति है-अर्थपरिष्टिलित्त है वह तो प्रभ्यासदशा में स्वतः और ग्रनभ्यासदशा में पर से आया करती है ।

मीमांसक का एकभेद जो भाद है वह संपूर्ण प्रमाणों में प्रमाणता स्वतः ही सानता है। उनसे हम जैन पूछते हैं कि उत्पत्ति की अपेक्षास्वतः प्रमाणता होती है ग्रयवा जाननेरूप ज्ञरित की श्रपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है या प्रमाण की जो स्वकार्य में (ग्रर्थपरिच्छित्त में) प्रवृत्ति होती है, उसकी अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है, इन तीनों प्रकारों को छोड़कर भीर कोई स्वतः प्रामाण्य का साधक निमित्त नहीं हो सकता है। यदि उत्पत्ति की अपेक्षा स्वतः प्रामाण्य माना जाय तो उसमे भी यह शंका होती है कि ''प्रामाण्य स्वतः होता है'' सो इसका क्या प्रर्थ है ? क्या वह कारण के विना उत्पन्न होता है यह ग्रथं है ? या वह ग्रपनी सामग्री से उत्पन्न होता है ? या कि विज्ञानमात्र सामग्री से उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? इन तीन प्रकारों को छोड़-कर ग्रन्य ग्रीर कोई 'स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होता है" इस वाक्य का ग्रर्थ नहीं निकलता है। प्रथमपक्ष के धनुसार कारण के विना ही प्रमाण में प्रमाणता उत्पन्न होती है यही प्रामाण्य का "स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होना कहलाता है" ऐसा कहो तो देश श्रीर काल के नियम से प्रतिनियतप्रमासभूत ग्राधार से प्रामाण्य की जो प्रवृत्ति होती है वह विरुद्ध होगी, क्योंकि जो स्वतः ही उत्पन्न होता है उसका कोई निश्चित आधार नहीं रहता है, यदि रहता है तब तो वह आधार के विना-अर्थात कारण के विना उत्पन्न हुआ है ऐसा कह ही नहीं सकते, मतलब-यदि प्रामाण्य विना काररा के यों ही उत्पन्न होता है तो उस प्रामाण्य के सम्बन्ध में यह इसी स्थान के प्रमाण का या इसी समय के प्रमाण का यह प्रामाण्य है ऐसा कह नहीं सकते हैं... दूसरा पक्ष -यदि अपनी सामग्री से उत्पन्न होने को स्वतः प्रामाण्य कहते हो-तब तो इस पक्ष में सिद्धसाध्यता है-(सिद्ध को ही पुन: सिद्ध करना है) क्योंकि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति अपनी अपनी सामग्री से ही हुआ करती है.

स्वतो जायमानस्येवंरूपत्वात्, भ्रन्यथा तदयोगात् । द्वितीयपक्षै तु सिद्धसाध्यता, स्वसामभ्रीतः सकक-भावानामृत्यस्यभ्युपगमात् । तृतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; विशिष्टकार्यस्याविशिष्टकारराप्रभव-त्वायोगात् । तथा हि–प्रामाण्यं विशिष्टकारराप्रभवं विशिष्टकार्यत्वादभामाण्यवत् । यथै ह्वाप्रामाण्य-लक्षरां विशिष्टं कार्यं काचकामलादिदोषलक्षराविश्विष्टेभ्यभ्रक्षुरादिभ्यो जायते तथा प्रामाण्यमपि गुणविशेषराविशिष्टेभ्यो विशेषाभावात् ।

ज्ञधावय्यनभ्यासद्यायां न प्रामाण्य स्वतोऽवतिष्रते: सन्देहविपर्ययाकान्तत्वालद्वदेव।

ऐसा सभी मानते हैं, तीसरापक्ष — विज्ञानमात्र की सामग्री से (प्रयांत प्रमाण की जो जरवादक सामग्री — इन्द्रियादिक हैं उसी सामग्री ते) प्रमाण में प्रामाण्य उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाय तो भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि प्रमाण् से विशिष्ट कार्य जो प्रामाण्य है उसका कारण प्रविशिष्ट मानना— (ज्ञान के कारण जैसा ही मानना) ध्रयुक्त है, धर्यात् प्रमाण्य भीर प्रामाण्य भिन्न २ कार्य हैं, धतः उनका कारण्कलाप भी विशिष्ट — पृथक् होना चाहिये। घव यही बताया जाता है—प्रमाण्य विशिष्ट कारण से उत्पन्न होता है (पक्ष), क्योंकि वह विशिष्ट कार्यक्ष है (हेतु), जैसा कि ग्राप भाट के मत में प्रप्रमाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्टकारण्जन्य माना गया है, प्रतः आप अप्रमाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्टकारण्जन्य माना गया है, प्रतः आप अप्रमाण्य को विशिष्ट कार्य होने से त्रिश्च कारणों से उत्पन्न होना जैसा स्वीकार करते हैं ठीक उसी प्रकार प्रामाण्य भी विशिष्ट कार्यणों से उत्पन्न होता है ऐसा मानना चाहिये। प्रामाण्य भीर प्रप्रामाण्य इन दोनों में भी विशिष्ट कार्यपना समान है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार प्रमाण्य की उत्पन्ति स्वतः होती है, ऐसा जो प्रथम पक्ष रक्षा गया है उसका निरसन हो जाती है।

श्रव शिष्त के पक्ष में श्रयांत् प्रमाण में प्रामाण्य स्वतः जान लिया जाता है सो इस द्वितीय पक्ष में क्या दूषण् है वह बताया जाता है-जित्त की श्रपेक्षा प्रामाण्य स्वतः है ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रनभ्यासदशा में श्रपरिचित ग्राम तालाव श्रादि के ज्ञान में स्वतः प्रमाण्ता नहीं द्वृश्या करती है, उस श्रवस्था में तो संशय, विषयंय आदि दोषों से प्रमाण् भरा रहता है, सो उस समय प्रमाण में स्वतः प्रमाण्ता की ज्ञप्ति कसे हो सकती है श्रयांत् नहीं हो सकती।

भावार्थ — जिस वस्तु को पहिलोबार ज्ञान प्रहरण करता है, या जिससे हम परिचित नहीं हैं वह प्रमाएा की [या हमारी] भवभ्यासवद्या कहलाती है, ऐसे प्रन- भ्रभ्यासदशायां तूमयमपि स्वतः । नापि प्रवृत्तिलक्षणे स्वकार्ये तत्स्वतोऽवितिष्ठते, स्वग्रहरासः।पेक्षत्वाद-प्रामाण्यवदेव । तदि ज्ञातं सन्निवृत्तिलक्षरास्वकार्यकारि नान्यवा ।

नतु गुराबिशेषराविशिध्देश्यः इत्यु(स्ययु)क्तम्; तैषां प्रमारातीऽनुपलस्पेनासस्वात् । न खलु प्रत्यक्षं तात्रप्रत्येत् समर्थम्; श्रतीन्द्रियेन्द्रियाप्रतिपत्तौ तद्युरामां प्रतीतिविरोधात् । नाप्यनुमानम्;

भ्यस्त विषय में प्रामाण्य स्वतः नहीं माता, जैसे-स्वर संबंधी ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति स्वर सनते ही बता देगा कि यह किस प्रांगी का शब्द है। उस समय उस प्रांगी की भ्रन्य किसी को पूछना आदिरूप सहारानहीं लेना पड़ता है, श्रीर उसका वह ज्ञान प्रामास्मिक कहलाता है, किन्तू उस स्वरविषयक ज्ञान से जो व्यक्ति शून्य होता है उस पूरुष को स्वर सुनकर पूछना पड़ताहै कि यह ग्रावाज किसकी है, इत्यादि । ग्रतः भनभ्यास दशा में प्रामाण्य की ज्ञष्ति स्वतः नहीं होती, यह सिद्ध हो जाता है । अभ्यास दशा में तो प्रामाण्य ग्रीर अप्रामाण्य दोनों ही ज्ञप्ति की अपेक्षा स्वत होते हैं, यहां तक प्रभ्यास अनभ्यासदशा संबंधी ज्ञप्ति की अपेक्षा लेकर प्रामाण्य स्वतः भीर परतः होता है इस पर विचार किया। अब तीसराजो स्वकार्यका पक्ष है उस पर जब विचार करते है तो प्रमाण का प्रवृत्तिरूप जो कार्य है वह भी स्वतः नहीं होता है। क्योंकि उसमें भी अपने ग्रापके ग्रहण की अपेक्षा हुन्ना करती है कि यह चांदी का ज्ञान जो मुक्ते हुन्ना है वह ठीक है या नहीं ? मतलब-जिस प्रकार भाट्न अप्रामाण्य के विषय में मानते हैं कि अप्रामाण्य स्वतः नहीं आता-क्योंकि उसमे पर से निर्णय होता है कि यह ज्ञान काचकामलादि सदोष नेत्रजन्य है झतः सदोष है इत्यादि, उसी प्रकार प्रामाण्य में मानना होगा अर्थात् यह ज्ञान निर्मलता गुरा युक्त नेत्र जन्य है अतः सत्य है। श्रप्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा-तभी तो वह श्रपना कार्य जो वस्तू से हटाना है, निवृत्ति कराना है उसे करेगा, ग्रर्थात् यह प्रतीति ग्रसत्य है इत्यादिरूप से जब जाना जावेगा तभी तो जाननेवाला व्यक्ति उस पदार्थ से हटेगा। ग्रन्थया नहीं हटेगा। वैसे ही प्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा तभी उस प्रमाण के विषयभूत वस्तु में प्रामाण्य का प्रवृत्ति-रूप स्वकार्य होगा. अन्यथा नहीं।

मीमांसकभाट्ट — जैन ने घभी जो कहा है कि गुराविशेषण से विशिष्ट जो नेत्र घादि कारण होते हैं उनसे प्रमाण में प्रामाण्य घाता है इत्यादि —सो यह उनका कथन अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणसे गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। देखिये —प्रत्यक्षप्रमाण तो गुराों को जान नहीं सकता, क्योंकि गुरा घतीन्द्रिय हैं। प्रत्यक्षप्रमाण घ्रतीन्द्रियवस्तु तस्य प्रतिवन्धवलेनोत्परयभ्युपगमात् । प्रतिवन्धभ्र निद्वयुष्पैः सह लिङ्गस्य प्रत्यक्षेण् पृक्क्षेत, अनु-मानेन वा । न तावरप्रश्यक्षेण्, गुणाप्रहणे तत्कान्यन्धप्रहण्यिरोषात् । नाप्यनुमानेन, भ्रस्यापि पृहीत-सम्बन्धिलङ्गप्रभवस्वात् । तत्राप्यनुमानान्तरेण् सम्बन्धप्रहणेऽनवस्था । प्रयमानुमानेनान्योग्याश्रयः । प्रप्रतिपक्षसम्बन्धप्रभवं चानुमान न प्रमाण्मतिप्रसङ्गात् ।

को ग्रहण नहीं करता इसलिये वह अतीन्द्रिय गुणों को जान नहीं सकता। ध्रमुमान प्रमाण से भी गुणों का ग्रहण होना किठन है, क्योंकि ध्रमुमान के लिये तो अविनाभावी लिङ्क चाहिये, तभी अनुमान प्रवृत्त हो सकता है। इन्द्रियों के गुणों के साथ प्रामाण्यरूप हेतु का अविनाभाव है, यह किसके द्वारा ग्रहण किया जायगा? ध्रमुमान द्वारा या प्रत्यक्ष द्वारा? यदि कही कि प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है सो उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता है तो ग्रहण होता ध्रम्माण्य का अविनाभावी संबंध है यह ग्रहण नहीं होता है तब गुणों का घोर प्रामाण्य का अविनाभावी संबंध है यह ग्रहण नहीं होता है तब गुणों का घोर प्रामाण्य के साथ ग्रहण की से हो सकता है, अर्थाल नहीं हो सकता। गुणों का प्रामाण्य के साथ ग्रहण कि नहीं, क्योंकि यह प्रमुमान के द्वारा जान लिया जायगा, ऐसा कहा जाय तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह प्रमुमान भी ध्रपने घिवनाभावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होता है, यब यदि इस दूसरे घनुमान के प्रविनाभावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होता है, यब यदि इस दूसरे घनुमान के प्रविनाभावी हेतु को जाननेके लिये धनुमानान्तर को लाया जायगा तो धनवस्था स्पष्टरूपसे दिखायी देती है।

प्रथम अनुमान द्वारा ही द्वितीय अनुमान [प्रथम अनुमान इन्द्रिय गुण और प्रामाण्यके अविनाभावका ग्राहक है और द्वितीय अनुमान उस प्रथम अनुमानका जो हेतु है उसके साध्याविनाभावित्वका ग्राहक है] के हेतुका अविनाभाव जाना जाता है ऐसा कहा जाय तो इस कथनमें ग्रन्थोन्याश्रय दोष श्राता है।

यदि—इस धन्योन्याश्रयदोष को हटाने के लिये कहा जाय कि विना घविना-भाव संबंधवाला अनुमान ही इन दोनों के संबंधको ग्रहण कर लेगा—सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि घविनाभाव संबंध रहित अनुमान वास्तविक रूप से प्रमाणभूत नहीं माना जाता है। यदि वह अनुमान भी वास्तविक रूप से प्रमाणभूत माना जावे तो हर कोई भी यद्वा तद्वा धनुमान प्रमाणभूत मानना पड़ेगा इस तरह "गर्भस्थो भैत्रीतनय: श्याम: तस्पुत्रस्वात्" गर्भ में स्थित भैत्री का पुत्र काला होगा, क्योंकि वह भैत्री का पुत्र है, जैसे उसके ग्रीर पुत्र काले हैं, इत्यादि भूठे अनुमान भी वास्तविक किन्ता, स्वभावहेतोः, कार्यात्, ध्रनुपत्तक्येवां तस्प्रभवेत्? न तावत्स्वभावात्, तस्य प्रत्यक्ष-गृहीतेवं व्यवहारमात्रप्रवर्तनकास्वादवृक्षादो शिष्ठापास्वादिवत् । न चात्पक्षाऽक्षाध्रितगुणािलङ्गसम्बन्धः प्रत्यक्षतः प्रतिपक्षः । कार्यहेतोश्र सिक्षं कार्यकारण्यात्वे कार्रणप्रतिपत्तिहेतुस्वम्, तस्सिद्धिश्राध्यक्षा-पुत्रवस्प्रप्रमाण्तस्पाद्याः । न वेन्द्रियगुणाश्वितसम्बन्ध्याहकत्वेनाभ्यक्षप्रवृत्ति , येन तत्कार्यस्वेन कस्यवित्तिङ्गस्पाप्यध्यक्षतः प्रतिपत्तिः स्यात् । प्रमुपत्तक्षेरस्वेवविषे विषये प्रवृत्तिरेव न सम्भवस्य-भावमात्रवायक्षत्वेनास्याः स्यागारोपगमात् ।

बन जावेंगे।क्योंकि हेतुका अपने साध्य के साथ अविनाभाव होना जरूरी नहीं रहाहै।

अच्छा आप जैन यह बताइये कि इन्द्रियगुर्गों को सिद्ध करनेवाला अनुमान स्वभावहेतु से प्रवृत्त होता है कि कार्य हेतु से प्रवृत्त होता है या कि धनुपलव्धिरूप हेत से प्रवृत्त होता है ? यदि कहा जाय कि स्वभावहेतू से उत्पन्न हम्रा मनुमान गुणों को सिद्ध करता है सो ऐसा कहना ठीक नही-क्योंकि स्वभाव हेत् वाला अनुमान प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहरण किये गये पदार्थ में व्यवहार कराता है, यही इस अनुमान का काम है, जैसे कि जब वृक्षत्वको शिशपाहेतु से सिद्ध किया जाता है- 'वृक्षोऽयं शिश-पात्वात्" यह बक्ष है क्योंकि शिशपा है इत्यादि । तब यह स्वभाव हेतू वाला अनुमान कहलाता है। ऐसे स्वभावहेतु वाले अनुमान से गुर्गों की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियों के ग्राश्रय में रहनेवाले जो अतीन्द्रिय गुण हैं उन्हें ग्राप प्रामाण्य का हेतू मान रहे हैं, सो इन्द्रिय गुए। ग्रीर प्रामाण्य का जो संबंध है वह प्रत्यक्षगम्य तो है नही, अतः स्वभाव हेत् वाला भ्रनुमान गुणों का साधक है ऐसा कहना बनता नहीं है। यदि कहा जाय कि कार्य हेतु से गुणों का सद्भाव सिद्ध होता है सो ऐसा कहना भी ठीक वहीं, क्योंकि ग्रभी तक उनमें कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं हुग्रा है, जब वह सिद्ध हो तब कार्य से कारणों की प्रतिपत्ति होना बने । कार्यकारणभाव की प्रतिपत्ति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से या प्रमुपलब्धि हेतुवाले प्रमुमान से हो सकती है, किन्तू यहां जो इन्द्रियगुणों के ग्राश्रय में रहनेवाला प्रामाण्य है उनके संबंध को ग्रर्थात् इन्द्रियों के गुरा (नेत्र-निर्मलतादि) कारण हैं और उनका कार्य प्रामाण्य है इस प्रकार के संबंध को प्रत्यक्ष प्रमाण तो ग्रहण कर नहीं सकता है, जिससे कि कार्यत्व से किसी हेतु की प्रतिपत्ति प्रत्यक्ष से करली जावे, मतलब यह प्रामाण्यरूप कार्य प्रत्यक्ष हो रहा है अतः इन्द्रियों में मवश्य ही ग़ुरा है इत्यादि कार्यानुमान तब बने जब इनका अविनाभाव संबंध न चात्र लिक्कमस्ति । यथार्थोपलिब्धरस्तीस्थय्यसङ्गतम्; यतो यथार्थस्यायथार्थस्ये विद्वाय यदि कार्यस्योत्तकव्यास्थस्य स्वरूपं निभित भवेत्तदा यथार्थस्वतक्षागुः कार्यविद्येषः पूर्वस्मास्कारणुक-लापादनिष्ण्यमानो गुणास्यं स्वीत्पत्ती कारणान्तरं परिकल्पयेत् । यदा तु यथार्थवापलिब्धः स्वयो (स्वो)त्पादककारणक्षकापानुमापिका तदा कथ तद्व्यतिरिक्तगुणासद्भावः? श्रयथार्थस्य तूपलब्धेविद्येषः पूर्वस्मास्कारणसमूहादनुत्वद्यमानः स्वोत्पत्ती सामभ्यन्तर परिकल्पयतीति परतोऽश्रामाण्य तस्योत्पत्ती दोषापेक्षस्वात ।

प्रत्यक्ष से जान लिया होता, इसलिये यहां पर ग्रुण ग्रीर प्रामाण्य का कार्यकारणभाव प्रत्यक्षगम्य नहीं है यह निविचत हुआ। ग्रुनुपलिख हेतु से ग्रुण ग्रीर प्रामाण्य का कारणकार्यभाव जानना भी शक्य नहीं है, क्योंकि ग्रुनुपलिख तो मात्र ग्रभाव को सिद्ध करती है। इस तरह के विषय में तो अनुपलिध की गति ही नहीं है। यहां पर घट नहीं है क्योंकि उसकी ग्रुनुपलिख है इस्यादिक्ष्प से प्रमुपलिख को प्रवृत्ति होती है, इसका इसके साथ कारणपना या कार्यपना है ऐसा सिद्ध करना ग्रुनुपलिख के वश की बात नहीं है।

जैन "इन्द्रियोक गुणों से प्रामाण्य होता है, प्रिमाण में प्रामाण्य घाता है | ऐसा मानते हैं किन्तु इन्द्रियगत गुणों को बतलाने वाला कोई हेतु दिखाई नहीं देता है । कोई शका करे कि जैसी की तैसी पदार्थों की उपलब्धि होना ही गुणों को सिद्ध करने वाला हेतु है ? सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि स्वयार्थंक्प कार्यं छत दानों प्रकारके कार्यों को छोड़कर अन्य तीसरा उपलब्धि नामका कार्यंक्ष कार्यं इत दोनों प्रकारके कार्यों को छोड़कर अन्य तीसरा उपलब्धि नामका कार्यंक्ष सामान्य का स्वरूप निरिचत होवे तो यथार्थं जाननारूप जो कार्यं विशेष है वह पहिले कहे गये कारणकलाप (विज्ञानमात्र को इन्द्रियरूप सामग्री) से पैदा नहीं होता है इसलिये वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर को धपेक्षा रखता है इसलिये वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर को धपेक्षा रखता है है जो कि प्रकृत हमें इन्द्रियदि से यथार्थंक्प पदार्थं को उपलब्धि होती है जो कि प्रपत्ने उत्पादक कारणसमूह का ही मनुमान करा रही है तो किर उस कारणसमूह से पृथक गुणों का सद्भाव क्यों माने ? इन्द्रिय से यथार्थंक्प पदार्थं का महण बतावेगा, उन्हें छोड़ कर घन्य को कारण कैसे बतायेगा ? इस तरह पदार्थं का यथार्थं ग्रहणक्प कार्य तो प्रपत्न सामान्यकारण को बताता है यह निश्चत हो जाता है। ग्रब प्रयथार्थंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से पदार्थंक्प होनारूप जो कार्य होनारूप से पर विचार करना है, यदि ग्रयथार्थंक्प से परार्थं

न चेन्द्रिये नैर्मस्वादिरेव गुणः; नैर्मस्यं हि तत्स्वरूपम्, न तु स्वरूपाधिको गुणः तथा व्यवदे-सस्तु दोषाभावनिबन्धनः। तथाहि-कामलादिदोषासर्वान्त्रिर्मलमिन्द्रियं तत्सर्वे सदोषम्। मनसोपि निद्राद्यभावः स्वरूपं तत्सद्भावस्तु दोषः। विषयस्यापि निश्चलन्वादिस्वरूपं चलत्वादिस्तु दोषः। प्रमात्ररिष श्वषाद्यभावः स्वरूपं तत्सद्भावस्तु दोषः।

न चैनद्वक्तव्यम्-'विज्ञानजनकानां स्वरूपमयथार्थोपलब्ब्या समधिगतम् यथार्थत्वं तु पूर्वस्मा-

की उपलब्धि होती है तो वह पूर्वकथित जो इन्द्रियरूप कारणकलाप है उससे नहीं होती है, उसके लिये तो अन्य ही कारणकलाप चाहिये, इस प्रकार अप्रामाण्य तो परापेक्ष है. क्योंकि उसकी उत्पत्ति में दोषों की अपेक्षा होती है। दूसरी एक बात यह है कि इन्द्रियमें जो निर्मलयना है वह तो उसका स्वरूप है, स्वरूप से अधिक कोई न्यारा गुण नहीं है, इन्द्रिय के स्वरूप को जो कोई "गूरा" ऐसा नाम कहकर पुकारते भी हैं सो ऐसा कहने में निमित्त कारएके दोधों का अभाव है, अर्थात जब इन्द्रियों में दोषों का स्रभाव हो जाता है तब लोग कह देते हैं कि इस इन्द्रिय में निर्मलतारूप गुण है इत्यादि। इसी बात को सिद्ध करके प्रकट किया जाता है-जब नेत्र में पीलिया-कामला आदि रोग या काच बिन्दु आदि दोष नहीं होते हैं-तब नेत्र इन्द्रिय निर्मल है ऐसा कहते हैं, तथा-जब ये कामलादि दोष मौजूद रहते हैं तब उस इन्द्रिय को सदोष कहते हैं, जैसा चक्षु इन्द्रिय में घटित किया वैसाही मन में भी घटित कर सकते हैं। देखो-मन का स्वरूप है-निद्रा आलस्य भ्रादि का होना, भ्रौर इससे विपरीत उन निद्रा ब्रादि का होना वह दोष है, उसके सद्भाव में मन सदोष कहलावेगा, और इसी तरह प्रमेय का निश्चल रहना, निकटवर्ती रहना इत्यादि तो स्वरूप है और इससे उल्टा श्रास्थिर होना, दूर रहना इत्यादि दोष है। तथा-जाननेवाला जो व्यक्ति है उसका अपना स्वरूप तो क्षधा आदि का न होना, शोक आदि का न होना है, और इन पीडा म्रादि का सद्भाव दोष है। इस प्रकार इन्द्रिय, विषय, मन और प्रमाता इनका अपने अपने स्वरूप में रहना स्वरूप है, और इनसे विपरीत होना-रहना वह दोष है और वे दोष ही अप्रामाण्य का कारए। हुआ करते हैं, यह बात सिद्ध हुई। कोई इस तरह से कहें कि विज्ञान को उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं उनका स्वरूप तो प्रयथार्थरूप से हई पदार्थ की उपलब्धि से जान लिया जाता है और पदार्थ की वास्तविक उपलब्धि तो पूर्व कथित इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न नहीं होकर अन्य गुण नामक सामग्री से होती है ? [मर्थात् पदार्थ का असत्यग्रहण इन्द्रिय के स्वरूप से होता है भीर सत्यग्रहण

त्कारएकल।पादनृत्पद्यमानं गुर्णाख्यं सामध्यन्तरं परिकल्पयति' इति ; यतोऽत्र लोकः प्रमार्णम् । न चात्र मिथ्याज्ञान।स्काररणस्वरूपमात्रमेवानुमिनोति किन्तु सम्यय्ज्ञानात् ।

किन्तः प्रयंतवाभावप्रकाशनरूपं प्रामाण्यम्, तस्य चझुरादिसामग्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्यनु-ध्यत्युपगमे विज्ञानस्य स्वरूप वक्तथ्यम् । न च तद्रूपव्यतिरेकेण् तस्य स्वरूपं पश्यामो येन तदुत्पत्ताव-ष्यतुत्पन्नमुत्तरकाल तत्रैवोत्पत्तिमदम्युपगम्यते प्रामाण्यं मित्ताविव चित्रम् । विज्ञानोत्पत्तावप्यनुत्पत्तौ व्यतिरिक्तसामग्रीतश्चोत्पत्त्यभ्युपगमे विरुद्धवर्माण्यासात्कारण्योवाच तयोभेदः स्यात् ।

इन्द्रिय के गुण से होता है ] सो इस प्रकार की विपरीत कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषय में तो लोक ही प्रमाण है, [लोक में जैसी मान्यता है वही प्रमाणिक बात है ] लोक में ऐसा नहीं मानते हैं कि मिध्याज्ञान से चक्षु ख्रादि इन्द्रियों का स्वरूप ही अनुमानित किया जाता है अर्थान्-मिध्याज्ञान इन्द्रियों के स्वरूप से होता है ऐसा कोई नहीं मानता है, सब हो लोक इन्द्रियों के स्वरूप से सम्यग्नान होना मानते हैं। सम्यग्नानरूप कार्य से इन्द्रियस्वरूप कारण का धनुमान लगाते हैं कि यह सम्यग्नान जो हुआ है वह इन्द्रिय-स्वरूप की वजह से हुआ है इत्यादि, अतः इन्द्रिय का स्वरूप अयथायंउपलब्धि का कारण है ऐसा जैन का कहना गलत ठहरता है।

इस बात पर विचार करे कि प्रामाण्य तो पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका प्रकाशन करनेरूप होता है धर्यात् प्रमाएा का कार्य पदार्थ को यथार्थरूप से प्रतिभासित कराना है, यही तो प्रमाएा का प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य चक्षु ग्रादि इन्द्रिय सामग्री से विज्ञान के उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं होता है तो इसके ग्रातिरक्त विज्ञान का और क्या स्वरूप है वह तो ग्राप जैनों को बताना चाहिये ? क्यों कि इसके ग्रातिरक्त उसका कोई स्वरूप हमारी प्रतीति में ग्राता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रामाण्य ही उस विज्ञान या प्रमाएा का स्वरूप है, उससे ग्रातिरक्त ग्रीर कोई प्रामाण्य हमें प्रतीत नहीं होता कि जिससे वह प्रमाण के पैदा होने पर भी उत्पन्न नहीं हो; ग्रीर उत्तरकालमें उसी में वह भिक्ति पर चित्र की तरह पैदा हो।

भावार्थ — प्रमाण प्रपत्नी कारणसामग्रीरूप इन्द्रियादि से उत्पन्न होता है ग्रीर पोछे से उन इन्द्रियों के गुणादिरूप कारणों से उसमें प्रमाणता ग्राती है जैसा कि दीवाल के बन जाने पर उसमें चित्र बनाया जाता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि किञ्च, ब्रथंतवास्वपरिच्छेदरूपा स्नक्तिः प्रामाण्यम्, शक्तयदच भावानां सत(स्वत) एवोत्पद्यन्ते मोत्पादककारणाधीनाः । तदुक्तम् —

> "स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती बक्तिः कर्तुं मन्येन पार्यते ॥"

> > [मी० व्लो । सू० २ व्लो । ४७]

न चैतरसत्कार्यदर्शनसमाश्रयस्थारिषधीयते; किन्तुयः कार्यंगती धर्मः कारणे समस्ति स कार्यवत्तत एवोदयमासादयति यथा मृत्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेपि मृत्पिण्डादुपजायमाने मृत्पिण्ड-

यदि ज्ञानकी उत्पत्ति के ध्रनंतर प्रमाणता घाती है और ज्ञान के उत्पादक कारणों से उसमें प्रामाण्य नहीं आता है ग्रन्य कारण से घाता है, ऐसा कहा जाय तो यह कहना दिवाल के बननेके बाद उस पर चित्र बनाया जाता है उसके समान होगा अर्थात् दोनों का समय ग्रीर कारए। पृथक् पृथक् सिद्ध होगा।

तथा प्रमाए। की उत्पत्ति होने पर भी प्रमारणता उत्पन्न नहीं होती है भीर प्रमाण के कारणकलाप के अतिरिक्त कारण के द्वारा वह पैदा होती है इस प्रकार स्वीकार किया जाय तो ज्ञानरूप प्रमाण और प्रामाण्य में विरुद्ध दो धर्म-उत्पन्नत्व और भ्रमुत्पन्नत्व पैदा हो जाने से एवं प्रमाण और प्रामाण्य के कारणों में भेद हो जाने से प्रमाए। भीर प्रामाण्य में महान् भेद पड़ेगा ? [जो किसी भी वादी प्रतिवादी को इष्ट नहीं है]।

जैन को एक बात और यह समकानी है कि ज्ञान में पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो सामध्ये है वही प्रामाण्य है सो ऐसी जो शक्तियां पदार्थों में हुआ करती हैं दे स्वतः ही हुआ करती हैं, उनके लिये अन्य उत्पादक कारण की जरूरत नहीं होती है, कहा भी है—विश्व में जितने भी प्रमाण हैं उनमें प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा विलकुल निश्चय करना चाहिये, क्योंकि जिनमें स्वतः वैसी शक्ति नहीं है तो अन्य कारण से भी उसमें वह शक्ति आ नहीं सकती, ऐसा नियम है, इस मीमांसा-स्लोकवाक्तिक के श्लोक से ही निश्चय होता है कि प्रमाण में प्रामाण्यभूत शक्ति स्वतः है। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि इस तरह मानने में तो सांस्य के सत्कार्यशव का प्रसंग आता है ? सो इस तरह की शंका करना भी ठीक नहीं है, इस विषय को हम अच्छी तरह से उदाहरण पूर्वक समकाते हैं, सुनिये ! कार्य में जो स्वभाव रहता है

रूपाविद्वारेणोपजायन्ते । ये तु कार्यथर्माः काश्येष्वविद्यमाना न ते ततः कार्यवत् जायन्ते किन्तु स्वत एव, यथा तस्यैवोदकाहुरणावक्तिः। एवं विज्ञानेप्यर्थतवात्वपरिच्छेदशक्तिश्वशुराविष्यविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एवाविभवति । उक्तं च —

> "बात्मलाभे हि भावानां कारगापेक्षिता भवेत्। लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु॥" स्वि इलोठ सक २

[मी∙ वलो० सू०२ वलो०४ द ]

यया-मृत्पिण्डदण्डचकादि घटो जन्मन्यपेक्षते । जदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते"।। [

वह उसमें अपने कारण से झाता है कार्य जैसे ही कारण से उत्पन्न हुमा कि साथ ही वे स्वभाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के पिण्ड में रूप ग्रादि गुए। हैं वे घटरूप कार्य के उत्पन्न होते ही साथ के साथ घटरूप कार्य में आ जाते हैं। कोई कोई कार्य के स्वभाव ऐसे भी होते हैं कि जो कारएों में नहीं रहते हैं, ऐसे कार्य के वे गूए। उस कारण से पैदा न होकर स्वतः ही उस कार्य में हो जाया करते हैं। जैसे कार्यरूप घट में जल को धारण करने का गुण है वह सिर्फ उस घटरूप कार्य का ही निजस्त-भाव है, मिट्रीरूप कारए। का नहीं। जैसे यहां मिट्री और घट की बात है वैसे विज्ञान की बात है, विज्ञान में भी पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो सामर्थ्य है वह उसके कारणभूत चक्षु बादि में नहीं है, बतः वह शक्ति चक्षु आदि से पैदा न होकर स्वतः ही उसमें प्रकट हो जाया करती है। यहीं बात अन्यत्र कही है-पदार्थ उत्पत्ति मात्र में कारणों की अपेक्षा रखते हैं, जब वे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात् अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकते हैं तब उनकी निजी कार्य में प्रवृत्ति तो स्वयं ही होती है। मतलब-पदार्थ या घटरूप कार्य मिट्रीकारण से सम्पन्न हमा ग्रव उस घट का कार्य जो जल धारण है वह तो स्वयं घट ही करेगा. उसके लिये मिट्टी क्या सहायक बनेगी ? अर्थात् नहीं। इसी विषय का खुलासा कारिका द्वारा किया गया है - मिट्टी का पिण्ड, दंड, कुम्हार का चक्र इत्यादि कारण घट की उत्पत्ति में जरूरी हैं, किन्तू घट के जल धारण करने रूप कार्य में तो मिट्टी आदि कारणों की अपेक्षा नहीं रहती है। ऐसे अनेक उदाहरल हो सकते हैं कि कार्य निष्पन्न होने पर फिर अपने कार्य के संपादन में वह कारण की भ्रपेक्षा नहीं रखता है।

बधुरादिविज्ञानकारणादुपजायमानस्वात्तस्य परवोऽभिषाने तु सिद्धसाध्यता । प्रनुमानावि-बुद्धिस्तु गृहीताविनाभावादिलिङ्गादेरुपवायमाना प्रमास्यसूतेवोपजायतेऽत्तेऽत्रापि तेवां न व्यापारः । सन्नोधननी तदस्यपिकाम ।

नापि ज्ञक्षो, तद्धि तत्र कि कारसमुखानपेक्षते, संवादप्रत्ययं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; गुर्णानां प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वेन प्रागेवासस्वप्रतिपादनात् । सवादज्ञानापेक्षाप्ययुक्ताः; तत्वलु समानजा-

जैन का कहना है कि चक्ष भ्रादि जो ज्ञान के कारए। हैं उन कारएों से प्रामाण्य पैदा होता है भातः हम प्रामाण्य को पर से उत्पन्न हमा मानते हैं सो ऐसा मानने में हम भाट्रों को कोई भापत्ति नहीं है, हम भी तो ऐसा ही सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्षप्रमाण के प्रामाण्य में जो बात है वही अनुमानादि अन्य प्रमाणों में है। अनुमान प्रमाण साध्य के साथ जिसका घविनाभाव संबंध गृहीत हो चुका है ऐसे घविनाभावी हेतु से प्रमाणभूत ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही आगमप्रमाण श्रादि जो प्रमाण हैं वे सभी प्रमाण अपने २ कारणों से प्रामाण्यसहित ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये इन प्रत्यक्ष, अनुमान, धागम, आदि प्रमारों में प्रामाण्य उत्पन्न कराने के लिये गुण चाहिये क्योंकि गुलों से ही प्रामाण्य होता है इत्यादि कहना गलत है । इस तरह प्रामाण्य की उत्पत्ति ग्रन्य की ग्रपेक्षा से होती है ऐसा उत्पत्ति का प्रथम पक्ष असिंढ हो जाता है। इसी तरह ज्ञप्ति के पक्ष पर भी जब हम विचार करते हैं तो वहां पर भी उसे अन्य की अप्रेक्षा नहीं रहती है। ऐसा सिद्ध होता है। प्रामाण्य की ज्ञिप्त में अन्य कारण की अपेक्षा होती है ऐसा जैन स्वीकार करते हैं सो उनसे हम पूछते हैं कि वह ग्रन्य कारण कीन है ? कारए। (इन्द्रिय) के गुए। हैं ? या संवादक ज्ञान है ? कारए। के गुए। की अपेक्षा है ऐसा प्रथमपक्ष मानना ठीक नहीं है, क्यों कि स्रभी २ हमने यह सिद्ध कर दिया है कि गुर्गों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्रहण नहीं होता है, धतः वे ग्रसत्रूप ही हैं। द्वितीय विकल्प प्रामाण्य अपनी जय्ति में संवादक ज्ञान की भ्रपेक्षा रखता है ऐसा कहना भी बेकार है, यही प्रकट किया जाता है, ज्ञष्तिमें संबादक ज्ञान की ग्रिपेक्षा रहती है ऐसा कहा सो वह संवादकज्ञान समानजाति का है ? या भिन्न जाति का है ? समानजातीय संवादकज्ञान को ज्ञप्ति का हेतु माना जावे तब भी प्रश्न पैदा होता है कि वह समानजातीय संवादकज्ञान एकसंतान से [उसी विवक्षित पुरुष से] उत्पन्न हुमा है ? अथवा दूसरे संतान से उत्पन्न हुमा है ? दूसरे संतान से उत्पन्न हुमा संवादक-ज्ञान इस विवक्षित प्रामाण्य का हेतु बन नहीं सकता, यदि अनेना तो देवदल के घट

तीयम्, भिष्ठजातीयं वा ? प्रथमपक्षै किमेकतस्थानप्रभवम्; भिष्ठसन्तानप्रभवं वा ? न ताबद्धित्र-सन्तानप्रभवम्; देवदत्तघटज्ञाने यज्ञदत्तवटज्ञानस्यापि संवादकत्वप्रसङ्गात् । एकत्वन्तानप्रभवस्य्यमिप्र-विषयम्, भिष्ठविषयं वा ? प्रथमविकल्पे संवाद्यस्वादकभावाभावोऽविशेषात् । प्रमिष्ठविषयत्वे हि यथोत्तरं पूर्वस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किन्न स्यात् ? कवं वास्य प्रमास्यविषय्वेत्रस्य: ? तदुत्तरकाल-भाविनोऽन्यस्मात् तथाविषादेवेति चेत्, तहि तस्याप्यन्यस्मात्तवाविषादेवेत्यनवस्था । प्रथमप्रमास्या-त्तस्य प्रमायविष्ठयेऽन्योन्यावयः । भिष्ठविषयमित्यपि वार्त्तम्; सुक्तिशकले रजतन्नानं प्रति उत्तर-

ज्ञान में यज्ञदत्त के घट ज्ञान से प्रमाएता आने का प्रसद्ध प्राप्त होगा, क्योंकि प्रन्य संतान का ज्ञान ध्रपने प्रामाण्य में संवादक बनना आपने स्वीकार किया है अब दूसरे विकल्प की अपेक्षा विचार करते हैं कि प्रामाण्य में संवादकज्ञान कारण है वह अपना एक ही विवक्षितपरुष संबंधी है सो ऐसा मानने पर फिर यह बताना पड़ेगा कि वह एक ही पुरुष का संवादक ज्ञान प्रामाण्य के विषय को ही ग्रहण करनेवाला है कि भिन्नविषयवाला है ? यदि कहा जावे कि प्रामाण्य का विषय और संवादक ज्ञान का विषय ग्रमिन्न है तो सवाद्य ग्रीर संवादक भाव ही समाप्त हो जावेगा-क्योंकि दोनों एक को ही विषय करते हैं। जहां अभिन्नविषयवाले ज्ञान होते हैं वहां उत्तरकालीन ज्ञान पूर्व का संवादक है ऐसा कह नहीं सकते, उसमें तो पूर्वज्ञान का संवादक जैसे उत्तरज्ञान है वैसे ही उत्तरज्ञान का संवादक पूर्वज्ञान भी बन सकता है। कोई विशे-षता नहीं आती है। हम जैनसे पूछते हैं कि यदि प्रामाण्य, संवादकज्ञान की अपेक्षा रखता है तो उस संवादकज्ञान में भी प्रामाण्य है उसका निश्चय कौन करता है ? उत्तरकालीन ग्रन्य कोई उसी प्रकारका ज्ञान उस संवादकज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय करता है ऐसा कहा जाय तो अनवस्था भाती है, क्योंकि आगे आगे के संवादक जानों में प्रामाण्य के निर्णय के लिये अन्य २ संवादकज्ञानों की अपेक्षा होती ही जायगी। ग्रनवस्था को दर करने के लिये प्रथमज्ञान से संवादकज्ञान की प्रमाणता का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार करो तो अन्योन्याश्रय दोष आयेगा, क्योंकि प्रथमज्ञान से उत्तरके संवादकज्ञान में प्रमाणता का निर्णय भीर उत्तरज्ञान की प्रमासाता से प्रथम ज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय होगा, इस तरह किसी का भी निर्णय नहीं होगा। प्रामाण्य को अपना निर्णय करने के लिये जिसकी अपेक्षा रहती है ऐसा वह संवादक ज्ञान यदि भिन्न ही विषयवाला है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में क्या दोष भाता है यह हम बताते हैं--- प्रामाण्य का विषय और संवादक

कालभाविशुक्तिकाशकलज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापकत्वप्रसङ्गात् ।

नापि निम्नजातीयम्; तद्धि किमथैकियाज्ञानम्, उतान्यत् ? न तावदम्यत्; घटजानात्पट-ज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयवसञ्जात् । नाप्ययैकियाज्ञानम्; प्रामाण्यनिश्चयाभावे प्रवृत्याभावेनायैकियाज्ञाना-घटनात् । चक्रकप्रसङ्घ्यः । कर्षं चार्यकियाज्ञानस्य त्विष्ठ्ययः ? अन्यार्थकियाज्ञानाचे देनवस्या । प्रयमप्रमात्माच्यादेनयोग्यात्रयः । प्रयंकियाज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यनिश्चयोपगमे चाद्यस्य तथाभावे किंकृतः प्रदेषः ? तदुक्तम्—

ज्ञान का विषय एक तो है नहीं पृथक् है, और फिर भी वह संवादकज्ञान प्रामाण्य की व्यवस्था कर देता है तब तो सीप के दुकड़े में हुए रजतज्ञान के प्रति उत्तरकाल में सीप में सीप का ज्ञान होता है वह प्रामाण्य का व्यवस्थापक है ऐसा मानना होगा, क्योंकि उसमें भिन्नविषयता तो है ही। म्रतः भिन्नविषयवाला सजातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की ज्ञप्ति में कारण है ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है।

ग्रब भिन्न जातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की ज्ञष्ति में कारण है ऐसा मानो तो क्या दोष है यह भी हम प्रकट करते हैं - भिन्नजातीय संवादकज्ञान कौन सा है -क्या वह अर्थिकिया का ज्ञान है ? या और कोई दूसरा ज्ञान है ? मतलब यह है-कि प्रमाण ने "यह जल है" ऐसा जाना ग्रव उस प्रमाण की प्रमाणिकता को बताने के लिये संवादक ज्ञान माता है। ऐसा जैन कहते हैं सो बतामो कि वह ज्ञान किसको जानता है ? उसी जलकी अर्थिकिया को जो कि स्नान पान आदिरूप है उसको ? अथवा जो अन्य विषय है उसको ? वह भ्रन्य विषय को जाननेवाला है। ऐसा कहो तो ठीक नहीं होगा क्योंकि यदि अन्यविषयक संवादकज्ञान प्रामाण्यज्ञप्ति में कारण होता है तो घटजान से पटजान में भी प्रामाण्य का सकता है ? भिन्नजातीय तो वह है ही ? अर्थिकिया का ज्ञान संवादक है ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि सभी प्रामाण्य का निश्चय तो हुआ नहीं है उसके अभाव में प्रामाण्य की ज्ञप्ति का कारण जो संवादक ज्ञान है उसका स्वविषय में [अर्थिकिया के ग्रहण में] व्यापार होना संभव नहीं है। जो पुरुष वस्तू में प्रवृत्ति करते हैं वे पहिले अपने ज्ञान में प्रमाणता को देखते हैं-फिर जानकर प्रवृत्ति करते हैं। विना प्रवृत्ति के ग्रार्थिकया का ज्ञान कैसे होगा ? अर्थात् नहीं हो सकता तथा इस तरह मानने में चक्रक दौष भी ग्राता है देखो ! ग्रथंक्रिया का ज्ञान उत्पन्न होने पर पूर्वज्ञान में प्रामाण्य आना भीर पूर्वज्ञान में प्रामाण्य के होनेपर उसकी विषय में प्रवृत्ति होना । पुनः प्रवृत्ति होनैपर अर्थिकया का ज्ञान हो सकना.

"यथैव प्रयमज्ञानं तत्संवादमपेक्षते ।
संवादेनापि संवादः परो मृग्यस्तवैष हि ॥ १ ॥ [ ]
कस्यचित्तु यदीष्येत स्वत एव प्रमाणता ।
प्रयमस्य तथाभावे प्रद्वेषः केन हेतुना ॥ थ ॥
[मी० स्लो० सू० २ स्लो० ७६ ]
संवादस्याय पूर्वेण सवादिस्वात्प्रमाणता ।
स्रान्थोन्याश्रयभावेन प्रामाण्यं न प्रकल्पते ॥ ३ ॥ [ ] हि

ग्रन्योन्याश्रयभावेन प्रामाण्यं न प्रकल्पते ।। ३।। [ ] इति ।

इत्यादितीन के चक्र में चक्कर लगाते रहना होगा,और सिद्धि तीनों में से किसी एक को भी नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि ग्रयंकियाके ज्ञान द्वारा प्रामाण्यका निरुचय ऐसा मान भी लेवें किन्तु फिर उस ग्रयंकिया ज्ञानका प्रामाण्य किसके द्वारा निश्चित होगा ? उसके लिये यदि ग्रन्य ग्रयंकिया ज्ञान ग्रायेगा तो ग्रनवस्था फैलती है।

यदि अनवस्थादौष को टालने के लिये ऐसा कहा जाय कि प्रथमप्रमाण से संवादकज्ञान में प्रामाण्य ग्रायेगा तो ग्रन्थोन्याश्र्यदौष उपस्थित होता है। इस प्रकार की ग्रायात्त्रयों से बचने के लिये ग्रयंकियाविषयकसंवादकज्ञान को स्वतः प्रामाण्यभूत मानते हो तब तो प्रथमज्ञान में भी स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करने में क्या हेष है? कुछ भी नहीं इस विषय का विवेचन मीमांसाक्ष्लोकवार्त्तिक में किया है, उसका उद्ध-रण इस प्रकार है—

जैन लोग "प्रथमज्ञान [किसी भी एक विवक्षित पदार्थ को जाननेवाला प्रमारा] अपनी प्रमाण्यता के लिये अन्य संवादकज्ञान की अपेक्षा रखता है" ऐसा मानते हैं तो वह संवादकज्ञान भी अपनी प्रमाराता के लिये अन्य संवादक की अपेक्षा रखेगा, और वह भी अन्य संवादक की, इस तरह संवादक की लम्बी भड़ी को रोकने के लिये किसी एक विवक्षित संवादक जान में स्वतः प्रमाराता स्वीकार की जावे तो प्रथमज्ञान को ही स्वतः प्रमाराज्ञ मानने में क्या द्वेष माव है ? अर्थात् कुछ नहीं। अनवस्थादोष न होवे इस वजह से संवादक में प्रमाराता प्रथमज्ञान से आती है ऐसी कल्पना करें तो इतरेतराक्ष्य दोष आता है।।१।।२।।३।।

मर्थिकवाज्ञानस्यार्थाभावेऽइष्ट्रत्वाक्ष स्वप्रामाण्यतिभ्रयेऽम्यापेक्षा साधनज्ञानस्य स्वर्थाभावेषि हष्टस्वात्तत्र तदपेक्षा युक्ता; इरवप्यसङ्गतम्; तस्याप्यवैमन्तरेख् स्वप्नदक्षायां दर्शनात् । फलावाक्षिरूण स्वात्तस्य तत्र नाम्यापेक्षा साधननिर्भीक्षज्ञानस्य तु कलावाक्षिरूपत्वाभावात्तदपेक्षा; इरवप्यनुत्तरम्; फलावाक्षिरूपत्वस्याप्रयोजकत्वात् । यथैव हि साधननिर्मीक्षनो ज्ञानस्यान्यत्र व्यभिचारदर्शनास्सया-सरयविचारस्याप्योजेक्षात्वां प्रवृत्तिस्तया तस्यापि विजेवाभावात् ।

शंका — अर्थिक याजान तो अर्थ के सद्भाव विना देखा नहीं जाता है, किन्तु उसके सद्भाव में ही देखा जाता है अतः अर्थिक याजान में प्रमाणता का निहचय करने के लिये अन्य की अपेक्षा करनी नहीं पड़ती, किन्तु साधन का जो ज्ञान है वह तो अर्थ के अभाव में भी देखा जाता है, अतः साधनज्ञान की प्रमाणता के लिये अन्य की अपेक्षा लेनी पड़ती है।

समाधान — यह मंका गलत है, क्यों कि अर्थिक याज्ञान भी पदार्थ के विना देखा जाता है, जैसे कि स्वप्न में पदार्थ नहीं रहता है फिर भी अर्थिकया का ज्ञान तो होता देखा जाता है।

शंका — अर्थ कियाज्ञान फल की प्राप्तिरूप होता है, इसलिये उसमें ग्रन्य की ग्रपेक्षा नहीं होती, किन्तु जो साधन को बतलानेवाला ज्ञान है वह फलप्राप्तिरूप नहीं होता, ग्रतः उसमें अपनी प्रमाएता के लिये अन्य ज्ञान की अपेक्षा रहती है, मतलब यह है कि "यह जल है" ऐसा ज्ञान होने पर उस जलका कार्य या फल जो स्नानादि-रूप है उसकी प्राप्त में ग्रन्यज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, परन्तु स्नान का साधन जो जल है सो उसके ज्ञान में तो अन्य ज्ञान की अपेक्षा जरूर होती है, क्योंकि वह तो फलप्राप्तिरूप नहीं है।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि फल की प्राप्ति प्रामाण्य की प्रयोजक नहीं हुआ करती है। देखो—जिस प्रकार स्नानादिक के कारणभूत जो जला-दिक पदार्थ हैं उनको प्रतिभासित करने वाले ज्ञान में कहीं [मरीविका में] ब्यप्तिचार देखनेमें आता है, प्रयात् 'यह जल हैं' ऐसी प्रतीति सत्यजल में होती है और प्ररीचिका में मी होती है, और इसीलिये तो उस जलज्ञान के सत्य प्रसत्य के निर्णय करने में बुढिमानों की प्रवृत्ति होती है, ठीक इसी तरह प्रयंक्रियाज्ञान में भी होता है, प्रयात् अर्थात् अर्थात् कारने में बुढिमानों की प्रवृत्ति होती है, ठीक इसी तरह प्रयंक्रियाज्ञान में भी होता है, अर्थात् अर्थात्य के जानमें भी सत्य प्रसत्यका निर्णय करके प्रवृत्ति होती है कोई विशेषता नहीं।

किया, समानकालनयंकियाज्ञानं पूर्वज्ञानप्रध्यय्यवस्थायकम्, विक्रकालं वा ? यद्ये क-कालम्; पूर्वज्ञानविषयम्, तदिवययं वा ? न तालसदिवयम्; चशुराविज्ञाने ज्ञानान्तरस्याप्रति-प्रधानात्, प्रतिनयतस्यादिविषयत्वात्तस्य । तदिवययत्वे च कथं तन्त्रानान्नप्रधानश्चात्रकस्यं त्त्रप्रहे तद्यमीयां ब्रह्मप्रविरोधात् । प्रिक्रकालमित्यस्ययुक्तम्; पूर्वज्ञानस्य स्राम्पिकत्वेन नाशे तद्यप्रहिक्तवेनो-त्तर्ज्ञानस्य तत्प्रमाण्यनिक्षयस्यकत्यायोगात् । सर्वप्रामण्युनां प्रामाण्ये सन्देहिष्पर्ययाकानत्वसासद्धे अ । समुरपन्ने खलु विज्ञाने 'श्रयमित्यमेवायं:' इति निक्षयो न सन्देही विषययो वा । तदुक्तम् ।

> "प्रमाण ग्रहणात्पूर्व स्वरूपेणैव संस्थितम् । निरपेक्षं स्वकार्ये च गृह्यते प्रत्ययान्तरैः ॥ १ ॥"

> > [मी॰ इलो॰ सूब २ इलो॰ ८३] इति

तथा-एक प्रश्न यह भी होता है कि अर्थिकिया का ज्ञान जो कि पूर्वज्ञान में प्रमाणता को बतलाता है, वह उसके समकालीन है या भिन्नकालीन है ? यदि सम-कालीन है तो उसी पूर्वज्ञान के विषय को जानने वाला है या नहीं ? समकालीनज्ञान का विषय वही है जो पूर्वज्ञान का है ऐसा कहो तो असंभव है, क्योंकि चक्ष झाएा आदि पांचों ही इन्द्रियों के जानों में जानरूप विषय प्रतिभासित होता ही नहीं, इन्द्रियों का विषय तो भ्रपना २ निश्चित रूप गंधादि है। इस प्रकार समकालीन ज्ञान पूर्वज्ञान को विषय करनेवाला हो नहीं सकता है, यह सिद्ध हम्रा। अब यदि उसको विषय नहीं करे तो बताईये वह पूर्वज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय कैसे करायेगा ? भ्रर्थात् नहीं कर सकता, जब वह पूर्वज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर सका तो उसका धर्म जो प्रामाण्य है उसे कैसे ग्रहण करेगा ? ग्रर्थिकया का ज्ञान भिन्न काल में रहकर पूर्वज्ञान की प्रमाराता को बतलाता है ऐसा दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वज्ञान क्षणिक होने से नष्ट ही चुका है अब उसका अग्राहक ऐसा उत्तर ज्ञान उसके प्रामाण्य का निश्चय नहीं करा सकता। एक बात यह भी है कि सभी प्राणियों के प्राधाण्य संदेह एवं विषयंय रहता ही नहीं, क्योंकि सभी ज्ञान जब भी उत्पन्न होते हैं तब वे संश्वयादि से रहित ही उत्पन्न होते हैं, अतः उनको अन्य की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। ज्ञान उत्पन्न होते ही "बहु पदार्थ इस प्रकार का है" ऐसा निश्चय नियम से होता है उस समय उसमें न संशय रहता है, और न विपर्यय ही रहता है। कहा भी है-प्रामाण्य जिसका धर्म है ऐसा वह प्रमाण (ज्ञान) स्वग्रहरण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है. तथा अपना कार्य जो पदार्थ की परिच्छिति है उसको संवादकज्ञान की

प्रमालाप्रमालयोरूत्वती तुत्यरूपत्वाश्च संवादविसंवादावस्तरेल तयोः प्रामाण्याप्रामाण्य-निश्चय इति च मनोरयमात्रवः; प्रप्रमाणे वाषककारलदोषज्ञानयोरवस्यंभावित्वादप्रामाण्यनिष्चयः, प्रमाणे तृ तयोरभावात्प्रामाण्यावसायाः।

यापि-तत्त्वृत्यस्पेऽन्यत्र तयोदंर्जनात्तदाशङ्काः; सापि त्रिचतुरज्ञानापेक्षामात्रात्रिवरति । न च तदपेक्षायां स्वतः प्रामाण्यव्याचातोऽनवस्या वाः; संवादकज्ञानस्यात्रामाण्यव्यवच्छेदे एव व्यापारा-दन्यज्ञानानपेक्षणाःच । तदुक्तम्—

ग्रपेक्षा विना ही करता रहता है, पश्चात् जिज्ञासु पुरुष द्वारा संवादरूप ज्ञानोंसे उसका प्रहण हो जाता है।

श्रंका—प्रमाण धोर धप्रमाण उत्पत्ति के समय तो समान ही रहते हैं⊸उनमें संवाद और विसंवाद के विना प्रामाण्य और झप्रामाण्य का निब्चय होना शक्य नहीं है?

समाधान — यह कथन मनोरषमात्र है, ध्रप्रमाण तो बाधककारण ध्रीर दोषों से जन्य हुआ करता है अतः उनका ज्ञान होना जरूरी है, उसीसे अप्रमाण में अप्रामाण्य का निरुच्य होता है। प्रमाण में ऐसी बात नहीं है धतः प्रामाण्य को जानने के लिये बाधककारण ध्रीर दोषों के ज्ञानों की धावस्यकता नहीं रहती है। प्रमाण के प्रामाण्य का निरुच्य तो प्रपने ध्राप हो जाता है।

प्रमाण ज्ञानके समान मालूम पड़नेवाला जो ध्रप्रमाणभूत ज्ञान है उसमें संबंध तथा विपर्यमपना देखा जाता है धतः कभी कभी प्रमाण ज्ञान भी ध्रप्रामाण्यपनेकी शंका हो सकती है किन्तु वह संका आगे के तीन चार ज्ञानोंकी ध्रपेक्षा लेकर ही समाझ हो जाया करती है। इस पर कोई कहे कि आगे के ज्ञानोंकी अपेक्षा लेकर ही समाझ हो जाया करती है। इस पर कोई कहे कि आगे के ज्ञानोंकी अपेक्षा लेकर ही समाझ हो जाया करती है। इस पर कोई कहे कि आगे के ज्ञानोंकी अपेक्षा नेतें तो स्वतः प्राचाण्य ध्रानेका जो सिद्धांत है वह खतम होगा, तथा ध्रनवस्था दोष भी आगोग ? सो पैसी वात नहीं है, क्योंकि ध्रागेके तीसरे या चौथे ज्ञानकी जो अपेक्षा बतायी वे ज्ञान इतना ही कार्य करते हैं कि प्रथम या द्वितीय ज्ञानके अग्रामाण्यताका व्यवच्छेद [नाश] करते हैं तथा वे ज्ञान ध्रपनी सत्यताके लिये ध्रन्यकी ध्रपेक्षा भी नहीं रखते हैं।

मीमांसारलोक वार्तिक में लिखा है, ज्ञान की प्रमाणता में शंका झाजाय तो उसको तीन चार ज्ञान [संवादक ज्ञान ख्राकर] उत्पन्न होकर दूर कर दिया करते हैं, "एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मरिः। प्रार्थ्यते तावतैवेयं स्वतः प्रामाण्यमस्तुते ॥ १ ॥"

[मी॰ क्लो० सू० २ दलो० ६१]

1

योऽप्यनुत्पद्यमानः संशयो बलाकुत्पाद्यते सोप्ययंक्रियाचिनां सर्वेत्र प्रवृत्त्यादिव्यवहारोच्छेद-कारिस्वान्न युक्तः । उक्तन्य-

> ''ग्राशक्केत हियो मोहादजातमपि बाघकम्। स सर्वव्यवहारेषु सशयात्मा क्षयं व्रजेत्।। १।।'' [

इनसे अधिक जानों की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने से ही कार्य हो जाता है और प्रामाण्य स्वतः ही झा जाता है।

जैनादिक का कहना है कि प्रमारा से पदार्थ का ज्ञान होने पर भी उस विषय में संशय हो जाय कि यह ज्ञान अर्थिकया में समर्थ ऐसे पदार्थ को विषय कर रहा है या विपरीत किसी पदार्थ को ? सो ऐसी जबरदस्ती संशय को उत्पन्न होने की धाशका करना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो धर्मकिया के इच्छक पुरुष किसी भी पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे, इस तरह से तो फिर प्रवृत्ति या निवृत्ति का व्यवहार ही समाप्त हो जायगा, कहने का ग्रामिप्राय यह है कि प्रमाश के विषय में संशय नहीं रहता, ऐसा हम मानते हैं। किन्तू जैन व्यर्थ उस विषय में संशय हो जाने की प्राशंका करते हैं। इससे क्या होगा कि किसी भी पदार्थ में ग्रहण झादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि संशय बना ही रहेगा ? यही बात हमारे ग्रन्थ में कही है-जो व्यक्ति प्रमाण के प्रामाण्य में वाधक कारण नहीं होते हुए भी अपर्थ की बाधक होने की शंका करे तो वह संशयी पूरुष नष्ट ही हमा समभना चाहिये, क्योंकि वह सभी व्यवहार कार्यों में प्रवृत्त ही नहीं हो सकेगा। इस प्रकार निश्चित होता है कि प्रमारा धर्मनी प्रामाणिकता में अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। तथा वेद शास्त्र के निमित्त से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में भी स्वतः प्रामाण्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये, क्योंकि वेद अपौरुषेय होने से (पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होने से) दोष रहित है, इस-लिये जैसे प्रतुमान, प्राप्तवचनरूप धागम, इन्द्रियज्ञान ये संब प्रमाण स्वंत: प्रामाण्य स्वरूप है वैसे वेद जनित बुद्धि भी स्वत:प्रमाणभूत है। कहा भी है - वेद का पठन, मनन मादि के करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वतःप्रमाणभूत है, क्योंकि वह

चोदनाजनिता तु बुद्धिरपीरुवेयत्वेन द्रोषरहिताचोदनावाक्यांबुवजायमाना लिङ्गातीक्यक-बुद्धिवरस्वतः प्रमास्सम् । तदुक्तम्—

> "कोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाशां दोषवर्जितैः । कार्याजन्यमानस्वात्मिङ्गाभोक्त्यक्षबुद्धिवत् ॥ १ ॥"

[मी• क्लो• सू• २ क्लो० १८४]

तश्रज्ञीपरापेक्षा।

ज्ञान दोषरहितवेदवाक्यों से पैदा हुमा है और वेद स्वतः प्रमाणभूत है। जैसे-निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुआ प्रनुमानप्रमाण, आप्तवचन से उत्पन्न हुमा ध्रागमप्रमाएा, इन्द्रियों से उत्पन्न हुमा प्रत्यक्षप्रमाण स्वतःप्रमाणस्वरूप होता है। इस प्रकार यहां तक माट्ट ने यह सिद्ध करके बताया है कि प्रामाण्य की ज्ञप्ति में पर की अपेक्षा नहीं हुमा करती है।

अब प्रमाण का जो स्वकार्य है उसमें भी पर की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसा सिद्ध किया जाता है-प्रामाण्य जिसका वर्ष है ऐसे प्रमाण का जो अपना कार्य (प्रवृत्ति कराना ग्रादि) है उसमें भी उसे अन्य की भपेका नहीं होती है। जैन अन्य की अपेका होती है ऐसा मानते हैं, सो वह प्रन्य कौन है कि जिसकी अपेका प्रमाण को लेनी पहली है, क्या वह संवादकज्ञान है कि काररणमूण हैं ? संवादकज्ञान की अपेक्षा लेकर प्रामाण्य धर्मबाला प्रमाण निजी कार्य की करता है ऐसा कही तो चन्नक दोष बाता है, कैसे सो बताते हैं-प्रामाण्य धर्मवाला प्रमाण जब अर्थपरिच्छित्तिरूप अपने कार्य में प्रवृत्त होगा तब अर्थिकया को चाहतेवाले व्यक्ति वहां प्रवृत्ति करेंगे और उन व्यक्तियों के प्रवर्तित होने पर अर्थिकया का ज्ञानरूप संवाद पैदा होया. वन: संबाद के रहते हए ही उसकी धपेक्षा लेकर प्रमाण धपना कार्य जो धर्मकिया को जानमा है उसमें प्रवृत्ति करेगा, इस तरह प्रमाण की स्वकार्य में प्रवृत्ति १, उसके बल पर फिर प्रयंकियार्थी पुरुष की प्रवृत्ति २, ग्रीर फिर उसकी ग्रंपेक्षा लेकर संवादक शान ३. इन तीनों में गोते लगाते रहने से इस चक्रक से छटकारा नहीं होगा, तीमों में से एक भी सिद्ध नहीं होगा । यदि भिन्नकालीन प्रयांत भावीकाल में होतेबाले संबादक ज्ञान की अपेक्षा लेकर प्रमाल अपने कार्य में प्रवृत्ति करता है ऐसा कहा जाय सो वह भी बवता नहीं है, देखो-भावीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान का वर्तमान में ती ग्रसस्य

. नापि स्वकार्ये; तत्रापि हि कि तस्संवादप्रत्ययमपेक्षते, कारएगुणान् वा ? प्रथमपक्षे चकक-प्रसङ्गः-प्रमाणस्य हि स्वकार्ये प्रवृत्तौ सत्यामयेकियाचिनां प्रवृत्तिः, तस्यां वार्येकियाचानोत्पत्तिलकाणः संवादः; तत्सद्भावे च संवादमपेक्य प्रमाणं स्वकार्येऽयेपिच्छेदलक्षणे प्रवर्त्ततः । भाविन सवादप्रत्यय-मपेक्य तत्तत्र प्रवर्त्ततः; इत्यय्यनुपपन्नमः; तस्यासत्त्वेन स्वकार्ये प्रवर्त्तमानं विज्ञान प्रति सह-कारित्वायोगात् ।

द्वितीयपक्षेऽपि पृक्षीताः स्वकारणगुणाः तस्य स्वकार्ये प्रवर्तमानस्य सहकारित्व प्रतिपद्यन्ते, ग्रगृहीता वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; ग्रातिप्रसङ्गात् । प्रययपक्षेऽनवस्या-स्वकारणगुणकानापेक्ष हि

है सो वह जान को अपने कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिये सहायक नहीं बन सकता है जो स्रभी पैदा ही नहीं हुआ है वह वर्तमान ज्ञान में क्या सहायता पहुंचायेगा ? कुछ भी नहीं। प्रमारा को स्वकार्य में कारणों के गुणों की अपेक्षा होती है ऐसा जो दूसरा विकल्प है सो इस पर हम पूछते है कि प्रमाण को अपने कार्य में प्रवत्ति कराने के लिये सहायता पहुंचानेवाले कारगों (इन्द्रियों) के गूगा हैं वे ग्रहण किये हुए जिने हए | है कि नहीं ? यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि वे गूण ग्रहण किये हए नहीं हैं तो अतिप्रसंग होगा-अर्थात् अन्य प्रमासके जो हैं उनके गुण भी हमारे लिये हमारे ज्ञान में सहायक बन सकते हैं, क्योंकि वे गुरा भी तो अग्रहीत हैं। पहला पक्ष-प्रमाणके कारएों के गूण गृहीत हैं [जाने हुए हैं] तो इस पक्ष में अनवस्था आवेगी । वह ऐसे-प्रमाण जब भ्रपने प्रामाण्य के कारण जो इन्द्रियों के गुए। हैं उनके ज्ञान की भ्रपेक्षा लेकर निजी कार्य के करने में प्रवित्त करता है सो कारगों के गूगों का जो ज्ञान है वह जिस ज्ञान से होता है वह भी अपने कारणों के गणों की अपेक्षा रखकर ही अपना कार्य जो प्रथमप्रमाण के कारणगुराों को जानना है उसे करेगा, तथा यह जो दूसरे नम्बर का कारएा गुर्गों को जाननेवाला ज्ञान है वह भी अपने कारणगुण के ज्ञानकी भ्रयेक्षा लेकर प्रवृतित हो सकेगा। भावार्थ-जैसे किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ, अब उस प्रमाराभूत ज्ञान का कार्य को उस जल में प्रवृत्ति करनारूप है उसमें प्रवृत्ति होने के लिये प्रपने कारणागूण के ज्ञान की अपेक्षा लेनी पड़ेगी कि मेरे इस जलज्ञान का कारण नेत्र हैं इसके गुरा स्वच्छता आदि हैं - मेरी घांखें निर्मल हैं ऐसा ज्ञान होगा, तब जल में उसकी प्रवृत्ति हो सकेगी, तथा ऐसा ज्ञान उसे कोई बतायेगा तभी होगा, कि तुम्हारी मांखें साफ-निर्दोष हैं इत्यादि, पून: वह बतानेवाले व्यक्ति का ज्ञान भी प्रामाशिक होना चाहिये, भत: उसके ज्ञान की सत्यता भर्यात बतलाने वाले

प्रमाणं स्वकार्यं प्रवस्ति तदपि स्वकारणगुणकानापेक्षं प्रमाणकारणगुणक्रहणलक्षणे स्वकार्यं प्रवर्शेत तदपि च स्वकारणगुणकानापेक्षमिति । तस्य स्वकारणगुणकानानपेक्षस्यैव प्रमाणकारणगुणपरिच्छे-दलक्षणे स्वकार्यं प्रवृत्ती प्रथमस्यापि कारणगुणकानानपेक्षस्थार्थपरिच्छेदलक्षणे स्वकार्यं प्रवृत्तिरस्तु विश्रेषाधावात् । तदुक्तम् —

''जातेषि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधायंते । यावत्काररागुद्धत्व न प्रमासान्तराद्गतम् ॥ १ ॥

क नेत्र भी गुणवान हैं कि नहीं इसकी भी जानकारी होनी चाहिये, इस प्रकार एक प्रमास के कार्य होने में अनेकों प्रमाणभूत व्यक्तियों की और ज्ञानों की आवश्यकता होती रहेगी, तब धनवस्था तो धा ही जायगी, फिर भी प्रमास का कार्य तो हो ही नहीं सकेगा, जैसे संसारी जीवों की आकांक्षाएं धागे २ बढ़ती जाती है — यह कार्य हो जाय, यह मकान बन जाय, इसी की चिंता मिटे तो धर्मकार्य को करू गा इत्यादि, वैसे ही प्रमास का कार्य तभी हो जब उसके कारसमुग्नों का ज्ञान हो, पुनः वह जान जिससे होगा उसकी सत्यता जानने की अपेक्षा होगी इत्यादि प्रयक्षाएं बढ़ती जावेगी धीर प्रमास का कार्य यों ही पड़ा रह जायगा।

प्रव यहां पर प्रनवस्था दोष को मिटाने के लिये कोई चतुर व्यक्ति कहें कि प्रयाण के कारणगुणों को जाननेवाला जो जान है उसको प्रपने कारणगुण के जान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह तो उसकी प्रपेक्षा के विना हो अपना कार्य जो प्रमाण के कारणगुणों को जानना है उसमें स्वयं प्रवृत्त होता है, ऐसा कहने पर तो वह पहला प्रमाण भी कारणगुणों के जान की अपेक्षा किये विना हो प्रपने कार्य-पदार्थ को जानना आदि को स्वतः कर सकेगा, दोनों में प्रथम प्रमाण और उस प्रथम प्रमाण के कारण गुणों को जानने वाला प्रमाण इनमें कोई भी विशेषता नहीं है जिससे कि एक को तो कारणगुण के जान की अपेक्षा लेनी पड़े और एक को नहीं लेनी पड़े इस प्रकार के प्रनवस्था के विषय में हमादे ग्रन्थ में भी कहा गया है प्रव हम उसे प्रकट करते हैं...जान उत्पन्न होने पर भी तबतक वह प्रपने विषय का निर्धार नहीं करता है जवतक कि वह प्रत्यज्ञान से प्रपने कारणगुणा की गुद्धता को नहीं जानता, इस प्रकार की जो मान्यता है उसमें प्राणे कहा जानेवाला प्रनवस्था दोष प्रात है...जब प्रथमज्ञान अपनी प्रवृत्ति में अपने कारणगुणों को जानने के लिये सन्य की प्रयोक्षा रखता है तब वह दूसरा जान भी प्रवृत्त होगा, क्योंकि जवतक की वह तस वह सुसने कारणगुण को जाननेवाले की अपेक्षा रखता है तब वह दूसरा जान भी प्रवृत्त होगा, क्योंकि जवतक की अपेक्षा लेकर प्रथमज्ञान के कारणगुणों को जानने में प्रवृत्त होगा, क्योंकि जवतक

तत्र ज्ञानाभ्तरोत्पादः प्रतोक्यः कारणान्तरात् । यात्रद्धि न परिच्छित्रा युद्धिस्तानदसस्समा ॥ २ ॥ तस्यापि काश्मे युद्धे तज्ज्ञानस्य प्रमास्त्रता । तस्याप्येवमितीत्यं च न क्वचिद्श्यवतिष्ठते ॥ ३ ॥

[मी० ब्लो० सू० २ ब्लो० ४६-४१] इति

प्रत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्—'प्रत्यक्ष न तान्त्रत्येतु' समर्थम्' इति ; तत्रेन्द्रिये शक्तिरूपे व्यक्तिरूपे वा तेषामनुपत्तन्भेनाभावः साध्यते ? प्रथमपक्षे-मृणवहोषाणामप्यभावः । नह्याधाराप्रत्य-

उसकी शुद्धि-[सत्यता] नहीं जानी है तबतक वह असत् समान ही रहेगा, अतः उसकी सत्यता का निर्णय भी उसके कारणगुण की शुद्धि से ही होवेगा, तभी वह प्रमाण प्रामाण्य सहित कहलायेगा, फिर वह तीसरा ज्ञान भी कारणगुण की शुद्धि जानकर ही प्रवृत्त होगा, इस प्रकार किसी भी ज्ञान में प्रामाण्य व्यवस्थित नहीं हो सकेगा, न प्रमाणों में स्वकार्य के करने की क्षमता आयेगी। इस प्रकार हम भाट्ट ने यह सिद्ध किया कि प्रमाण को धपने प्रामाण्य की उत्पत्ति में धौर ज्ञित तथा स्वकार्य में पर की अपेक्षा नहीं होती है अतः प्रमाण में स्वतः प्रामाण्य आता है।

जैन — हम जैन भाट्ट के इस लम्बे चीड़े पूर्वपक्ष का सविस्तार खण्डन करते हैं —

भाट्ट ने सबसे पहिले कहा है कि "इन्द्रियों के गुणों को प्रत्यक्षप्रमाण जानने में सक्षम नहीं है" सो इस पर हम उनसे पूछते हैं कि शक्तिकप-[अयोपशमरूप] इन्द्रिय में गुणों को अनुपलिख होने से उनका अभाव मानते हो या व्यक्तिरूप (बाह्येन्द्रिय औंख की पुतलो ग्रांवि में) इन्द्रिय में गुणों को अनुपलिख होने से गुणों का अभाव मानते हैं? प्रथमपक्ष-शक्तिरूप इन्द्रिय में गुणों का अभाव मानते हैं? प्रथमपक्ष-शक्तिरूप इन्द्रिय में गुणों का अभाव मानते हैं. ते इस मान्यता में केवल गुणों का अभाव भी सिद्ध हो जायगा, क्योंकि शक्तिरूप इन्द्रिय में जैसे गुण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वैसे दोष भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तथा-आधार के अप्रत्यक्ष रहने पर झाधेय का प्रत्यक्ष होना भी खब्य नहीं है, ऐसा ही नियम है। प्रतः आधार जो शक्तिरूप इन्द्रिय है प्रत्यक्ष नहीं होने से उसके आधेयरूप गुणों का प्रत्यक्ष होना भी बनता नहीं, अन्यया आतिप्रसङ्ग उपस्थित होगा। इस प्रकार शक्तिरूप इन्द्रियों में गुण उपलब्ध नहीं होते,

क्षत्वे आधेयप्रत्यक्षता नामातित्रसङ्कात्। घय व्यक्तिरूपे; तत्रापि किमात्मप्रत्यक्षेण गुणानामनुष्वनभः । परप्रत्यक्षेण् वा ? प्रयमविकल्पे दोषाणामप्यतिद्धिः। न ह्यात्मीयं परयक्षं स्ववशुरादिगुणदोषविवेचने प्रवस्ति इत्येतत्थातीतिकम् । स्पर्धानादिप्रत्यक्षेण् तु चक्षुरादिप्रद्भावमात्रमेव प्रतीयते इत्यतीपि गुण-दोषसङ्कावासिद्धिः। ष्रय परप्रत्यक्षेण् ते नीपकम्यन्ते; तदसिद्धम्; यर्षव हि कावकामलादयो दोषाः परचक्ष्विष प्रत्यक्षतः परेण् प्रतीयन्ते तथा नैमैन्यादयो गुणा धपि ।

जातमात्रस्यापि नैमैत्याय पेतेन्द्रियत्रतीतेः तेषां गुरारूपत्वाभावे जातितीमिरिकस्याप्युपल-क्रमादिन्द्रियस्वरूपव्यतिरिक्ततिमिरादिशेषास्याभावः। कथ वा रूपादीनां घटादिगुरास्वभावता

यह पक्ष खण्डत हो जाता है। दूसरा पक्ष जो व्यक्तिरूप इन्दिय है उसमे गुलों का प्रभाव है। ऐसा कहो तो हम आपसे पूछते हैं कि यह बात आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हो? अपने ही प्रस्यक्षज्ञान से या दूसरे पुरुष के प्रत्यक्षज्ञान से ? यदि अपने प्रस्यक्ष से उनका अभाव सिद्ध करते हो तो दोषों का अभाव भी सिद्ध हो जायगा, क्योंकि अपना निज का प्रस्यक्षज्ञान निजी (खुद के) चक्षु प्रादि इन्द्रियों के गुण या दोषों को जानता हो या उनका बिवेचन करता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता, अपनी आँख का काजल अपने को नहीं दिखता ऐसी कहावन भी है। स्पार्थन आदि प्रस्थक के द्वारा यदि आँख आदि का जान होता है तो भी उससे मात्र उन नेत्रादिक का सद्भाव ही सिद्ध होता है, उस स्पार्थन प्रस्थक से उनके गुण और दोषों का सद्भाव तो सिद्ध निर्मे कहाता है। यदि कहा जावे कि पर अपनित के प्रत्यक्षज्ञान से वे इन्द्रियों के गुण उपनब्ध नहीं होते हैं। यदि कहा जावे कि पर अपनित के प्रत्यक्षज्ञान से वे इन्द्रियों के नेत्र में काचिन्द्र, पीलिया आदि दोष हैं उनका प्रत्यक्ष होता है वेसे हो निर्मलता आदि गुण भी प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। अत. पर के द्वारा नेत्रादि के गुण प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। अत. पर के द्वारा नेत्रादि के गुण प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। अत. पर के द्वारा नेत्रादि के गुण प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। से हैं ऐसा कहना प्रसत् ठहरता है।

शंका — नेत्र में जो निर्मलता म्रादि होती है वह तो उसके जन्म के साथ ही साथ दिखायो देती है म्रथांत् नेत्रादि इन्बियां नैमंत्यादि गुरा सहित ही पैदा होती हैं, म्रतः निर्मलतादि को गुण नहीं कह सकते हैं।

समाबान — ऐसा नहीं कहना, क्योंकि कोई जन्मसे तिमिरदोष युक्त है प्रयांत् जन्मान्य है उसके नेत्रेन्द्रियका स्वरूप तिमिर दोष से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखायी देता ग्रतः उस तिमिर दोषको नेत्रेन्द्रियका स्वरूप ही मानना चाहिये, इस तरह भी उत्पत्तिप्रभृतितः प्रतीयमानः वाशिक्षात् ? सम्बुरादिश्वितिरक्तमाना भावानुविषायि तत्तः कारणं कम्, यमाध्यम् । यस तद व्यविरिक्तं कारणं ते गुणाः इत्यनुमानतोषि तेवां सिद्धिः ।

यचे न्द्रियगुर्गः सह लिङ्गस्य प्रतिबन्धः प्रत्यक्षैणः गृह्यात, अनुमानेन वेत्याध्कमः; तदध्य-युक्तम्; ऊहास्यप्रमाखान्तरात्तत्वत्रव्यप्रतीतेः । कथं नाप्रामाण्यप्रतिपादकदोषप्रतीतिः ? तत्राध्यस्य

कोई कह सकता है ? क्योंकि जो उत्पत्ति के साथ हो वह उसका स्वरूप कहलाता है ऐसा आपने बताया है। इस प्रकार गुणोंका अभाव करनेसे दोषोंका प्रभाव भी करना पडता है।

एक बात धौर यह होगी कि यदि उत्पत्ति के साथ ही नेत्रादिकों में निर्मलतादि पायी जाती है ग्रतः वह नेत्र का गुण न होकर उसका स्वरूप मात्र है ऐसा माना जाय तो घट आदि पदार्थों में उत्पत्ति के साथ ही रूप रसादि रहते हैं, उनको भी गुरा नहीं कहना चाहिये । वे भी घट के स्वरूप ही कहलाने चाहिये । क्योंकि वे घट की उत्पत्ति के साथ ही उसमें प्रतीत होते हैं, कोई विशेषता नहीं है। जैसे नेत्र में निर्मलता उत्पत्ति के साथ ही है वैसे ही घट में रूप रसादि भी उत्पत्ति के साथ ही हैं, फिर घट के रूपादिको तो गुण कहना और नेत्र की निर्मलता को स्वरूप कहना यह कैसे बन सकता है ? नहीं बन सकता। जो बक्षु ग्रादि इन्द्रिय से श्रतिरिक्त ग्रन्थ किसी वस्तु के सद्भाव में होता है भीर उस वस्तु के भभाव में नहीं होता है वही उस प्रामाण्य का कारण है-जैसे अप्रामाण्य का कारण अन्य किसी वस्त को माना है। भनुमान प्रयोग इस तरह होगा - प्रसाणमें प्रामाण्य चक्ष भादि से पृथक भन्य किसी कारण की अपेक्षा से होता है (साध्य), क्योंकि वह चक्षु आदि से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ के साथ ग्रन्वय व्यक्तिरेक रखता है (हेतु) जैसे ग्रप्रामाण्य पृथक् कारएगों की अपेक्षा से होता है (दृष्टान्त), जो इन्द्रियोंसे अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ है जो कि प्रामाण्य का कारण है वही गूए। कहलाता है। इस अनुमान से गूर्गों की सिद्धि हो जाती है।

भाट्ट ने पूर्वपक्ष में पूछा है कि इन्डियों के गुणों के साथ हेतु का — (यथार्थरूप से पदार्थ की उपलब्धि होने रूप कार्यरव का) जैन लोग श्रविनाभाव संबंध मानते हैं, सी वह प्रविनाभाव प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है या धनुमान के द्वारा ? इत्यादि सो समानत्वात् । नैमैंत्यदिमैलाभावरूपत्वारक्षं ग्रुगुरूपतेत्यप्यसाम्प्रतम्; दोषाभावस्य प्रतियोगिपदार्थ-स्वभावत्वात् । निःश्वभावत्वे कार्यत्वभर्माधारत्विवरोधात् खरविषाणवत् । तथाविष्ठस्याप्रतीतेरन-म्यूपगमाव, प्रन्यथा—

> "भाषान्तरविनिर्मु को भावोऽवानुग्लम्भवत् । भ्रभावः समस्त (सम्मतस्त,स्य हेतोः किन्न समुद्भवः ॥" [

भाट्ट का ऐसा कहना ध्रमुक्त है, क्योंकि जैन लोग तर्क नामक प्रामाएगान्तर से ही इन्द्रियगुण के साथ कार्यंत्र हेतु का ग्राविनाभाव सबंध निश्चित करते हैं, किसी भी ध्रमुमान के हेतु का अविनाभाव हो वह तर्क प्रमाएग से ही जाना जाता है। ग्रच्छा— ग्राप ग्रपनी बात बताइए कि ग्रप्रामाण्य को प्रतिपादन करने वाले जो दोष हैं उन दोषों की प्रतीति कैसे होनी है धर्यात् प्रप्रामाण्य का ध्रीरदोषों का अविनाभाव किस प्रमाण से जाना जाता है धनुमान से कि प्रत्यक्ष से ? इत्यादि प्रश्न तो ध्रापके ऊपर भी ध्रा पड़ेंगे, ध्राप भाट्ट उन प्रदनों का निवारण कैसे कर सकेंगे। ग्रापके यहां तो तर्क प्रमाएग माना नहीं है कि जिसके द्वारा हेतु का ध्रविभाव जाना जाय।

भ्रंका— नेत्र की निमंजतातो यही है कि मल कान होना, ध्रतः उसके स्रभाव को स्राप गूण कैसे कह सकते हैं।

समाधान — यह शंका ठीक नहीं है, दोषों का अभाव को प्रतियोगी पदार्थ के रवमावरूप ही कहा जाता है धर्यात् दोषों का अभाव है तो गुर्यों का सद्भाव है, मिष्यात्व आदि नहीं हैं तो सम्यक्त्व है, धज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी है, इस तरह से ही धाना जाता है, अभाव को यदि इस प्रकार भावान्तरस्वभावरूप नहीं माना जाय और सर्वथा निस्स्वमावरूप ही माना जाय तो वह तुच्छाभाव कार्यत्व धर्म का प्राधारभूत नहीं वत सकता। कहने का मतलब यही है कि दोषों का प्रभाव गुणरूप नहीं है तो उसमें ओ कुछ कार्यप्रक्रिया होती है—जैसे कि नेत्र में अंजनादि से निम्नलतारूप कार्य होते हैं व नहीं हो सकते, जैसे गवे का सींग निःस्वभाव होने से उसमें कुछ भी कार्य नहीं होते हैं। सर्वथा निःस्वभावरूप प्रमाव प्रतिति में भी नहीं धाता है; धौर न धापने निःस्वभाव धभाव को माना ही है। यदि प्रभाव को सर्वथा निःस्वभावरूप मानोगे तो भागे के स्लोक में कथित मान्यता में बाघा उपस्थित होगी—

. भावांतरसे निर्मुक्त ऐसा भाव हुआ करता है, जैसे –घट का ग्रनुपलम्भ है तो वह मनुपलम्भ घट से भिन्न पट की या ग्रन्य की उपलब्धि को बतलाता है, यही इत्यस्य विरोधः।

तथा च गुरादोवासां परस्परविरहारेसावस्थानाहोवाभावे गुरासद्भावोऽवश्याभ्युपगन्तव्यो ऽम्यमावे शीतसद्भाववत्, म्रमावाभावे मावसद्भाववद्धा । म्रन्यथा कथ हेती नियमामावो दोष: स्यात् म्रमावस्य गुराक्ष्यतावहोषक्षरवस्याय्योगात् ? तथाच-नैमंख्यादिव्यतिरिक्तगुरारहिताबक्षुरादेव्य-जायमानप्रामाण्यविश्यमिवरहृत्यतिरिक्तदोवरिहताद्वेतोरप्रामाण्यमप्युपजायमानं स्वतो विशेषाभा-यात् । तया च-

> ''ग्रप्रामाण्य त्रिषा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानस्वायैः । वस्तुत्वादद्विविधस्यात्र सम्भवो दुष्ठकारसात् ॥''

[मी॰ इलो॰ सू॰ २ इलो॰ ५४]

श्रभाव का स्वरूप मान्य है। ऐसे श्रभाव का किसी हेतु से उत्पाद क्यों नहीं होगा ? अवस्य ही होगा, मतलब-इस श्लोक में श्रभाव को भावान्तरस्वभाववाला सिद्ध किया है। इसलिये उसे निःस्वभाव मानना विरुद्ध पडता है, इस प्रकार अभाव तुच्छाभावरूप नहीं है यह सिद्ध हुआ । जब गूण और दोष एक दूसरे का परिहार करके रहते हैं यह निश्चित हो गया तब जहां दोषों का अभाव है वहां गुणों का सद्भाव अवश्य ही हो जाता है, जैसे-प्रान्त के श्रभाव में शीत का सद्भाव प्रवस्य होता है। प्रथवा श्रभाव के ग्रभाव में (घट के ग्रभाव के अभाव में घट भाव का सद्भाव) ग्रवश्य ही होता है. यदि इस तरह नहीं माना जाय तो जब हेतु में अविनाभाव का सभाव रहता है तब उस हेतू में नियमाभाव दोष कैसे माना जायगा ?-ग्रर्थातु नहीं माना जायगा, अविना भावरूप गुरा नहीं होने से हेत्र सदीष है ऐसा कथन तभी सिद्ध होगा जब पदार्थ में दोष के अभाव में गुरा ग्रौर गुण के अभाव में दोष माने जायें। अभावके यदि गुरा रूपता नहीं है तो उसके दोष रूपता भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार आप नेत्र में जो निर्मलता है उसे गुणरूप नहीं मानते हैं एवं गुणों की अपेक्षा लिये विना ही चक्ष ग्रादि इन्द्रियों से प्रमाण में प्रमाणता होना स्वीकार करते हैं: उसी प्रकार अविना-भाव रहित होने रूप जो हेत् का दोष है उस दोष की अपेक्षा लिये विना यों ही प्रपने भ्राप भ्रप्रामाण्य उत्पन्न होता है भ्रथति स्वतः ही श्रप्रामाण्य आता है ऐसा क्यों नहीं मानते हैं ? दोनों में कोई विशेषता नहीं है-प्रामाण्य को गुणों की अपेक्षा नहीं है तो धप्रामाण्य को भी दोषों की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार उभयत्र समानता सिद्ध होती है और उसके सिद्ध होनेपर निम्न श्लोक का अभिप्राय विरोध को प्राप्त इत्यस्य विरोषः । ततो हेतोनियमविरहस्य दोषरूपत्वे चेन्द्रिये मनापगमस्य गुरारूपतास्तु । तथाच सुक्तमिवम् —

> "तस्माद्गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः । श्रद्रामाण्यद्वयासस्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥" [मी• च्लो• स्- २ च्लो• ६१ ] इति ।

'गुणेक्यो हि दोवारणामभावः' इत्यभिदवता 'गुणेक्यो गुणाः' एवाभिहितास्तया प्रामाण्यमेवा-प्रामाण्यद्वयासस्वम्, तस्य गुणेक्यो भावे कवं न परतः प्रामाण्यम् ? कव वा तस्यौत्सर्गिकत्वम्

होता है कि-मिथ्यात्व, धज्ञान धौर संशय के भेद से अप्रामाण्य तीन प्रकार का है। इन तीनों में संशय और मिथ्यात्व ये दो वस्तुरूप [भाव रूप] हैं, श्रीर श्रज्ञान तो ज्ञानका धभावरूप मात्र है। भाव रूप जो मिध्यात्व और संशय हैं इनकी उत्पत्ति अर्थात् श्वप्रामाण्यकी उत्पत्ति | दृष्ट कारण जो काच कामलादि इन्द्रिय दोष है उस काररासे होती है। इस इलोक में सिर्फ अप्रामाण्यको परसे उत्पन्न होना बताया है, किंतु यह कथन बाधित हो चुका है इसलिये बुद्धिमत्ता की बात यही है कि जिस प्रकार हेतू में श्रविनामाव का अभाव दोषरूप है उसी प्रकार इन्द्रिय में मल का श्रभाव होना गुगुरूप है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। आपके ग्रन्थ में लिखा है कि गुर्गों से दोषों का ग्रभाव हो जाया करता है. भीर उनका भ्रभाव होने से संशय विपर्ययरूप दोनों अप्रामाण्य खतम हो जाते हैं इस वजह से प्रामाण्य ग्रबाधित रहता है अर्थात् स्वतः आता है ऐसा माना है।।।। इस श्लोक में गूणों से दोषों का स्रभाव होता है ऐसा जो कहा गया है सो इसका मतलब हुम तो यही निकालते हैं कि गूगों से गूण ही होते हैं। तथा प्रामाण्य ही भ्राप्रामाण्य द्वयका [मिथ्यात्व और संशय] भ्रसत्व है। श्रव यह जो प्रामाण्य है वह गुणोंसे होता है ऐसा सिद्ध हो रहा है तब परतः प्रामाण्यवाद किस प्रकार सिद्ध नहीं होगा ? अवश्य होगा । दूसरी बात यह है कि दृष्ट कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले [सदोध इन्द्रियादिसे असत्य ज्ञानोंमें नैसर्गिकपना नहीं है अर्थात स्वतः प्रप्रामाण्य नहीं है ऐसा आपका कहना है वह किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि प्रामाण्यवत प्रप्रामाण्य भी नैसर्गिक होनेमें कोई ग्रापत्ति नहीं दिखायी देती, जैसे गुर्गोंसे दोषों का ग्रभाव होकर उससे अवामाण्य का असत्व होता है। ऐसा आप मानते हैं, वैसे दोखों से गुरगोंका अभाव होकर प्रामाण्यका ग्रसत्व होता है ऐसा भी ग्रापको मानता चाहिये। कहने का ग्रमिप्राय यह है कि जिस कारएसि प्रामाण्य को सर्वया स्वतः होना स्वीकार करते ही बुष्टकारणप्रश्नवासस्यप्रत्ययेष्वभावात् ? ग्रप्रामाण्यस्य चौत्सांविकत्वमस्तु दोवाणां गुणापगमे व्या-पारात् । भवतु वा भावाद्भिक्षोऽभावः; तथाव्यस्य प्रामाण्योत्पत्तौ व्याप्रियमाण्यत्वत्कचं तत्स्वतः ? न चाभावस्याऽजनकत्वम्, कुडपाद्यभावस्य परभागावस्थितघटाविष्ठत्ययोत्पत्तौ जनकत्वप्रतीतेः, प्रमाण-पन्यकाभावस्य चामावश्रमाणोत्पत्तौ ।

योप-यथार्थंत्वायवार्थत्वे विहायोपलम्भतामान्यत्यानुपलम्भः-सोपि विशेषनिष्ठत्वात्तत्ता-म्राम्यस्य युक्तः। न ह्वि निष्विषेषं गोत्वाविसामान्यमुपलभ्यते गुणदोषरहितमिन्द्रियसामान्यं वा,

उसी कारणसे ग्रप्रामाण्य भी स्वत: होना सिद्ध होता है। दुर्जनसंतोषन्याय से यदि प्रापकी वात हम स्वीकार भी करलें कि भाव से भिन्न ग्रभाव होता है—ग्रुणों से भिन्न हो दोणों का ग्रभाव हुमा करता है तो भी प्रामाण्य की उत्पत्ति में वह ग्रभाव व्यापार करता है—प्रामाण्य की उत्पन्न करता है, ग्रतः प्रामाण्य में स्वतस्व कसे ग्रा सकता है। तुम कहो कि प्रभाव ग्रजनक है—किसी को पैदा नहीं करता है; सो भी बात नहीं है, कसे से बताते हैं, भित्त आदि का ग्रभाव जब होता है तव उसके परभाग में रखे हुए घट आदि पदार्थों का ज्ञान होता है, वह ज्ञान भित्ति के ग्रभाव के कारण्य से ही तो होता है, तथा पांचों प्रमाणों का (प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, ग्रागम, उपमान, प्रयापत्ति) ग्रभाव भी भागा प्रमाण की उत्पत्ति में कारण्य है, इन उदाहरणों से निश्चित होता है कि ग्रभाव भी कार्य का जनक है।

भाट्ट ने जो यह कहा है कि यथायंत्रहरा और अयथायंत्रहरा को छोड़कर अन्यरूप से [सामान्यरूप से] पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है सो यह कथन ठीक ही है क्योंकि केवल सामान्य का ग्रहण नहीं होता सामान्य तो अपने विशेषों में हो स्थित रहता है। कहीं पर भी विशेष रहित अकेला सामान्य नहीं प्रतीत होता, जैसे कि सफेद काली श्रादि अपने विशेषों को छोड़कर गोत्व सामान्य कहीं पर भी स्वतंत्ररूप से प्रतीत में नहीं श्राता है। इसी प्रकार गुण और दोष इन दोनों विशेषों से रहित अकेला इन्द्रियरूप सामान्य भी कहीं पर प्रतीत नहीं होता अतः केवल सामान्य के बारे में ही यह प्रदन हो कि सामान्य अकेला नहीं रहता इत्यादि, सो बात नहीं है, विशेष भी सामान्य के विना अकेला नहीं रहता, उभयत्र समानता है।

मीमांसकभाट्ट लोक व्यवहार को प्रमाण मानते हैं, घतः अभय की-प्रामाण्य ग्रीर अप्रामाण्य दोनों की ही उत्पत्ति पर से होती है ऐसा लौकिकव्यवहार उन्हें मानना येनोवलम्भसासान्येऽत्यय पर्यनुयोगः स्यात् । लोक च प्रमात्मस्तौभयं परतः। प्रश्लिपत्तव्य म् । सुप्रसिक्धे हि लोकेऽप्रामाण्ये दोषावहृत्वचनुष्यो व्यापारः, प्रामाण्ये नंमस्यावियुक्तस्य, 'यत्पूर्वं दोषावकृत्यमिन्द्रवं भिष्यत्वाविरक्तिहेतस्तदेवेदानीं नैसंत्यादियुक्तं सम्यन्यतिपत्तिहेतः, इति प्रतीतेः ।

यद्योच्यते-व्याचित्रमंलमपीन्द्रिय मिथ्याप्रतीतिहेतुःस्यत्रारक्तादिस्यभाव सत्यप्रतीतिहेतुः, तित्रीपि प्रतिपत्त् दाँगः स्वय्छनीस्यादिमले निर्मेलाभिप्रायान् । प्रनेकप्रकारो हि दोगः प्रकृस्यादिभेदात्, तैर्देभोवीपि भावान्तरस्वभावस्तयाविधन्तत एव । न चोत्पन्नं सिद्धमान प्रामाण्ये नैर्मस्यादिकमपेक्षतै येतानयोभेदः स्यान् । गुण्ववक्षुरादिभ्यो जायमान हि तदुवात्तप्रामाण्यमेवोपजायते ।

चाहिये। क्योंकि लोक व्यवहार में देखने में भाता है कि अप्राथमण्य के होने में दोष-यक्त नेत्र कारण होता है तथा प्रामाण्य में निर्मलतादि गूणयुक्त नेत्र कारण होता है। लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि सदीय चक्षु का व्यापार अप्रामाण्य में और नैर्म-ल्यादिगूरा युक्त चक्षुका व्यापार प्रामाण्यं में कारण होता है, लोक में ऐसी प्रतीति होती है कि जो नेत्र ग्रादि इन्द्रियां पहले दोषयुक्त होने से मिथ्याज्ञान का कारगा बनती थीं वे ही इन्द्रियां श्रव निर्मेलनादि गुण्यूंक्त होकर सम्यक् प्रतीति की उत्पत्ति में हेत बनती हैं। भाइ का जी ऐसा कहना है "कि कहीं २ निर्मलगुणयुक्त नेत्र भी मिथ्याज्ञान के कारए। हो जाते हैं, तथा कहीं २ किसी व्यक्ति के लालिमादिदोषयुक्त नेत्र सत्यज्ञान के कारण होते हैं''सो इस प्रकार के ज्ञान होने 'में इन्द्रियगत निर्मलता का दोष नही है किन्त जाननेवाले पुरुष की ही गलती है, क्योंकि वे व्यक्ति स्वच्छ नीली ग्रादिरूप आँख के मल को ही निर्मलता मान बैठते है। पुरुष और उसके नेत्रादि इन्द्रियों में अनेक प्रकार के वातादि दोष हुआ करते हैं और उन दोषों का अभाव जो कि भावान्तर स्वभाववाला है, धनेक प्रकार का हुआ करता है। एक बात यह भी है कि ज्ञान उत्पन्न होकर फिर अपने में प्रामाण्य के निमित्ता निर्मलतादिक की अपेक्षा करता हो ऐसी बात तो है नहीं जिससे प्रमाणभूत ज्ञान और प्रामाण्य में भेद माना जाय, प्रमाण ज्यों ही गुणवान नेत्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है त्यों ही वह प्रामाण्य सहित ही उत्पन्न होता है, इसलिये इनमें काल का भेद नहीं पड़ता है।

भाट्ट की मान्यता है कि पदांध को जैसा का तैसा जाननेंख्प जो शक्ति है उस शक्तिलक्षणवाला प्रामाण्य स्वतः ही हो जाया करता है, इस साक्ष्यता पर हम जैन का आर्थोप है कि यदि पदार्थ को जैसा का तैसा जानना रूप प्रामाण्य स्वतः होता है **वर्षत्याशावपरिज्छेदसामध्यलक्षल्यामाध्यस्य स्वतो भावाञ्युपगमे च प्रधान्यमात्वपरिज्छेद-**सामध्येलक्षणात्रामाध्यस्याप्यविद्यमानस्य केनचित्कत्त्रं मशक्ते स्वतो भावोऽस्तु ।

कथ वैव वादिनो ज्ञानक्ष्यतात्मन्यविद्यमानेन्द्रियं बन्यते ? तस्यास्तत्रः विद्यमानत्वेष्युत्पस्यु-प्रयमेऽप्रयहरण्डक्स्या कोपराच कुनी येनास्यास्त्रतः समु पाद्गो नेष्यते ? न चेमा अक्तय स्वाधारेभ्यू-समासादितव्यत्तरेका येन स्वाधाराभिमतविज्ञानवन कारणेभ्यो नोदयमासादयेयु । पाध्यात्यसवाद-

तो पदार्थ को विपरीत जानने की शक्तिलक्षणबाला ग्राप्रामण्य भी,स्वत हो जावे. क्या बाधा है, 'जो अपविद्यमान होता है उसको किसी के द्वाराभी नही किया जा सकता है" "नहि स्वत असती शक्ति कर्तुं मन्येन पार्यते" ऐसा आपने अरत प्रस्ताण्य का निषेध करने के लिये कहा था सो अब यही बात अप्रामाण्य मे भी है, अप्रामाण्य भी पर से (दोषों से) कैसे हो सकता है ? असत् शक्ति पैदा नहीं की जा सकती, ऐसा धापका ही कहना है ? प्रसत् शक्ति के विषय में हमें आपसे और भी पूछता है, कि जब प्रविद्यमान शक्ति ग्रन्य कारण से उत्पन्न नहीं की जा सकती है तो झात्सा, मे द्मविद्यमान ऐसी घटाकार आदि जानरूपता इन्डियो के द्वारा किस प्रकार पैदा की जाती है ? बताइये यदि अर्थाकार ज्ञान रूपता अत्मा मे नही होती हुई भी इन्द्रियों द्वारा की जाती है तो पदार्थ की यथार्थ ग्रहण करने की शक्ति भी इन्द्रियों के द्वारा क्यो नहीं की जा सकती है ? उसने क्या ग्रापराध किया है कि जो अर्थाकार ज्ञान-रूपता अविद्यमान है और यथार्थग्रहणशक्ति भी अविद्यमान है तो भी अर्थाकारज्ञान-रूपता तो इन्द्रियो से उत्पन्न हो जास और यथार्थग्रहणशक्ति उत्पन्न न होने ऐसी बात कैसे बन सकती है ? एक बात यह भी है कि शक्तिया, जो होती है वे अपने द्याधार से भिन्न नहीं होती ऋपना आधार जो यहां ज्ञान है उनसे, ये यथार्थग्रहण या अर्थाकारज्ञानरूपता अपने झाधारभुत ज्ञान के समान कारणो से उत्पन्न न होवे. सो बात नहीं है भर्यात अपना आधार जो ज्ञान है, वह ज्ञान जिसे कारण से उत्पन्न होता है उसी कारए। से उस ज्ञान की शक्तियाभी इत्पन्न हो जाया करती है, क्यों कि वे काक्तिया उस ज्ञान से भिक्स नहीं है। जो जिससे प्रथक नहीं होता है सभिन्न होता है कह उसके कारण से उसमें साथ ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे-घट का रूप घट से पृथक ज़ही है, अत घट जिससे पैदा होता है उसीसे उसका रूप पैदा हो जाया करता है। भीसे ही ज्ञान या प्रमास जिस इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न होता है, उसीसे उसमे प्रामाण्य उत्पन्न हो जाता है ऐसा मानना चाहिये।

प्रत्ययेन प्रामाण्यस्याजन्यस्वास्त्वतो भावेऽप्रामाण्यस्यापि सोस्तु । न क्षत्नूत्पन्ने विज्ञाने तदप्युत्तरकाल-भाविविश्वादप्रत्ययाद्भवति ।

यचोक्तम्-'लब्बात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु' तद्वपुक्तिमात्रम्; यथावस्थितार्येव्य-वसायरूपं हि संवेदनं प्रमासम्, तस्यात्मलाभे कारसापेकायां काऽन्या स्वकार्ये प्रवृत्तियां स्वयमेव

मावार्थ - जैन यद्यपि प्रामाण्य का स्वतः होना भीर पर से होना दोनों प्रकार से होना मानते हैं, किन्तू जब भाट्ट ने यह हठाग्रह किया कि पर से प्रामाण्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि "नहासती शक्तिः कर्त्तु मन्येन पायंते" अपने में नहीं रही हुई शक्ति दसरेके द्वारा पैदा नहीं की जा सकती है, इत्यादि-तब भाचार्य ने कहा कि ऐसी बात है तो अप्रामाण्य भी पर से उत्पन्न नहीं हो सकता, जिसे आपने दौषरूप पर कारण से उत्पन्न होना स्वीकार किया है, अप्रामाण्य के विषय में भी "नह्यसती शक्तिः कर्त्त-मन्येन पार्यते" यह नियम लागू होता है, हां, इतना जरूर है कि मिथ्यात्वरूप ग्रन्तरग कारण भीर सदोष इन्द्रियादिरूप बहिरंग कारणों से उस जान में विपरीतता आती है। यहां ज्ञान को इन्द्रियों से जन्य जो माना है वह सहायक कारण की अपेक्षा से माना है। ज्ञान और उसकी अर्थग्रहण शक्ति ये दोनों अभिन्न हैं-ग्रतः ज्ञान यदि इन्द्रियरूप कारण से (सहायक कारण की अपेक्षा से) उत्पन्न होता है तो साथ हो यथार्थग्रहण शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अप्रामाण्ययुक्त ज्ञान भी ग्रपने ममाग्यधर्म या शक्ति के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा भाट को मानना पड़ेगा, क्योंकि जन्होंने प्रामाण्य में स्वतः ही होने का हठाग्रह किया है। जैन तो स्यादादी हैं. वे प्रामाण्य श्रीर स्रप्रामाण्य को स्वतः परतः दोनों रूप से होना मानते हैं। यहां सिर्फ भाट के एकान्त पक्ष का खण्डन करने के लिये कहा है कि घामाण्य स्वतः होता है तो धप्रामाण्य भी स्वतः होगा इत्यादि, इसी विषय पर आगे भी कह रहे हैं। भाइ का कहना है कि पीछे से श्रानेवाला जो संवादकज्ञान है उससे ज्ञानमें प्रामाण्य पैदा नहीं होता है. इसलिये हम प्रामाण्य को स्वतः ही होना मानते हैं, सो हम जैन का कहना है कि मत्रामाण्य भी पीछे से मानेवाले विसंवाद या दोष से पैदा नहीं होता है, इसलिये अप्रामाण्य को भी स्वतः होना मानना चाहिय। ऐसा तो होता ही नहीं कि ज्ञान उत्पन्न हो चुका हो भीर उसमें भन्नामाण्य उत्तर कालीन विसंवादक ज्ञान से उत्पन्न हो जाय । श्रतः स्रप्रामाण्य पीछे दोष स्नादि पर कारण से उत्पन्न होता है यह कथन असत्य ही ठहरता है।

स्यात् ? घटस्य तु जलोडहनव्यापारात्युर्वे रूपान्तरेणापि स्वहेतोक्त्यसे पुँका मृवादिकारणानिरपेक्ष-स्य तत्र प्रवृत्तिः प्रतीतिनिबन्धनत्वाडस्तुभ्यवस्थायाः । विश्वानस्य तूत्यस्यनन्तरमेव विनाशोपगमात्कुतो लब्बात्मनो वृत्तिः स्वयमेव स्थात् ? तदुक्तम्—

> "न हि तरक्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमात्मकम्। येनार्थग्रहणे पश्चादृभ्याप्रियेतेन्द्रियादियत्।। १॥

मीमांसक भाइ ने प्रतिपादन किया था-पदार्थ जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुकते हैं तब वे स्वतः ही अपने कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह प्रतिपादन भी ठीक नहीं है, इसी को बताते हैं-पदार्थ जैसा है वैसा उसका निश्चय करना-जानना जिससे होता है वह ज्ञान प्रमाणभूत कहलाता है. अर्थात जैसी वस्त है वैसी ही उसका ज्ञान के द्वारा ग्रहण होना प्रामाण्य का लक्षण है। ऐसे प्रामाण्य में या प्रामाण्यधर्मवाले प्रमाण में कारणों की अपेक्षा देखी जा रही है तब भीर न्यारी कौन सी प्रमाण की प्रवृत्ति बचती है कि जिसमें वह स्वतः प्रवृत्त न हो; अर्थात-यथावस्थित पदार्थ को जानना ही प्रामाण्य है और वही प्रमाश की प्रवृत्ति है। पदार्थ अपने स्वरूप को प्राप्त कर फिर अपने कार्य में प्रवृत्ति किया करते हैं ऐसा सिद्ध करते समय उन्होंने जो घट का उदाहरण दिया था सो घट की बात जूदी है, घट प्रपना कार्य जो जलधारएा मादि है उसमें प्रवृत्ति करने के पहले भी भिन्नस्वरूप से स्वकारण द्वारा उत्पन्न होते हुए देखा जाता है अर्थात मिट्टी मादि कारण से घट मपने स्वरूप को प्राप्त करता है पर वह स्वरूप तो उस समय उसका रिक्ततारूप रहता है [खाली-रूप होता है] बाद में जल धारण-[जलादि से भरे रहने] रूप जो स्वकार्य है उसमें उसकी प्रवृत्ति हुआ करती है, अतः घट का जो जलधारणादि कार्य है उसमें मिदी आदि कारणों की अपेक्षा उसे नहीं होती है, घटादि पदार्थ इसी तरह से स्वकार्यको करनेवाले होते हैं। ऐसा ही सभी को प्रतीत होता है, प्रतीति के बल पर ही वस्तुओं की व्यवस्था हुआ करती है। यह घट की प्रक्रिया ज्ञान में घटित नहीं होती अर्थात घट की तरह ज्ञान पहले इन्द्रियोंसे प्रामाण्य रहित उत्पन्न होता हो फिर स्वकार्य में प्रवृत्त होता हो सो बात नहीं, वह तो प्रामाण्य युक्त ही उत्पन्न होता है। तथा ज्ञान उत्पत्ति के अनन्तर ही नष्ट हो जाता है ऐसा आपने स्वीकार किया है, अत: पहिले ज्ञान उत्पन्न होने फिर वह जाननेरूप कार्य में प्रवृत्त होने ऐसा ज्ञान के सम्बन्ध में घट की तरह होना सिद्ध नहीं होता है। आपके ग्रन्थ में भी यही बाव कही है- तेन जन्मैव बुद्धेविषये व्यापार उच्यते । तदेव च प्रमारूप तद्वती करण च बी: ।। २ ।।" िमी० श्लो० सु० २ श्लो० ४४-४६ ] इति ।

किञ्च, प्रमाणस्य कि कार्यं यत्रास्य प्रवृत्तिः स्वयमेवोच्यते-यवार्यपरिच्छेदः, प्रमाणमिद-मिरव्यवसायो वा ? तत्राद्यविकल्पे 'धारमानमेव करोति' इत्यायातम्, तद्यायुक्तम् ; स्वारमित क्रियावि-रोषात् । नापि प्रमाणमिदमित्यवसायः ; भ्रान्तिकारणसङ्कावेन क्वचित्तदभावात्, व्यचिद्विप-योगदर्शनाच ।

प्रमाण या विज्ञान उत्पक्ति के बाद क्षारामात्र भी ठहरता नहीं है—नष्ट हो जाता है, तथा धप्रमारास्थ्य भी पैदा नहीं होता। प्रमाण की जो उत्पक्ति है वही उसका विषय में व्यापार या प्रवृत्ति कहलाती है, ग्रतः जान इन्द्रियों के समान उत्पक्ति के बाद भी स्वकार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, अतः ज्ञान का उत्पन्न होना ही उसकी विषय में प्रवृत्ति है वही प्रमा—जाननेरूप प्रमिति है। भीर वही इस प्रमा का करण है प्रमायुक्त खुद्धि भी वही है, सब कुछ वही है। अतः श्रापके इस ग्रागम कथन से सिद्ध होता है कि ज्ञान उत्पत्ति के बाद ही नष्ट हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि स्नाप स्वयं किहये कि प्रमारण का कार्य क्या है कि जिसमें इसकी—प्रमाण की प्रवृत्ति स्वयं होती है ? क्या जैसा पदार्थ है वैसा ही जानना यह प्रमारण का कार्य है अथवा "यह प्रमाण है" ऐसा निश्चय होना यह प्रमाण का कार्य है अथवा "यह प्रमाण है" ऐसा निश्चय होना यह प्रमाण का कार्य है अथवा "यह प्रमाण के प्रमाण का कार्य माना जाय तो प्रमाण ने स्रपने की किया ऐसा स्रयं हुआ पर यह कथन आपके मन्त्रक्य से फिट नहीं बैठता है क्यों कि "स्वास्मि किया विरोध:" स्रपने प्रापमें किया नहीं होती ऐसा आपका ही सिखांत है। "यह प्रमाण है" ऐसा स्वका बोध होना प्रमाण का कार्य है, ऐसा दूसरा विकल्प भी गलत है, देखिये! किसी मनुष्य के नेत्र सदीध हैं इससे उसे स्थलजा कान के हो जाने पर भी अम हो जाता है अतः वह व्यक्ति यह जब जान प्रमाण है ऐसा विणय नहीं कर पाता है। तथा कहीं कहीं पर तो इससे विपरीत भी देखा जाना होता है—जैसे कि आन्त जान में "यह प्रमाण है" ऐसा निर्णय गलत हो जाता है, सो इस प्रकार का निर्णय होने मात्र से क्या आन्त जान प्रमाण बन जायेगा ? नहीं। यहां तक प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रामाण्य की उत्पत्ति किस प्रकार पर से (गुणों से होती है) आतो है इस बात को सबल युक्तियों से सिद्ध करते हुए आचार्य

श्रनुमानोत्पादकहेतोस्तु साध्याविनाभावित्यमेव गुणो यथा तद्वैकत्यं दोष: । साध्याविना-भावस्य हेतुस्वरूपत्वादगुणरूपत्वाभावे तद्वैकस्यापि हेतोः स्वरूपविकलत्वाहोषता मा भूत् ।

म्रागमस्य तु गुरावत्युरुषप्रणीतस्वेन प्रामाध्यं बुप्रसिद्धप्, प्रपौष्वेयत्वस्यासिद्धेः, नीलोत्यला-दियु दहनादीनां वितयप्रतीतिजनकत्वोधलम्भेनानेकान्तात्, परस्परविरुद्धभावनानियोगाद्यर्षेषु प्रामाध्य-

ने भाट के विविध कथनों ग्रीर शंकाओं का निरसन किया है। ग्रब ग्रनुमान प्रमाए। में भी गूराों से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है ऐसा सिद्ध करते हैं-अनुमान का उत्पादक जो हेतू है उस हेतू का अपने साध्य के साथ अविनाभाव से रहना गुण कहा जाता है, जैसा कि अपने साध्य के साथ हेतू का अविनाभाव से नहीं रहना हैंसू का दोष कहा गया है। "साध्य के साथ श्रविनाभावपने से रहना हेतू का स्वरूप है न कि गुण" यदि ऐसा माना जाय तो अविनाभाव की विकलता भी हेत का स्वरूप ही मानना चाहिये; उसे दोष रूप नहीं मानना चाहिये, इस तरह अनुमान प्रमाण में भी गूणों से ही प्रमाणता की उत्पत्ति होती है, यह सिद्ध हुआ । ग्रागम में प्रमाणता की उत्पत्ति का कारण तो उसका गूणवान्-रागद्वेष रहित पूरुष के द्वारा प्रशीतत्व होना है यह सर्व प्रसिद्ध बात है, फिर भी मीमांसकादि ग्रागम को मपौरुषेय (-पूरुष के द्वारा नहीं रचा हुआ) मानते हैं, सो यह धपौरुषेयपना असिद्ध है-क्योंकि विना पुरुषकृत प्रयत्न के शब्द रचना होती नहीं इत्यादि अनेक दूषण ग्रागम को भ्रपीरुषेय मानने में आते हैं । तथा जो भ्रपौरुषेय [पूरुषकृत नहीं] है वही सत्य है ऐसा कहना भनैकान्तिक दोष युक्त है, कैसे सो बताते हैं-जंगल में जब स्वयं दावाग्नि प्रज्वलित होती है तब उस श्रीग्न के प्रकाश में नील कमल श्रादि पदार्थ लाल रंग युक्त सुवर्ण जैसे दिखायी देते हैं. सो ऐसे मिथ्याज्ञान होने में कारण पुरुषकृत प्रयत्न न होकर अपीरुषेय स्वयं प्रकट हुई दवान्ति हो कारण है। अतः जो धपौरुषेय है वही प्रमासा है-सत्य ज्ञानका कारण है ऐसा नियम नहीं रहता है। एक बात सुनिये! आप लोग वेद को अपौरुषेय मानते हैं, धौर उसी को सर्वया प्रमाणभूत स्वीकार करते हैं तो फिर वेद के पदों के धर्य करने में इस प्रकार की परस्पर विरुद्धार्थता क्यों ? देखो "पूर्वाचार्यों हि धात्वर्थ बेदे भट्टस्तू भावनाम । प्राभाकरो नियोगंत शंकरी विधिमववीत्" पूर्वाचार्य वेदस्थित पदों का श्चर्य धातू परक करते हैं, भाट भावना रूप श्चर्य करते हैं, तुम्हारे भाई प्रभाकर नियोग रूप ग्रर्थ करते हैं तथा शंकरसतवाले उन पदों का अर्थ विधिरूप करते हैं. सो अपीर-षेय वेद को प्रमाणभूत मानने में इन परस्पर विरुद्ध अथौं को भी प्रामाणिक मानना प्रसङ्काथ । निखलवचनानां लोके गुरावन्युक्वप्रसीतस्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः, धत्रान्ययापि तत्परिकस्पने प्रतीतिविरोधाच ।

भ्रपि च भ्रपोरुषेयत्वेष्यागमस्य न स्वतोऽर्षे प्रतीतिजनकत्वम् सर्वेदा तत्प्रसङ्गात् । नापि पुरुषप्रयत्नाभिष्यक्तस्य; तेषां रागादिदोषदुष्टत्वेनोपगमात् तत्कृताभिष्यक्तर्भयार्थतानुपपरोः । तथाच भ्रप्रामाण्यप्रवङ्गसयाद्वीरुषेयत्वास्युपगमो गजस्नानमनुकरोति । तदुक्तम् —

पडेगा । इसलिये वेद वचन ही प्रमाणभूत है ऐसी बात नहीं बनती है । प्रसिद्ध बात जगत में है कि जो वचन गूणवान पुरुष के द्वारा कहे गये होते हैं उन्हीं में प्रामाण्य होता है भीर वे ही मान्य होते हैं। इससे विपरीत मानते हैं तो प्रतीति से विरोध क्षाता है ग्रथत् - वेद का रचियता पुरुष नहीं है वह तो ग्रपौरुषेय है ऐसा स्वीकार करोगे तो प्रतीति विरुद्ध बात होगी. क्योंकि प्रपौरुषेय वचनों में प्रमाणता ग्राती ही नहीं है। वह तो गुणवान पुरुष के वचनों से ही आती है। आपके आग्रह से अब हम उसे म्रापौरुषेय मान कर उस पर विचार करते है, भले ही आपका आगम भ्रपौरुषेय होवे तो भी वह स्वतः ही अपने अथों की प्रतीति तो नहीं करायेगा ? यदि स्वतः ही अर्थ की प्रतीति कराता है ऐसा माना जाय तो हमेशा ही प्रतीति कराने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, इसलिये वेद स्वतः ही अपने पदों का अर्थबोध कराता है ऐसा कहना गलत है। यदि किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा उन वेद पदों का ग्रर्थ समक्राया जाता है इस प्रकार का पक्ष माना जाय तो भी भावत्तिजनक है, क्योंकि आपके मतानुसार सभी पूरुष रागद्वेष म्रादि दोषों से भरे हुए होते हैं, वे वेद पदों का सही अर्थ समभा नहीं सकते, अतः पुरुष के द्वारा जो वेदवाक्यों का अर्थ किया जावेगा तो "उन वाक्यों का ऐसा ही अर्थ है" इस तरह की निर्दोष प्रतीति कैसे हो सकेगी और कैसे उस अर्थ में प्रवाणता भासकेगी ? नहीं भा सकती । दूसरी बात यह है कि भापने अप्रामाण्यके भयसे वेदको अपौरुषेय माना था [अर्थात् वेदको पुरुषकृत मानेंगे तो अप्रमाराभूत होवेगा किन्तू उसको अपीरुषेय मानकर भी पून: वेदार्थको पूरुषकृत बताया सो यह गजस्नान जैसी चीज हुई ग्रर्थात् स्वच्छताके लिये हाथी ने स्नान किया किन्तु पुन: अपने ऊपर धूलको डाल दिया, ठीक इसी प्रकार ग्रप्रामाण्य के दोष को दूर करनेके लिये वेदको प्रपौरुषेय स्वीकार किया किन्तु पुनः वेदार्थको पुरुषकृत ही मान लिया, सो यह मीमांसक की गज स्नान जैसी प्रक्रिया है। कहा भी है-

"ग्रसंस्कार्यतया पुंभि: सर्वथा स्याध्यरर्थता । संस्कारोपगमे ब्यक्तं गजस्नानमिदं भवेत् ॥ १ ॥"

[ प्रमाखवा० १।२१२ ]

तम्र प्रामाण्यस्योत्पत्तौ परानपेका ।

नापि ज्ञतो । साहि निनिमित्ता, सिन्नि(सनि)मित्ता वा ? न तावन्निनिमित्ता; प्रतिनियत-देशकालस्वभाव।भावप्रसङ्गान् । सनिमित्तत्वे कि स्वनिमित्ता, ग्रन्यनिमित्ता वा ? न तावत्स्वनिमित्ता. स्वसविदितत्वानम्युपगमात् । ग्रन्यनिमित्तत्वे तत्कि प्रत्यक्षम्, उतानुमानम् ? न तावत्प्रत्यक्षम्; तस्य

यदि वेदार्थ को पुरुष द्वारा संस्कारित नहीं मानते हैं तो वेद पद निरर्थक ठहरते हैं, भीर यदि वे पद पुरुष द्वारा संस्कारित हैं ऐसा मानते हैं तो स्पष्ट रूपसे गज स्नानका अनुकरण होता है।। १।।

इस प्रकार प्रामाण्य की उत्पत्तिमें परकी अपेक्षा नहीं होती ऐसा मीमांसक का एकांत आग्रह था वह सिद्ध नहीं हुआ। अब प्रामाण्य की ज्ञाति परसे नहीं होती एैसा उन्हीं मीमांसक का जो पूर्वपक्ष था उस पर विचार करते हैं-सबसे पहले प्रश्न होता है कि प्रामाण्यकी जिस निनिमित्तक है या सनिमित्तक है ? निनिमित्त का मानना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अक्षिको निमित्त रहित मानने पर प्रतिनियत देश प्रतिनियत काल एवं प्रतिनियत स्वभावपनेका उस जप्तिमें अभाव होगा, जो निनिमित्त वस्त होती है उसमें प्रतिनियत देश-इसी एक विवक्षित स्थान पर होना, प्रतिनियत काल-इसी कालमें होना भौर प्रतिनियत स्वभाव-इसी स्वभाव रूप होना ऐसा देशादिका नियम बन नहीं सकता । दूसरा प्रश्न-प्रामाण्य की ज्ञप्ति सनिमित्तक है ऐसा मानने पर प्रश्न होता है कि उस जिप्त का निमित्त क्या है ? क्या प्रामाण्य ही उसका निमित्त है अथवा प्रामाण्य से प्रथक कोई दूसरा उसका निमित्त है ? स्वनिमित्तक प्रामाण्य निमित्तक] ज्ञाप्त हो नहीं सकती, क्योंकि मीमांसकों ने ज्ञान को स्वसंविदित माना ही नहीं है। यदि ज्ञप्ति का अन्य दूसरा निमित्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो पनः प्रश्नों की माला गले पड़ती है कि वह अन्य निमित्त कौन है । क्या प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान ? प्रत्यक्ष निमित्त बन नहीं सकता क्योंकि प्रामाण्य की ज्ञप्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इन्द्रिय से संयुक्त विषय में प्रवृत्ति करता है । प्रक्षं-इन्द्रियं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्" ऐसी प्रत्यक्ष पद की ब्यूत्पत्ति है, सो प्रामाण्य के तत्र व्यापारामावात् । तद्वीप्रियसंयुक्ते विषये तद्व्यापाराष्ट्रदयमासादयस्त्रस्यक्षव्यपदेशं लक्षते । न ज प्रामाण्येनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगो येन तद्व्यापारजनितप्रत्यक्षेण तत्प्रतीयेत । नापि मनोव्यापारजप्रत्य-क्षेण; एवंविचानुभवाभावात् ।

नाप्यनुमानतः; लिङ्गाभावात् । प्रवाधंप्राकटणं लिङ्गम्; तिःक यवाधंत्वविषेषसाविशिष्टम्, निविदोषसां वा ? प्रयमपक्षै तस्य यवाधंत्वविषेषसां वा ? प्रयमपक्षै तस्य यवाधंत्वविषेषसां वा स्वयम्पक्षे प्रयस्मादाः ? प्राचपक्षे प्रस्पराक्षयः दोषः । द्वितोयेऽनवस्था । निविषेषसात्तप्रतिपत्तौ वातिप्रसङ्गः । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां

साथ इन्द्रियोंका सिन्नकर्ष तो होता नहीं जैसा कि पदार्थ के साथ होता है। इन्द्रिय फ्रीर प्रामाण्य का जब संप्रयोग हो नहीं तो उसके व्यापार से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष के द्वारा प्रामाण्य की जिन्द किस प्रकार जानी जायगी? प्रयत् नहीं जानी जायगी। मन से उत्पन्न हुए मानस प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्रामाण्य के जिन्द की प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रकार का किसी को भी अनुभव नहीं होता है कि मानस प्रत्यक्ष जिन्द को प्रहण करता है। इस तरह जिन्द का निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण है यह बात ग्रसिद हुई। अनुमान से भी जिन्द का ग्रहण होना बनता नहीं, क्योंकि यहां हेतु का ग्रभाव है।

श्रैका — जिन्त को ग्रहण करने वाले अनुमान में धर्यप्राकटण हेतु है, अर्थात् प्रमाण में प्रामाण्य है क्योंकि अर्थप्राकटण-पदार्थ का जानना हो रहा है इस अर्थप्राक-टचक्च हेतु वाले अनुमान से जिन्त का बोध हो जायगा।

समाधान — ठोक है ! पर यह अर्थ प्राकटच हेतु यथा परंत विशेषण से सहित है कि उससे रहित है ? यदि यथा परंत विशेषण से युक्त है तो उस विशेषण को कीन जानता है ? क्या प्रथम प्रमाण—जान जानता है ध्रथवा अन्य कोई प्रमाण ? प्रथम प्रमाण जानता है ऐसा कही तो परस्पराध्य दोव ध्राता है कैसे—सो ही बताते हैं — किसी पुष्क को 'यह जल हैं" ऐसा जान हुआ तो इस जान की प्रमाणता का निमित्त है ध्रवीत्राकटच, और यह प्रयोगकटच यथा प्रथम अस तहन जाने प्रमाणता का निमित्त है ध्रवीत्राकटच, और यह प्रयोगकटच स्थाप है स्थाप वाला है, इस बात को प्रथम जल जान तब जानेगा जब वह ध्रवीत्राकटच में यथा ध्रव क्या विशेषण को ग्रहण करेगा धौर पुनः जाने हुए उस यथा ध्रव विशेषणा वाला है हो से उस प्रथमिक जल जान में प्रामाण्य का निश्चय होगा। इस तरह दोनों असिद्ध हो रह बायेंगे। दूसरा पक्ष—ध्रम्य कोई प्रमाण से झबे प्राकटच हेतु का यथा ध्रव विशेषण खाना जाता है ऐसा मानो, तो ध्रनवस्था होती है. क्योंकि ध्राणे आगे आगे आने वाले

सरप्रामाण्यनिश्चये स्वतः पामाण्यव्याघातऋ ।

यस संवादात्पूर्वस्य प्रामाण्ये चककदूषस्यः; तदप्यसङ्गतम्; न सनु संवादात्पूर्वस्य प्रामाण्ये निश्चत्य प्रवस्ति, किन्तु विह्नरूपदर्शने सत्येकदा शीतपीबितोऽन्यार्थं तह् शमुपसर्पन् कृपासुना वा केन-चित्तह् श वह्ने रानयने तत्त्यर्शविशेषमनुभूय तद्ग्पसर्थयोः सम्बन्धमवगम्यानस्यात्यार्थामार्यः रूपप्रतिमासोऽभिमतार्थकियासाधनः एवंविषप्रतिभासत्वात्पूर्वतिषश्चितिष्रस्वत् द्वार्यम्भाना-

प्रमाराों में अर्थ प्राकटच के यथार्थत्व विशेषरा को जानने के लिये प्रमाण परंपरा की विश्वान्ति नहीं होगी अर्थात अनुमान के हेतू का विशेषण जानने के लिये पुन: अन्य प्रमाण की जरूरत होगी, पून: उसमें प्रदत्त हेतू के विशेषण को जानने के लिये अन्य प्रमाए ज्ञान की ग्रावश्यकता होगी, इस प्रकार कहीं भी स्थिति नहीं रहेगी। इन दोषों से बचने के लिये यदि अर्थप्राकटच हेतू विशेषण रहित माना जाय तो अतिप्रसंग होगा-प्रथित् यह जल ज्ञान प्रमाणभूत है क्योंकि इसके द्वारा अर्थप्राकटच हुआ है सो इतने मात्र हेतु से जलज्ञान में प्रामाण्य माना जाये तो मिथ्याज्ञान में भी प्रामाण्य मानना पड़ेगा े क्योंकि उसके द्वारा भी अर्थप्राकटच तो होता ही है। किश्व-यदि प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा पूर्वज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होना माने तो ''प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः होती है ऐसी आपकी मान्यता खतम होती है जो आपको अनिष्ट है। भाट ने पूर्व में कहा था कि संवादक ज्ञान से प्रमाण में प्रामाण्य ग्राता है ऐसा माना जायगा तो चक्रक दोष आवेगा सो यह कहना गलत है-न्योंकि कोई पूरुष अपने जलादि ज्ञानों में संवादक प्रत्यय के द्वारा प्रमाणता का निरुचय करके प्रयं किया करने की प्रवृत्ति नहीं करता है। अर्थ किया में प्रवृत्ति किस तरह होती है ? ऐसा प्रश्न हो तो बताते हैं - किसी पुरुष ने पहले अग्नि का रूप दूर से देखा था, वह पुरुष पुरुपादि वस्तू को लाने के लिये वहीं कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे सर्दी लगी, वहीं पर कहीं ग्रान्न जल रही थी, उस अग्नि को देखकर वह उसके निकट गया तो उसे उसका उष्णस्पशं प्रतीत हमा तब वह पूरुष पूर्वमें देखा हुआ भास्वर रूप और वर्तमान का मनुभव किया हुआ, उष्णस्पर्श इन दोनोंका संबंध जान लेता है कि ऐसे भास्वर इप वाला पदार्थ उष्णता युक्त होता है, मेरा यह रूपका ज्ञान इच्छित कार्य को करने वाला है। इस तरह निश्चय करके वह पूरुष ग्राग्न से तापने ग्रादि कार्य में प्रवृत्ति करता है क्योंकि वह अग्नि के विषय में अनम्यस्त था, यदि उस शीत पीडित परुष को देखकर कोई दयालू व्यक्ति उसके पास अग्नि को लाकर रखता है तब भी वह पूरुष अपने स्काभननिर्मासिज्ञानस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्तते । कृषीवजावयोषि क्वानम्यस्तबीजादिविषये प्रथमतर् तावश्वरावादावरुपतरबीजवपनादिना बीजाबीजनिर्मारणाय प्रवर्तन्ते, प्रश्चादृहष्टराधमर्यात्परिशिष्टस्य बीजाबीजतया निश्चितस्योपयोगाय परिहाराय च धम्यस्तबीजादिविषये तु निःसंखयं प्रवर्तन्ते ।

यबाभ्यवायि-संवादप्रत्ययात्पूर्वस्य प्रामाण्यावगमेऽनवस्या तस्याप्यपरस्वादापेकाऽविशेषात्; तदप्यनिधानमात्रम्; तस्य संवादरूपत्वेनापरसंवादापेकाभावात्। प्रथमस्यापि संवादापेका मा

पहले देखे हुए अग्नि का रूप याद कर भौर वर्तमान में उसका स्पर्श शीतनिवारक जानकर संबंध का ज्ञान करता है कि इस प्रकार का रूप प्रतिभास किसी वस्तु का होवे तो वह शीतबाधा को दूर करने वाली वस्तु समभनी चाहिये। इस तरह साधन निर्भासी ज्ञान में प्रामाण्य देखकर इष्ट कार्य में ( शीतता को दर करना ग्रादि में ) प्रवृत्ति करता है। इसी विषय में अन्य दृष्टांत भी हैं, जैसे-किसानादि लोग विवक्षित गेहं आदि बीजों की अंकुरोत्पादनरूप शक्ति को (गुए। धर्म को ) नहीं जानते हों, उन विवक्षित बीजों के विषय में धनभ्यस्त हों तो वे पहले सकोरा गमला भ्रादि में थोडे से बीजों को बो देते हैं और बीज श्रवीज की परीक्षा करते हैं-कि इस गमले में श्रमक बीज बोये तो अंकूरे बढ़िया आये या नहीं इत्यादि, जब उन किसानों को बीज आरीर प्रवीज की परीक्षा हो जाती है तब उनमें से जिनके अंकूर ठीक उगे उन्हें बोने योग्य समक्रकर उन्हीं के समान जो बीज रखे थे उनका तो खेती में उपयोग करते हैं भीर जो अबीज रूप से परीक्षा में उतरे थे उनको छोड देते हैं खेती में बोते नहीं हैं। इसी प्रकार कोई किसान बीज के विषय में ग्रभ्यस्त है तो वे निःसंशय बीजवपन कार्य को करते हैं। इसलिये अनम्यस्त अवस्था में संवादक से प्रामाण्य आने में चक्रक श्रादि दोष नहीं श्राते हैं ऐसा सिद्ध होता है। संवादक प्रत्यय से प्रामाण्य मानने पर जो धनवस्था दोष आने की बात भाटने कही थी सो भी ठीक नहीं, क्योंकि संवादक तो संवादस्वरूप ही है, उसको दूसरे संवादक ज्ञान की अपेक्षा नहीं पहती है। ग्रन्यथा वह संवादक ही क्या कहलावेगा।

श्रंका—ऐसी बात है तो प्रथम ज्ञान के प्रामाण्य में भी संवादक की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये ?

समाबान — ऐसा प्रश्न गलत है, प्रथमज्ञान तो असंबाद रूप है, इसलिये उसमें संवादक ज्ञान से प्रामाण्य निश्चित किया जाता है। प्रयं किया का जो ज्ञान है भूदित्यप्यसमीचोनम्; तस्यासंवादरूपत्वात्, ग्रतः संवादकद्वारेगीवास्य प्रामाण्यं निश्चीयते ।

मर्चकियाज्ञानं तु साक्षादिवसंवाद्यवैक्रियालम्बनस्वात्र तथा प्रामाण्यनिश्चयभाक् । तैन 'कस्यचित्त् यदीष्येत' इत्यादि प्रलागमात्रम् । न चार्थकियाज्ञानस्याप्यवस्तुवृत्तिशङ्कायामन्यप्रमाणा-पेक्षयानवस्वावतार. । प्रस्यार्वामावेऽदृष्टत्वेन निरारेकत्वात् । यद्यैव हि–िक 'गुणुव्यतिरिक्तं न गुणिनाऽवैक्रिया सम्पादिता उताऽव्यतिरिक्तं नोभयरूपेणानुभयरूपेण, त्रिगुणान्मना वार्षेन, परमाणु-समूहलक्षणेन वा' इत्याद्यर्थकियायिनां चिन्ताऽनुययोगिनी निष्पत्रत्वाद्वाञ्चितफलस्य, तथेयमिप "िक

उसके विषय में तो यह समभ्रता चाहिये कि वह ज्ञान साक्षात् ही बिसंवाद रहित होता है, क्योंकि स्नान पानादि अर्थ किया ही जिसका अवलंबन [विषय] है तो ऐसे ज्ञान में संवादक की ग्रंपेक्षा लेकर प्रामाण्य का निश्चय नहीं हुगा करता है, वह तो स्वतः ही प्रामाण्य स्वरूप होता है। भाट ने कहा था—यदि किसी एक संवादक ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य होता है तो प्रथम ज्ञानमें स्वतः प्रामाण्य मानने में क्यों दे प करते ही ? इत्यादि सो यह कथन भी वकवाद मात्र है, क्योंकि हम जैन इस वातको बता चुके हैं कि संवादक ज्ञान अभ्यस्त विषयक होनेसे स्वतः प्रामाण्य रहता है, किन्तु इस तरह सभी ज्ञान श्रभ्यस्त नहीं हुगा करते । मीमांसकने कहा था कि अर्थक्षियाका ज्ञान भी पदार्थक ग्रंपाच हो सकता है श्रतः उसके अवस्तिविकताको बारे में श्राय हो सकता है श्रतः उसके अवस्तिविकताको बारे में श्राय ज्ञाय तो पुनः ग्रन्य प्रमाणको ग्रंपेक्षा लेनी पड़ेगी ग्रीर इस तरह अनवस्था आवेगी; सो यह कथन अविचार पूर्ण है, ग्रंपेक्रियाका कभी भी पदार्थ के अभाव में देखा नहीं जाता, प्रतः उसमें अवास्तिवकता की शंका होना असंभव है, ग्रंपीत् ज्ञात होनेके ग्रंपतर उस जलकी अर्थक्षिया जो स्नान पानादि है वह सम्पन्न हो जाती है तब उसमें अवास्तिवकता का कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

एक बात बौर भी विचारणीय है कि जिस पदार्थ से जो झर्थ किया सम्पन्न होती है उस पदार्थ में गुए। हैं वे गुए। पदार्थ से पृथक् हैं या अपृथक् हैं, उभयरूप हैं वा झंनुभय रूप हैं, ऐसा विचार अर्थिकिया को चाहने वाले व्यक्ति को नहीं हुआ करता है, तथा यह पदार्थ सत्व रज, तम गुण बाला प्रधान है अथबा परमाणुओं का समूह रूप है। कैसा है ? किससे बना है ? द्वादि चिंता अर्थ कियार्थी पुरुष नहीं किया करते हैं, उनके लिये इन विचारों की जरूरत ही नहीं, उनका कार्य स्नानपानादि है वह हुआ कि फिर के सफल मनोरथ बाले कृतकृत्य हो जाते हैं। भावार्थ-किसी पुरुष को प्यास

बस्तुभूतायासवस्तुभूतायां वार्षाक्रयायां तत्संवेदनम्' इति । वृद्धिच्छेदादिकं हि फलमभिलवितम्, तबंजिञ्जन्न नृष्टिकं तृष्टिकं)योगिज्ञानानुभवे कि तचिन्तासाध्यम् ?

न च स्वप्नार्थिकयाज्ञानस्यार्थाभावेषि इष्टत्वाज्जाबदर्थकियाज्ञानेषि तथा बाक्काः तस्यैतदि-परीतत्वात् । स्वप्नार्थिकयाज्ञानं हि सबाधमः तद्रुष्ट्रतेवोत्तरकालमन्ययाप्रतीतेः न जाग्रह्बाभावीति । यदि चात्रार्थिकयाज्ञानमर्थमन्तरेश स्यात् किमन्यज्ञानमर्थाव्यक्षिचारि यद्वलेनार्थव्यवस्याः ?

लगी थी, गरमी सता रही थी, जंगल में भटकते हुए दूर से सरीवर दिखायी दिया तब वह सीधा जाकर स्नान करना, पानी पीना आदि कार्य करता है न कि यह सोचता है कि "यह जल है" इसमें शीतलता गुण है सो इस गुण को यौगमत के समान पृथक् माने प्रथवा सांख्य चार्वाक के समान प्रपृथक माने, जैन मीमांसकों के मान्यतानुसार शीत गुण जल से प्रपृथक् पृथक् दोनों रूप है, बौद्ध गुण को गुणीसे प्रनुभवरूप बतलाते है, सांख्य जलादि सभी वस्तु को त्रिगुणात्मक प्रधान की पर्याय बतलाते हैं, बौद्ध के एक भाई परमाणुद्यों का समूह रूप वस्तू स्वीकार करते हैं इत्यादि दूनियां भर की चिंता उस पिपास को नहीं सताती है उसको तो प्यास-गरमी सता रही है वह मिट गयी कि वह सफल मनोरथ वाला होकर, अपने मार्ग में लग जाता है, इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थ किया का बोध होने पर पूनः शंका या कोई आपत्ति धाती ही नहीं इसलिये आगे के जानों की अपेक्षा नहीं होती कि जिन्हें लेकर अनव-स्था हो ।। मर्थ किया के इच्छक पूरुष जिस प्रकार पदार्थ के गूरा आदि में लक्ष्य नहीं देते हैं, उसी प्रकार अर्थ किया के विषय में भी लक्ष्य नहीं रखते कि वास्तविक प्रयं किया के होने पर उसका संवेदन (ज्ञान) हो रहा है ग्रथवा भवास्तविक ग्रथं किया के होने पर हो रहा है ? इत्यादि जल की प्रर्थ किया के इच्छक, पूरुष, तुष्णा शांत करना, शरीर का मैल दूर करना धादि फल की अभिलाया करते हैं सो वह ग्रभि-लावा पूर्ण हो जाने पर उन्हें जब संतीष होता है तो वे व्यर्थ की वस्तू की चिंता क्यों करें। कोई कहे कि स्वप्न में अर्थ कियाका ज्ञान विना पदार्थ के भी होता है. इसलिये शंका होती है कि जाग्रद दशा में जो अर्थिकियाका ज्ञान हो रहा है वह कहीं विनापदार्थ के तो नहीं है ? इत्यादि सो ऐसी शंका बेकार है । स्वप्न में अनुभवित हुआ अर्थिकियाका ज्ञान जाग्रद दशाके मर्थ किया ज्ञान से विपरीत है, देखो ! स्वप्न में अर्थ कियाका जो ज्ञान होता है वह बाधायुक्त है, खुद स्वप्न देखने वाले को ही वह उत्तरकाल में जाग्रद अवस्था में ] ग्रन्थणा [विपरीत अर्थ किया का ग्रसाधक] दिखाई देता है, जाग्रद दशा के ग्रर्थ ष्रिप च, 'धर्षांकिबाहेतुत्रीनं प्रमांसम्' इति प्रमास्मास्यां तत्कषं फलेप्याशक्क्रयते ? यथा
'धंकुरहेतुर्वीजम्' इति बीजलक्षरास्यांकुरेऽभावात् नैवं प्रस्तः 'कथमंकुरे वीजरूपता निश्चीयते' इति, एवमत्रापि ।

यश्चे दमुक्तम् "श्रोत्रधीश्चाप्रमाणं स्यादितराभिरसङ्ग्रतिः(तेः)।"
[मी॰ दलो॰ सू॰ २ दलो॰ ७७]

इति ; तदप्यमूक्तम् ; वीर्णादिरूपविशेषोपसम्भतस्त च्छव्दविशेषे शङ्काव्यावितप्रतीतेः कथिम-

किया ज्ञान में ऐसी बाधा नहीं आती है। यदि जाग्रद दशा का अर्थ किया का ज्ञान विना पदार्थ के होने लगे तो फिर ऐसा कौन सा भीर न्यारा ज्ञान है कि जो ग्रर्थ का अध्यभिचारी [ ग्रर्थ-के विना नहीं होने वाला ] है ? एवं जिसके बलसे वस्त व्यवस्था होती है ? मतलब जाग्रद दशा में जो अर्थ किया दिखाई देती है उसको देखकर सिद्ध करते हैं कि यह पदार्थ इस काम की करता है, इत्यादि यदि इस जायुष् [सावधान ग्रवस्था का] ज्ञान भी विना पदार्थ के होता है ऐसा माना जाय तो फिर . पदार्थं व्यवस्था बनेगी ही नहीं। तथा भ्राप लोग जो ज्ञान म्रथं किया का कारए। है वह प्रमाण है ऐसा तो मानते हैं, फिर उसी के फल में किसप्रकार शंका करते हैं ? जैसे अंकूर का जो कारण होता है वह बीज कहलाता है ऐसा बीज का लक्षरा निश्चित होने पर फिर प्रश्न नहीं होता है कि अंकृर बीज से कैसे हमा, अंकृर में बीज रूपता का निइचय कैसे करें ? इत्यादि सो जैसे बीज और अंकूर के विषय में शंका नहीं होतो वैसे ही अपर्थ किया के ज्ञान में प्रामाण्य की शंका नहीं होती, वह तो पूर्व ज्ञान का ही फलरूप है। मीमांसकों के ग्रन्थ में लिखा है कि कर्ण से होने वाला ज्ञान यदि इतर इन्द्रिय जानों से असंगत है तो वह अप्रमाणभूत कहलाता है, इत्यादि सो यह कथन अयुक्त है, बात यह है कि किसी एक इन्द्रिय के ज्ञान का अन्य इन्द्रिय ज्ञानसे बाधित होना जरूरी नहीं है ओनेन्द्रिय से बीसादि का शब्द सूना और उसका रूप विशेष भी देख लिया हो फिर शब्द में शंका नहीं होती कि यह सब्द बीणाका है या वेखुका है ? इसलिये ऐसा नियम से नहीं कह सकते कि श्रोत्रेन्द्रिय ज्ञान इतर इन्द्रिय ज्ञानों से बाधित ही होता है। अतः उपर्युक्त अर्ध क्लोक का अर्थ-''श्रोत्रधीक्षाप्रमाणं स्या-दितरामिर संगते: ।। गसत सिद्ध होता है। श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान है उसमें भी ग्रर्थ किया का अनुभव होता है अतः वह भी स्वतः प्रामाण्यरूप है जैसे कि गन्ध ज्ञान. रसादि ज्ञान स्वतः प्रामाण्यरूप माने हैं। इस श्रोत्रज्ञान में संशयादि का अभाव रहता

तराभिरसङ्गतिः ? श्रोत्रबुद्धे रर्षत्रियानुमवरूपत्वेन स्वतः प्रामाध्यसिद्धे अः वन्धाविबुद्धिवत् । संग्रया-ग्रभावान्नान्येन सङ्गत्यपेका । यत्रैव हि संग्रयादिस्तत्रैव साञ्जेक्षते नान्यत्र म्रतिप्रसङ्गात् ।

म्रयोज्यते सर्पेकियाऽविसंशादात्यूर्वस्य प्रामाण्यनिश्चये मर्ग्यित्रभायां मर्ग्यिनुद्धरेपि प्रामाण्य-निश्चयः स्यात्; तदय्यपर्यानोचिताभिवानम्; एवंभूतार्थाकवाज्ञानान्मरिणुबुद्धरप्रामाण्यस्येव निश्चया-त्तेन संवादाभावात् । कुष्तिकाविवरस्यायां हि मर्ग्यिप्रभाया मर्ग्यज्ञानम् प्रपर्(भ्रपवर)कान्तर्देश-संम्बद्धे तु मर्ग्यावर्षकियाज्ञानमिति भिन्नदेशार्थप्राहकत्वेन भिन्नविवययोः पूर्वोत्तरज्ञानयोः कथमविस-

है ग्रत: इसमें ग्रन्य संवादक की अपेक्षा नहीं रहती । जहां जिस ज्ञान में संग्रयादि होते हैं बहां पर हो सवादक की अपेक्षा लेनी पडती है, सब जगह नहीं। विना संशय के भी संवादक की अपेक्षा लेना मानेंगे तो खुद को प्रतीत हुए मुख श्रादि में भी अन्य की भ्रपेक्षा लेनी होगी ऐसा भ्रति प्रसंग उपस्थित होगा । शंका - अर्था किया में भ्रविसंवाद होने से ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो मिएा-रत्न की कान्ति में उत्पन्न हुई मिए। की बुद्धि को भी प्रमाणभूत मानने का प्रसंग प्राप्त होगा ? समाधान - यह शांका भी असत् है क्यों कि ग्रर्थ किया का ज्ञान उस मिण के प्रतिभास को अप्रामाण्य ही सिद्ध कर देगा. मर्थात यदि मणि की प्रभा में मणिका ज्ञान ही जाय तो उसे उठाने आदि रूप जो अर्थ किया होगी तो उसीसे उस ज्ञान में भ्रप्रमाणता निश्चित हो जायगी, क्योंकि उस मणि प्रभा के ज्ञानकी पृष्ट करनेवाला संवादक प्रमाण नहीं है। मिएा प्रभा में मिण का प्रतिभास जो होता है उस विषय में बात ऐसी है कि खिड़की भरोका मादि के छेद से मिए। की कान्ति माती है उसे देखकर कदाचित ऐसा प्रतिभास होता है कि "यह मिए है" किन्तु मिण को उठाना श्राभूषए। बनाना आदि अर्थ किया का ज्ञान तो कैमरे के अन्दर जहां मिए। रखी है वहां मिण में ही होगा, इस प्रकार का मिए ज्ञान और मिए की ग्रर्थ किया का ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न स्थान में हुए हैं भिन्न भिन्न ही इनका विषय है ऐसे पूर्वोत्तर काल में होने वाले ज्ञानों में ग्रविसंवाद कैसे भा सकता है ? अर्थात इसमें तो तिमिर [अंबकार ] ग्रादि से उत्पन्न हए भ्रम ज्ञान के समान या रजत में प्रतीत हए सीप के समान विसंवाद ही रहेगा, अविसंवाद नहीं आयेगा । और भी जो कहा गया है कि कहीं कुट [काल्पनिक] जयतूं गर्में भी होने वाला ज्ञान प्रमाणभूत मानना चाहिये क्योंकि उसमें कतिपय अर्थ किया देखी जाती है। सो उसमें जो कूट में कूट का ज्ञान हुआ है वह प्रमासभूत ही है, किन्तु सक्ट का ज्ञान प्रमाणभूत नहीं है क्योंकि उस ज्ञानका कोई संवादक प्रत्यय

वादस्तिमिराद्याहितविभ्रमज्ञानवत् ?

बबान्यदुक्तम् — क्वचिरक्ठेपि जयनुङ्गे जानं प्रशासं स्थारकतिप्रधार्यक्रियादर्यनात्, तत्र क्टे क्ट्जानं प्रमास्यमेवाऽक्टजानं तुन प्रमासां तत्स्वादाभावात् । सन्पूर्णचेतनालाभो हि तस्यार्थिकदा न कतिपयचेतनालाभ इति ।

यर्षं कविषयं भिन्नविषयं वा संवादकिमित्युक्तम्; तत्रेकाधारविक्तिस्पादीनां तावात्म्यप्रतिवन्धे-नान्योन्यं व्यभिषाराभावात् । आग्रद्दशारसादिकानं रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात् । भिन्नविषय-त्वेप्याशिङ्कृतविषयाभावस्य रूपज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्मकम् । दृश्यते हि विभिन्नदेशाकारस्यापि वीत्यादि रूपविषयद्येने शब्दविषये यञ्जास्यावृत्तिः किंपुनर्नातः अविनाभावे हि सवाद्यसंवादक-

नहीं है। संपूर्ण चेतनालाभ होना ही उस पद। यंकी अर्थ किया कहलाती हैन कि कतिपय चेतनालाभ।

आप भाट्र ने पूछा था कि पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय करने बाला जो संवादक ज्ञान आता है वह संवादक ज्ञान पूर्वज्ञान के विषय को ही ग्रहण करने वाला होता है सथवा भिन्न विषय वाला होता है इत्यादि उस पर हम जैन कहते हैं कि जहां एक ही ग्राधार में रहने वाले था एक संतानवर्त्ती जो रूप रस आदि किया होते हैं उनका तादातम्य संबंध होने के कारण वे एक दूसरे से व्यभिचरित नहीं होते हैं मत: ये भिन्न विषय रूप होकर भी परस्पर में संवादक वन जाते हैं। जाग्रद दशा में होने काला रसादि का ज्ञान रूपादिका अविनाभावी होता है क्योंकि वह रसादिको विषय करनेवाला है। रूप जान और रस का जान भिन्न भिन्न विषय वाले हैं तो भी उनमें से जो प्रथम हो उसके प्रामाण्य का निश्चम मागे के ज्ञान कराते हैं, देखा भी काता है कि भिन्न देश एवं भाकार बाले ऐसे बीगा भाषि के रूप विशेष का जात होने पर वह रूप जाब पहले सूने हुए उसी बीणा के वाब्द के विषय में उत्पन्न हुई शंका को दर कर उसमें प्रमाणता लाते हैं। अर्थात् पहले दूर से बीशा का अन्य सुना उस शांम में शंकर हुई कि: यह किस वाद्य का अब्द है फिर कीरा। का रूप देखा तब उस रूप ज्ञान ने शब्द ज्ञान की प्रमाणता निश्चित की । इस प्रकार भिन्न देश धौर ग्राकार स्वरूपः वींशादिः काः रूपः विशेष देखने ापर शब्दक्षिणे में जो जना हुई।यी उसकी क्यावृत्ति ।हो। जाता । है सेवा भूकप ज्ञान सेम्प्सा ज्ञान संबंधी । सा पस ज्ञान से समजान संबंधी आशंका दूर होकर प्रामाण्य आवे तो क्या प्राक्ष्यमे है ? पूर्व कोर उत्तर जातों में अविनाभाव होना ही संवाद्य संवादकपना कहलाता है यन्य कुछ नहीं अर्थात है

भावनिमित्तं नान्यत् ।

सवादज्ञानं कि पूर्वज्ञानिषयं तदिषययं वा; इत्याख्यसमीक्षिताभिधानम्; न सनु संवाद-क्षानं तद्वाहित्वेनास्य प्रामाण्य व्यवस्थापयति । कि तर्हि ? तत्कार्यविशेषत्वेनाम्नादिकमिन पूमादिकम् ।

सर्वेद्याराष्ट्रता प्रामाण्ये सन्देहविपर्ययाखिद्धे आः इत्यप्यमुक्तमः, प्रेकापूर्वकारिणी हि प्रमाणा-श्रमास्मिन्नस्यामिष्ठियन्ते नेतरे । ते च कासाश्चिरता(श्विज्जा)नव्यक्तीनां विस्वाददर्शनाज्याता-

ज्ञान चाहे भिन्न विषय वाले हों जाहे प्रशिन्न विषय वाले हों, उनका प्रविनाभाव है तो संवाद्य संवादकपना होकर संवाद्य ज्ञान की प्रमाणता संवादकज्ञान से हो जाती है। संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञान के विषय को जानने वाला है कि उस विषय को नहीं जानने वाला है इत्यादि प्रश्न भी ग्राविचार पूर्वक किये गये हैं संवादक ज्ञान पूर्व जानके विषय को ग्रहरण करनेवाला होता है इसलिये उस ज्ञानकी प्रमाणता को बतलाता हो सो तो बात नहीं है, किन्तु उस पूर्व ज्ञान के विषय के कार्य स्वरूप धर्थ किया को देखकर उसमें प्रामाध्य स्थापित किया जाता है, जैसे कि धुम कार्य को देखकर ग्राग्नि का अस्तित्व स्थापित किया जाता है। तथा जो भाट्ट ने यह कहा है कि विश्व मे जितने प्राणी हैं उन सबके प्रामाण्य में सदेह तथा विपर्यय नहीं हुआ करता, ज्ञानके उत्पन्न होनेपर तो "यह पदार्थ इसीप्रकार का है" ऐसा निश्चय ही होता है, न कि संदेह या विपर्यय होता है इत्यादि ! सो इस पर हम जैनका कहना है कि जो बृद्धिमान होते हैं वे ही प्रमाण और अप्रमाण का विचार करने के अधिकारी होते हैं। अन्य सर्व साधारण पुरुष नहीं क्योंकि जो प्रेक्षापूर्वकारी होते हैं वे ही किन्हीं किन्हीं ज्ञान भेदों में विसंबाद को देखकर शंका शील हो जाते हैं कि सिर्फ ज्ञान मात्र से "यह पदार्थ इस प्रकार का ही है" ऐसा निश्चय कैसे हो सकता है और कैसे इस ज्ञान में प्रमाणता है ? इत्यादि विचार कर वे संवादक ज्ञान से उस अपने पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निर्णय कर लेते हैं। यदि इस तरह का विचार वे नहीं करें तो फिर उनमें बुद्धिमत्ता ही क्या कहलावेगी। तथा भाद्र ने पूर्वपक्ष की स्थापना करते समय कहा है कि प्रसारण की प्रमाणता का निर्णय होने के विषय से तो यह बात है कि बाधक कारण और दोषका ज्ञान इनका जिसमें सभाव हो उस ज्ञान में प्रमाणता का निरुचय हो जाता है ? सो वह भी कथन मात्र है। धाप यह बताइये कि प्रमाणमें बाधक कारएाका स्रभाव है इस बातको किस प्रकार जाना है ? बाधक के अग्रहरू होनेपर अथवा बाधक के श्रङ्काः कथं झानमात्रात् 'ध्रयमित्यमेवार्थः' इति निश्चिन्वन्ति ब्रामाण्यं वास्य ? घन्ययेवां प्रेक्षावरीय हीयेतः।

प्रमाणे बाषककारणदोषज्ञानाभावात्प्रामाण्यावसायः; इत्थप्यभिधानमात्रम्; तदभावो हि बाषकाग्रहणे, तदभावनिरुचये वा स्यात् ? प्रथमपक्षे भ्रान्तज्ञाने तद्भावेषि तद्महण् कश्वित्कार्सं दृष्टम्, एवमत्रापि स्यात् । 'श्रान्तज्ञाने कश्वित्कालमग्रहेषि कालान्तरे बाधकग्रहण् सम्यम्जाने तु काला-न्तरेषि तदग्रहण्यृ' इत्ययं विभागः सर्वेविदां नास्मादशाम् । बाधकाभावनिरुचयोषि सम्यम्जाने प्रवृत्तेः

स्रभावका निश्चय होनेपर ? बाधकका स्रग्नहर्गा होनेपर प्रमार्गभें बाधक कारण का सभाव माना जाता है ऐसा प्रथम पक्ष स्वीकार करे तो भ्रांत ज्ञानमें बाधक कारण रहते हुये भी कुछ काल तक उसका ग्रहण नहीं होता है, ऐसा बाधकका स्रग्नहर्ग प्रमाण भूत ज्ञानमें भी स्वीकार करना होगा।

मीमांसक — भ्रांत ज्ञानमें कुछ समय के लिये बाधकका भ्रम्नहर्ण भले ही हो जाय किन्तु कालांतर में तो बाधकका ग्रहण हो ही जाता है, सम्यग्ज्ञान में ऐसी बात नहीं है उसमें तो कालान्तरमें भी बाधकका भ्रम्नहर्ण ही रहेगा।

जैन — इसतरह का विभाग तो सर्वज ही कर सकते हैं, हम जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते, प्रयात इस विवक्षित ज्ञानमें प्रागामी कालमें कभी भी वाधकका प्रहण नहीं होगा एव इस ज्ञानमें तो वाधकका प्रहण होवेगा ऐसा निर्णय करना प्रसर्वक्रको शक्य नहीं है।

द्वितीयपस — बाधक के अभाव का निश्चय कर फिर उससे प्रमाणके प्रामाण्य का निर्णय होता है ऐसा माना जाय तो पुनः प्रश्न होता है कि उस प्रमाणकृत सम्यग्वान में बाधक के प्रभाव का निश्चय कव होता है ? प्रश्नुत्ति होने के पहले होता है अथवा उत्तरकाल में होता है ? प्रथम पक्ष कहे तो वही पहले की बात आवेगी कि 
भ्वान्त ज्ञान में भी प्रमाणता मानने का प्रसंग धावेगा। मतलब सम्यग्वान में बाधक 
के अभाव का निश्चय यदि प्रवृत्ति होने के पहले होता है तो इस तरह का निश्चय तो 
भ्वान्तज्ञान में भी होता है खतः वहां पर भी प्रामाण्य का प्रसंग आवेगा जो किसी को 
भी इह नहीं है। अतः प्रवृत्ति के पहले वाधकाष्माव के निश्चय होने मात्र से ज्ञान 
प्रामाणिक नहीं बन सकता। दूसरा बक्ष—सम्यग्वान में वाधकाभाव का निश्चय प्रवृत्ति 
के बाद होता है। ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि 
ज्ञान की विषय में प्रवृत्ति 
के बाद होता है। ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि 
ज्ञान की विषय में प्रवृत्ति 
के बाद होता है। ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि 
ज्ञान की विषय में प्रवृत्ति

प्राक्, उत्तरकालं वा ? प्राव्यविकल्पे आश्तकानेपि प्रमाण्यवर्षञ्चः । द्वितीयविकल्पे तिलल्क्यस्याकि-न्विरकरत्यं तमन्तरेग्णैव प्रवृत्तेरूपण्टवात् । न च वाधकाभावनिश्चये किन्तिपित्तमस्ति । अनुवक--विवरस्तीति चैत्कि प्राक्काला उत्तरकाला वा ? न तावरप्राक्काला; तस्याः प्रवृत्युत्तरकालभाविवाध-काभावनिश्चयनिमित्तत्वासम्भवात् । न ह्यन्यकालानुपलिक्यरन्यकालमभावनिश्चय च विद्यास्यित-प्रसङ्कात् । नाप्युत्तरकाला, प्राक् प्रवृत्तेः 'उत्तरकालं वाधकोपलिक्यनं भविष्यति'. इत्यसवैविदा विद्यविक्यस्वावस्यवेनासिद्धत्वात् । प्रवृत्युत्तरकालमाविनिश्चयमात्रनिमित्तत्वे न किन्यत्वलम् तस्या-किन्यात्करत्वातः ।

[अर्थिकिया] हो चकने पर बाधक का सभाव जानना बेकार है प्रवृत्ति के लिये ही तो बाधकाआव जानना था कि यह जो जान हुआ है सो इसके जाने हुए विषय में बाधक कारए। तो नहीं है ? इत्यादि किन्तु जब उस ज्ञान के विषय में पुरुषकी प्रवृत्ति हो चकी भीर उस विषय की सत्यता भी निर्णीत हो चुकी तब बाधकाभावके निश्चय से कछ फायदा नहीं, क्योंकि बाधकका स्रभाव निश्चित करने के लिये कोई कारण चाहिये। यदि कहा जाय कि अनुपलब्धि कारण है अर्थात् इस विवक्षित प्रमाए। में बाघा नहीं है, क्योंकि उस बाधाकी प्रमुपलब्धि है, इस प्रकार प्रमुपलब्धि को बाधका-भावके निश्चयका कारण माना जाय ? इस पर पुनः प्रश्न होता है कि-वह अनुपलब्धि सम्यग्ज्ञान में प्रवृत्ति से पहले होती है या पीछे होती है ? पहले होती है कहो तौ बनता नहीं क्योंकि वह प्रवृत्ति के उत्तर कालमें होने वाले बावक के सभाव के निश्चय का निमित्त नहीं हो सकती है। देखिये अन्यकाल में हुई वह अनुपलब्धि अन्यकाल में होनेवाले बावक के प्रभाव का निश्चय कैसे करा सकती है यदि ऐसा माना जावे तो ग्रति प्रसंग प्रावेगा, प्रथति जहां वर्तमान में घट की प्रनुपलब्धि है वहां वह अन्य समय में भी उसके ग्रभाव को करने वाली हो जावेगी किन्तू ऐसा तो होता नहीं है सतः अन्यकालीन अनुपलब्धि अन्यकाल के बाधकाभाव को नहीं बता सकती यह निश्चित हुआ। उत्तरकालीन अनुपलव्धि से बाधकासावका निश्चय होना भी अशस्य है, प्रवृत्ति के पहले जैसे बाधकाभाव की अनुपलब्धि है वैसे ही आगे उत्तर कालमें भी बाधक उपस्थित नहीं होगा, ऐसा निश्चित जान तो असर्वजी को होना अशक्य है। तथा विद प्रवृत्ति हो जाने के बाद बाधकाभाव का निश्चय अनुपलब्धि से हो भी जाय तो उसके कोई लाभ होनेवाला नहीं है वह तो धर्किचित्कर ही रहेगी। भावार्थ-भीमांशक इन्द्रियों के गुणादि से ज्ञानों में प्रमाणता आती है ऐसा नहीं मानले किन्त बाधककारण

किन्स, प्रसी सर्वेशस्वित्यनी, धाश्यसस्वित्यनी वा ? प्रथमपक्षे प्रसिद्धा; न सन्तु 'सर्वे प्रमा-तारो बाधकं नोपलभन्ते' इरवर्वाष्ट्रश्चिता निश्चेतुं अक्यम् । नाष्यात्मसम्बन्धिनी; तस्याः परचेती-वृत्तिविशेषं रनेकान्तिकस्वात् । तशानुपतिर्धानिमत्तम् ।

नापि संवादोनवस्थाप्रसञ्जात् । कारखदोषाभावेष्ययमेव न्यायः ।

म्रीर दोष इनका सभाव होने से ज्ञान में प्रामाण्य स्नाता है ऐसा स्वीकार करते हैं, इस मान्यता पर विचार करते हुए आचार्य ने सिद्ध किया है कि वाधकाभाव पूर्वोत्तर वर्ती होकर भी प्रमाण में प्रमाणता का सद्भाव बता नहीं सकता स्नयांत् किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुमा भव इस ज्ञान की प्रमाणता भाट्टमतानुसार स्वतः या बाधकाभाव के निश्चय से होती है सो इस जल ज्ञान में बाधक कारण नहीं है भ्रयांत् वाधक का प्रभाव है ऐसा निश्चय कब होता है सो विमर्श करें — जब वह जल का प्रतिभास करने वाला पुरुष जल लेने के लिये प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव ससत्य प्रतिभास करानेवाल माना जाय तो ऐसा प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव ससत्य प्रतिभास करानेवाल मान्त स्नाद विपरीत ज्ञानों भे भी पाया जा सकता है। अतः प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव कुछ मूल्य नहीं रखता। प्रवृत्ति के बाद सर्थात् पुरुष को जब जल का ज्ञान होता है और वह स्नानादि किया भी कर लेता है उस समय जल ज्ञान के बाधकाभाव का निश्चय करना तो वह केवल हास्यास्पद ही होगा—क्योंकि कायं तो हो चुका है। अर्थात् जलज्ञान की सत्यता तो साक्षात् सामने स्ना ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता लावेगा कि जिसके लिये वह अपेक्षित हो।

उत्तर या पूर्वकाल के अनुपलिक्य हेतु से बाधकाभाव निरुचय करना भी पहले के समान अनुपयोगी है, प्रतः बाधकाभाव के निरुचय से (स्वठः) प्रामाण्य प्राता है यह कथन खण्डित होता है। जल जान में कुछ समय के लिये बाधा नहीं प्राती ऐसा मानकर उस जान में स्वतः प्रामाण्य स्थापित किया जाय तो भ्रान्ति प्रादि ज्ञानों में भी प्रामाण्य मानना होगा, क्योंकि कुछ काल का बाधकाभाव तो इन ज्ञानों में भी रहता है। तथा हमेजा ही जल ज्ञान में बाधकाभाव है ऐसा जानने पर उसमें प्रामाण्य आता है इस तरह माना जाय तो हमेशा के बाधकाभाव को तो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं हम जैसे व्यक्ति नहीं। किञ्च सर्व संबंधिनी अनुपलिंग बाधकाभावको निरुचय कराने वाली होती है या केवल आत्म संबंधी धनुपलिंग बाधकाभावका निरुचय कराने वाली होती है या केवल आत्म संबंधी धनुपलिंग बाधकाभावका निरुचय करानेवाली होती है या केवल आत्म संबंधी धनुपलिंग बाधकाभावका निरुचय करानेवाली होती है सर्व संबंधी धनुपलिंग्य तो ग्रासिद्ध है क्योंकि सभी ग्रमाताग्रों को बाधक

एवं 'त्रिवतुरज्ञान' इत्याखिए स्वप्टहमान्यम्; 'कस्यचिद्विज्ञानस्य प्रामार्थ्यं पुनरप्रामाण्यं पुनः प्रमाश्यता' इत्यवस्थात्रयद्वांनाद्वाधके तद्वाधकादौ वावस्थात्रयमाशङ्कमानस्य परीक्षकस्य कथं नापरापेक्षा येनानवस्था न स्यात ?

'ब्राबक्केत हि यो मोहात्' इत्याद्यपि विभीषिकामात्रम्, यतो नाभिकापम।त्रास्प्रेन्नावतां प्रमास्त्रमन्तरेसा बाधकाशक्का व्यावर्तते । न चास्या व्यावर्ताक प्रमासां भवन्मतेऽस्तीत्युक्तम् । कारसा

की उपलब्धि नहीं है ऐसा निश्चय करना ग्रत्पज्ञानियों के लिये शक्य नहीं है। यदि भारम संबंधी धनुपलव्धि बाधकाभावका निश्चय कराती है ऐसा कहा जाय तो यह कहना भी गलत है, इस आत्म संबंधी अनुपलव्धिकी परके चित्त वृत्तिके साथ अनैका-न्तिकता माती है मर्थात् जो अपने को अनुपलब्ध हो वह नहीं है ऐसा नियम नहीं क्योंकि पर जीवोंका मन हमें अनवलब्ध है तो भी वह मौजूद तो है ही, धतः प्रमास में बाधककी अनुपल्किंध देखकर उसके अभावका निश्चय किया जाता है ऐसा कहना असिद्ध है। तथा प्रामाण्य लाने में जो बाधकाभावको हेत् माना गया है उस बाधका-भावका निश्चय संवाद से हो जायगा ऐसा कहना भी शक्य नहीं, क्योंकि अनवस्था दोष आता है-पूर्वज्ञान में बाधकाभावको जानने के लिये संवाद ग्राया उस संवाद की सत्यता को [ या बाधकाभाव को ] जानने के लिये फिर अन्य संवाद आया इस तरह धनवस्था आवेगी। इस प्रकार यहां तक प्रामाण्य बाधकाभाव हेत् से आता है ऐसी मान्यता का खण्डन किया। इसी तरह कारण के दोष का अभाव होने से प्रामाण्य स्वतः भाता है ऐसा माट्ट का दूसरा हेतु भी वाधकाभाव के समान सार रहित है भतः उसका निरसन भी बाधकाभाव के निरसन के समान ही समक्षता चाहिये। भावार्थ - जैसे बाधकाभाव में प्रश्न उठे हैं और उनका खण्डन किया गया है उसी प्रकार कारण दीव अर्थात् इन्द्रियों के दीवों का अभाव होने से प्रमारण में प्रामाण्य स्वतः आता है ऐसा मानने में प्रश्न उठते हैं भीर उनका खण्डन होता है। जैसे इन्द्रिय के दोषों का ग्रभाव कैसे जाना जाय ? इन्द्रिय के दोषों को ग्रहण किये बिना उनका अभाव माना जाय तो भ्रान्त ज्ञान में भी प्रामाण्य ग्रायेगा । तथा दोषामाव का बोध कब होगा प्रदृत्ति के पहले कि पीछे ? पहले दोषाभाव का बोध होना माने तो वही भान्तिज्ञान में सत्य होने का प्रसंग आता है, तथा प्रवृत्ति के बाद दोषाभावका ज्ञान होगातो उससे लाभ क्या होगा कुछ भी नहीं, प्रवृत्ति तो हो चुकी । अर्थिकया होने पर सत्यता का निर्णय हो ही जाता है, इसलिये कारणदोष के प्रभाव से प्रामाण्य

षज्ञानेषि पूर्वेण जाताशङ्कस्य तत्कारणदोषान्तरापेकायां कथमनवस्था न स्यात् ? तस्य तत्कारण-ोषग्राहकज्ञानाभावमात्रतः प्रयाणत्वाभानवस्था, यदाह—

प्राना भी सिद्ध नहीं होता है। भाद्र ने कहा था कि तीन चार ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर गमाण्य द्या जाता है इनसे अधिक ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती इत्यादि सो यह कथन केवल अपने घर की ही मान्यता है सब मान्य नहीं है। किसी एक विवक्षित जलादि हे ज्ञान में प्रामाण्य, फिर अप्रामाण्य पुनः प्रमाराता ऐसे तीन अवस्थाओं के देखने पर बाधक में भी बाधक फिर ग्रवाधक फिर बाधक इस तरह तीन ग्रवस्था की शंका करते हुए परीक्षक पुरुष के लिये और भी आगे कागों के ज्ञानों की अपेक्षा क्यों नहीं शायेगी ? ग्रवश्य ही आवेगी फिर अनवस्था कैसे एक सकेगी। ग्रर्थात नहीं एक नकेगी। भावार्थ-किसीको जलका ज्ञान हुआ उस ज्ञानके प्रमाणता का कारण गीमांसकमतानुसार दोषाभाव है उसको दूसरे ज्ञान ने जाना कि यह जो जल देखा है उसका कारण नेत्र है उसमें कोई काच कामलादि दोष नहीं है इत्यादि, फिर दोष का अभाव प्रकट करने वाले इस ज्ञान के [जो दूसरे नबर का है] दोष के सभाव को जानने में तीसरा ज्ञान प्रवृत्त हुआ फिर चौथा प्रवृत्त हुआ, सो चार ज्ञान तक यदि प्रवृत्ति हो ाकती है तो आगे पांचवें आदि जातों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी ? जिससे कि शनवस्था का प्रसंग रुक जाय । ऐसे ही बाधकाभाव जानने के लिये तीन चार ज्ञानों ही ही प्रवृत्ति हो धन्य ज्ञानों की नहीं सो बात भी नहीं, वहां भी आगे आगे ज्ञानों की रम्परा चलने के कारण अनवस्था भावेगी ही अतः स्वतः प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये गट ने तीन चार ज्ञान की बात कही थी सो वह अनवस्था दोष युक्त हो जाती है।। रीमांसक ने अपने ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा था कि बाघा नहीं होते हुए भी ोह के कारण जो प्रमाण में बाधा की शंका करता है वह संशयी पुरुष नष्ट हो जाता इत्यादि सो ऐसा कथन तो केवल डर दिखाने रूप ही है। डर दिखाने मात्र से कसी बुद्धिमान प्रुष की प्रमाण के बिना बाधा की शंका तो दूर हो नहीं सकती, र्थात जब तक प्रमारा में प्रामाण्य सिक्ष नहीं होता तब तक तुम्हारे डर दिखाने मात्र वह शंका नहीं करे ऐसी बात बुद्धिमानों पर तो लागू नहीं होती मुर्ख पर भले ही ह लाग हो आवे । प्रमाण के विषय में आयी हुई बाधा को दूर करने के लिये आपके ।तमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा हम जैन सिद्ध कर चुके हैं। दोष का ज्ञान होना त्यादि विषय में भी कह दिया है कि कारए। जो इन्द्रियां हैं उनके दोष काच

"यदा स्वतः प्रमाणस्वं तदान्यक्षंव मृग्यते । निवर्त्तते हि मिथ्यान्व दोषाज्ञानादयस्ततः" ।। [ मी० क्लो० सू० २ क्लो० ५२ ]

प्रागेव विद्वितोत्तरम् । न च दोषाज्ञानात्तदभाव , सत्स्वपि तेषु तदजानसम्भवात् । सम्य-भ्जानोत्पादनशक्तिवैपरीत्येन मिथ्याशत्ययोत्पादनयोग्य हि रूप निमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स चातीन्द्रियत्वात्सन्नपि नोपलक्ष्यते । न च दोषाः ज्ञानेन व्याप्ता येन तन्निवृत्या निवर्त्तरम् । त्रतोऽयुक्तमिदम्—

कामलादि हैं उनका ग्रभाव बतलाने को दूसरा प्रमाण आयेगा उसमें फिर शंका होगी कि इसमें कारण दोष का समाव है कि नहीं फिर तीसरा ज्ञान उस स्रभाव को जानेगा, इत्यादि रूपसे ग्रनवस्था कैसे नही ग्रावेगी ? अपितु ग्रावेगी ही । तीसरे आदि प्रमाणीं में उनके कारण दोषों को ग्रहण करने वाला ज्ञान नहीं रहता श्रातः तीसरादि ज्ञान प्रमाणभूत है और इसलिये अनवस्था भी नहीं आती ऐसा मीमांसकका कहना था उनके ग्रन्थ में भी ऐसा ही लिखा है यदा स्वतः प्रमास्तरं इत्यादि ग्रंथित जब प्रामाण्य स्वत: ही ग्राता है तब ग्रन्य संवादकादि को खोज नहीं करनी पडती है क्योंकि प्रमाण के विषय में मिथ्यात्व आदि दोष तो बिना प्रयत्न के दर हो जाते हैं। यह श्लोक कथित बात तथा पहले की दोष ग्राहक ज्ञान के श्रभाव की बात इन दोनों के विषयमें प्रथम ही उत्तर दे चुके हैं अर्थात दोप का स्थमाव सिद्ध करने में स्थनवस्था दोष स्थाता ही है ऐसा प्रतिपादन हो चुका है। तथा इस श्लोक में आगत "दोषाज्ञानात" इस पद से जो यह प्रकट किया गया है कि दोष के ग्रज्ञान से दोष का ( मिथ्यात्वादिका ) अभाव हो जाता है सो यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि दोषों के ग्रजान से उनका अभाव नहीं हो सकता उनके होते हुए भी तो उनका अज्ञान रह सकता है। सम्यग्झान को उत्पन्न करने की जो शक्ति है उस शक्ति से विपरीत जो मिथ्याज्ञान है उसको उत्पन्न करने वाला इन्द्रिय दोष होता है यह अधकार ग्रादि के निमत्त से होता है ऐसा यह मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करने वाला दोष अतीन्द्रिय होता है ग्रतः वह मीजूद रहे तो भी दिखलायी नहीं पड़ता है। तथा दोषोंका ज्ञानके साथ भविनाभाव तो है नहीं जिससे कि ज्ञान के निवृत्त होने पर वे भी निवृत्त हो जाय । इस प्रकार दोषाभाव करनेमें भी अनवस्था होना निश्चित है, इसलिये नीचे कहे गये इन नौ श्लोकों के धर्ष का विवेचन असिद्ध हो जाता है सब उन्हीं श्लोकार्थों को बताते हैं -तस्मात्-प्रयात् 'तस्मात्स्वतः प्रमाणत्वं सर्वजैत्सणिकं स्थितम् । बाधकरणदुष्ट्रस्वज्ञानाभ्यां तदमोखते ॥ पराधोनेपि वं तिस्मिन्नानवस्था प्रसञ्चते । प्रमाणाधीनमेतिक स्वतस्तवः प्रतिष्ठितम् ॥ प्रमाणां हि प्रमाणेत्व यथा नान्येन साम्यते । साम्यत्यप्रमाणात्वमप्रमाणात्वेव हि ॥ बाधकप्रस्ययस्तावदर्धान्यस्वाऽवचारणाम् । सोऽनपेकः प्रमाणस्वास्यकानमपोहते ॥। यत्रापि स्वप्वास्स्य स्वाद्येकानमपोहते ॥। जाताशङ्कस्य पूर्वेण साध्यन्येन निवस्ते ॥।

प्रथम जान अपने में प्रमाराता के लिये संवादजान की अपेक्षा रखे तो अनवस्थादि दोष आते हैं अत: इनसे बचने के लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणों में विरुपवाद स्वत: ही प्रामाण्य आना स्वीकार किया गया है अप्रामाण्य तो बाधक कारण और इन्द्रिय दोष से आता है भीर उनके ज्ञान से वह हटाया जाता है ।। १ ।। अप्रामाण्य को पराधीन मानने पर धनवस्था आयेगी सो भी बात नहीं, क्योंकि अधामाण्य का निश्चय तो प्रमारा के बाधीन है भीर प्रमाल स्वतः प्रमाणभूत है ॥ २ ॥ जिस प्रकार प्रमाणभूत ज्ञान बन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता उसी प्रकार अप्रमाण किसी प्रमाणभूत ज्ञानके बिना ग्रप्रमाण मात्रसे सिद्ध नहीं हुआ करता ।।३।। पदार्थका अन्यथारूपसे अवधारण [जानना] करना बाधक प्रत्यय कहलाता है वह बाधक प्रत्यय अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। क्योंकि वह स्वयं में प्रमाणभूत होता है सो इस तरह का बाधक ज्ञान आकर पूर्व ज्ञान में [ मरी चिका में जायमान जल ज्ञानमें ] बाधा उपस्थित करता है अर्थात् यह जल नहीं है मरु मरीचिका है, ऐसा कहता है ।।४।। यदि कदाचित् किसी विषयमें बाधक प्रत्यय को पुनः धन्य बाधक ज्ञान की अपेक्षा लेनी पढे तो जिसे संका हुई है ऐसे पुरुष की वह शंका अन्य बाधक प्रत्यय से दूर हो जाती है। मतलब किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ उसे बाधित करने के लिये बाधक ज्ञान आया भीर उसने प्रकट किया कि यह जल ज्ञान सत्य नहीं है इत्यादि सो उस बाघक प्रत्यय की कदाचित ग्रपनी सत्यता निविचत करने के लिये जब अन्य ज्ञान की [बाघकान्तर की] अपेक्षा करनी पड़े तब तीसरा बाधक ज्ञान आता है किन्त वह तीसरा ज्ञान उस दसरे

बाधकान्तरमुत्पन्नं यद्यस्यान्विष्क्रतोऽपरम् । ततो मध्यमबाधेन पूर्वस्येव प्रमाणता ।। प्रयान्यदप्रयत्नेन सम्यगन्वेवणे कृते । मूलाभावान्न विज्ञानं भवेद्बाधकवाधनम् ।। ततो निरपवादत्वारोनेवायं बलीयसा । बात्रते ते नतस्येव प्रमाण्तवपयोग्यते ।। एव परीक्षकज्ञानं नृतीय नातिवर्राते । तत्रक्षाजातवाधेन नाशाकृष्यं बाधकं पृतः ॥"

कथं वा चोदनाप्रभवचेतसो नि।शङ्कं प्रामाण्यं गुए।वतो वक्तुरभावेनाऽपवादकदोषाभावा-

ज्ञानका सजातीय तथा संवादक ही रहता है अर्थात दूसरे नंबर के ज्ञान की मात्र पृष्टि ही करता है।। प्र।। तथा कभी वह तीसरा ज्ञान बाधक ज्ञान का सजातीय न होकर विजातीय उत्पन्न हो जाय तो फिर बीच का जो दसरे नंबर का बाधक ज्ञान है उसमें बाघा आने से प्रथम ज्ञानमें प्रमाणता मानी जायगी।।६॥ यदि कदाचित तीसरे ज्ञानको बाधित करनेवाला चौथा ज्ञान विना इच्छाके उत्पन्न हो जाय तो उस चतूर्थज्ञान में प्रामाण्य का सर्वथा ग्रभाव होनेके कारए। उसके द्वारा बाधक ज्ञान द्वितीयको बाधित करनेवाला तृतीयज्ञान] जरा भी बाधित नहीं होता ।।७।। इसतरह चतुर्यज्ञान निरुप-योगी होनेकी वजहसे एवं तृतीय ज्ञान द्वारा जिसका बाधा दैनापन भली प्रकारसे सिद्ध हो चुका है ऐसे बलवान द्वितीय ज्ञानद्वारा प्रथम बाधाको प्राप्त होता है भौर इसतरह द्वितीय ज्ञानसे मात्र प्रथम ज्ञानकी प्रमाणता समाप्त की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनसे घर्षक ज्ञान होते ही नहीं हैं फिर निरपवादपने से द्वितीयज्ञान जो कि बलवान् है प्रथमज्ञान को बाधित कर देता है, इसलिये प्रथमज्ञान की प्रामासाता ही मात्र समाप्त हो जाती है, ॥ = ॥ इस प्रकार परीक्षक पुरुष के ज्ञान तृतीयज्ञान का उल्लंघन नहीं करते हैं इसलिये धन निर्वाधकान वाले उस पुरुष को स्वतः प्रामाण्य-वादमें शंका नहीं रहती ।। ६ ।। ये उपर्युक्त नो क्लोक प्रामाण्य स्वतः और सप्रामाण्य परतः होता है इस बात की सिद्धि के लिये दिये गये हैं। किन्तु इनसे सीमांसकों का इन्छित-मनोरथ सिद्ध होनेवाला नही है, क्योंकि हम जैन ने प्रामाण्य को सर्वथा स्वतः मानने और अप्रामाण्य को सर्वथा परतः मानने में कितने ही दोष बताकर इस मान्यता का संयुक्तिक खण्डन कर ही दिया है।

सिद्धेः ? नतु वक्तृगुरौरेवापवादकदोषामावो नेष्यते तदभावेष्यनाश्रयासां तेषामनुपपतोः । तदुक्तम्—

"शब्दै दोषोद्भवस्तावद्वक्षभोन इति स्थितम् । तवभावः क्वित्तावदगुरावद्वक्तृकृत्वतः ।। तदगुरारपकृष्टानां शब्दै संकानस्यसम्भवात् । यदा वक्त रभावेन न स्यदींवा निराश्रयाः ॥"

[ मी० क्लो• सु• २ व्लो॰ ६२-६६ ]

इत्यपि प्रलापमात्रमपौक्षेयत्वस्यासिद्धेः । तत्रश्चेदमबुक्तम्---

ये मीमांसक वेद से उत्पन्न हुए ज्ञान में प्रामाण्य किसप्रकार से मान सकते हैं? क्योंकि गुणवान, बक्ता के ध्रभाव में ध्रपवादक दोषों के अभाव की वेद में सिद्धि नहीं हो सकती है।

मीर्थासक — हम वक्ता के गुणों द्वारा प्रपवादक दोषों का ग्रभाव होता है ऐसा नही मानते किन्तु, हम तो यही मानते हैं कि गुणवान् वक्ता जब कोई है ही नहीं तब बिना ग्राश्रय के नहीं रहने वाले दोष वेद में रह ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हो हमारे ग्रन्थ में प्रतिपादन किया है — शब्द एवं वाक्य में जो दोष उत्पन्न होते हैं वे वक्ता की ग्राधीनता को लेकर ही उत्पन्न होते हैं दोषों का अभाव किन्हीं २ वाक्यों में जो देखा जाता है वह गुणवान् वक्ता के होने के कारण देखा जाता है।। १।। वक्ता के ग्रुणों से निरस्त हुए-दोष शब्दों में संकामित नहीं होते, इसलिये वेद में स्वतः प्रामाण्य है। ग्रम्थवा वक्ता का ही जहां ग्रभाव है वहां दोष कहां रहेंगे ? क्योंकि वे बिना ग्राश्रय के तो रहते नहीं।। २।। अतः वेद में स्वतः प्रामाण्य है।

जैन — यह मीमांसक का कहना प्रलापमात्र है, क्योंकि वेद में ध्रपौरुषेयता की सर्वथा असिद्धि है। वेद में ध्रपौरुषेयता का खण्डन होने से ही निम्नकथित रलोक का ध्रथं दोष युक्त ठहरता है— 'वेद में ध्रप्रामाण्य से रहितपना इसलिये शीघ्र (सहज) ही सिद्ध होता है कि वहां बक्ता का ही ध्रभाव है, वेद का कर्ता पुरुष है नहीं, वेद में इसी कारण से घ्रप्रामाण्य की शंका तक भी नहीं हो पाती।। १।। सो यह कथन वाधित होता है।

ग्रव यहां यह निश्चय करते हैं कि वेद से प्राप्त हुआ ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान दोषों के कारणों को हटाये बिना उत्पन्न होता है, जैसे द्विचन्द्र का "तत्रापवादनिमुँ क्तिवंककभावास्त्तघीयसी । वेदे तेनाप्रमासाल्वं नाशक्कामपि गच्छति ॥ १॥" [मी • स्तो • सु • २ स्तो • ६० ]

स्मितं चेतथोदनाजिता बृद्धिनं प्रमाणमिनराकृतदोषकारणप्रभवस्वात् द्विचन्द्रादिबुद्धिवत् । च चैतविद्धिम्, मुण्यवतो वक्तुरभावे तत्र दोवामावासिद्धे । नाप्यनैकान्तिकं विरुद्धं वा; दुष्टकारण-प्रभवत्वाप्रामाण्ययोत्तिनामावस्य मिथ्याजाने सुप्रसिद्धं (द्ध)त्वादिति ।

> सिद्धं सर्वं जनप्रबोधजनन सद्योऽकलङ्काश्ययम्, विद्यानन्दरामन्तभद्रगुरातो नित्यं मनोनन्दनम् ।

ज्ञान या रस्सी में सर्पका ज्ञान, सीप में चांदी घ्रादि का ज्ञान दोषों को निराकृत किये बिना उत्पन्न होता है, ध्रतः वह प्रमाण नहीं होता, इस धनुमान में दिया गया "श्रनिराकृतदोषकारणप्रभवत्वात्" यह हेतु ग्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि वेद में गुणवान, वक्ता का ध्रभाव तो भले हो किन्तु इतने मात्रसे उसमें दोषों का ध्रभाव तो सिद्ध नहीं होता। इसी तरह यह हेतु प्रनैकान्तिक या विरुद्ध दोष युक्त भी नहीं है-क्योंकि दोषयुक्त कारण से उत्पन्न होना ध्रीर घ्रप्रामाण्य का होना इन दोनों का परस्पर में अविनाभाव है, ध्रीर यह मिथ्याज्ञान में स्पष्ट हो प्रतीत होता है।

भावार्ष — भाट्ट प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं उनकी सान्यता का खंडन करते हुए आगम प्रमाण के प्रामाण्य का विचार किया खा रहा है, प्रागम अर्थात् भाट्ट का इष्टवेद सर्वोपिर आगम है। वे वेद को ही सर्वेषा प्रमाणभूत मानते हैं, इसका कारण यही है कि वह प्रपोष्यय है, सो यहां पर प्राचार्यने प्रपोष्ठ्य वेद को असिद्ध क्हकर ही छोड़ दिया है, क्योंकि आगे इस पर पृथक प्रकरण लिखा जानेवाला है। भाट्ट वेदको प्रमाण्य इसलिये मानते हैं कि वहां बक्ता का प्रभाव है, क्योंकि दोधयुक्त पृष्ट के कारण वेद में अप्रामाण्य आ सकता था, किन्तु जब वह पृष्टकुत ही नहीं है तो फिर अप्रामाण्य माने की बात ही नहीं रहती, सो इसका खण्डक करने के लिये ही आचार्य ने यह अनुमान उपस्थित किया है कि वेद से उर्व्यक्त हुई बुद्धि [ज्ञान] अप्रमाण्य है (पक्ष) क्योंकि वह दोधों के कारणों को बिना हटाये ही उत्पन्न हुई है (हेतु) यह "अनिराकृत दोव कारण प्रभवत्वात्" हेतु असिद्ध दोध युक्त नहीं है। वेद में गुणवान वक्ता का अभाव है, और इसी कारण वहां दोधों का प्रभाव भी असिद्ध है। दोधों का ग्रभाव नहीं होने के कारण बेद में ग्रमानाण्य ही सिद्ध होना

निर्दोषं परमागमार्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षराम् । युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुवियः श्रीवर्द्धंमानं जिनम् ।। १ ।।

परिच्छेदावसाने चासिषमाह । चिन्तयन्तु । कम् ? श्रीवर्द्धमानं तीर्थकरपरमदेवम् । भूयः कचम्भूतम् ? जितम् । के ? सुधियः । कव ? चेतसि । कया ? युक्त्या ज्ञानप्रधानतया । भूयीपि कचम्भूतम् ? सिदं जीवन्युक्तम् । भूयीपि किटलम् ? सर्वजनप्रबोधजननम् सर्वे च ते जनाश्च तेषां प्रबोच्यतं अन्यतीति सर्वजनप्रबोधजननत्म् । कप्य । स्थाप्त अन्यतीति । भूयीपि किटलम् ? ध्रकलङ्कान्यस्य अन्यस्-कलङ्कानां द्रव्यकमंशामभावः ध्रकलङ्कर्त्तत्याश्चयस्तम् । भूयीपि कप्रसूतम् ? मनोनन्दनम् । क्ष्यपि किटलम् । कृतः ? विद्यानन्दस्यसन्तभद्वगुगतः –विद्या केवनज्ञानमानन्दः सुख समन्ततो भद्राश्चि कर्याशानि समन्तमद्राशि विद्या चानन्दश्च समन्तभद्राशि च तान्येव गुगातिभ्यः ततः । भूयोपि कप्रसूतम् । परमानमार्थविषयम् –

है। तथा हमारे इस हेतु में अनैकान्तिक दोष भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान सदोष कारण से होगा वह अप्रमाण ही रहेगा, इसलिये अप्रामाण्य साध्य और सदोषकारण प्रभवत्व हेतु का अविनाभाव है। जहां साधन साध्यका अविनाभाव है वहां पर बह साधन अनैकान्तिकता बनता ही नहीं है। 'विषक्षेऽप्यविरुद्धवृत्तिरनैकान्तिकः'' जो हेतु साध्य में रहता हुआ भी विषक्ष में रहता है वह हेतु अनैकान्तिक होता है। यहां अप्रामाण्य साध्य है उसका विषक्ष प्रामाण्य है उसके साथ यह अनिराकृत दोष कारण प्रभवत्व हेतु नहीं रहता, अतः अनैकान्तिक नहीं है। यह विरुद्ध दोषगुक्त भी नहीं है, क्योंकि जो हेतु साध्य से विषरीत साध्य में ही रहता है वह विरुद्ध होता है, यहां अप्रामाण्य से विषरीत जो प्रामाण्य है उसमें हेतु नहीं रहता है, अतः विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार असिद्ध भावि तीनों दोषों से रहित ''अनिराकृतदोषकारणप्रभवत्व हेतु अपना साध्य जो वेदजन्य बुद्धि में अप्रामाण्य है उसको सिद्ध करता है।

श्रव श्री प्रभाचन्द्राचार्य प्रथम श्रध्याय के श्रन्त में मंगलाचरण करते हैं-

सिद्धं सर्वजनप्रबोधजननं सद्योऽकलंकाश्रयम् । विद्यानंदसमन्तभद्रगुरातो नित्यं मनोनंदनम् ॥ निर्दोषं परमागमार्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षराम् । युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुषियः श्रीवर्द्धमानं जिनम् ॥ १ ॥

ग्राचार्य आसीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे भव्यजीवो । ग्राप केवलज्ञानादि स्वरूप श्रीदद्वंमान प्रभुका चिन्तवन-ध्यान करो, क्योंकि वे संपूर्ण जीवों के लिये परमागमार्थी विषयो यस्य स तथोक्तस्तम् । भूगोपि कीइशम् ? प्रोक्तं प्रकृष्टमुक्तं वचनं यस्यासी प्रोक्तस्तम् । भूयोपि कथम्भूतम् ? प्रमालक्षणम् ॥ श्रीः ॥

> इति श्रीप्रमाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमार्त्तण्डे परीक्षामु-खाल द्वारे प्रथम: परिच्छेदः समाप्तः ।। श्री:।।

सम्यक् ज्ञान को देने वाले हैं, द्रव्यकमंख्यमल के अभाव के आध्रयभूत हैं, विद्यानंदस-मन्तभद्र अर्थात् केवलज्ञान, आनंद-सुख सब प्रकार से कल्याएा के प्रदाता होने से सदा आनंददायों हैं। रागादिख्य भावकर्मसे विहीन हैं। परमागमार्थ जिनका विषय है, और जो उत्कृष्टवचन युक्त हैं।

इस प्रकार परीक्षामुख के ग्रलंकार स्वरूप श्री प्रभाचन्द्राचार्य विरचित प्रमेयकमलमात्तंण्ड में प्रथमाध्याय का यह हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ।



## प्रामाण्यवाद का सारांश

प्रामाण्यके विषयमें मीमांसकका पूर्वपक्ष-प्रमाण्यमें प्रामाण्य कानमें सत्यता]
प्रपने प्राप ही प्राता है अथवा यों कहिये कि प्रमाण सत्यताके साथ ही उत्पन्न होता
है। इस विषयमें जैनका अभिप्राय यह रहता है कि प्रमाण में प्राप्ताण्य परसे भी प्राता
है, गुण युक्त इन्द्रियां घादिक होनेसे प्रमाणभूत ज्ञान प्रगट होता है। किन्तु ऐसा कहना
शक्य नहीं, क्योंकि इन्द्रियांदिके हुगोंको प्रहण करनेवाला कोई भी प्रमाण्य नहीं है।
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा तो गुण इसलिये प्रहण नहीं होते कि गुण ध्रतीन्द्रिय हुधा करते
हैं। ध्रनुमान द्वारा गुणोंका प्रहण होना माने तो उसके लिये ध्रविनामावी हेतु चाहिये,
गुणोंके प्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण हेतुका अविनाभाव ग्रहण होना भी ध्रशक्य है, प्रतः
ध्रनुमान गुणोंका प्राहक नहीं बन सकता। इसी तरह घ्रन्य प्रमाण भी गुणोंके प्राहक
नहीं है। प्रमाणकी जन्ति भी स्वतः हुमा करती है, यदि कारण गुणों की [इन्द्रियादि
के गुणोंकी] अपेक्षा अथवा संवाद प्रत्यक्षी अपेक्षा को लेकर जन्ति [जानना] का होना
माने तो प्रनवस्था होगी, प्रधांत् कोई एक विवक्षित ज्ञान अपने विषयमें ध्रन्य संवादक
ज्ञान की ग्रयेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा रखेगा, भीर

इसतरह मागे आगे संवादक ज्ञानोंकी अपेक्षा बढ़ती जानेसे मनवस्था म्राती है तथा यह संवादक ज्ञान प्रमास्त्रज्ञानका सजातीय है या विजातीय है, भिन्न विषयवाला है या अभिन्न विषय वाला है? इत्यादि मनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं भीर इनका सही उत्तर नहीं मिलता है अतः प्रमास्पेमें प्रमास्त्रता गुणोंसे न म्राकर स्वतः ही म्राती है ऐसा मानना चाहिये।

अप्रमाणभूत ज्ञानमें तो अप्रामाण्य परसे ही ब्राता है, कारण कि अप्रमाणकी अप्रमाणताका निश्चय कराने के लिये बाधककारण और दोषोंका ज्ञान होना अवश्यं-भावी है, इनके बिना अमुक झान अप्रमाणभूत है ऐसा निश्चय होना अश्वस्य है। अप्रामाण्य को परसे माननेमें अनवस्या जानेकी आर्थाका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि किसी भी अप्रमाणभूत ज्ञानकी अप्रामाण्यिकता का निश्चय जिन बाधक कारण भीर दोष ज्ञान द्वारा होता है, वे ज्ञान स्वयं प्रमाणभूत हैं, उनके प्रमाण्य का निर्णय करने के लिये अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रमाणों में प्रमाण्य स्वतः ही आता है ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। अभिप्राय यह है कि "इदं जलं" यह जल है ऐसा किसी को जान हुया अब यदि यह प्रतिभास सही है तो उसकी सत्यता का निर्णय कराने के लिये अन्य की आवश्यकता ही नहीं और यदि यह प्रतिभास को असत् साविक कराने के लिये अन्य की आवश्यकता ही नहीं और यदि यह प्रतिभास को असत् साविक कर देता है कि "न इदं जलं बाध्य मानत्वात्" यह जल नहीं है क्योंकि इसमें स्नानादि अर्थिकिया का अभाव है, नेत्रके सदोषता के कारण अथवा सूर्य की तीक्षण चमक के कारण ऐसा प्रतिभास हुआ इत्यादि । इस प्रकार प्रत्यक्षादि छहीं प्रमाणों से स्वतः ही प्रमाणता हुआ करती है और अप्रमाणता पर से होती है ऐसा नियम सिद्ध होता है।

शब्द प्रमाण प्रयांत् वेद वाक्योंमें स्वतः प्रामाण्य कैसे प्रावेग क्योंकि उसमें तो गुणवान वक्ता अथवा धाप्तकी आवश्यकता रहती है। ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है हम मीमांसक वेद को अपौरुषेय स्वीकार करते हैं जब वेद का कक्ता ही नहीं है तब उसमें अप्रमाण्यकी गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि शब्दोंमें अप्रमाण्यता लानेका हेतु तो सदोष वक्ता पुरुष है! ऐसा पुरुष कृत अप्रामाण्य अपौरुषेय वेदमें नहीं होनेके कारण वेद स्वतः प्रामाण्य स्वाणक सिद्ध होता है।

इसतरह प्रमाणोंमें प्रामाण्य स्वतः धाता हैया रहता है ऐसा निर्वाध सिद्ध हुन्ना। कैन — प्राप्ताण्यके विषयमें भीषांसक का यह कथन वाधिन है प्रमाणोंद्वारा इन्द्रियोंके गुए प्रहण नहीं होते ऐसा कहना गलत है, अनुमान प्रमाण द्वारा इन्द्रियांकि गुण प्रहण नहीं होते ऐसा कहना गलत है, अनुमान प्रमाण द्वारा इन्द्रियांकि गुणोंकी भली प्रकारसे सिद्धि होती है, देखिये! मेरे नेत्र विमंतता प्रांवि गुण युक्त हैं [ एक ] क्योंकि मयार्थ रूपका प्रतिभास कराते हैं [ हेतु ] इसप्रकार बास्तविक रूप प्रतिभास वाले प्रविनाभावी हेतु द्वारा नेत्र इन्द्रियमें गुएका सम्द्र्यत सिद्ध होता है। प्रामाण्यकी उत्पत्तिकी तरह अपित भी कर्यवित परतः हो बकती है, प्रमाण्य सवादक प्रस्थयसे ग्राता है ऐसी जैनकी मान्यता पर धनवस्थाका उद्घावन किया वह प्रसत् है। बात यह है कि किसी भी विवक्ति प्रमाणमें यदि अनभ्यस्त दशा है तो संवाद जानक प्रमाणता ग्राया करती है किन्तु वह संवाद जान तो स्वतः प्रामाण्य रूप हो रहता है क्योंकि ग्रभ्यस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी प्रपेक्षा प्रांवे अभे बढ़ती जायगी भीर श्रनदस्य होवेगी ऐसा कहना ग्रसिद्ध है।

प्रमाणकी प्रामाणिकताको सिद्ध करनेवाला संवाद प्रत्यय इस विवक्षित प्रमासका सजातीय होता है या विजातीय भिन्न विषयवाला है या प्रभिन्नवाला है ? इत्यादि प्रश्नोंका बिलकूल सही उत्तर दिया जाता है, सुनिये ! संबाद प्रत्यय सञातीय भी होता है और कही विजातीय भी होता है, जैसे दूरसे किसी हिलती हुई सफेद बस्तुको देखकर ज्ञान हुआ कि यह ध्वजा है फिर धारो उसके निकट जाने पर उस ध्वजा के प्रतिभासका संवाद करनैवाला [उपको पृष्ट करनेवाला] विलक्ष स्पष्ट जान हो जाता है कि यह ध्वजा ही है। कहीं पर संवाद प्रत्यय विजातीय भी होता है, जैसे कहीं दरसे सुमध्र शब्द सुनाई दिया तो उस शब्दको सुनकर हमें प्रतिभास हआ कि यह वीणाकी अंकार सुनाई दे रही है। फिर ग्रागे वीणाके स्थानपर जाकर देखते हैं तो उस रूप ज्ञान द्वारा पहले के वीएगके अंकार संबंधी प्रतिभास प्रामास्मिक सिद्ध होता है। इन्हीं उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है कि प्रमाणकी प्रमाणता को बतलानेवाला संवाद प्रत्यय भिन्न विषयवाला भी होता है और अभिन्न विषयवाला भी होता है। अप्रमारामें ग्रप्रामाण्य परसे ही आता है तथा ऐसा माननेमें अनवस्था नहीं आती, इत्यादि रूपसे किया गया प्रतिपादन भी निर्दोष नहीं है। देखिये ! मीमांसकने कहा कि बाधक कारणादिसे प्रप्रामाण्य ग्राता है ग्रीर बाधक कारणादि तो स्वतः प्रमाणभूत रहते ही हैं अतः अनवस्था नहीं होगी, सो बात गलत है, अप्रमाएा ज्ञानमें बाधा देनेवाला जो बाधक कारण आता है उसके प्रामाण्यके विषयमें शंका उपस्थित होनेपर भ्रन्य प्रमाणकी भावश्यकता पड़ेगी ही पुनः उस द्वितीय प्रमाण में भी शंका हो सकती है ? भ्रतः भ्रनवस्था दोष तो तदवस्थ ही है।

"वेदमें स्वतः प्रामाण्य होता है क्योंकि वह ग्रपौरुषेय है" ऐसा कहना भी ग्रासिख है। ग्रपौरुषेयका ग्रौर प्रामाण्यका कोई अविनामाव तो है नहीं कि जो जो ग्रपौरुषेय है वह वह प्रमाणभूत है, यदि ऐसा मानेंगे तो चौरी ग्रादिका उपदेश भी ग्रपौरुषेय है [किसीपुरुषने ग्रमुक कालमें चौरी ग्रादिका उपदेश दिया ऐसा निरुचय नहीं ग्रिपितु वह विनापुरुषके अपने ग्राप प्रवाहरूपसे चल आया है] उसे भी प्रामाणिक मानना पड़ेगा? वेदके ग्रपौरुषेयके विषयमें ग्रागे [दूसरे भागमें] एक पृथक् प्रकर्श आने वाला है उसमें इसका पूर्णंरूपेश निराकरण करनेवाले हैं अतः यहां ग्रधिक नहीं कहते।

इसप्रकार प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणों से स्वतः ही प्रामाण्य भाता है ऐसा कहना गलत ठहरता है। कहने का भिप्राय यह है कि "इदं जलमस्ति" यह जल है ऐसा हमें प्रतिभास हुमा, अब यदि यह जान पूर्वके अभ्यस्त विषयमें हुमा है अर्थात् पहले जिस सरोवर आदिमें स्नानादि किये थे उसी स्थानपर जल जान हुमा है तो उसमें भ्रम्य संवादक जानकी आवश्यकता नहीं है वह तो स्वतः ही प्रामाण्यभूत कहलायेगा। किन्तु भ्रम्यानक किसी भ्रपरिचित ग्रामादिमें पहुंचते हैं भ्रीर वहांपर दूरसे जल जैसा दिखाई देने लगता है तब किसी भ्रम्य पुरुषको पूछकर भ्रम्या स्वयं निकट जाकर स्नानादि किया द्वारा उस जल जानका प्रामाण्य निरिचत होता है, भ्रम्या दूरहे ही भ्रमुमान द्वारा जल ज्ञानकी प्रामाण्यक्ति विश्वत करता है कि यहां निकटमें भ्रवस्य ही जल है क्योंकि कम्मकत्ती सुर्गंधी भ्रा रही, शीतल हवा भी भ्रा रही इत्यदि । सो भ्रम्यस्त भौर भ्रमस्यस्त करता है हि भ्रस्त दक्षा की भ्रमेश प्रमाण्य स्वतः और परतः हुमा करता है सर्वया एकांत नहीं है, इसी स्यादाद द्वारा ही वस्तु तत्व सिद्ध होता है भ्रतः श्री माणिकनंदी भ्राचार्यने बहुत ही सुन्दर एवं संक्षिप्त धन्दों में कहा है कि "तत् प्रामाण्यं स्वतः परतक्ष"।।१३।।

इसप्रकार इस प्रथम परिच्छेदमें प्रमाणके विषयमें विभिन्न मतों की विभिन्न मान्यतामोंका विवेचन एवं निराकरण करके प्रमाणका निर्दोष लक्षण "स्वापूर्वार्ष व्यवसायारमकं ज्ञानं प्रमाणम" सिद्ध किया है। अंतमें उसके प्रामाण्यके वारोमें बीमांसक का सर्वथा स्वतः प्रामाण्यवादका जो पक्ष है उसका उन्मूलन किया है, और प्रामाण्य को भी स्याद्वाद मुद्रासे अंकित किया है।

<sup>#</sup> प्रामाण्यवाद का सारांश समाप्त #

# प्रत्यक्षेक प्रमाणवादका पूर्वपक्ष

नास्तिक बादी चार्वाक एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है, उसका कहना है कि अनुमान द्वारा जात हुई वस्तु कभी असत्य भी ठहरती है, जैसे प्रसिद्ध अन हेतु से धरिनका अनुमान किया जाता है किन्तु यह अप हेतु ब्यभिचरित होता हुमा देखा जाता है, गोपान घटिकादि में अम तो रहता है पर वहां अपिन तो उपलब्ध नहीं होती ? धतः अनुमान जान अप्रमाणभूत है, तथा गोएा होनेके कारण भी अनुमानको अप्रमाण माना जाता है, योगादि परवादी अनुमान जानको प्रमाणभूत इसलिये मानते हैं कि उसके द्वारा स्वर्गीद परीक्ष पदार्थ सिद्ध किये जाय किन्तु विचार करके देखा जाय तो इस लोक संबंधी इन घट पटादि दश्य पदार्थों को छोड़कर अन्य परलोक, भारमा आदि पदार्थ हैं हो नहीं अतः उनको जाननेके लिये अनुमान की आवस्यकता ही नहीं है।

यावज्जीवेत् मुखं जीवेत्, ऋणकृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कृतः ॥ १ ॥

अर्थ — जब तक जीना है तब तक मुख्ते ही रहे, चाहे ऋ एा करके भी यूतादि विषय सामग्री का उपभोग करना चाहिये, क्योंकि शरीरके नष्ट होनेपर [मरनेके पदचात्] फिर फ्राना नहीं हैन कही अन्यत्र जाना है, सब समाग्न हो जाता है।

> तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्याः ॥ १ ॥

अर्थ — किसी वस्तुको तक द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि छसी वस्तुको विषयों अन्य अन्य विषद्ध तर्कया युक्तियां भी पायी जाती हैं, भावना, नियोग आदि नाना धर्योका प्रतिपादन करने के कारण श्रृति [केद] भी प्रमाणभूत नहीं है, एवं ऐसा कोई मुनि नहीं है कि जिसके वचन प्रामाणिक माने जाय। धर्म कोई दास्तविक पदार्थ नहीं है। जिस मार्गका महाजन अनुसरण करते हैं वही मार्ग ठीक है। इस तरह परलोक बादि परोक्ष पदार्थोंका अस्तित्व नहीं होनेके कारण अनुमान आदि परोक्ष पदार्थोंका अस्तित्व नहीं होनेके कारण अनुमान आदि परोक्ष प्रमाणकेप सिद्ध होता है।



भ्रय प्रमाणसामान्यलक्षणः ब्युत्पाचे दानीः तद्विशेषलक्षणः ब्युत्पादयितुमुपक्रमते । प्रमाण-लक्षण्यविशेषव्युत्पादनस्य च प्रतिनियतप्रमाणव्यक्तिनिष्ठत्वात्तदभित्रायवांस्तद्वपक्तिसंख्याप्रतिपादन-पूर्वकं तत्लक्षण्यविशेषमाह—

### तदृद्धेशा ।। १ ।।

तत्स्वापूर्वेत्यादिलक्षणलक्षितं प्रमाणं द्वेषा द्विप्रकारम्, सकलप्रमाणभेदप्रभेदानामत्रान्तर्भाः

अव प्रमाण के सामान्य लक्षण के कहने के बाद इस समय उसीका विशेष लक्षण विश्वाद रूपसे कहने के लिए द्वितीय अध्यायका प्रारंभ करते हैं, प्रमाएक विशेष लक्षणाको कहना उसकी प्रतिनियत संख्याके प्रधीन है, अतः इसी प्रमिन्नायसे श्री मािएक्यनंदी ग्राचार्य सर्वप्रथम प्रमाणके भेदोंकी संख्या बताते हैं ग्रीर फिर विशेष लक्षण कहते हैं।

## स्त्र—तदुद्धेघा ॥ १ ॥

वर्ष — वह प्रमाण दो प्रकारका है। स्वापूर्वायं ... इत्यादि लक्षणसे लक्षित जो प्रमाण है वह दो प्रकारका है, क्योंकि संपूर्ण प्रमाणोंके भेद प्रभेद इन्हींमें अन्तर्भूत हो जाते हैं, अन्य अन्य मतों में परिकल्पित किये गये एक, दो, तीन आदि प्रमाण सिद्ध नहीं होते ऐसा आगे स्वयं आचार्य प्रतिपादन करनेवाले हैं। चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है, उसकी एक प्रमाण संख्यामें अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव होना असंभव है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में और अनुमानादि प्रमाणोंमें विलक्षणता है, तथा वे भिन्न भिन्न सामग्रीसे भी उत्पन्न होते हैं, प्रयात् प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रियादिस और अनुमानादिप्रमाण हेनु आदिसे उत्पन्न होते हैं। तथा इनका स्वभाव भी विलक्षण [विश्वद अविश्वद] है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणमें अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव होना संभव नहीं है।

प्रमाण के मेद ( इस प्रन्थ के अनुसार )



प्रमाणके मेद —[ सिद्धांत प्रन्थानुसार ]

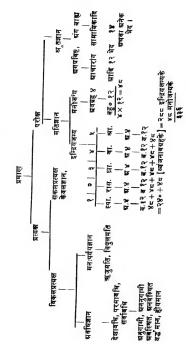

विविभावनात् । 'परपरिकल्पितैकद्वित्र्यादिवमास्यसंख्यात्त्रयमे तदघटनात्' इत्याचार्यः स्वयमेवार्ये प्रतिपादयिष्यति । ये हि प्रत्यक्षमेकमेव प्रमास्यमित्यावक्षते न तेषामनुमानादिप्रमास्यान्तरस्यात्रान्तर्भावः सम्मवति तदिलक्षसास्यादिभिक्षसामग्रीप्रभवन्यायः ।

ननु चास्याऽप्रामाण्याशान्तर्भावविभावनया किच्चित्प्रयोजनम् । प्रत्यक्षमेकभेव हि प्रमारणम्, भ्रगोरण्रत्वारप्रमारणस्य । प्रयंतिश्चायक च ज्ञानं प्रमारणम्, न चानुमानादर्थनिश्चयो घटते-सामान्ये सिद्धसाधनाद्विशेषेऽनुगमाभावान् । तदुक्तम्—

चार्वाक — अनुमानादिक तो अप्रमाणभूत हैं अतः यदि उनका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव नहीं हुमा तो क्या मापिल है? हम तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, क्योंकि वही मुख्य है, जो मुख्य होता है वह प्रमाए।भूत होता है। जो पदार्थका निश्चय कराता है वह प्रमाण कहलाता है, जैनादि प्रवादी द्वारा माने गये अनुमान से पदार्थका निश्चय तो होता नहीं, इसका भो कारए। यह है कि मनुमान सिर्फ सामान्यका निश्चय कराता है और सामान्य तो सिद्ध [ जाना हुआ ] ही रहना है। भावार्थ — भूमको देखकर प्रगिन निश्चय कराना मनुमान है सो यह ज्ञान विशेष अभिनको [गरोकी अभिन, काष्ट्रकी प्रगिन] तो बताता नहीं, केवल सामान्य अगिनको बताता है, सामान्य अगिनमें तो विवाद रहता नहीं अतः मनुमान ज्ञान अर्थ निश्चय करानोमें खास उपयोगी नहीं है। कहा भी है— अनुमान ज्ञान विशेषको जानकारी कराता नहीं और सामान्य तो सिद्ध हो रहता है अतः अनुमान प्रमाग्गको जाकरत नहीं है।

अनुमान को प्रवित्तत होनेके लिये व्याप्तिका ज्ञान होना जरूरी है तथा हेतुमें पक्ष धर्मत्व होना भी जरूरी है, सो व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सिफं निकटवर्ती वस्तुमोंको ही जानता है, उसके द्वारा प्रस्तिल साध्य साधनभूत पदार्थोंकी अपेका रखनेवाली व्याप्तिका ज्ञान होना म्रशक्य है, प्रत्यक्षमें ऐसी सामध्य होती ही नहीं अनुमान द्वारा व्याप्तिका सहए। होना भी म्रशक्य है, क्योंकि व्याप्तिको जाननेवाला अनुमान भी तो व्याप्ति सहए। से उत्पन्न होगा, अब यदि इस दूसरे मनुमानकी व्याप्तिको ग्रहए। करनेके लिए पुनः अनुमान आयेगा तो सनवस्था या इतरेतराश्रय दोष आयेगा कंसे सो ही बताते हैं—अनवस्था दोष तो इसप्रकार होगा कि—प्रयम नम्बरके अनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिये दूसरा अनुमान प्रयस्त एक उत्तर दूसरे मनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिये हुसरा अनुमान प्रवस्त हुसा इसप्रकार सनुमानांतर आते रहनेसे मूल क्षतिकरी धनवस्था ग्राती है। साध्य साधनकी व्याप्तिको जाननेके लिए तीसरा अनुमान प्रवस्त हुआ इसप्रकार मनुमानांतर आते रहनेसे मूल क्षतिकरी धनवस्था ग्राती है। साध्य साधनकी व्याप्तिको

### विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम् [ ] इति ।

किन्त, ज्यातिग्रहणे पक्षधमैताबगमे च सत्यनुमानं प्रवस्ति । न च व्यातिग्रहणुमध्यक्षतः; ग्रस्य सित्रहितमात्रावेगाहित्वेनाव्यकपदार्थाकैपेश व्यातिग्रहणेऽसामध्यति । नाध्यनुमानतः; ग्रस्य व्याति-ग्रहणपुरस्वरत्वात् । तत्राध्यनुमानतो व्यात्रिग्रहणेऽनस्येतरेतरात्र्ययोगप्रसङ्घः । न चान्यरप्रमारा तद्वशह्तकसितः । तत्कुतोनुमानस्य प्रमाण्यम् ? इत्यसमीक्षतामित्रानम् ; प्रनुमानावेरप्यध्यक्षवरभ-तिनियतस्विवययव्यवस्यामित्रवंशवस्त्रवे त्रामाण्यप्रसिद्धः । प्रत्यकीप हि प्रामाण्यमित्रवंशवस्त्र-स्वादेव प्रसिद्धम्, तक्षात्रवापि समानम् प्रनुमानाविनाप्यध्यवसित्रवे विश्ववादाश्रवातः।

यश्र-प्रगोशस्वारप्रमासस्येत्युक्तम्, तत्रानुमानस्य कृतो [ गौसस्वम्, ] गौसार्यविषयत्वात्, प्रत्यक्षपूर्वकत्वाद्वा ? न तावदाद्यो विकल्पः; अनुमानस्याप्यध्यक्षवद्वास्तवसामान्यविशेषास्मकार्वविष

प्रहल् किये विना प्रतुमानका उत्थान नहीं होगा धौर प्रतुमानका उत्थान हुए बिना व्याप्तिका ग्रहण नहीं होगा, इसप्रकार धन्योग्याश्रय दोष भाता है।

श्रनुमानको छोड़कर अन्य कोई ऐसा प्रमाण है नहीं कि जिसके द्वारा व्याप्ति का ग्रहण हो सके, अतः श्रनुमानमें प्रमाएगता किसप्रकार सिद्ध हो सकती है? स्रप्यांत् नहीं हो सकती।

जैन — यह कथन विना सोचे किया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाणकी तरह अनु-मानादि ज्ञान भी प्रमाराभूत हैं, क्योंकि ये भी प्रत्यक्षके समान अपने नियत विषयको व्यवस्थापित करते हैं तथा प्रत्यक्ष के समान ही अविसंवादी हैं। प्रत्यक्षप्रमाणमें अविसंवादीयना होने के कारण प्रमाणता आती है तो अनुमानमें भी अविसंवादीयना होनेके कारण प्रमाणता आती है, उभयत्र समानता है।

म्रापने कहा कि अगौगा होनेसे प्रत्यक्ष ही प्रमागा है सो बलाइये कि अनुमान गौण क्यों है गौण अर्थको विषय करता है इसलिये, अयवा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है इसलिये ? पूर्व विकल्प ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षकी तरह अनुमानका विषय भी सामान्यविशेषात्मक मुख्य अर्थ ही माना गया है, सौगतके समान कल्पित सामान्यको विषय करनेवाला अनुमान है ऐसा जैन नहीं मानते हैं, हम तो अनुमान में कल्पित सामान्यका निषेध करनेवाले हैं। दूसरा विकल्प-अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होते हैं अतः गौगा है ऐसा कहना भी धमुक्त है यदि अनुमानको प्रत्यक्ष पूर्वक होने मात्रसे गौण मानते हैं तो किसी किसी प्रत्यक्षको धनुमान पूर्वक होनेसे गौण मानना होगा ? कैसे यरबास्युरगमात् । न खलु किश्तिसामान्यार्थविषयमनुमान सौगतवन्त्रजैनैरिष्टम्, तिष्ठवमत्वस्यानुमाने निराकरिष्यमास्त्रत्वात् । प्रत्यक्षपूर्वकत्वाचानुमानस्य गौसाले प्रत्यक्षस्यापि कस्यविदनुमानपूर्वकत्वा-दगौसत्वप्रसङ्कः, प्रतुमानात्साध्यार्थं निश्चित्यः प्रवर्तामानस्याष्यक्षप्रवृत्तिप्रतीतेः । ऊक्षस्थप्रमासम्बद्धक न्वासास्याध्यक्षपुर्वकत्वसस्यद्धः ।

यक्कोक्तम् 'न च व्याप्तिप्रह्णमध्यक्षतः' इत्यादिः तदय्युक्तिमानम्; व्याप्तेः प्रत्यक्षानुपलम्भ-बलोद् भूतोहास्यप्रमाणात्प्रसिद्धः । न च व्यक्तीनामानन्त्यं देशादिस्यप्रिचारो वा तत्प्रसिद्धं बीचकः, सामान्यद्वारेण-प्रतिबन्धावधारणात्तस्य चानुगताऽबाधितप्रत्ययविषयत्वादित्तत्वम् । प्रसाधयिष्यते च ''सामान्यविशेषात्मा तदयं.'' [परीक्षामुख ४-१] इत्यत्र वस्तुभूतसामान्यसञ्ज्ञावः ।

सो ही बताते हैं \_िकसी पुरुषको धूम देखकर ग्रग्निका ज्ञान हुआ पश्चात् साक्षात् पर्वतपर जाकर ग्राग्निका प्रत्यक्षजान हुआ सो ऐसा प्रत्यक्ष अनुमानक पीछे होता हुआ देखा जाता है। तथा यह बात प्रसिद्ध है कि ग्रनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, क्योंकि वह तो तकं नामक प्रमाण पूर्वक होता है और ग्रप्ने विषयको निदिचत रूपसे जानता है। चार्वाकने कहा कि व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकता इत्यादि, सो वह सब प्रलाप मात्र है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान तो प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनुपलभ [ ग्रन्वय व्यक्तिरेक ] दोनोंके बलसे उत्पन्न हुए तकं नामक प्रमाणसे होना है।

श्रैका — व्यक्तियोंकी [धूम एवं धिनकी] अनंतता एवं देशादिका व्यक्तिचार तर्क प्रमाणकी सिद्धिमें वाधक बनता है अर्थात् जहां जहां छूम होता है वहां वहां प्रसिक् होती है, जहां धिन नहीं होती वहां छूम भी नहीं होता इसअकारसे समस्त देश धौर कालका उपसंहार करनेवाला तर्क होता है, सो इस तर्क द्वारा साध्यसाधनभूत अनंत व्यक्तियों में संबंध निश्चित नहीं हो सकता, धतः यह ज्ञान स्प्रमाणभूत है।

समाबान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि व्यक्तियोंके घनंत होनेपर भी उनका सामान्यरूपसे तक द्वारा अविवाभाव निश्चित किया जा सकता है अतः तक ज्ञान प्रमाणभूत ही है, तथा अनुगत [ यह गौ है, यह गौ है ] विषयकी धवाधित प्रतीति करावेवाला होनेसे भी तक प्रमाणका अस्तित्व सिद्ध होता है, "सामान्य विशेषात्मा-तदयं:" इस सुत्रके विवेचनमें हम यह सिद्ध करनेवाले ही हैं कि सामान्य [ अनुगत प्रत्ययका कारण ] मी वस्तुभूत होता है। [ काल्पनिक नहीं ] ।

चार्वीक---''प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगौणत्वात्'' प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि प्रवानसूत है ऐसा कहते हैं, किन्तु तक ज्ञान को प्रमाणभूत माने बिना ऐसा कहना न नोहप्रमास्मान्तरेस् 'प्रत्यक्षमेव प्रमास्मान्तरेस् 'दृश्याद्यमिषातुं शक्यम् । तयाहि— प्रगोस्यस्मविसंवादित्वं वा लिङ्गं नामसिद्धप्रतिवन्य सन् प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमनुमापयेदितप्रसङ्गात् । प्रतिवन्यप्रसिद्धिक्षानवयेनाम्युपनग्तव्या, प्रत्यया यस्यामेव प्रत्यक्षम्यः प्रमाम्येनागीस्त्वादेरती सिद्धस्त्ययोवगोस्थादेस्तरिसच्येत्, न व्यवस्यन्तरे तत्र तस्यासिद्धत्वात् । न नासौ साकन्येनाच्य-क्षासिस्येतस्य सिद्धित्वात्रविवयकत्वात् । प्रयोकत्र व्यक्तौ प्रत्यक्षेत्रानयोः सम्बन्धं प्रतिपद्याम्यत्रा-प्येवविषं प्रत्यक्षं प्रमास्मित्यगौस्थादिप्रामाण्ययोः स्वर्गपसंद्वारेस् प्रतिवन्यप्रसिद्धित्विष्योतरेः न प्रविषयं सर्वापसं स्वरंपसंद्वारेस् प्रतिवन्त्यमिष्ठित्विष्यान्तरेस्य

शक्य नहीं है, इसीको बताते हैं—श्रगीणत्वात् प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्" ऐसे श्रनुमान वाक्यमें जो श्रगीणत्व हेतु दिया जाता है श्रयवा श्रविसंवादित्व रूप हेतु दिया जाय तो वे दोनों ही हेतु अज्ञात प्रविनामाव संबंध बाले होंगे तो प्रत्यक्षके प्रामाण्यपनेका श्रनुमाप नहीं लगा सकते हैं, यदि श्रज्ञात अविनाभाव संबंधमें भी श्रनुमाप लगा सकते हैं तो जिस पुरुषके श्रम श्रामिका अविनाभाव धज्ञात हो उस पुरुषके भी श्रूमको देखकर श्रामिका जान होने लगेगा। इसतरह का श्रविप्रसंग उपस्थित होगा।

स्रविनाभावसंबधकी निश्चित साकत्य रूपसे स्वीकार करनी ही होगी सन्यथा जिस किसी एक प्रमाणमें सगौणत्वादिका प्रामाण्यके साथ अविनाभाव संबंध सिद्ध हुमा हो सिर्फ उसी एक प्रमाणमें प्रत्यक्ष प्रमाणता सिक्कुध होगी, ग्रन्थ प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं, क्योंकि अन्य प्रमाणमें प्रत्यक्ष प्रमाणता सिक्कुध होगी, ग्रन्थ प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं, क्योंकि अन्य प्रमाणमें प्रविनाभाव संबंध असिद्ध है। यहां कोई कहे कि अगोणत्व शौर प्रामाण्यका अविनाभाव साकत्य रूपसे सभी प्रत्यक्ष प्रमाणोंमें सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्षप्रमाण ही है वही इस अविनाभावका निश्चय करा देगा? सो बात असभव है, क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण सिर्फ सिन्निहित [निकटवर्त्ती] पदार्थको विषय करता है।

चार्बाक — किसी एक प्रमाणमें इन ग्रगीस्त भीर प्रामाण्यका श्रविनाभाव संबंधको भलीप्रकारसे समक्षकर अन्य सभी प्रमासोमें ग्रगीणत्व भीर प्रामाण्यका सर्वोप-संहार रूपसे भविनाभाव संबंध सिद्ध किया जायगा कि सभी प्रत्यक्ष प्रमास इसीप्रकार के होते हैं इत्यादि।

जैन — ऐसा नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष प्रमाणका ग्रविषय होनेके कारण सर्वोप-संहार रूपसे अविनाभावकी प्रतिपत्ति होना ग्रशक्य है [ ग्रवीत् सर्वोपसंहारी व्याप्ति म्रान्तियुमादीनां चंत्रमितनाभावप्रतिपत्तिः किन्न स्यात् ? येन 'म्रनुमानमप्रमाणभविनाभावस्याखिल-पदार्वाक्षेपेरा प्रतिपत्तमकावयःवात् ' इत्युक्तं शोभेत ।

किञ्चानुमानमात्रस्याशमाथ्यं प्रतिपाद्यितुमिष्रप्रेतम्, स्रतीन्द्रयार्थानुमानस्य वा ? प्रथमपक्षे प्रतीतिसिद्धसक्तव्यवहारोज्छेदः। प्रतीयन्ते हि कुतिश्चिद्ववनाभाविनोऽष्यिष्यन्तरं प्रतिनियतं प्रति-यन्ते ति क्रति लोकिकाः, न तु सर्वस्मासम्बन् । द्वितीयपक्षे तु कथमतीन्द्रियप्रस्थक्षैतरप्रमाणानामगौणत्यादिमा प्रामाण्येतर्थ्यस्या ? कथ वा परचेनत्रोऽतीन्द्रियस्य व्यापारच्याहारादिकार्यविष्ठोषात् प्रतिपत्तिः?,

प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं है ] एक वात यह भी है कि यदि आप सर्वांपसंहार रूपसे प्रतिपत्ति होना स्वीकार करते हैं तो नामान्तरसे तक प्रमाणका ही स्वरूप धा जाता है, तथा जिसप्रकार धागौणत्व और प्रमाणत्वका धविनाभाव प्रत्यक्ष प्रमाणमें प्रसिद्ध होता है उसीप्रकार अपन धीर धूम भादिका धविनाभाव क्यों नहीं प्रसिद्ध होगा ? अर्थात् होगा हो । ध्रतः आपका पूर्वोक्त कथन अपुक्त विद्ध होता है कि सपूर्ण साध्यसाधनभूत पदार्थोंका अविनाभाव जानना अराव्य होनेसे धनुमान जान प्रप्रमाण है हत्यादि । तथा यह बताइये कि सारे ही अनुमान ज्ञान अप्रमाणभूत मानना इष्ट है प्रथमपक्ष कहे तो प्रतीति सिद्ध सकल व्यवहार नष्ट होनेथा, क्योंक व्यवहार में हथा जाता है कि लौकिक जन किसी एक धविनाभावी हेतु द्वारा धर्यसे भ्रयंतर भूत पदार्थंका निश्चय करते हैं किन्तु हर किसी सभी हेतु द्वारा सभी पदार्थंका निश्चय नहीं करते [ धर्यांत प्रसिनाभावी हेतु वाल अनुमान जान प्रमाणताको कोटिमें धा जानेसे सभी अनुमान प्रभागित्य है ऐसा कहना वाधित होता है |

द्वितीयपस — अतीन्द्रिय अर्थको ग्रहण करनेवाले अनुमानको अप्रमाणभूत मानते हैं ऐसा कहे तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षप्रमाण और अतीन्द्रिय प्रनुमान प्रमाण इन दोनों ज्ञानोंका कमणः अगीणत्व और गौणत्वादि हेतु द्वारा प्रामाण्य और अप्रामाण्य किसप्रकार व्यवस्थित होगा ? एवं परके अतीन्द्रियभूत मनकी व्यापार, व्याहारादि कार्य विशेष द्वारा सिद्धि होती है वह किसप्रकार होवेगी ? तथा स्वर्ग अष्ट देवता आदिका अनुपलिब हेतु द्वारा प्रतिषेध करना भी किसप्रकार गुक्त हो सकेगा । सो यह चार्बाक अगीण होनेसे एक प्रत्यक्ष ही प्रमाणभूत है अनुमान अगीण नही है अतः उससे पदार्थका निश्चय नहीं होता, इत्यादि अनुमान वाक्य रूप कथन करता है । पुनश्च इसी अनुमान द्वारा प्रत्यक्षादिको प्रमाणता सिद्ध करता है सो यह किसप्रकार क्षक्य है ? यदि अनुमान द्वारा प्रत्यक्षादिको प्रमाणता सिद्ध करता है सो यह किसप्रकार क्षक्य है ? यदि अनु-

स्वर्गापूर्वदेवतादेस्तथाविषस्य प्रतिषेषोऽनुपलब्येः स्वात् ? सोय चार्वाकः "प्रमाणस्यागौणस्वादनुमा-नादर्यनिश्चयो दुर्लभः" [ ] इत्याचन्नाणः कथमत एवाष्यक्षादेः प्रामाण्यादिकं प्रसाधयेत् ? प्रसाधयन्या कथमतीन्त्रिवेतरार्थविषयमनुमानं न प्रमाणयेत् ? उक्तं च—

> "श्रमाणेतरसामान्यस्थितरत्यिषयो गतेः । प्रमागान्तरसद्भावः प्रतिषेषाच कस्यचित् ॥" [ ] इति ।

तन्नानुमानस्याप्रामाण्यम् ।

मान द्वारा प्रत्यक्षका प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है तो ध्रतीन्द्रिय गम्य और इन्द्रियगम्य पदार्थको विषय करनेवाला धनुमानज्ञान किसप्रकार प्रमाएाभूत नहीं माना जायगा ? प्रर्थात् इसे भी प्रमाएाभूत मानना होगा । कहा भी है—प्रमाएात्व और प्रप्रमाएात्वका ध्रस्तित्व होनेसे, पर प्राएग्योंकी बुद्धिकी प्रतीति होनेसे तथा परलोकादि किसीका प्रतिषेष करनेसे प्रत्यक्षके अतिरिक्त को ध्रनुमान है उसकी प्रमाएगता सिद्ध होती है ।। १ ।।

भावार्ष — यहांपर अनुमान ज्ञानमें प्रमाणाता सिद्ध करनेके लिये तीन हेतु उपस्थित किये हैं, वे इसप्रकार है—यह ज्ञान प्रामाणिक है क्योंकि इसमें श्रविसंवाद है एवं यह ज्ञान प्रप्रामाणिक है क्योंकि इसमें विसंवाद है, इसतरह ज्ञानोंकी प्रमाणता प्रप्रमाणताका निर्णय अनुमान द्वारा ही होता है। तथा इस पुरुषमें बुद्धि है, क्योंकि वचन कुशलता आदि बुद्धिके कार्य दिखाई दे रहे इत्यादि रूपसे परव्यक्तिमें बुद्धिका अित्तरत अनुमान द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। तीसरा अनुमान चार्वाकको इसलित बाहिये कि उन्हें परलोक आदिका निर्वेध करना है आर्थात् "स्वर्गाद परलोकका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी अनुपलिख है" इत्यादि अनुमानद्वारा ही परलोकािष प्रतियेध करना संभव है। उपगुक्त तीनों ही वार्ते प्रत्यक्ष द्वारा तो सिद्ध नहीं की जा सकती अतः अनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत मानना आवष्यक है। इसप्रकार प्रत्यक्षक्ष समान अनुमान भी एक पृथक् प्रमाण्यूत मानना आवष्यक है। इसप्रकार प्रत्यक्षक्ष समान अनुमान भी एक पृथक् प्रमाण्यूत मानना आवष्यक है।

### प्रत्यक्षक प्रमाणबाद समाप्त #



# प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्ववादका पूर्वपक्ष

प्रमेय बर्यात् पदार्थ दो प्रकारके हैं बत: प्रमाण के दो भेद होते हैं।

तस्यविषयः स्वलक्षणम् ।। १२ ।। [न्याय बिन्दु पृष्ट ६१]

प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण है। स्वलक्षण क्या है इस बातको — निविकल्प प्रत्यक्षका वर्णन करते हुए कह ग्राये हैं कि जिस पदार्थकी निकटतासे ज्ञानमें स्पष्टता आती है और दूरी होनेसे ग्रस्पष्टता आती है वह स्वलक्षण है।

> तदेव परमार्थसत् ॥१४॥ धर्यकिया सामर्थ्य लक्षणत्वादु वस्तुनः ॥१४॥ ( न्याय बिन्दुः पृ० ७६–७८ )

यह स्वलक्षण ही परमार्थ है । अर्थिकयामें जो समर्थ है वही वस्तुका स्वरूप है और वही स्वलक्षण है-(असाधारण रूप है ) ।

अन्यत् सामान्यलक्षणम् ॥१६॥ सोऽनुमानस्य विषयः ॥१७॥

[ মৃষ্ট ৩৪–৭০ ]

इस स्वलक्षण्से पृथक् सामान्य लक्षण है. और यह अनुमानका विषय है, [ अनुमानके द्वारा जानने योग्य है । ] वस्तुके साधारण रूप का सामान्य लक्षण क्या है ? सो इस विषयमें कहा बाता है कि धर्म ( रूप आदि परमाणु ) अणिक हैं इन धर्मों के पुंजमें ( परमाणु समूहमें ) जल लाना आदिका सामध्ये उत्पन्न होता है । जल लाना आदि अर्थाक्यामें समयं जो वस्तु क्षण होता है वही स्वलक्षाण कहलाता है । इसमें देशकी दृष्टि विस्तार नहीं है और कालको दृष्टि स्वरता भी नहीं है । इसका इसमें देशकी दृष्टि विस्तार नहीं है और कालको दृष्टि स्वरता भी नहीं है । इस काण्यों होना है, और अर्थिकया का सामध्ये एक क्षण में ही रहता है इस बातको बौढ अन्यों में अनेक जगह सिद्ध किया है । अतः वस्तुका अर्थिक्या समयं एक क्षण ही स्वलक्षण है । इसमें जो स्थूलता या विस्तार भासित होता है वह सिर्फंशानमें प्रतीत होता है । वह कोई वस्तुका धर्म नहीं है । वह प्रतीति इसी प्रकार होती है कि जैमें दूर से भिन्न भिन्न बृक्षों में कु जको प्रतीत होती है वस्तुके स्थिरताकी प्रतीति मी होती है किन्तु यह सब कोई तथ्य नहीं है । तथ्य तो यह है कि एक क्षण नष्ट होता है उसके अनंतर दूसराक्षण उत्पन्न होता है इस प्रकार उपादान उपादेय भावसे क्षणोंकी परंपरा चलती है वही क्षण संतान कहलाता है जो नील या घट ग्रादि क्षणोंकी संतान हैं उनको एक मानकर स्थिरताका आभास होने लगता है। समस्त घट संतानोंका जो साधारण रूप है वही सामान्य लक्षण है। क्योंकि स्वलक्षण तो वस्तुका असाधारण रूप है। वह सबसे व्याहत है। अतः निश्चय हुमा कि जो वस्तुका वास्तविक स्वलक्षण -क्षण स्थायी ग्रसाधारण रूप है वह प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय है, और जो क्षण प्रवाह रूप साधारण-सामान्य लक्षण है वह अनुमान प्रमाणका विषय है। इस प्रकार प्रमेय-वस्तु या पदार्थ दो प्रकारके होवैसे उनके ग्राहक ज्ञानोंचें-- (प्रमाणोंमें) भेद हो जाता है यह कथन सिद्ध हुआ।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*



## प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्वविचारः

## ग्रस्तु नाम प्रत्यक्षानुमानभेदात्त्रमाराह्यं विष्यमित्यारेकापनोदार्थम् — प्रत्यत्तेतरभेदात् ॥२॥

इस्याह । न खलु प्रत्यक्षानुमानयोव्यक्षियागमादिप्रमारुघेदानामन्तर्भावः सम्भवति यतः सौग-तोपकल्पितः प्रमाराखंख्यानियमो व्यवतिष्ठोत ।

प्रमेयदं विष्यात् प्रमाणस्य दं विष्यमेवेत्यप्यसम्भाज्यम्, तद्दं विष्यासिद्धः, 'एक एव हि

यहापर प्रमुमानप्रमाणको सिद्ध हुआ। देखकर सौगत प्रवादी कहते हैं कि जैनने जो प्रमाणको दो संख्या बतलायो है वह ठीक ही है, प्रमासको प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रमुमान इसम्रकार दो तरहका मानना चाहिये।

इस तरह आक्षेप होने पर आचार्य कहते हैं।

प्रत्यक्षेतरभेदात् ॥ २ ॥

प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है, बौद्धकी मान्यताके समान वह प्रत्यक्ष भीर धनुमानके भेदसे दो प्रकारका नहीं है, क्योंकि इस संख्यामें भागे कहे जानेवाले धागमादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव नहीं हो पाता।

बौद्ध---प्रमाणका विषय जो प्रमेय है वह दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका स्वीकार किया गया है।

जैन — ऐसा नहीं है, प्रमेय का दो पना ही जब प्रसिद्ध है तब उससे प्रमाणके दो भेद किमप्रकार सिद्ध हो सकते हैं? ध्रयांत नहीं खिद्ध हो सकते । प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही है ऐसा हम प्रागे सिद्ध करनेवाले हैं। ध्राप बौद्ध अनुमान का विषय केवल एक सामान्य ही है ऐसा मानते हैं सो इस लक्षण वाले ध्रनुमान द्वारा विशेष विषयों प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। यह तो निश्चित बात है कि ध्रन्य विषयवाला ज्ञान अन्य विषयों प्रवृत्ति नहीं करता, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रतिप्रसंग होगा, ध्रयांत् फिर तो घटको विषय करनेवाला ज्ञान पटमें प्रवृत्ति करांवे लगेगा।

बौंद्ध — हेतुसे अनुमित किये गये सामान्यसे विशेषकी प्रतिपत्ति होती है और उस प्रतिपत्तिसे विशेषमें प्रवृत्ति हो जाती है । सामान्यविषेषात्मार्थः प्रमेयः प्रमाण्स्य' इत्यप्ते वक्ष्यते । किञ्चानुमानस्य सामान्यमात्रगोचरत्वे तती विषेषेव्यप्रवृत्तिप्रसङ्गः । न सत्वन्यविषयं ज्ञानमन्यत्र प्रवर्तकम् प्रतिप्रसङ्गात् । प्रथ लिङ्गानुमिताःसा-मान्यादिषेषप्रतिपत्तेस्तत्र ववृत्तिः; नन्वेवं लिङ्गादेव तत्प्रतिपत्तिरस्तु कि परम्परया ? ननु विषेषेषु लिङ्गस्य प्रतिबन्धप्रतिपत्तेरवावाःकयमतस्तेषा प्रतिपत्तिः ? तदेतत्सामान्येपि समानम् । भ्रयाप्रति-

जैन — यदि ऐसी बात है तो सीघे हेतुसे ही विशेषकी प्रतिपत्ति होना माने । परंपरासे क्या प्रयोजन है ? प्रयात् हेतुसे सामान्यकी प्रतिपत्ति होना फिर उस सामान्य से विशेषकी प्रतिपत्ति होना ऐसा मानते हैं उसमें क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं।

बौद्ध — विशेषोमें हेतुके प्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है प्रतः अनुमान द्वारा उन विशेषोंका ज्ञान किसप्रकार हो सकता है ?

जैन — यह बात तो सामान्यमें भी घटित होगी। प्रथातू जैसे विशेषों में हेनुके अविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है वैसे विशेषों में सामान्यके प्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है अतः सामान्य द्वारा विशेषोंका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता।

भावार्थ — बीढ अनुमान का विषय सिर्फ सामान्य है ऐसा मानते हैं मतः आचार्य ने कहा कि यदि अनुमान ज्ञान केवल सामान्य को विषय करता है तो उस ज्ञान द्वारा विषये विषयों में प्रवृत्ति होना अशक्य होगा ? इस पर बौढ़ने कहा कि अनुमान द्वारा विषये विषयों प्रवृत्ति होना अशक्य होगा ? इस पर बौढ़ने कहा कि अनुमान द्वारा सामान्यको जानकर फिर उस अनुमित सामान्य द्वारा विषयेषका ज्ञान होने की अपेक्षा सीषा हो अनुमान द्वारा विषयेषका ज्ञान क्यों नहीं होगा वैसा ज्ञान होने के अपेक्षा सीषा हो अनुमान द्वारा विषयेषका ज्ञान क्यों नहीं होगा वैसा ज्ञान होने क्या वाधा है ? इसका समाधान करते हुए बीढ़ा विषयों में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। तब आवायंने समझाया कि यह कथन सामान्यके वार्य में भी लागू होता है विषयों सामान्यके अविनाभाव को प्रतिपत्ति भी कहां है ? कि जिससे वह अनुमित सामान्य विशेषमें प्रवृत्ति कर सके। अतः यही निक्वय होता है कि यदि अनुमान प्रमाणका विषय विशेष नहीं है तो विशेषमें उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती।

बौद्ध--- विशेषोंमें सामान्यका अविनाभाव जाना हुआ . नहीं रहता तो भी सामान्य विशेषका गमक हुआ ही करता है। पन्नप्रतिबन्धमपि सामान्य तेषां गमकम्; निङ्गमप्येवंविधं तद्गमकं किन्न स्यात् ? सामान्यस्यापि सामान्येनेव बिसेषेषु प्रतिबन्धप्रतिपत्तावनवस्यातामान्याद्धि सामान्यप्रतिपत्ती विशेषेव्यप्रवृत्ती पुनस्त-तोऽस्यपरसामान्यप्रतिपत्ती स एव दोषः । अतः सामान्यतदनुमानानायनवस्थानाद्रत्रवृत्तिविशेषेषु स्यात् ।

किञ्च व्यापकमेव गम्यम् प्रव्यक्तिचारस्य तत्रैव भावात् व्यापक च कारस्यं कार्यस्य, स्वभावो भावस्य । तच स्वलक्षसमेव, प्रतस्तदेव गम्य स्यात् न सामान्यमध्यापकत्वात् । प्रय तदिपि व्यापकम्, स्वलक्षसम्बद्धस्यम्, ग्रन्थया तस्मित्रविगतेषि प्रयोजनाभावात्त्रत्रानुमानमप्रमासमेव स्यात् ।

जैन—तो फिर हेतु इसी तरह अज्ञात रहकर भी विशेष का गमक क्यों नहीं होगा ? यदि कहा जाय कि सामान्य भी मात्र सामान्यरूपसे विशेषोमें अविनाभावका ज्ञान कराता है तो अनवस्था आयेगी । इसीको बताते हैं—सामान्यसे मात्र सामान्य ही जाना जाता है अतः उससे विशेषोमें प्रवृत्ति तो होगी नहीं, उस प्रवृत्ति के लिये पुनः अनुमान प्रयुक्त होगा किन्तु उससे भी अपर सामान्य मात्र की प्रतिपत्ति होगी न कि विशेषोमें प्रवृत्ति होगी अतः पूर्वोक्त दोष तदबस्थ रहता है, इसप्रकार सामान्य और तद् प्राहक अनुमान इनकी अनवस्था होती जानेसे विशेषोमें प्रवृत्ति होना अश्वस्य ही है ।

दूसरी बात यह है कि व्यापकको ही गम्य माना जाता है क्योंकि उसीमें प्रव्यभिचारपना है, धीर यह व्यापक कार्यका कारण तथा भावका स्वभाव रूप हुआ करता है, इस तरह का जो व्यापक है वह स्वलक्षण ही हो सकता है, इत: स्वलक्षण को ही गम्य मानना होगा सामान्यको नहीं, क्योंकि सामान्य अव्यापकरूप है। यदि कहा जाय कि सामान्य भी व्यापकरूप स्वीकार किया जाता है तब तो स्वलक्षणके समान सामान्य को भी वास्तविक पदार्थ मानना पड़ेगा, अन्यथा उसको जान लेने पर भी कुछ प्रयोजन सिंख नहीं होगा तथा ऐसे अवास्तविक सामान्यको जाननेवाला अनुमान अप्रमाण ही कहलायेगा।

भावार्थ — बौढ सामान्यको प्रवास्तविक ग्रीर स्वलक्षराभूत विशेषको वास्त-विक मानते हैं, इघर अनुमानको सामान्य का ग्राहक मानते हैं सो ऐसे अवास्तविक पदार्थको विषय करनेवाला ज्ञान अप्रमाराभूत हो ठहरता है, ऐसे अप्रमाराभूत सिढ हुए ग्रनुमान ढारा विशेषोमें प्रवृत्ति होना अशक्य है अतः बौद्दूधने जो पहले कहा था कि ग्रनुमान ढारा सामान्यको ज्ञात कर उस ज्ञात सामान्यसे विशेषोमें प्रवृत्ति हुमा करती है, सो सब गलत साबित होता है। किन्त, तरप्रमेयदिः वं प्रमाणदित्वस्य जातम्, प्रजातं वा जापकं भवेत् ? यद्यजातमेव तत्तस्य जापकम्; तिह तस्य सर्वत्राविवेषाःसर्वेषामिववेषेण तस्त्रतिपत्तिप्रसञ्जतो विवादो न स्थात् । जातं वेस्कुतस्तज्ञादिः ? प्रस्यक्षात्, धनुमानादाः ? न तावत्प्रस्यक्षात्; तेन सामान्याप्रहुणात् । प्रहृणे वा तस्य सर्विकत्पकत्वप्रसञ्जो विषयसङ्करस्त्र प्रमाणदित्वविरोधी भवतोऽनुषज्येत । नाप्यनुमानतः; प्रत एव । स्वलक्षण्यराङ-मुखत्या हि भवतानुमानमन्त्रपणतम्—

"ग्रतःद्भेदपरावृत्तवस्तुम।त्रप्रवेदनात् । सामान्यविषय प्रोक्तः लिङ्कः भेदाप्रतिवितेः ॥" [

कि अ, प्रमेयद्वित्व प्रमाणदित्वका ज्ञापक होता है ऐसा आपका आग्रह है सी बताइये कि प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है अथवा विना ज्ञात हए ही जापक बनता है ? विना जात हए ही प्रमाणदित्वका जापक बनेगा तो ऐसा अज्ञात प्रमेयद्वित्व सर्वत्र समान होनेसे सभी मनुष्योंको समानरूपसे उसकी प्रतीति श्रायेगी फिर यह विवाद नहीं हो सकता था कि प्रमाणद्वित्व (दो प्रकार का प्रमाण) प्रमेयद्वित्वके कारण है ग्रयात प्रमेय दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका हो जाता है। दूसरा पक्ष-प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है ऐसा माने तो यह बताइये कि प्रमेयद्वित्वका ज्ञान किससे हुआ। श्रत्यक्षसे हुआ। अथवा भनमान से हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ तो कह नहीं सकते, न्योंकि प्रत्यक्ष सामान्य रूप प्रमेयको ग्रहण नहीं करता, यदि करेगा तो वह सविकल्पक कहलायेगा तथा विषय संकर दोष भी आयेगा ग्रथीत् प्रत्यक्ष प्रमाण यदि सामान्यको ग्रहण करता है तो वह निविकल्प नहीं रहता क्योंकि सामान्यको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सविकल्प होता है ऐसा श्चापका आग्रह है, तथा जब प्रत्यक्षने मनुमानके विषयभूत सामान्यको ग्रहण किया तब विषयसंकर हथा फिर तो दो प्रमाण कहां रहे ? क्यों कि दो प्रकार का प्रमेय होनेसे प्रमाणको दो प्रकारका माना था, जब दोनों प्रमेयोंको [सामान्य भौर विशेषको] एक प्रत्यक्ष प्रमाराने प्रहरा किया तब धनुमान प्रमाराका कोई विषय रहा नहीं भत: उसका ग्रभाव ही हो जायगा।

द्सरा पक्ष — प्रमारणिद्धत्वका प्रमेयद्वित्वपना अनुमानसे जाना जाता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्यों कि इस पक्षमें भी विषय संकर आदि वे ही उपग्रुंक्त दोष आते हैं, आपके यहां अनुमानको स्वलक्षणसे पराङ्मुख माना है अर्थात् अनुमान स्व-लक्षरणभूत विशेषको नहीं जानता ऐसा माना है। अनुमानके विषयमें आपके यहां कहा हरयभिष्यानात् । द्वाभ्यां तु प्रवेयद्वित्वस्य जाने(ऽ)स्य प्रमाणाद्वित्वज्ञापकस्थायोगः, प्रान्यया देवदत्तयज्ञवत्ताभ्यां प्रतिपश्चाद्वृत्वदित्वात् तदन्यतरस्यागिवदित्वप्रतिपत्तिः स्यात् । द्वेविक्यमिति हि द्विद्वो प्रमः । स च द्वयोजानि जायते नान्यया । न ह्यजातत्तव्यविक्ष्यस्य तदगतद्वित्वप्रतिपत्तिः । परस्यप्रथमानुषङ्गश्च-तिद्वे हि प्रमाणद्वित्वेऽतः प्रमेयदित्विति । प्रमाणद्वित्वस्य सिद्धिः, व्यवंस्तिति । प्रमाणद्वित्वस्य सिद्धः, व्यवंस्तिहि प्रमेयदित्वीपन्यातः । तदप्यस्यवेकं वा स्यात्, प्रमेकं वा ? एकः वेद्विययसङ्करः । प्रयक्षं हि स्वतवाणाकारमनुष्मान तु सामान्याकारम्, तद्वयस्यक्तानवेदात्वे सुवस्थिद्वे विषयसङ्करः । प्रथानेकज्ञानवेदात्वे सुवस्थिद्वे विषयसङ्करः । प्रथानेकज्ञानवेदात्वे

है कि-भेदोंकी [विशेषोंकी] परावृत्तिसे रहित मात्र सामान्यका वेदन करनेवाला होनेसे तथा स्वलक्षराकी व्यवस्था नहीं करनेसे लिंग ज्ञान [ग्रनुमान प्रमारा] सामान्यविषय वाला माना जाता है ।। १ ।।

अनुमान ग्रीर प्रत्यक्ष दोनोंसे प्रमेयका द्वित्वपना जाना जाता है ऐसा कहेंगे तो वह प्रमेयद्वित्व प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक नहीं बन सकता यदि इसतरहका दो ज्ञानों द्वारा जात हुआ प्रमेयद्वित्व जापक हो सकता है तो देवदत्त भीर यज्ञदत्त द्वारा जाने हुए धमद्वित्वसे उन दो पुरुषोंमें से किसी एकको अग्निके द्वित्वकी प्रतिपत्ति होना भी स्वीकार करना चाहिये ? वियोंकि विभिन्न दो प्रमाणोंद्वारा ज्ञात हम्रा प्रमेयद्वित्वज्ञापक बन सकता है ऐसा कहा है ] तथा द्वै विध्य जो होता है वह दो पदार्थीमें रहनेवाला घर्म होता है सो वह द्वैविध्य उन दोनों पदार्थींका ज्ञान होनेपर जाना जा सकता है भ्रन्यथा नहीं, जैसे कि किसी पुरुषने सध्याचल और विन्ध्याचलको नहीं जाना है तो उन दोनों पर्वतों में होनेवाला है विध्य [ दो पना ] भी प्रज्ञात ही रहता है । तथा प्रमेयदित्व होनेसे [ प्रमेय यानी पदार्थ दो प्रकारके होनेसे ] प्रमाला दो प्रकारका है ऐसा सीगतका कहना अन्योन्याश्रय दोषसे भरा हुआ है, क्योंकि प्रमाणहित्व प्रमाणका दोपना ] सिद्ध होनेपर उसके द्वारा प्रमेयद्वित्वकी सिद्धि होगी भ्रौर प्रमेयद्वित्वके सिद्ध होनेपर प्रमाणिंद्वत्व सिद्धि होगी इसतरह परस्पराश्चित रहनेसे दोनों श्रसिद्ध रह जाते हैं। यदि कहा जाय कि प्रमाए। द्वित्वकी सिद्धि प्रमेयद्वित्वसे न करके अन्य किसी ज्ञानसे करेंगे तो प्रमेयद्वित्व हेतुका उपन्यास करना व्यर्थ है, ग्रर्थात् ''प्रमाण दो प्रकार का है क्योंकि प्रमेय भूत विषय ही दो प्रकारका होता है'' इसतरह प्रमेयद्वित्व हेत् द्वारा प्रमासिद्धत्वको सिद्ध करनेकी क्या श्रावश्यकता है ? क्योंकि प्रमासिद्धत्व किसी अपन्य ही ज्ञान द्वारा सिद्ध होता है ? तथा यह भी प्रथन होता है कि प्रभाखदित्यको

नन् स्वलक्ष्मणाकारता प्रत्यक्षैणारमभूतंव वेद्यते सामान्याकारता त्वनुमानेन, तयोश्च स्वसंवेद-नप्रत्यक्षसिद्धत्वात प्रत्यक्षसिद्धमेव प्रमासद्वित्वं प्रमेयद्वित्वं च. केवलम यस्त्या प्रतिपद्ममानोपि न व्यवहरति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वैविष्येन प्रमासाद्वैविष्यव्यवहारे प्रवर्त्यते; तदप्यसारमः ज्ञानादर्थान्तर-स्यानर्थान्तरस्य वा केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य वा क्वजिज्ज्ञाने प्रतिभासाभावात. उभयास्मन एवान्तर्बहिर्वा वस्तुनोऽध्यक्षादिप्रत्यये प्रतिभासमानत्वात् । प्रयोगः-मसति बाषके यद्यथा प्रतिभासते सिद्ध करनेवाला वह जो अन्य कोई ज्ञान है वह एक है अथवा अनेक है ? एक मानेंगे तो विषय संकर नामा दूषण होगा, कैसे सो ही बताते हैं-प्रत्यक्षप्रमाण स्वलक्षणाकार वाला होता है और अनुमान प्रमाण सामान्याकार वाला होता है ऐसा प्राप बौद्धका ही सिद्धांत है सो विलक्षण आकारवाले उन दोनों प्रमाणोंको एक ही ज्ञान जानेगा तो विषयसंकर स्पष्ट ही दिखायी दे रहा है। श्रियांत सामान्याकार और स्वलक्षणाकार भूत दो प्रमागोंके दो विषयरूप ग्राकार थे उन दोनोंको ग्रह्म करनेसे दोनों विषयोंका [सामान्य ग्रीर स्वलक्षणका] ग्रहण भी हो चुकता है ग्रीर इसतरह एक जानमें दोनों की एक साथ प्रतिपत्तिरूप विषय संकर होता है। प्रमाशदित्वका ग्राहक जो अन्य कोई ज्ञान है वह अनेकरूप है अर्थात अनेक ज्ञानोंद्वारा प्रमाशदित्व जाना जाता है तो पून: प्रदन होगा कि वे ग्रनेक ज्ञान भी किसी अपर ग्रनेक ज्ञान द्वारा ही ज्ञात होते हैं क्या ? तथा वे ग्रपर ज्ञान भी अन्य किसी ज्ञानसे वेदा होंगे ? इसतरह ग्रनवस्था श्राती है।

बौद्ध— स्वलक्षर्गाकारता प्रत्यक्षद्वारा धात्मभूत ही वेदनकी जाती है धौर सामान्याकारता धनुमानद्वारा वेदन की जाती है तथा उन दोनों प्रमाणों की सिद्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा हो जाया करती है धतः प्रमाणद्वित्व एवं प्रमेयद्वित्व दोनों भी प्रत्यक्षसे ही सिद्ध होते हैं, किन्तु इस व्यवस्थाको स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा जानता हुआ भी जो मनुष्य श्रपने व्यवहारमें नहीं लाता है उस पुरुषको प्रसिद्ध प्रमेयद्वित्व हेतु द्वारा प्रमागद्वित्व व्यवहारमें प्रवर्तित कराया जाता है।

जैन — यह कथन प्रसार है, ज्ञानसे सवंथा प्रथांतरभूत या प्रनयांतर भूत प्रकेले सामान्यका प्रथा विशेषका किसी भी ज्ञानमें प्रतिभास नहीं होता है। प्रत्यक्षादि ज्ञानमें तो अंतस्तत्व बहिस्तत्वरूप चेतन ग्रीर जड़ पदार्थ सामान्य विशेषात्मक ही प्रतिभासित हो रहे हैं। ग्रनुमान प्रमाण द्वारा इसी बातको सिद्ध करते हैं— बाधकके नहीं होनेपर जो जिसप्रकारसे प्रतिभासित होता है उसको उसीप्रकारसे स्वीकार करना चाहिये, जैसे नील पदार्थ नीलाकारसे प्रतिभासित होता है ग्रतः उसे नीलरूपही स्वीकार करते हैं, प्रत्यकादि प्रमाण भी सामान्यविशेषात्वक पदार्थको

तत्तर्षेवास्युपगन्तव्यम् यथा नीलं नीलतया, प्रतिभासते चाव्यक्षादि प्रमाग्ः सामान्यविशेषा-स्मार्थविषयतयेति ।

विषय करते हुए प्रतीत होते हैं धतः उन्हें वैसा ही स्वीकार करना चाहिये इसतरह सामान्य और विशेष दोनों पृथक् दो पदार्थ हैं और उनको जाननेवाले ज्ञान भी दो [प्रत्यक्ष भीर श्रनुमान ] प्रकारके हैं ऐसा बौद्धका कहना खंडित हो जाता है।

#### # समाप्त #

## प्रमेयद्वित्वसे प्रमाणद्वित्वको मानने वाले बौद्ध के खंडनका सारांश

बौद्ध लोग प्रत्यक्ष भौर अनमान दो प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष का विषय विशेष, [स्वलक्षरा] माना है और अनुमानका विषय सामान्य माना है, उनका कहना है कि विषय भिन्न भिन्न होनेके [ ग्रथात् वस्तू दो तरह की होनेके ] कारए। ही दो प्रमारा हैं। किन्तू यह कथन विलक्त असत्य है प्रमेय दो तरहका है ही नहीं। प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो दोनों प्रमाण सामान्य और विशेष को जानते हैं एक एक को नहीं हम बौद्ध से पूछते हैं कि दो तरह का प्रमेय है इस बातको कौन जानता है, प्रत्यक्ष या भनुमान ? तुम कहो कि प्रत्यक्ष प्रमागा प्रमेयद्वित्व को जावता है सो कैसे बने ? जब कि प्रत्यक्ष का विषय एक विशेष ही है, सामान्य नहीं, तो वह दोनों को कैसे जाने ? भनुमान कहो तो वही बात, क्योंकि वह भी सिर्फ सामान्य को ही जानता है विशेषको नहीं मत: दोनों ही एक एक को जाननेवाले होनेसे प्रमेय दो तरहका है यह बात व्यवस्थापक प्रमाराके अभावमें प्रसिद्ध ही रहेगी। यदि प्रत्यक्ष या प्रनुमान में से कोई भी एक प्रमाण दोनों प्रमेयोंको जानेंगे तब तो बहुत भारी आपत्ति आप बौद्ध पर स्रा पडेगी, अर्थात् प्रमेयद्वित्व को प्रत्यक्ष अथवा अनुमान जानता है तो विषय संकर हुआ क्योंकि दोनोंके विषयको एकने जाना, तथा सामान्य विषयको प्रत्यक्ष ने जाना अतः वह सिवकल्पक हो गया क्योंकि ग्रापने सामान्य विषय वाले ज्ञानको सिवकल्पक रूपसे स्वी-कार किया है। तथा प्रमेय दो है ग्रतः प्रमाण भी दो प्रकार है, यह सिद्धांत भी गलत हो जाता है। अतः बौद्ध को अंतरंग वस्तु जीव और बहिरंग वस्तु जड़ पदार्थ इन दोनों को भी सामान्य विशेषात्मक मानना चाहिये, तथा इन दोनोंका ज्ञानभी दोनों अनिमान तथा प्रत्यक्षके द्वारा होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

प्रमेयद्वित्व से प्रमाणद्वित्व को माननेवाले बौद्ध के खंडनका सारांश्व समाप्त हुआ।

## ग्रागमविचारः

#### \*\*

ननु मा भूरप्रमेयभेदः, तथाप्यागमादीनां नानुमानादयांन्तरत्वम् । शब्दादिकं हि परोक्षार्थं सम्बद्धम्, भ्रसम्बद्धं वा गमयेत् ? न तावदसम्बद्धम्; गवादेरप्यश्वादिप्रतिभाषप्रसङ्कात् । सम्बद्धं चेत्; तिल्लङ्गमेव, तज्जनित च ज्ञानमनुमानमेव । इत्यप्यसाम्प्रतम्; प्रत्यक्षस्याप्येवमनुमानत्वप्रसङ्कात् – तदपि हि स्वविषये सम्बद्धं सत्तस्य गमकम् नान्यथा, सर्वस्य प्रमातुः सर्वाषंप्रत्यक्षत्वप्रसङ्कात् । श्रथ

शौद्ध — प्रभेयके भेद मानना इष्ट नहीं है तो रहने दीजिये किन्तु आगमादि ज्ञानों का अनुमान प्रमाराखे पृथकपना तो कथमपि सिद्ध नहीं होता । देखिये ! मीमांसकादिने मानगादि प्रमाराखे एथकपना तो कथमपि सिद्ध नहीं होता । देखिये ! मीमांसकादिने मानगादि प्रमाराखें का करते हैं सो उन पदार्थों संबद्ध होकर गमक होते हैं प्रथवा असबद्ध होकर गमक होते हैं श्रयवा असबद्ध होकर गमक होता तो प्रशक्य है, अन्यया भी आदि शब्द प्रशक्य आदि पदार्थका प्रतिभास होना भी स्वीकार करना पड़ेगा ? क्योंकि शब्दादिक पदार्थके साथ संबद्ध हुए विना हो गमक हुआ करते हैं ऐसा मान रहे हो ! यदि इस दोषको दूर करने के लिये दूसरा पक्ष स्वीकार कर कि पदार्थक संबद्ध होकर ही शब्दादिक उस पदार्थके गमक हुआ करते हैं तो वे शब्दादिक जिंदा हिंगा हो अमक हुआ करते हैं तो वे शब्दादिक जिंग [साधन] कप ही सिद्ध हुए, एवं उससे उत्पन्न हुआ करते हैं तो वे शब्दादिक जिंग [साधन] कप ही सिद्ध हुए, एवं उससे उत्पन्न हुआ कान भी मनुमान ही कहलाया ? प्रमिन्नाय यह हुआ कि शब्दादि कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञान अनुमान प्रमागारूष्ट ही सिद्ध होते हैं न कि ग्रागमादि रूप ।

जैन — यह कथन प्रयुक्त है, इसतरह पदार्थसे संबद्ध होकर उसके गमक होने मात्रसे धागमादि ज्ञानोंको धनुमानमें धन्तभूत किया जाय तो प्रत्यक्षप्रमाणका भी धनुमानमें अन्तर्भाव हो जानेका प्रसंग धाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण भी धपने विषय में संबद्ध होकर ही उसका गमक होता है धन्यथा नहीं, यदि स्वविषयमें संबद्ध हुए विना गमक होना स्वीकार करेंगे तो सभी प्रमाताओंको सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेका ध्रति प्रसंग ग्राता है।

बौद्ध — यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों में विषयसे संबद्ध होना समान है किन्तु सामग्री भिन्न भिन्न होनेकी वजहसे इनमें पृषक् प्रमाण्पना माना जाता है। विषयसम्बद्धस्वाविषेषेप् प्रत्यक्षानुमानयोः सामग्रीभेदात्प्रमाणान्तरत्वम् ; वाश्वादीनामप्येवं प्रमाणा-न्तरस्यं किन्न स्यात् ? तथाहि-सान्यं तावभ्यक्ष्यसामग्रीतः प्रमवति—

"शब्दादुदेति यज्ज्ञानमश्रत्यक्षैपि वस्तुनि । शाब्दं तदिति मन्यग्ते प्रमाणान्तरवादिन: ॥" [

इरम्भियानात् । न चास्य प्रत्यक्षताः, सविकल्पकास्यक्रस्त्रभावत्वात् । नाप्यनुमानताः, त्रिकपलिङ्काप्रभवत्वादनुमानगोचरायाधिवयत्वाच । तदुक्तम्—

मीमौसक— इसीप्रकारसे आगमादि ज्ञानोंमें भी भिन्न प्रमाखना क्यों न माना जाय ? देखिये आगमादि ज्ञानोंकी सामग्री भी विभिन्न प्रकारकी होती है, बब्द इन्य सामग्री से ग्रागम ज्ञान प्रादुर्भूत होता है, जैसा कि कहा है—दस्तुक श्रमस्यक्ष रहनेपर भी शब्दद्वारा उसका ज्ञान हो जाया करता है, इस ज्ञानको प्रमाखान्तरवादी मीमौसक जैन आदि ने ग्रागम प्रमाखक्य माना है।। १।।

इस शब्द जन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रभाण तो कह नहीं सकते, क्योंकि यह सविकल्प होता है एवं ग्रस्पष्ट स्वभाववाला होता है । ग्रागम ज्ञानको अनुमान रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि यह ज्ञान त्रिरूपहेतु जन्य नहीं है, तथा अनुमानके गोचरभूत पदार्थीको विषय भी नहीं करता है। हमारे मीमांसाश्लोकवात्तिक नामा ग्रन्थमें यही बात कही है-प्रत्यक्षके समान धागम ज्ञानमें भी धनुमानपना नहीं पाया जाता, इसका भी कारण यह है कि ग्रागम ज्ञान त्रिरूप हेतु से विरहित है एवं ग्रनुगेय विषयको भी ग्रहण नहीं करता। इसी कारिकाका स्पष्टीकरण करते हैं कि भ्रमादि हेत्से उत्पन्न होनेवाले प्रनुमान ज्ञानका विषय धर्म विशिष्ट धर्मी हुम्रा करता है, जिसप्रकार का यह विषय है उसप्रकारका विषय शब्दजन्य ज्ञानमें तो नहीं रहता न त्रिरूप हेतुत्व रहता है, यह बात तो सर्व जन प्रसिद्ध है। जैरूप्यहेतुता शब्दमें किसप्रकार संभव नहीं है इस बातका खुलासा करते हैं कि-धर्मीका श्रयोग होनेसे शब्दमें पक्ष धर्मत्व सिद्ध नहीं होता। इस ज्ञानका विषयभूत जो अर्थ है उसीको धर्मी माने ! इसतरहकी किसीको आशंका हो तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि शब्दका पदार्थके साथ ग्रविनाभाव संबंध तो है नहीं यह भी निष्चित है कि अप्रतिभासित पदार्थमें यह शब्द उस पदार्थका धर्म है इसतरहसे शब्दकी प्रतीति होना संभव नहीं। ग्रव यदि यह सान लेवें कि पदार्थके प्रतिभासित हो जानेपर "यह उसका धर्म है" इसतरह शब्दकी प्रतीति होती है। सो यह प्रतीति कुछ उपयोगी सिद्ध नहीं होती; क्योंकि इस शब्द प्रतीतिके बिना भी

### "तस्मादननुमानत्वं शाब्दे प्रत्यक्षवद्भवेत् । त्रैरूप्यरहितत्वेन ताहग्विषयवर्जनात् ।। १ ॥"

[ मी० इलो॰ शब्दपरि॰ इलो॰ १८ ]

याहको हि घूमादिलिङ्गजस्यानुमानस्य विषयो धर्मविधिष्टो धर्मी ताहका विषयेण रहितं साब्दं सुप्रसिद्धं त्रेरूप्यरहितं च । तथा हि-न सञ्चस्य पक्षधमेत्वम्; धर्मिणोऽयोगात् । न चार्थस्य धर्मित्वम्; तेन तस्य सम्बन्धासिद्धे: न चात्रतीतेषं तद्धमैतया राब्दस्य प्रतीतिः सम्भविनी । प्रतीते चार्यं न तद्धमैतया प्रतिपत्तिः शब्दस्योपयोगिनी, तामस्तरेणाप्यर्थस्य प्रागेव प्रतीते। । ध्य धब्दो धर्मी, धर्भवानिति साध्यो धर्मः, शब्द एव च हेत्ः; न; प्रतिजार्थंकदेशस्वप्राप्तेः। ध्रथ शब्दत्वं हेत्रिति

पदार्थका प्रतिभास तो पहले ही हो चुकता है।

बौद्ध — शब्दको धर्मी और अर्थवानको साध्यका धर्म बनाकर शब्दत्वरूप हेतु दिया जाय, अर्थात् ''शब्द अर्थवःन होता है, क्योंकि वह शब्दरूप है' इसप्रकारसे शब्द और अर्थका अविनाभाव संबंध सिद्ध होता है। [ और इसतरहका अविनाभाव सिद्ध होनेपर शब्दजन्य आगमज्ञानका अनुमानमें अन्तर्भाव होना सिद्ध होता है ]।

सीमांसक — इसतरह कहे तो प्रतिज्ञाके एकदेशरूप हेतु को माननेका प्रसंग प्राप्त होता है सर्थात् शब्द अर्थवान होता है, क्योंकि वह शब्द रूप है, ऐसा अनुमान बाक्य रचनेमें शब्द ही पक्ष भीर शब्द ही हेतुरूप बनता है, सो यह प्रतिज्ञाका एक देश नामा हेतुका दोष है।

बौद्ध — उपर्युक्त अनुमान वाक्यमें शब्दको हेतुन बनाकर शब्दत्वको [शब्द-पनाको] हेतुबनाते हैं अतः प्रतिज्ञाका एकदेशरूप दूषरण प्राप्त नहीं होता।

भीमांसक—यह भी ठीक नहीं, शब्दत्वको हेतु बनावे तो वह साध्यका ध्रगमक रहेगा, क्योंकि शब्दत्व तो गो धरु आदि सभी शब्दों में पाया जाता है धरुः वह शब्दत्व विवक्षित शब्दका धर्यके साथ धरिनाभाव सिद्ध करनेमें गमक नहीं बन सकता, तथा हम लोग आगे गो शब्दमें शब्दत्वका निषेध भी करनेवाले हैं (क्योंकि हम मीमांसक गो ध्रादि शब्दको ध्रतीतादि कालोंमें एक ही मानते हैं सो ऐसे गो शब्दके शब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता "न एक ब्यक्तौ सामान्यम्" एक गो शब्दरूप व्यक्ति में शब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता "न एक ब्यक्तौ सामान्यम्" एक गो शब्दरूप व्यक्ति में शब्दत्व सामान्यका रहना प्रसंभव है, उसका कारण भी यह है कि सामान्य तो

त प्रतिकार्येकदेशत्वम्; त; शब्दत्वस्थागमकत्वात्, गोशब्दत्वस्य च निषेतस्यमानत्वेनासिद्ध-त्वात् । उक्तं च—

> "सामान्यविषयत्वं हि पदस्य स्थापयिष्यते । धर्मी धर्मविशिष्टश्च लिङ्गीत्येतच साथितम् ॥ न ताबदनुमानं हि याबतद्विषयं न तत् ।" [ मी० श्लो० खब्दपरि∙ श्लो∙ ४४-४६ ]

"भ्रष्य शब्दोऽर्थवस्वेन पक्ष: कस्मान्न कल्प्यते ।। प्रतिज्ञार्थेकदेशो हि हेतुस्तव प्रसज्यते ।" [भी० स्लो० शब्दपरि० स्लो० ६२-६३]

ब्यापक एवं एक होता है वह धकेले एक गो शब्दमें किसप्रकार रह सकता है? अर्थात् नहीं।)

मीमांसा श्लोकवार्तिकमें कहा है कि गौ भादि पदका सामान्य विषयत्व होता है ऐसा हम स्थापित करनेवाले ही हैं तथा इसबातको तो प्रथम ही सिद्ध कर दिया है कि धर्मी और धर्म विशिष्ट को विषय करनेवाला अनुमान हुआ करता है, सी गो ग्रादि शब्दसे होनेवाला ज्ञान, ग्रीर धर्मी एवं धर्म विशिष्ट निमित्तसे होनेवाला ज्ञान ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? घत: बौद्धका यह कहना कि शब्दजन्यज्ञान अनुमानमें अन्तर्भृत होता है सो गलत है। शब्दजन्य ज्ञानको अनुमान प्रमारण तब तक नहीं कह सकते कि जबतक उसका विषय जो धर्मी ग्रीर धर्म विशिष्ट है उसको प्रहरण न किया जाय । यदि कोई शंका करे कि "शब्द अर्थवान होता है क्योंकि वह शब्द रूप है" इत्यादि अनुमान द्वारा शब्द और अर्थका अविनाभाव सिद्ध करके फिर उस शब्दजन्य ज्ञानको धनुमानमें अन्तर्भृत किया जाय तो इस पक्षमें क्या बाधा है ? सो इस शंकाका यह समाधान है कि उपर्युक्त अनुमानमें दिया गया शब्दरूप हेत् प्रतिज्ञाका एक देश होनेसे असिद्ध है। यदि शब्दको हेतू न बनाकर शब्दत्वको बनावे तो वह हेतु भी साध्यका गमक नही हो पाता, क्योंकि गौ आदि शब्दभूत व्यक्तिमें शब्दत्व सामान्य रहनेका निषेध है ऐसा हम ग्रागे निश्चित करनेवाले हैं। गोशब्द में शब्दत्व सामान्यका निषेध करनेका कारण भी यह है कि गौ शब्दभूत विशेष्य मात्र एक व्यक्ति रूप है उसमें शब्दत्व सामान्य रूप विशेषण रहता है तो उसको भी एक रूप होनेका प्रसंग आता है।

# "शब्दत्वं गमकं नात्र गोशब्दत्वं निषेत्स्यते ॥ व्यक्तिरेव विशेष्यातो हेतुन्नं का प्रमण्यते ॥"

[मी॰ क्लो॰ शब्दपदि॰ क्लो॰ ६४]

न चार्थान्वयोस्यास्ति ब्यापारेग् हि सङ्कावेन सत्तयेति यावत् । विद्यमानस्य हान्वेतृत्वं, नाविद्यमानस्य । 'यत्र हि घूमस्तत्रावश्य बह्निहस्ति' इत्यस्तित्वेन प्रसिद्धोऽन्वेता भवति घूमस्य । न त्वेवं शब्दस्यार्थेनान्वयोस्ति, न हि तत्र शब्दाकान्ते वेशेऽवंस्य सञ्चावः । न खलु यत्र पिण्डलजूँ रादि-शब्दः श्रूयते तत्र पिण्डलजूँ शाद्यभौत्यस्ति । नापि शब्दकालेऽयोजवन्नं सम्भवति; रावग्रशङ्खनकवर्धान

भावार्ष — शब्दजन्य ज्ञानको द्यागम प्रमाण न मानकर अनुमानप्रमाण मानना चाहिये ऐसा बौद्धका कहना है इसपर जैनाचार्य बौद्धको समभा रहे थे कि बौचमें ही मीमांसक बौद्धके मंतव्यका निरसन करते हुए कहते हैं कि शब्दजन्य ज्ञानको सनुमान किसप्रकार मान सकते हैं ? क्योंकि प्रमुमानमें प्रतिज्ञा और हेतु रूप ज्ञान होता है; इसपर बौद्धने प्रमुमान उपस्थित किया कि "शब्द प्रयंबाला होता है क्योंकि वह शब्द रूप है" इसतरह शब्द और अर्थका प्रविनाभाव होनेसे शब्दको सुनकर जो भी ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाण्यक्य ही होता है प्रयांत् यो शब्द सुना तो यह गो शब्द सास्वादिमान प्रयंका प्रतिपादक है इत्यादि अनुमानस्य ही ज्ञान होता है। मीमांसक के कहा कि उपर्युक्त प्रमुमान वाक्य सदीष है, देखिये "शब्द अर्थवाला होता है" यह तो प्रतिज्ञावाक्य है भीर क्योंकि वह शब्दक्य है यह हेतु वाक्य है सी शब्द ही तो प्रतिज्ञावाक्य है और उसीको फिर हेतु भी बनाया; सो यह प्रतिज्ञाका एक देश लामा हत्वाभाव [ सदीष हेतु ] है। यदि शब्दको हेतु न बनाकर शब्दत्वको बनाया जाय तो भी गलत होता है क्योंकि शब्द तो गो प्रादि विशेषस्य है धौर शब्दत्व सामान्य सर्वत्र व्यापक एक है ऐसा व्यापक सामान्य एक व्यक्तिमें प्रविनाभावसे रहना भीर उसका गमक होना भ्रसंभव है।

दूसरी बात यह है "शब्द अर्थवान होता है" इस प्रतिज्ञा वाक्यमें बाधा माती है क्यों कि शब्दके व्यापार के साथ मर्थका म्रन्य नहीं है कि जहां शब्दका उच्चारएा- रूप क्यापार हुमा वहां मर्थ अवश्य ही हो, शब्दका जहां सद्भाव या सत्ता हो वहां मर्थ अवश्य ही हो, शब्दका जहां सद्भाव या सत्ता हो वहां मर्थ भी जरूर हो ऐसा नियम नहीं है। तथा जो अन्वेतृत्व होता है वह विद्यमानका होता है म्रविद्यमानका तो होता नहीं, प्रसिद्ध बात है कि "जहां चूम है वहां प्रवश्य ही म्रिन है" इसप्रकार मस्तित्वपनेसे प्रसिद्ध मन्ति घूम की अन्वेता होती है, इसप्रकार का

दिशब्दा हि वर्त्तमानास्तदर्षस्तु भूतो भविष्यञ्च, इति कृतोऽर्षेः खब्दस्यान्वेतृत्वम् ? निरयविश्वत्वाभ्याम् तत्त्वे चातिप्रसङ्गः । तदुक्तम्—

> "धन्त्रयो न च शब्दस्य प्रमेयेण निरूप्यते । व्यापारेण हि सर्वेषामन्त्रेतृत्वं प्रतीयंते ।। रै ।। यत्र धूमोस्ति तत्रामिनरस्तित्वेनान्त्रयः स्फुटः । न त्वेत्रं यत्र शंन्दोस्ति तत्राणीस्तीति निष्ठ्ययः ।। र ।। न तात्रचत्र देशेऽसी न तत्काले च गम्यते । भदेश्वित्यविश्वरवाचे स्ववीर्षेष्वपि तत्समम् ।। रै ।। तेन सर्वत्र हृष्टत्वाद्वपतिरेकस्य चागतैः । सर्वेशब्दरशेवार्थप्रतिपत्तिः प्रसज्यते ।। ४ ।।"

> > [मी० वलो॰ शब्दपरि• वलो• ८५-८८]

अन्वेतृत्व शब्द और अर्थमें संभव नहीं, इसका भी कारण यह है कि शब्दसे आकांत जो देश है उस देशमें (कानमें या मुखमें) अर्थका सद्भाव तो है नहीं; देखिये जिस स्थान पर पिडलजूर मादि शब्द सुनायी दे रहा है उस स्थान पर पिडलजूर नामा पदार्थ तो मोजूद है नहीं [कणं प्रदेशमें लजूर तो मोजूद नहीं] तथा शब्दके कालमें अर्थका होना भी जरूरी नहीं, रावण शंल चकी आदि शब्द तो अभी वर्त्तमानमें मोजूद हैं किन्तु उनके अर्थ तो भूत भीर भावी रूप हैं? फिर किसप्रकार अर्थों के साथ शब्दका अस्वेता-पन माना जा सकता है? तथा हम मीमांसक शब्दका नित्य और ज्यापक मानते हैं सो यदि शब्दका प्रयंके साथ अन्वय है तो हर किसी गो आदि शब्दसे ध्रश्व ग्रादि अर्थकी प्रतिति होनेका मित प्रसंग प्राता है? क्योंकि शब्द व्यापक होनेसे अश्व ग्रादि सभी पदार्थोंमें अन्वत है। इस विषय को हमारे मान्य ग्रन्थमें भी कहा है—

शब्दका प्रमेयार्थके साथ अन्वय नहीं हो सकता, वयों कि प्रमेयार्वोका ध्रन्वय तो उनके ब्यापश्य धर्यात् सद्भावसे निश्चित होता है।।।। जैसे कि जहां जहां ध्रूम होता है वहां वहां प्राप्त होती है इसप्रकारका धन्वय ध्रीन्तिके सद्भावसे ही तो जाना जाता है, ऐसा शब्द और अर्थमें बटित नहीं होता कि जहां जहां विवक्तित शब्द है वहां वहां अर्थ क्षेत्रकार के बच्चे है।।।।। शब्द धौर अर्थका देशान्वय या कालान्वय क्षेत्र्यात् जिस क्षान पर शब्द है उस उसे स्थान कर सर्थ है, जिस जिस कालामें शब्द है उस उसे स्थान कर सर्थ है, जिस जिस कालामें शब्द है उस उसे स्थान कर सर्थ है, जिस जिस कालामें शब्द है। उस

#### धन्वयाभावे च व्यतिरेकस्याप्यभावः--

"ग्रन्थयेन विना तस्माद्वयत्तिरेकः कथं भवेत् ।" [ इत्याभिधानात । ततः काव्यं त्रवाणान्तरमेष ।

उस कालमें अर्थ अवस्य है ऐसा धन्यय सिक्ष नहीं होता, तथा शब्द नित्य एवं व्यापक है वह तो सब पदार्थों समान रूपसे धन्यत है बत: सर्वत्र होने के काऱ्या व्यसिरेक क्यांति घटित नहीं हो सकती अर्थात् जड़ां जहां अर्थ नहीं होता वहां वहां शब्द भी नहीं होता ऐसा व्यतिरेक शब्द सर्वत्र व्यापक रहने के कारण वन नहीं सकता। सभी शब्दों द्वारा सभी अर्थों की प्रतिपत्ति हो जानेका अतिप्रसंग भी आरात है, क्यों कि व्यापक होनेकी वजह से सभी शब्द सब अर्थों में मोजूद हैं।।३।।४।। यह भी नियम है कि जिसमें अन्वय पित्र तहीं होता हमां अर्थां के वित्र विता व्यतिरेक की विद्या नहीं होता है "अर्थां विवा व्यतिरेक की व्यतिरेक की विद्या होता है कि शब्द व्यतिरेक: कथं भवेत्" ऐसा आगम वाक्य है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शब्द जन्य जान अनुमान में अन्तर्जीन नहीं हो सकता वह तो आगम प्रमाण रूप पृथक् ही सिद्ध होता है।

## श्रागमविचार समाप्त \*



# **ग्रागमप्रमाण का पृथक्षना ग्रौर** उसका सारांश

बौद्ध — धागम प्रमाणको अनुमान मे शामिल कर देना चाहिये जैसे अनुमान परोक्ष प्रयंसे संबद्ध होकर उसे ग्रहण करता है वैसे ही आगम भी परोक्ष विषय से संबद्ध होकर ही ग्रहण करता है, ग्रतः आगम और अनुमान एक ही है।

मीमांसक — यह बौद्धका कहना बुद्धिका छोतक नहीं है ऐसा कहो तो प्रत्यक्ष भी अनुमानमें शामिल हो जायगा, क्योंकि वह भी विषय से संबद्ध होकर जानता है, आपने अनुमान में आगम को कैसे शामिल किया है? क्योंकि अनुमान की तरह आगम विरूप हेनुजन्य नहीं होता है, तथा उसका विषय भी अनुमेय नहीं होता। ''शब्द अर्थवाला है शब्दरूप होने से" यह धनुमान भी शब्द में धनुमानरूपता सिद्ध नहीं करता, क्योंकि अर्थका शब्द के साथ अन्वय तथा व्यक्तिरेक घटित नहीं होता है, अर्थात् जहां आर्थ है वहां वहां शब्द है और जहां जहां अर्थ नहीं वहां वहां शब्द नहीं, ऐसा अन्वय व्यक्तिरेक नहीं पाया जाता, अतः आगम एक पृथक् प्रमाण ही सिद्ध होता है, तथा मीमांसक आदिके यहां शब्दको नित्यव्यापी माना है इसलिये भी शब्द और अर्थका अन्वय आदि संबंध नहीं बन पाता है, इस प्रकार बौकूष के दो ही प्रमाण मानने का आग्रह खंडित हो जाता है। यहां पर जैन ने चूप रहकर ही बौद्धके मंतव्यका मीमांसक द्वारा निरसन करवाया है।

म्रागमप्रमाण का पृथक्षना ग्रीर उसका सारांश समाप्त \*



### उपमानविचारः



उपमानं च । ग्रस्य हि लक्ष्मणम्---

"दृश्यमानाद्यदम्यत्र विज्ञानमुपजायते । सादृश्योपाधितस्तज्ज्ञैरुपमानमिति स्मृतम् ॥ १ ॥" [

येन हि प्रतिपरत्रा गौरुपलब्बो न गवयो, न चातिदेशवाश्यं गौरिव गवयः हित श्रूतं तस्या-रण्ये पर्यंटतो गवयदर्शने प्रथमे उपजाते परोक्षै गवि साहश्यक्षानं यदुत्पचते 'श्रनेन सहको गौ.' इति, तस्य विषयः साहश्यविशिष्टः परोक्षो गौस्तिद्विशिष्ट् वा साहश्यम्, तब बस्तुभुतमेत्र । यदाहु—

> "साइदयस्य च वस्तुरवं न घवयमपदाधितुम् । भूयोवयवसामाग्ययोगो जाश्यन्तरस्य तत् ॥" [ मी• ब्लो० उपमानपदि• ब्लो० १८ ] इति

मोमांसकमत में उपमानप्रमाण माना है। वह भी बौद्ध की प्रमाण संख्याका व्याघात करता है, उपमानप्रमाण का लक्षरण इसप्रकार कहा गया है—दिखाई दे रहे गबय प्रादि पदार्थ से मन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह उपमानप्रमाण है। यह साहश्यरूप उपाधि के कारण होता है। इस प्रकार उपमान को जाननेवालों ने उपमान प्रमाणका लक्षरण किया है।। १।। मब इसी उपमानका विवेचन किया जाता है। जिस पुरुष ने गाय को ही देखा है, गबय (रोक्ष) को नहीं देखा है, तथा—"गोसहलो गबयः" ऐसा म्रतिदेश वाक्य भी नहीं सुना, ( ग्रन्थवस्तु के प्रसिद्ध घर्मका मन्य वस्तु में आरोप करना प्रति देश कहलाता है) ऐसे उस पुरुषको वन में घृमते समय जब रोक्ष दिखाई पड़ता है तो उसे पहिले देखी हुई परोक्ष गाय की स्मृति मान करने प्रति हो स्वाच का उपमानप्रमाण का विवय गवय के साहश्य से विशिष्ट परोक्ष गाय है, मथवा गाय से विशिष्ट साइथ्य है। यह साइथ्य वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। कहा भी है—कि साहश्य की वास्तविकता का निराकरण नहीं कर सकते हैं बहुत से ग्रवयवों की समानता का योग जो जात्यन्तर रोक्ष पदार्थ में होता है अर्थात् गाय जाति से मन्य जो रोक्ष है या रोक्ष से म्रन्य जात्यन्तर जो गाय है इनमें बहुत से ग्रारीरिक अवयवों की समानता का योग जो जात्यन्तर रोक्ष पदार्थ में होता है अर्थात् गाय जाति से मन्य जो रोक्ष है या रोक्ष से म्रन्य जात्यन्तर लो गाय है इनमें बहुत से ग्रारीरिक अवयवों की समानता का योग जो जात्यन्तर रोक्ष पदार्थ में होता है अर्थात् गाय आति से मन्य जो रोक्ष है या रोक्ष से मन्य जो रोक्ष होता है स्वर्णत्व से भारीरिक अवयवों की समानता का योग जो जात्यन्तर रोक्ष पदार्थ में होता है स्वर्णत्व से ग्रारीरिक अवयवों की समनता का योग जो का स्वरन्तर रोक्ष पदार्थ में होता है स्वर्णत्व से भारीरिक अवयवों की समनता का योग जो का सम्य जात्यन्तर लो गाय है इनमें बहुत से ग्रारीरिक अवयवों की समनता का योग से स्वर्णता से स्वर्णता से समनता का योग से समनता स्वर्णता स्वर्णता स्वर्णता स्वर्णता से समनता स्वर्णता स्वर्णता से समनता साम स्वर्णता स्वर्णता स्वर्णता स्वर्णता सम्यर्णता साम स्वर्णता साम स्वर्णता साम स्वर्णता समनता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता स्वर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्ण सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्यर्णता सम्

प्रस्य चानिवगतार्थाधिगान्तृतया प्रामाण्यम् । गवयिविषयेण् हि प्रत्यक्षैण् गवयो विषयीकृतो, न त्वक्षित्रहितोषि साहवयविशिष्टो गौस्तद्विशिष्ट् वा साहव्यम् । यश्च पूर्वे 'गौः' इति प्रत्यक्षमभूत-स्यापि गवयोत्यन्तमप्रत्यक्ष एव । इति कयं गवि तवपेश्चं तस्साहक्यज्ञानम् ? उक्तं च—

> "तहमाद्यत्स्मयंते तत्स्यात्साइक्येन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य साहश्यं वा तदन्वितम् ।। १ ।। प्रत्यक्षेतावबुद्धे पि साहश्यं गवि च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धे रुपमानप्रमास्यता ।। १ ।।

की समानता रहती है, ऐसी वह समानता ही इस उपमान प्रमाण का विषय है।। १।।

यह उपमान प्रमाण पूर्व में नहीं जाने गये समानतारूप अर्थको जाननेवाला है, ग्रतः प्रमाणभूत है। इस उपमान प्रमाणका विषय किस प्रकार अपूर्व है सो समभाया जाता है—रोफ को विषय करनेवाला जो प्रत्यक्ष है उसने केवल रोफ को ही जाना है, दूरवर्ती साहश्यद्भक्त गायको नहीं, अथवा गाय में जो साहश्य है उस साहश्यको उस प्रत्यक्ष ने विषय नहीं किया है तथा उसने सपने नगर में जो गाय देखी हुई थो उस समय उसे रोफ भी श्रत्यन्त परोक्ष था, अतः गाय में या रोफ में रोफ को या गायको अपेक्षा लेकर रोझ के समान गाय है या गाय के समान रोफ है ऐसा साहश्यज्ञान प्रत्यक्षद्वारा कैसे हो सकता है? प्रधात नहीं हो सकता, कहा भी है कि—रोफ के देखने पर जो गाय का स्मरण होता है वह साहश्य से विवेधित होकर ही उपमान प्रमाण का विषय होता है, ग्रथवा गो का या रोफका जो साहश्य है वह इस प्रमाण का विषय होता है, ग्रथवा गो का या रोफका जो साहश्य है वह इस प्रमाण का विषय होता है। १।

प्रत्यक्ष से रोक्ष को जान लेने पर भी झौर गाय के स्मरण हो जाने पर भी गवय के समान गाय होती है ऐसा जो विशिष्ट साहश्य ज्ञान होता है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, किन्तु यह उपमान प्रमाण का ही विषय है, इस तरह यह उपमान ज्ञान अपूर्वीयं का ग्राहक होने से प्रमाणभूत है।। २।।

जिस प्रकार पर्वतादिस्थानके विषयभूत हो जाने पर (प्रत्यक्ष से जाने जाने पर) तथा प्रग्नि के स्मरण होने पर भी अनुमान विशिष्ट विषयवाला होने के कारण अप्रमाण नहीं माना जाता है उसी प्रकार यहां पर भी मानना चाहिये, मतलब-अनु-

#### उपमानविचारः

प्रत्यक्षैपि यथा देशे स्मर्यमाणे च पावके । विशिष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमारणता ॥ ३ ॥"

[मी॰ वसो॰ उपमानपरि॰ व्लो॰ ३७-३६] इति।

न चेदं प्रत्यक्षम्; परोक्षविषयत्वास्तविकल्पकत्वामः। नाप्यनुमानम्; हेत्वभावात्। तथा हि-गोगतम्, गवयगतं वा साहस्यमत्र हेतुः स्यात् ? तत्र न गोगतम्; तस्य पक्षममैत्वेनाग्रहणात्। यदा हि साहश्यमात्रं विम्न, 'स्मर्यमाणेन गवा विशिष्टम्' इति साम्यम्, यदाचताहणी गौः; तदान तक्षमैतया ग्रहणमस्ति। मत एव न गवयगतम्। गोगतसाहस्यस्य गोवी हेतुस्वे प्रतिज्ञार्थेकदेशस्त-

मान का विषय यूम और भ्रग्नि है, वह यद्यपि प्रत्यक्ष स्मर्त्णादि से जाना हुमा रहता है फिर भी विशिष्टविषय का ग्राहक होने से उसमें प्रामाण्य माना जाता है; वैसे ही उपमान में गाय का स्मर्त्ण भीर रोफ का प्रत्यक्ष होने पर भी साहत्य रूप विशिष्ट ज्ञान को उत्यन्न करानेवाला होने से प्रमागाता है।। ३।।

यह उपमान प्रमाण प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि वह परोक्षविषयवाला है भौर सिवकल्पक है। तथा-यह उपमानप्रमाण भ्रनुमानरूप भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान भें हेतु का अभाव है, यदि कहा जाये कि हेतु है तो वह कौनसा है ? क्या गाय में होने बाला साहस्य हेतु है या रोभ में होनेवाला साहस्य हेतु है गाय में रहनेवाला साहस्य हेतु वन नहीं सकता, क्योंकि वह पक्षधमंख्य ग्रहण करने में नहीं भाया है। कैसे— सो बताते हैं—

जब साहण्य सामान्यको पक्ष भौर स्मरण्में आयी हुई गायके समान है ऐसा साध्य बनाया जाता है ( अयं गवयः स्मयंमाण गो समानः ) अथवा उस गायके समान यह गवय है ऐसा पक्ष बनाया जाता है [ गवय समानः गौः ] उस समय यह साहस्य पक्षका घमं है इसरूपसे ग्रहण नहीं होता है, प्रधांत् जैसे छम धानिका धमं होता है ऐसा हमें पहलेसे ही मालूम रहता है धतः पर्वतपर धानिको सिद्ध करते समय धमको हेतु बनाया जाता है, किन्तु "गायके समान गवय है क्योंकि गायमें होनेवाले प्रवयवोंके सहश है" ऐसे धनुमान प्रयोगसे गवयको गायके सहश सिद्ध करते समय "गोगत सहश्वत्वातु" ऐसा हेतु नहीं बना सकते क्योंकि गो और गवयको समानता होती है ऐसा हमें पहलेसे निश्चित लशें है धतः स्वयं भी पक्षधमंरूपसे निश्चित नहीं है खतः

प्रसङ्ख्या । न च साहस्यमत्र प्राक्ष्ममेयेण प्रतिबद्धं प्रतिषक्षम् । न चाम्बक्षम्रतिपत्तिमन्तरेण् हेतीः साध्यप्रतिपादकत्वमुपलब्यम् । तत्तो गवार्षदर्शमे गवशं पश्यतः साहबयेन विश्विष्टे गवि पक्षपमंत्वग्रहण् सम्बन्धानुस्मरणुं चान्तरेख्य प्रतिपत्तिकृत्यवमाना नानुवानेकन्तर्भवतीति प्रमाणास्वरमुपमानम् । उक्तं च-

> "न चेतस्यानुसानत्वं पक्षवर्याववस्मवात् । प्राक्षप्रयेयस्य साहश्यं प्रमित्वेन न सृक्षते ॥ १ ॥ गवये सृक्ष्यसम् च न गवार्यानुसायकम् । प्रतिवार्येकदेशत्वाद्गोगतस्य न निञ्जता ॥ २ ॥

गवयगत साहस्यको भी हेतु नहीं बना सकते । गाय गवय के समान होती है ऐसा सिद्ध करनेके लिए गायमें होनेबाली सहगताको ही हेतु बनाया जाय [ गौ: गवयेन श्रष्टक्षः गोमत सहग्रत्यात् ] तो प्रतिज्ञाका एक देश रूप सदीष हेतु होनेका प्रसंग ग्राता है। तथा यह गोगत साहश्य पहलेसे प्रविनाभावरूपसे जाना हुमा भी नहीं है। हेतुके अविनाभावरूप निश्चय हुए विना सपक्षमें ग्रन्थय की प्रतिपत्ति भी नहीं होती ग्रीर अन्यय की प्रतिपत्ति (जानकारी) के विना हेतु साहयका गमक होता हुमा कही देखने में नहीं श्राता है। इस प्रकार साहश्य सामान्यादि में पक्ष वर्मत्वादि सिद्ध नहीं होते, ग्रतः जिसने गायको देखा है ऐसे पुरुषके गवयको वर्त्तमान देखते हुए साहश्यक्ष स्थान विश्वया यह ऐसे पुरुषके गवयको अनुमानमें ग्रन्तभूत नहीं कर सकते, इस प्रकार उपमा प्रमाण पृथक् रूपसे सिद्ध होता है। कहा भी है—

पक्षधमेत्व ग्रादि का असभव होनेसे इस उपमा प्रमाणको अनुमानप्रमाण्ये अन्तिहित नहीं कर सकते, प्रमेयके (गोगत या गवयगतके) साहस्थको पहले वर्मीपनेसे प्रहण नहीं किया है [अतः अन्वय भी नहीं होता] । ११। गवयमें ग्रहण किया हुआ साहस्य गोका अनुमापक नहीं होता क्योंकि "यह साहस्य इस पक्षका वर्म है" ऐसा पक्षधमेपनेसे निश्चित नहीं है भीर यदि गोगत साहस्यसे गायकी गवयके साथ समानता सिंढ करना करे अर्थात् "गोगत सहस्रता के कारण गो गवयके समान है" इस तरह का अनुमान वाक्य कहे तो प्रतिज्ञाका एक रूप सदीच हेतु वाला अनुमान कहलायेमा, भतः गोगत साहस्यको हेतु बनाना प्रशास्य है ।। २।। गवयगत साहस्य गो के साथ संबद नहीं होनेसे वह भी गायका हेतु नहीं बनता। सभी पुरुषोने इस साहस्य को देखा

गवयश्चाप्यसम्बन्धान्न गोलिङ्गस्वमृण्छति । सादृश्यं न च सर्वेण पूर्व<sup>\*</sup> दृष्ट ंतदन्विय ॥ ३ ॥ एकस्मित्रपि दृष्टे बितीयं पश्यतो वने । सादृश्येन सहैवास्मिस्तदेवोत्पद्यते मतिः ॥ ४ ॥"

[मी० इलो॰ उपमानपरि॰ इलो॰ ४३-४६] इति।

भी नहीं घतः इसका साध्य साधन रूपसे घन्वय निश्चय होना प्रशंक्य है।।३।। धिता निश्कषं निकलता है कि एक गो घादि पदायंको देखनेके बाद दूसरे गयथादि पदायंको वनमें देखनेपर "यह उसके समान है" इसप्रकारका साहस्यका जो ज्ञान होता है वह उपमा प्रमाण है, न कि अनुमान प्रमाण है, क्योंकि अनुमानप्रमारा माननेसे उपर्युक्त रीतिसे बाधा प्राती है।।४।। इसप्रकार धनुमानादिसे पृथक् ऐसा उपमाप्रमाण मोमांसक मतमें इष्ट थाना जाता है।

#### \* उपामात्रमाण समाप्त \*



## ग्रर्थापत्ति विचारः

\*\*

तथार्थायत्तरिष प्रमात्गान्तरम् । बल्कक्षणं हि—"धर्यापत्तिरिष दृष्टः श्रुतो बार्थोन्यथा नीप-पञ्जवे इत्यदृश्यकेल्पना" । [ शावदशा॰ १।१।४ ] कुमारिकोप्येतवेष प्राध्यकारवचो व्याचर्ट ।

> "प्रमाण्यस्कविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथा भवन् । ब्रह्षृं कल्पयेदन्य सार्वापत्तिरुदाहृता ॥"

[मी० इलो० ग्रर्था० परि० इलो० १]

श्रव यहां पर श्रर्थापत्तिप्रमागा भी स्वतंत्र प्रमाण है ऐसा मीमांसकादिके मतानुसार विचार किया जाता है। जैसे श्रागम और उपमाप्रमाण स्वतंत्र सिद्ध हुए हैं, वैसे ही ग्रर्थापत्ति भी एक स्वतंत्र प्रमाण है, उसका भी ग्रन्तर्भाव अनुमान में नहीं होता है। उसका लक्षण इस प्रकार से है-हष्ट-प्रत्यक्षप्रमाण से जाना गया अथवा श्रत म्रागमप्रमारा से जाना गया पदार्थ जिसके विना संभव नहीं हो सके ऐसे उस अदृष्ट ग्रर्थ की कल्पना जिसके द्वारा की जाती है उसका नाम ग्रर्थापत्ति है। कूमारिल नामक मीमांसक के ग्रन्थकार ने भी भाष्यकार के इस वचनको "प्रमाणाषट्क" इत्यादि श्लोक द्वारा इस प्रकार से पृष्ट किया है कि छह प्रमाणोंके द्वारा जाना गया अर्थ जिसके बिना नहीं होता हुआ। जिस अदृष्ट अर्थ की कल्पना कराता है ऐसी उस म्रहष्ट अर्थ की कल्पना का नाम ग्रर्थापत्ति प्रमाण है। जैसे किसी व्यक्ति ने नदी का पूर देखा, वृष्टि होती हुई नहीं देखी, अब वह व्यक्ति नदी पूर को देखकर ऐसा विचार .. करता है कि ऊपर में बरसात हुए बिना नदी में बाढ़ ग्रा नहीं सकती, ग्रतः ऊपर में वृष्टि हुई है। इस प्रकार से ग्रहण्ट पदार्थ का निश्चय जिस ज्ञानके द्वारा होता है वह श्रर्थापत्ति नामका प्रमाण कहलाता है।। १।। मतलब कहने का यह है कि प्रत्यक्ष, श्रनुमान, श्रागम, उपमान, अर्थापित और अभाव इन छह प्रमाराोंके द्वारा जाना हुआ पदार्थ जिसके बिना नहीं बनता-सिद्ध नहीं होता उस पदार्थ की सिद्धि करना अर्थापति का विषय है। इस ग्रर्थापत्ति प्रमाण के ग्रनेक भेद हैं-उनमें प्रत्यक्षपूर्वक होनेवाली ग्रथांपित इसप्रकार से है-जैसे किसी ने स्पार्शन प्रत्यक्ष से ऋग्निके दाह को जाना, प्रत्यक्षादिभिः वर्षाः प्रमाणैः प्रसिद्धो योर्षः स येन विना नोपपयते तस्यार्थस्य करूपनमर्पा-पतिः । तत्र प्रत्यक्षपुर्विकार्षांपत्त्र्यंवामेः प्रत्यक्षेण प्रतिपत्राद्दाहृहृत्वाक्तियोगोऽर्यापत्या प्रकरूपते । न हि सक्तिः प्रत्यक्षेण परिच्छेषाः प्रतीन्द्रियस्वात् । नाप्तमुमानेनः प्रस्य प्रत्यक्षावातप्रतिवन्धित्रकृत्य्वात् । प्रश्नमतपूर्विका प्रवादत्तिम्पुपनानात्, प्रयापतिगोवरस्य वार्षस्य कदाचित्रप्रवस्थानोवरत्वात् । प्रमुमानपूर्विका वर्षापत्तियंवा सूर्षे गमनात्त्रच्छक्तियोगिता । प्रत्र हि देशाह् शान्तरप्राप्त्या स्थापनिन्योयते ततस्तच्छक्तिसम्बन्ध इति । श्रुतायोपत्तियंथा-पीनो देवदत्तो दिवा न युक्ते इति वावस्यवयणद्वान प्रभावनप्रतिविक्तिः । उपमानार्वाचनित्रया-वयोपितिया गोस्तव्ज्ञानसाह्याशाक्तिः । प्रयापत्ति

ब्रव उस दाह के द्वारा धरिनमें परोक्षार्थका—जलाने की शक्ति का निश्चय धर्यापत्ति कराती है कि धरिनमें दाहक शक्ति है।

शक्ति प्रत्यक्ष से इसलिये जानने में नहीं भाती है कि वह अतीन्द्रय है। शक्ति को अनुमान से भी जान नहीं सकते, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका साध्यके साथ प्रविनाभाव सबंध जान लिया गया है ऐसे हेत से पैदा होता है ऐसा प्रत्यक्षदारा जाना हुआ अर्थ यहां नहीं है अर्थात् अर्थापत्ति का विषय कभी भी प्रत्यक्ष के गोचर नहीं होता है। दूसरी प्रथाित प्रमान पूर्वक होती है, जैसे-सूर्यमें गमनरूप कार्य देखकर उसकी कारएाभूत गमनशक्ति के योग का ज्ञान होना, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे देश से देशान्तर प्राप्ति को देखकर किसीने इसी हेत् से-सूर्य में गतिमत्त्व का अनुमान से निश्चय किया कि "सूर्यः गतिमान देशाहेशान्तर प्राप्तेः" सूर्य में गतिमत्त्व है, क्योंकि वह एक देश से दूसरे देश में जाता है जैसे बाण आदि पदार्थ गमन शील होनेसे देशसे देशान्तर में चले जाते हैं। ऐसा पहिले तो अनुमान के द्वारा सूर्यमें गमन सिद्ध किया. फिर देश से देशान्तर प्राप्ति के द्वारा गमनशक्ति का ज्ञान अर्थापिल से किया कि सर्थ ममनशक्ति से युक्त है क्योंकि गतिमत्व की अन्यथा अनुपर्वत्ति है। यह अनुमानपृचिका म्रयापित्त का उदाहरण है। श्रुत से-आगम से होनेवाली अर्थापित्त का उदाहरण जैसे-पष्ट या मोटा देवदत्ता दिन में भोजन नहीं करता है ऐसा वाक्य किसी ने सुना भीर उससे उसके रात्रिभोजन का निश्चय किया कि-देवदत्ता रात्रिमें भोजन करता है. क्यों कि दिनमें भोजन तो करता नहीं फिर भी पृष्ट है। इस अर्थापिश के बल से देवदत्ताका रात्रिमें भोजन करना सिद्ध हो जाता है।

उपमानार्थापत्ति इस प्रकार से है, यथा-रोभरूप उपमानके ज्ञान द्वारा

दृष्ययंः प्रतीयते, ततो बाचकसामर्थ्यं, ततीपि तन्नित्यत्वमिति । स्रभावपूर्विकाऽर्थापत्तिर्यया-प्रमाणाभाव-प्रमितचेत्राभावविद्योपितादगेहाचं त्रवहिर्भावसिद्धिः, 'जीवर्क्ष त्रोऽन्यत्रास्ति एहे स्रमावात्'हति । तहुक्तम्-

> "तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञाताहाहाहहनशक्तता। बह्ने रतुमितासमूर्ये यानात्तच्छक्तियोगिता॥ १ ॥" [मी• क्लो० प्रयां० क्लो• ३] "योनो दिवान भुक्ते चेत्येवमादिवचःश्रृतौ। रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्यापत्तिकच्यते॥ २ ॥" [मी० क्लो• भ्रयां० क्लो• ४१]

ग्राह्मता शक्ति से युक्त गाय है क्योंकि वह उपमेय है, यदि वह ऐसी शक्ति से युक्त नहीं होती तो वह उपमेय भी नहीं होती। ग्रथापितापूर्वक होनेवाली ग्रथापिता इस प्रकार से है जैसे शब्द में पहिले अर्थापत्ति से बाचक सामध्यें का निश्चय करना और फिर उससे उसमें नित्यत्व का ज्ञान करना, इसका भाव ऐसा है कि शब्द में वाचक शक्ति के बिना प्रार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है ग्रतः अर्थप्रतीति से शब्द मे पहिले वाचक इाक्तिका निश्चय अर्थापत्ति से होता है, और फिर इस अर्थापत्तिप्रबोधित सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व का निश्चय हो जाता है, इस तरह शब्द से अर्थकी प्रतीति उससे वाचक सामर्थ्य और वाचक सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व सिद्ध होता है। अभाव पूर्वक अर्थापत्ति इस प्रकार से है जैसे अभावप्रमाण के द्वारा किसी ने जीते हुए चैत्रका घरमें अभाव जाना अर्थात् जीता हुग्रा चैत्र घरमें नहीं है ऐसा किसी ने भ्रभाव प्रमारण द्वारा जाना फिर मर्थापित से यह सिद्ध किया कि वह बाहर है, इस प्रकार मर्थापित से उसका बाहिर होना सिद्ध हो जाता है कि जीता हुआ चैत्र अन्य स्थान पर है क्योंकि घर में उसका श्रभाव है। इसी ६ प्रकार की अर्थापत्ति का स्वरूप इन सीमांसक श्लोकवार्त्तिक के श्लोकों द्वारा कहा गया है, प्रत्यक्ष से जानी हुई अग्निकी उष्णाता से उसमें दहनशक्तिका निश्चय करना यह प्रत्यक्षपूर्विका मर्थापत्ति का उदाहरण है। सूर्य में गमनिकया को अनुमान से जानकर उसमें गमनशक्तिका निश्चय करना यह अनुमान पूर्विका अर्थापत्ति का उदाहरण है।। १।। पुष्ट देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है इत्यादि वचन सुनकर उसमें उसके रात्रिभोजन करने का ज्ञान होना, यह धागम पूर्वक भ्रयपित्तिका उदाहरण है।। २।। रोभ से उपित गाय का साहश्य ज्ञान द्वारा ग्रहण करने योग्य शक्ति संपन्न होना यह उपमानपूर्वक मर्थापत्तिका उदाहरण है। शब्दमें "गवयोपमिताया गोस्तज्ज्ञानमाह्यशक्तता। ग्रभिषानप्रसिद्धग्रयंगर्थावनोषितात ॥ १ ॥ हास्त्रे बाजकसामध्यतिशित्यत्वप्रसेयता । ग्रिधानान्यथाऽसिद्धे रिति वाचकशक्तता ॥ २ ॥ श्रवादियावगम्यैव तदन्यस्वगतेः पूनेः । अर्थापत्यन्तरेगीव शब्दनित्यत्वनिश्चयः ॥ ३ ॥ दर्शनस्य प्रार्थस्यादित्यस्मित्रशिक्षास्यते । प्रमासाभावनिर्सीतचैत्राभावविशेषितात ॥ ४ ॥ गेहाचे अवहिश्वांविसद्भियां त्विह देशिता । तामभावोत्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत् ॥ ॥ ॥"

मि० इलो० प्रयो० इलो० ४-६ ] इत्यादि ।

बाचकशक्ति को सिद्ध करनेके लिए अर्थापत्ति प्रमारा आता है उससे शब्दकी बाचक शक्तिको जानकर उसी वाचक शक्ति द्वारा वाचककी अन्ययानुपपत्तिसे शब्दमें नित्यपना सिद्ध किया यह अर्थापत्ति से होनेवाली अर्थापत्ति है। जिस प्रथीपत्तिसे शब्दमें वाचक शक्तिको सिद्ध किया है उसी अर्थापत्तिसे शब्दमें नित्यपना भी सिद्ध हो जायगा । ऐसी कोई धारांका करे तो वह ठीक नहीं, क्योंकि अभिधान [वाचक] की अन्ययाऽसिद्धि रूप ग्रन्यथानुपपत्तिवाले अर्थापत्तिसे तो सिर्फ शब्दकी ग्रभिधान शक्ति ही सिद्ध होती है, शब्दकी नित्यताको सिद्ध करनेके लिये तो अभिधान शक्ति विचक शक्ति । की ग्रन्यथा सिद्धि रूप अन्यथानुपपत्ति आयेगी, श्रतः शब्दकी वाचक शक्ति तो ग्रर्थापत्ति गम्य है भीर शब्दकी नित्यता अर्थापत्ति जन्य भर्थापत्तिगम्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये ।। १ ।। ।। २ ।। इस विषयमें "दर्शनस्य परार्थत्वात्" इत्यादि सूत्रकी टीका करते समय आगे कहा जायंगा। अभावप्रमाण द्वारा चैत्रका घरमें अभाव सिद्ध करके उस ग्रभाव विशेषसे घरके बाहर चैत्रका सद्भाव सिद्ध करना ग्रभावप्रमाणसे होनेवाली अर्थापत्ति है. इसप्रकार अभावप्रमाण जन्य अर्थापत्तिका उदाहरण समभना चाहिये, इस अभावप्रमाण प्रविका ग्रथापत्तिक ग्रन्य भी उदाहरण हो सकते हैं उनको यंथायोग्य लगा लेना चाहिये। इस तरह मीमांसकाभिमत अर्थापत्ति प्रमाण बौद्धकी प्रमाण संख्याका विघटन करता है।

#### प्रशिप्तिविचार समाप्त क्ष्र

#### ग्रभावविचारः

4

त्तवाऽभावप्रमाणमपि प्रमाणान्तरम् । तद्धि निषेष्याधारवस्तुग्रहणादिसामग्रीतस्त्रिप्रकार-मृत्पन्नं सत् क्वचित्प्रदेशादौ घटादीनामभावं विभावयति । उक्तं च—

> "ग्रहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । सानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥ [मी० स्लो० ग्रमाव० स्लो० २७]

"प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥"

[मी• इलो• ग्रभाव• इलो॰ ११]

मीमांसक मतमें सभाव प्रमाण भी एक पृथक् प्रमाण माना है, श्रव उसका कथन प्रारंभ होता है... स्रभाव प्रमाण निषेघ करने योग्य घट स्रादि पदार्थ के स्राधार-भूत वस्तुको ग्रहण करने आदि रूप सामग्री से तीन प्रकारका उत्पन्न होता है धीर वह किसी विशिष्ट स्थान पर घट आदि पदार्थोंका ग्रभाव प्रदर्शित करता है। कहा भी है-पहले वस्तुके सद्भावको जानकर एवं प्रतियोगीका (घटादिका) स्मरण कर बाह्य इन्द्रियोंके अपेक्षाके विना नास्तिका [नहीं का] जो ज्ञान होता है वह अभाव प्रमाण कहलाता है ।।१।। वह तीन प्रकारका है प्रमाणाभाव, आत्माका ज्ञानरूप श्रपरिणाम, भीर तदन्यज्ञान, प्रत्यक्षादि पांच प्रमारगोंका नहीं होना प्रमाणाभाव नामा अभाव प्रमारा कहलाता है, ब्रात्माका ज्ञानरूप परिणमन नहीं होना दूसरा श्रभाव प्रमाण है, भ्रन्यवस्तुमें ज्ञानका होना तीसरा भ्रभाव प्रमाण है ॥२॥ जिस वस्तुरूपमें पांचीं प्रमाण बस्तु की सत्ताका अवबोध करानेमें प्रवृत्त नहीं होते उसमें अभाव प्रयागा प्रवृत्त होता है, इस तरह यह सभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति बतलायी गयी है ॥३॥ वस्तुका अभाव प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नही हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षका अभाव रूप विषयके साथ विरोध है, इन्द्रियोंका संबंध तो भावांश वस्तुके साथ होता है न अभावांश के साथ। कहाभीहै—"नहींहै" इस प्रकारका नास्तिताकाज्ञान इन्द्रियद्वारा उत्पन्न कराना ग्रमन्य है, क्योंकि इन्द्रियोंकी योग्यता मात्र भावांशके साथ संबद्ध होनेकी है।।१।।

"प्रमाग्गपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाग्गता ॥"

[मी•श्लो॰ ग्रभाव•श्लो०१] इति।

न चाञ्चक्षेणाभावोऽवसीयते; तस्याभावविषयस्वविरोधात्, भावशिनेवेन्द्रियाणां सम्बन्धात् । तदुक्तम्---

> "न ताबदिन्द्रियेगोषा नास्तीत्युत्पाचते मतिः । भावांशेनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिण्द्रियस्य हि ॥"

> > [मी॰ इलो॰ ग्रभाव॰ १८ ] इति।

नाप्यनुमानेनासौ साध्यते; हेतोरभावात् । न च विषयमूलस्याभावस्याभावादभावप्रमाण्यनै-यथ्यं मृ; कारणादिविभागतो व्यवहारस्य लोकप्रतीतस्याभावप्रसङ्गात् । उक्तं च--

> "न च स्याद्वचवहारोयं कारगादिविभागतः । प्रागभावादिभेदेन नाभावो यदि भिद्यते ।। १ ॥"

> > [मी॰ श्लो॰ ममाव॰ श्लो॰ ७]

प्रभावांण प्रमुमानद्वारा भी ग्रहण नहीं होता क्यों कि प्रमुमानमें हेनुकी अपेक्षा रहती है सो यहां है नहीं । [प्रभाव रूप वस्तुका किसीके साथ प्रविनामाव तो हो नहीं सकता प्रतः हेतु और प्रतिज्ञारूप अनुमान प्रभाण द्वारा प्रभावका ग्रहण होना प्रभावय है] यहां कोई कहे कि प्रभावप्रमाणका विषय तो प्रभाव रूप है है इस तरहाँ मामेंगे तो कारण प्राविक विभागसे होनेवाला लोक प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होनेका प्रसंग प्राता है, कहा भी है कि कारणादि विभागसे होनेवाले प्राणभाव प्रध्वंसाभाव प्रावि प्रभावके भेदों द्वारा प्रभावमें भेद होना स्वीकार ने किया जाय तो यह अभावभेदका प्रसिद्ध व्यवहार तरह हो जाता है।।।।। यह प्रभाव नामा कोई विषय नहीं होता तो प्राणभाव प्रावि प्रभावों भेद नहीं वन सकते थे इसप्तानकों प्रस्त्या पृत्वति द्वारा भी प्रभाव की वस्तुरूपता सिद्ध होती है। इसी बातको हमारे प्रस्त्यमें कहा है कि प्राणभाव प्रावि प्रभाव की वस्तुरूपता सिद्ध होती है। इसी बातको हमारे प्रस्त्रमें कहा है कि प्राणभाव प्रावि प्रभाव के प्रस्तुरूपता सिद्ध होती है। इसी बातको हमारे प्रस्त्रमें कहा है कि प्राणभाव प्रमाल के विषयभूत प्रभावको वस्तुरूप नहीं मानते तो कारण आदिके द्वारा होनेवाला कार्योका जो प्रभाव है वह कोनसामाव है सो बताइये?।।।।। प्रभावकी वास्तिकता

प्रागभावादिभेदान्यथानुपपत्ते आस्यार्यापत्या वस्तुरूपतावसीयते । उक्तं च— "न चावस्तुन एते स्युभेंदास्तेनास्य वस्तुता । कार्यादीनामभावः को भावो यः कारएगदिनः(ना) ।। १ ।।"

[मी० व्लो• सभाव• व्लो० ८]

धनुमानावसेया चास्य वस्तुता । यदाह-

"यद्वानुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिग्राह्यो यतस्त्वयम् । तस्माद्गवादिवद्वस्तु प्रमेयत्वाच गृह्यताम् ॥ १ ॥"

[मी• इलो० ग्रभाव• इलो० ६]

चतुःप्रकारस्र्याभावो स्यवस्थितः-प्राक्षप्रव्यंसेतरेतराऽत्यन्ताभावभेदात् । उक्तं च–

"वस्त्वऽसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता । क्षीरे दच्यादि यन्नास्ति प्रागमावः स उच्यते ॥ १ ॥

**धनमान** द्वारा भी जानी जाती है जैसा कि कहा है—जिस कारएासे यह ध्रभाव धनवृत्त बृद्धि भीर ब्यावृत्त बृद्धि द्वारा [इसके होनेपर होना भीर न होनेपर नहीं होना रूप अन्यथानपपत्तिद्वारा | ग्रहण करनेमें ग्राता है उसी कारणसे गो आदिके समान वस्तरूप है, तथा यह प्रमेयधर्मयुक्त होनेसे भी प्रमाग्रद्वारा ग्रहण् करने योग्य माना जाता है ।।१।। इसप्रकार ग्रभाव प्रमाणके विषयभूत अभावांशकी सिद्धि होती है, यह श्रभाव चार प्रकारका है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और मत्यंताभाव श्रव इनके लक्षण बताये जाते हैं - दूधमें दहीका जो ग्राभाव है वह प्रागभाव कहलाता है, इन दूध दही बादि मे परस्परकी जो असंकीर्णता है वह अभाव प्रमाणके प्रामाण्य पर निर्भर है श्रयति श्रभाव प्रमाणद्वारा ही यह असंकीणंता सिद्ध की जाती है।।१।। दूधका दहीमें जो अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव कहा जाता है, गायमें अथव भादि अन्य भन्य पदार्थीका जो अभाव रहता है उसे इतरेतराभाव कहते हैं ॥२॥ खरगोशके मस्तकके अवयव निम्न, वृद्धि रहित एवं कठोरता श्रादि धर्म रहित होते हैं, श्रत: खरगोशके मस्तकपर विषाणका नहीं होना अत्यताभाव कहलाता है ।।३।। इन चार प्रकारके ग्रभावोंको व्यवस्थापित करनेवाला ग्रभाव प्रमाग है यदि इस प्रमागाको न माना जाय तो प्रतिनियत वस्तु व्यवस्थाका लोप ही हो जायगा ? कहा भी है-यदि स्रभाव प्रमाण की प्रामाणिकता न स्वीकार करे तो दूवमें दही और दहीमें दूधकी संभावना हो

नास्तिता पयसो दिष्नि प्रष्यंसाभावलक्षराम् । गवि योऽरवाद्यभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २ ॥ सिरसोऽत्रववा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्षितताः । शक्षमृङ्गादिरूपेरा सोऽरवन्ताभाव उच्यते ॥ ३ ॥ [मी॰ दसो॰ समाव॰ ग्लो॰ २८ –४]

यदि चैतेषां व्यवस्थापकसभावास्यं प्रमाशां न स्यातदा प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविजोपः स्यात् । तदुक्तम्-

> "सीरे दिघ भवेदेवं दिग्न सीरं घटे पट:। शशे शुङ्कं पृथिष्यादौ चैतन्यं मूर्तितात्मिन। प्रप्तु गन्धो रक्षश्चान्तौ वायो क्लेय्य प्रमाणता।" व्योग्निस संस्पर्वता ते च न चेदस्य प्रमाणता।"

[मी० क्लो • ग्रभाव • क्लो • ५ – ६ ] इति ।

जायगी, घटमें पटका ग्रस्तित्व धानना पड़ेगा, खरगोशमें सींगका म्नस्तित्व, पृथ्वी आदि में चैतन्यका अस्तित्व, आत्मामें मूर्त्तिका अस्तित्व इत्यादि विपरीतताको मानना पड़ेगा।।१।। जलमें गन्ध, अग्निमें रस, वायुमें रूप रस गंध, एवं ग्राकाशमें गंध, रस, रूप और स्पर्श इन सबका सद्भाव मानना होगा ? ।।२।।

शंका— वस्तु निरंश है उस निरंश वस्तुके स्वरूपको (अर्थात् सद्दुआवांशको) ग्रह्म करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाम द्वारा उसका सर्वात्मपनेसे ग्रहण हो जाता है फिर अन्य कोई अंश तो उस वस्तुमें बचा नहीं कि जिसको व्यवस्था करने के लिये ग्रमाव नामका प्रमाण ग्रावे एवं उसको प्रमामभूत माने ?

समाधान — यह शंका ठीक नहीं है, वस्तु निरंश न होकर सद ध्ययद रूप दो अंश वाली है, उसमें प्रत्यक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर भी धन्य जो ध्रसदंश है वह ध्रमृहीत ही रहता है उस प्रसदंशकी व्यवस्था करनेके लिये प्रवृत्त हुए ध्रभाव प्रमाण में प्रामाण्यकी क्षति नहीं मानी जा सकती। कहा भी है — वस्तु हमेशा स्वक्ष्पसे सत और पररूपसे ध्रसत् हुआ करती है, इन सत् ध्रमृत् रूपोमेंसे कोई एक रूप किन्ही प्रमाणों द्वारा जाना जाता है तथा कभी कोई एक दूसरा रूप अन्य प्रमाण द्वारा जाना जाता है।।।। जिसकी जहां पर जब उद्भृति होती है एवं पुरुषको जाननेकी इच्छा होती है सद्वुसार उसका उसका उसके द्वारा ध्रमृभव किया जाता है [जाना जाता है] और

न च निरंदात्याद्वस्तुनस्तरस्वरूपग्राहिखाध्यक्षेणास्य सर्वासमा ग्रह्णादग्रहोतस्य वापरस्या-दंशस्य तत्राभावात् कयं तद्वप्यवस्यापनाय प्रवर्षमानमभावास्यः प्रमाखं प्रामाण्यमधनुते ? इत्यभिषात-व्यम्; यतः सदसदात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादिना तत्र सदंशग्रहणेत्यग्रहोतस्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय प्रमाणाभावस्य प्रवर्तमानस्य न प्रामाध्यस्याहतिः । उक्तं च—

> "स्वरूपपररूपाभ्यां निर्धं सवसदात्मके । बस्तुनि जायते कि विद्यूप कै श्चिरकवानन ॥ १ ॥ यस्य यत्र यदोदभूतिजिष्का चोपजायते । वेद्यतेनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिस्यते ॥ २ ॥ तस्योपकारकत्वेन वर्शतें आस्तदेतरः । जभयोरिप संविद्या जभयानुगमोस्ति तु ॥ ३ ॥"

> > [मी० श्लो• सभाव० श्लो० १२-१४]

उस ज्ञानको उसीके नामसे पुकारा जाता है।।२।। जिस समय सद् असद् अंशों में से एक का प्रहण होता है उस समय अवशेष अश उसमें रहता ही है और उसका उपकारक भी होता है, जब ज्ञानसे दोनों भी अंश संविदित होते हैं तब दोनोंका अनुगम होता है।। ३।। जब भावांशको ग्रहण करना होता है तब सद्भाव ग्राहक प्रत्यक्षादि पांचों प्रमास्त्रोंका ग्रवतार होता है, और उन्हींका व्यापार होता है क्योंकि उस समय प्रभावांशकी प्रमुत्पत्ति है, तथा जब ग्रभावांशको जाननेकी इच्छा होती है तब ग्रभाव ग्राहक प्रमास्त्राका अवतार एवं व्यापार होता है।। ४।।

यहांपर कोई धाशंका करे कि धर्मीभूत वस्तुसे भावांशके समान अभावांश भी अभिन्न है धतः ग्रमावांशका भी प्रत्यक्षद्वारा ग्रहण हो जाना चाहिये? तो उसका समाधान यह है कि भावांश और ग्रभावांशका धर्मी एक होनेपर भी अर्थात् धर्मीमें ग्रमेद रहनेपर भी उन भावांश अभावांश धर्मोमें तो परस्परमें भेद ही रहा करता है, जिस समय ग्रभावांशकी भनुद्रभूति रहा करता है, जिस समय ग्रभावांशकी भनुद्रभूति रहा करती है। अतः दस्ती है, जैसे कि नेत्रकी किरणोंमें रूप आदिकी धनुद्रभूति रहा करती है। अतः ग्रभावका भावरूप प्रमाणहारा जानना सिद्ध नहीं होता, भनुमान प्रथोगसे भी यही निश्चित होता है कि जो जिसप्रकार का विषय होता है वह उसीप्रकारके प्रमासहारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप वस्तुको भावरूप चक्षुरादि इन्द्रिय द्वारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप वस्तुको भावरूप चक्षुरादि इन्द्रिय द्वारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप वस्तुको भावरूप चक्षुरादि इन्द्रिय द्वारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप वस्तुको भावरूप चक्षुरादि इन्द्रिय द्वारा जाना

"प्रत्यक्षाद्यवतारश्च भावांशो गृह्यते यदा । व्यापारस्तदनुत्परोरभावांशे जिब्दिते ॥ ४ ॥" [ मी० श्लो० सभाव• श्लो० १७ ]

न च धर्मिसोऽभिन्नत्वाद्भावांश्ववदभावांश्वस्थाप्यव्यक्षेशीव ग्रहः; सदसदंशयोर्धर्म (म्यं)भेदेप्य-न्योन्यं भेदान्नायनरिक्मरूपादिवदभावस्मानुद्भृतत्वात् । न चाभावस्य भावरूपेण प्रमाणेन परिच्छित्ति-युं का । प्रयोगः - यो यथाविधो विषयः स तथाविधेनैव प्रमाणेन परिन्छि (च्छे) छते, यथा रूपादिश्मादी भावरूपेण चक्षुरादिना, विवादास्पदीभूतश्चाभावस्तस्मादभावः (दभावेन) परिच्छेद्यत इति । उक्तंच—

> "न त् (नन्) भावादभिन्नस्वात्सम्प्रयोगोस्ति तेन व । न ह्यात्यन्तमभेदोस्ति रूपादिवदिहापि नः ।। १ ।। धर्मयोभेंद इश्रो हि धर्म्यभेदेपि नः स्थितेः। उद्भवाभिभवात्मत्वादग्रहरा चावतिष्रते ।। २ ।। [मी० श्लो• सभाव• श्लो• १६-२०]

जाता है। यहां अभाव विवादापत्न है अतः वह अभाव प्रमाण द्वारा ही जाना जाता है। कहा भी है कि-शंकाकारका कहना है कि सद और असद दोनों अंश पदार्थ से ग्रभिन्न होनेके कारण इन्द्रियके साथ दोनोंका संबंध है ? ग्रितः इन्द्रियप्रत्यक्ष द्वारा दोनोंका ग्रहण होता है ] सो इसका समाधान करते हैं कि जैसे रूप और रसका म्रत्यंत मभेद है वैसा सत् भीर मसत् अंशोंका ग्रत्यन्त अभेद नहीं है अतः सत् के ग्रहण करने पर भी असत् अगृहीत रहता है ] ऐसा ही हमारे यहां माना है।। १।। हम मीनांसकके यहां धर्मीके श्रभिन्न होनेपर भी धर्मीमें भेद मानना इष्ट समका जाता है, इसी व्यवस्थाके कारण ही सत ग्रीर असत ग्रंशोंमें से एक की उत्पत्ति ग्रीर दूसरेकी श्रनुत्पत्ति होना सिद्ध होता है एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा एकका ग्रहण श्रीर दूसरेका श्रग्रहण होना भी सिद्ध होता है।। २।। यदि श्रभावको मेयरूप प्रमाणद्वारा जानने योग्य | मानते हैं उसको जाननेवाला प्रमाण भी उसीतरहका श्रभावरूप मानना जरूरी है। जिसप्रकार सद्भावात्मक प्रमेयमें अभाव ज्ञानकी प्रामाणिकता नहीं रहती, उसीप्रकार अभावात्मक प्रमेयमें भाव ज्ञानकी प्रामाशिकता नहीं रहती [ कहने का अभिप्राय यह है कि सत् रूप वस्तुके अंशको जाननेमें अभावप्रमाण उपयोगी नहीं रहता इसीतरह असत्रूप वस्तुके शंशको जाननेमें भावरूप प्रत्यक्षादिप्रमाण उपयोगी नहीं रहते हैं।

"मैयो यद्वदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम् । भावात्मके यथा मेथे नाभावस्य प्रमाणता ॥ नवेवाभावमेथेपि न भावस्य प्रमाणता ॥"

[ मी• इलो• समाव• ४४-४६ ] इति ।

ततःशास्त्रावीनां प्रमाणान्तरस्वप्रसिद्धेः कथं प्रत्यक्षानुमानभेदास्त्रमाणाई विष्यं परेषां व्यवतिष्ठेत ?

इसप्रकार घागम प्रमाणसे लेकर घ्रभाव प्रमाण तक घनेक प्रमाणोंकी सिद्धि होती है अतः बौद्धके प्रत्यक्ष घौर अनुमान के भेदसे दो प्रकारके प्रमाणोंकी संख्या किसप्रकार व्यवस्थापित की जा सकती है? घर्थात् नहीं की जा सकती । यहां पर आगमादि तीन प्रमाणोंके प्रकरणोंमें जैनाचार्यने स्वयं तटस्य रहकर मीमांसक द्वारा बौद्धके मंतव्यका निरसन कराया है।

अभावविचार समाप्त \*



# ग्नर्थापत्तेः ग्रनुमाने<sup>ऽ</sup>न्तर्भावः

#### \*\*

नन्त्रेवं प्रत्यक्षैतरभेदाःकवं भवतोपि प्रमाण्यं विध्यव्यवस्था—तेषां प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धं र-विशेषादिति चेत् ? तेषां 'परोक्षैत्रनर्भावात्' इति ब्रूयः । तथाद्वि—यदेकलक्षणलक्षितं तद्वयक्तिभेदेष्ये-कमेव यथा वंशायं कलक्षणलक्षितं चक्षुरादिप्रत्यक्षम्, धवेशयं कलक्षणलक्षितं च शाव्यादीति । चक्षु-रादिसामग्रीभेदेपि हि तज्ज्ञानानां वंशयं कलक्षणलक्षितत्वेनैनाभेदः प्रसिद्धः प्रत्यक्षरूपतानितकमात्, तद्वत् शव्यादिसामग्रीभेदेप्यवैक्यं कलक्षितत्वेनैवाभेदः शाव्यादीनाम् परोक्षकपत्वाविशेषात् । ननु

जब बोद्ध के प्रमाण् द्वैविध्य का निराकरण हो चुका तब किसीको ऐसी शंका हुई कि ध्राप जैन भी तो दो प्रमाण मानते हैं सो उनकी व्यवस्था आपके यहां कैसे होगी? क्योंकि ध्रागम आदि धन्य प्रमाण सिद्ध हो चुके हैं। इस कारण बौद्ध के समान आपके द्वारा मान्य प्रमाण को द्वित्वसंस्था का भी विधटन हो जाता है? सो इस शंका का समाधान करते हैं—जैनों द्वारा मान्य प्रमाण की द्वित्वसंस्था का विधटन इसलिये नहीं होता है कि हमने उन धागम आदि प्रमाणोंका परोक्षप्रमाण में अन्तर्भाव किया है, देखिये—

जो एक लक्षरण से लिक्षित होता है वह व्यक्तिभेद के होनेपर भी एक ही रहता है जैसे वैश्वास्थ एक लक्षणसे लिक्षत चक्षु आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुझा प्रत्यक्ष झनेक प्रकारका होते हुए भी एक ही है। क्योंकि उन अनेकों में प्रत्यक्षपने का उत्लघन नहीं होता, ठीक इसी तरह से शब्द आदि सामग्री का भेद रहते हुए भी अवैश्वास्थ एक ही लक्षणसे लिक्षत किये गये आगमादि में भी अभेद ही है। क्योंकि परोक्षपना तो उन आगम उपमानादि में समानरूप से ही देखा गया है।

श्रंका — धाप जैनने परोक्षके जो भेद किये हैं वे सिफंस्मृति धादि रूप हैं उनमें उपमान धादिका उल्लेख नहीं है। अतः वे तो इनसे भिन्न प्रमासा हैं ?

समाधान—यह कथन विना सोचे किया है क्योंकि उपमानादिको हमने इन्हीं परोक्षमेदोंमें प्रन्तिह्ति किया है। उपमानका प्रत्यभिज्ञानमें ग्रतंभीव होता है ऐसा हम परोक्षस्य स्मृत्यादिभेदेन परिगण्तित्वात् उपमानादीनां प्रमाणान्तरत्वभेवेत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्; तेवासत्रवान्तर्भावात् । उपमानस्य हि प्रत्यभिज्ञानेन्तर्भावो वक्ष्यते ।

म्रायोपत्ते स्स्वनुमानेऽन्तर्भावः; तथा हि—ग्रायोपरयुत्वापकोऽयोग्यथानुपपद्यमानत्वेनानवगतः, म्रायमतो बाइन्दृश्येपरिकल्पनानिमित्तं स्यात् ? न तावदनवगतः; म्रातिप्रसङ्गात् । येन हि विनोपप-द्यमानत्वेनावगतस्तर्माप परिकल्पयेत्, येन विना नोपपद्यते तमपि वा न कल्पयेत्, म्राय्यवानुपपद्यमान-त्वेनानवगतस्यार्थापरयुत्यापकार्थस्यान्ययानुपपद्यमानत्वे सत्यप्यदृश्यंपरिकल्पकत्वासम्भवात् । सम्भवे वा लिङ्गस्याप्यनिश्चिताविनामावस्य परोक्षार्यानुमापकत्व स्थात् । तत्रश्चेदं नार्यापरयुत्वापकार्याद्

द्यामे कहनेवाले हैं। ग्रयपित्ति का अनुमानप्रमाण में अन्तर्भाव हो जाता है सो अब इसी बातको हम सिद्ध करते हैं—

अर्थापत्ति को उत्पन्न करनेवाला जो पदार्थ है जैसे कि नदीपूर ग्रादि-वह ग्रन्थया ग्रनुपद्यमानपने से अवगत होकर या अनवगत होकर ग्रदृष्ट ग्रथंकी ( उपर में वर्षाकी ) कल्पना का निमित्त होता है ? यदि अर्थापत्ति का उत्थापक पदार्थ अनवगत होकर ही अदृष्टार्थ की कल्पना का निमित्त होता है तो ग्रातिप्रसङ्ग नामका दोष होगा-देखो यदि ग्रथंपित्त को उत्पन्न करनेवाला पदार्थ जो नदीपूर आदि है वह ग्रन्थयानु-पपत्तिरूपसे—विना दृष्टिकं नदीपूर नहीं ग्रासकता है इसरूप से निश्चित नहीं हुमा है फिर भी ग्रह्या की ( बरसात की ) कल्पना कराता है तो जिसके बिना वह उपप्यमान से अवगत है उसकी भी कल्पना करा देगा, और जिसके विना वह उपप्यमान नहीं उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। वर्योक्त ग्रन्थानुपपद्यमानपदे ग्रम्भवगत ऐसा ग्रर्थापित का उत्थापक जो वह जलपूरादिरूप पदार्थ है वह यद्यपि ग्रन्थयानुपपद्यमान है [ बिना दृष्टिट के नहीं होता है ] फिर भी उस ग्रह्यार्थकी कल्पना ग्रसंभव ही रहेगी।

श्रर्थापित का उत्थापक पदायं अन्ययानुषपद्यमानत्वेन ग्रनवगत होकर यदि ग्रहष्टार्यं की कल्पना का निमित्त बन जाता है तो एक ग्रौर दूषण् यह भी श्रावेगा कि हेतु भी श्रपने साध्यके साथ ग्रविनाभावरूप से ग्रनिश्चित होकर परोक्षार्थं—ग्राप्ति आदि साध्यका ग्रनुमापक हो जावेगा, इस तरह श्लमादि हेतु की ग्रार्थापत्ति उत्थापक पदार्थं से कोई भिन्नता नहीं रहेगी।

दूसरा पक्ष--मर्थापत्ति का उत्थापक पदार्थ अन्यथानुपपद्यमानपने से भ्रवगत

भिद्येत नाप्यवगतः; ग्रवीपत्यनुमानयोर्भेदाभावप्रसङ्गादेव, ग्रविनाभावित्वेन प्रतिपन्नादेकस्मात्सम्ब-न्धिनो द्वितीयप्रतीतेरुभयवाविशेषात ।

किन्त, प्रस्यान्यथानुषपद्यमानत्वावगमोऽर्थापत्तेरेव, प्रमाणान्तराहा ? प्रयमपक्षैऽत्योग्याश्रयः; तथाहि—प्रन्यथानुषपद्यमानत्वेन प्रतिपन्नादर्थादर्थावत्तिश्रवृत्तिः, तत्त्रवृत्तेश्चास्यान्यथानुषपद्यमानत्व-प्रतिपत्तिरिति । ततो निराकृतमैतत्—

> "ग्रविनाभाविता चात्र सदैव परिष्ट्यते। न प्रागवगतेत्येवं सत्यप्येषा न कारणम् ॥ १॥" [मी० ब्लो० प्रर्या० वलो● ३० ]

है ऐसा कहे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह से तो अर्थापति और अनुमान में कुछ भी भेद नहीं रहेगा, अविनाभावरूपसे जाने गये किसी एक संबंधी वस्तुसे दूसरे का अवबोध होना दोनों [अनुमान और अर्थापत्ति] में समान है, कोई विशे-पता नहीं है।

किश्व — अर्थापत्ति का जो विषय वह अन्यया [बिना वृष्टिके] अनुपपद्यमान है उसका जो जान होता है वह अर्थापत्ति से ही होता है, अथवा अन्य प्रमाएा से होता है? यदि अर्थापत्ति से ही होता है एसा स्वीकार किया जाय तो अन्योन्याश्रय दोष आता है—प्रन्यथानुपपद्यमानत्व से जाने हुए पदार्थसे अर्थापत्तिकी प्रवृत्ति होगी और अर्थापत्ति की प्रवृत्ति से इस अर्थापत्ति उत्थापक अर्थो अन्ययानुपपद्यमानत्व जाना जायगा, इसप्रकार अन्याग्याश्रयदोष आने के कारएा अर्थापत्ति में पृथक् प्रमाएाता सिद्ध नहीं होती है। अतः मीमांसक के मीमांसाक्ष्वोक्तातिक का यह कथन निराकृत हो जाता है कि—''जन अर्थाप्ति और अनुमान को एक प्रमाएाक्य मानते हैं, परन्तु उनका यह मानता ठोक नहीं, स्योंकि अनमान में अपने साध्यक मानते हैं, परन्तु उनका यह प्रमानता ठोक नहीं, स्योंकि अनमान में अपने साध्यक माय हेतु का व्यवसाभाव संवेद हिले से जात नहीं रहता हहा अर्थापत्ति से नदीपूर आदि विषय के जानने पर ही ग्रहण होता है, अर्थापत्ति के पहिले नहीं, इसी कारण से अर्थापत्ति में ग्रवनाभाव भने ही रहता हो किन्तु उसको अर्थापत्ति में निमत्त नहीं माना है।। १।। कोई जैन कहे कि संवंघको ग्रहण कर उत्पन्न होने वाली अर्थापत्ति तो अनुमानकण हो सकती है? तब उतको समक्ति हैं कि जिस कारए। से अर्थापत्ति के समय में ही प्रविताभावका ग्रहण होता है

"तेन सम्बन्धवेलायां सम्बन्ध्यन्यतरो ध्रुवम् । भ्रम्बापस्येव गन्तव्यः पश्चादस्रवनुमानता ॥"

[मी० श्लो० ग्रर्बा० श्लो० ३३ ] इति ।

धय प्रमाणान्तरात्तदवनमाः; तरिक भूगोदर्शनम्, विपक्षैऽनुपत्तम्भो वा ? घाद्यविकल्पे नवास्य भूगोदर्शनम्-साध्यर्धामिण्, हष्टान्तर्धामिण् वा ? न तावदाद्यः पक्षः; क्रक्तेरतीन्द्रियतया साध्यर्धाम-ध्यस्य तदविनामावित्वेन भूगोदर्शनासम्भवात् । द्वितीयपक्षोप्यतः एवायुक्तः । किन्द, दृष्टान्तर्धामिण्

उसी कारण से अविनाभाव संबंध के ग्रहण के काल में संबंधी में से मन्यतर प्रथित् वृष्टि (बरसात ) ग्रीर नदीपूर इन दोनों में से एक बृष्टि ही नियम से प्रथीपित्त के द्वारा जानने योग्य होती है। पहिले अर्थापित्त ज्ञान ही होता है। हाँ; कदाचित् ग्रविनाभाव संबंध के मनंतर यदि इन विषयों का निश्चय होता है तब उसकी ग्रनुमान प्रमाण कह सकते हैं"।। २।।

स्रव दूसरा पक्ष-अर्थापिल को उत्पन्न करनेवाले पदार्थका स्रविनाभाव स्रन्य-प्रमाण से स्रवगत होता है [जाना जाता है ] ऐसा कहें तो पुनः प्रश्न होता है कि वह कौनसा प्रमाण है, सूथोदशंनरूप प्रमाण अथवा विषक्ष से अनुपलस्भरूप प्रमाण ? यदि कहा जाय कि भूयोदशंनरूप जानसे वह सर्थापिल उत्थापक पदार्थ जाना जाता है तो प्रश्न होता है कि वह भूयोदशंन कहां पर हुआ है ? साध्यवर्मी में या दृष्टान्तधर्मी में ? प्रयम विकल्प साध्यवर्मी हुसा है [साध्यवर्मी सर्थाल जलानेकी शक्तिवाली जो स्रिन है वह यहां साध्यवर्मीस्प्येस कही गयी है सो उस साध्यरूप धर्मी अर्थात् स्रान्त में उस सर्थापित उत्थापक पदार्थका भूयोदशंन हुमा है] ऐसा कहना शक्य नहीं, वर्थोक शक्ति तो स्रतीन्त्रिय है, स्रतः साध्यक्ष्मी जो स्रिन है उसमें दाहरूप साधन का शक्तिक साध्य स्रविनाभावपने से बार २ देखनारूप भूयोदर्शन होना संसव नहीं है।

यदि द्वितीयपक्ष को आधित कर कहा जावे कि दृष्टान्त घर्मी में भूयोदशंन हुमा है सो ऐसा कहना भी इसी के समान असिद्ध है। दूसरी बात यह है कि दृष्टान्त घर्मी में प्रवृत्त हुआ भूयोदशंन साध्यधर्मी में भी इस दाहके चन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है, या दृष्टान्तधर्मी में ही इसके अन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है ? इनमें से द्वितीयपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टान्तधर्मी में ग्रन्थथानुपपन्नत्वरूप से निश्चित किया गया दाहरूप पदार्थ चन्य अर्थात् दृष्टान्त से पृथक् जो साध्यधर्मी है उसमें अभी तक अनिश्चित् है, वहां प्रपने साध्यक्षों (दाहकत्व शक्तिको) सिद्ध नहीं कर सकता।

प्रवृत्तं भूयोदर्शनं साध्यधर्मिषणय्यस्यान्यचानुपपन्नस्वं निश्चाययति, दृष्टान्तवर्मिष्येव वा ? तत्रोत्तरः पक्षोऽयुक्तः; न खलु दृष्टान्तवर्मिण् निश्चितान्यवानुपपद्यमानत्वोद्योऽन्यत्र साध्यधर्मिण् तथात्वेना-निश्चितः स्वसाध्य प्रसावयति घतिप्रसङ्कात् । प्रथमपक्षे तु लिङ्गार्थापन्युत्थापकार्थयोर्भेदाभावः स्यात् ।

ननु लिङ्गस्य २०।न्तर्घामिणि प्रवृत्तप्रमाण्वकात्सर्वोपसंहारेण स्वसाध्यनियतत्विक्रयः. प्रयपिरसुत्यापकार्थस्य तु साध्यर्थमिण्येव प्रवृत्तप्रमाणात्सर्वोपसंहारेणादृष्ट्वार्थान्ययानुपपद्यमानत्वनिश्चय

यदि सिद्ध करना माने तो अतिप्रसंग दोष ग्रायेगा, अर्थात् साध्यधर्मरूप से ग्रानिहिचत हुग्रा हेतु यदि साध्यको सिद्ध कर सकता है तो मैत्री-पुत्रत्वादिरूप हेतु भी स्वसाध्य के ( गर्भस्वमैत्री बालक में कृष्णत्वादि के ) साधक बन जावेंगे, ग्रयात् "गर्भस्था मैत्री-पुत्र: स्याम: तत्पुत्रत्वात्" गर्भ में स्थित मैत्रीका पुत्र काला है क्योंकि वह उसी का पुत्र है, ऐसे ऐसे हेत्वाभास भी स्वसाध्यको सिद्ध करनेवाले हो जावेंगे।

प्रथमपक्ष---भूयोदर्शन साध्यधर्मी में दाहके भ्रत्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है ऐमा कहा जाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस मान्यता के श्रनुसार लिङ्ग में भ्रीर श्रर्यापत्ति उत्थापक पदार्थमें कोई भेद नहीं रहता है।

मीमांगक — भ्रम आदि जो हेतु हैं उनका दृष्टान्त धर्मी जो रसोइघर आदि हैं उनमें तो प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहाररूप से मर्थांच् जो जो भ्रमवाला होता है वह वह नियम से पिनवाला होता है इस प्रकार से स्वसाध्यके साथ नियतरूप से रहने का निश्चय होता है, तथा—प्रधापित्तका उत्थापक जो पदार्थ है उसका तो धपने में ही [मात्र साध्यधर्मी में ही—धिनमें ही] प्रत्यक्षप्रमाएा के द्वारा सर्वोपसंहार रूपसे जो जो स्कोट है वह सर्व ही तज्जनक शक्तिगुक्त धरिनका कार्य है इत्यादि प्रकार से घटहार्थ की अत्यथानुपपद्यमानता का निश्चय होता है, इसतरह से लिंग और अवयित्त उत्थापक प्रयं में भेद रहता है, कहने का तात्पर्य यही है कि धनुमानमें हेतु धौर साध्यका धविनाभाव संबंध पहिले से ही सरक्षादि से ज्ञात कर लिया जाता है यह वहिःश्याप्ति है जब कि अवपित्त में ऐसा नहीं है, वहां तो हेतु का स्वसाध्यके साथ अविनाभाव संबंध साध्यक्षमें से ही प्रहाण किया जाता है।

जैन--यह कथन युक्त नहीं है। क्योंकि जो लिंग होता है वह सपक्ष में रहने मात्रसे (अन्वय से) ही स्वसाध्यका गमक होता हो [निश्वायक होता हो] ऐसा नहीं इत्यनयोभेंदः; नैतजुक्तम्; न हि लिङ्गं सपक्षानुगममात्रेल गमकम् वच्यस्य लोहलेक्यरवे पार्यिवस्य-बत्, श्यामत्वे तत्पुत्रत्वद्यः। कि तर्हि ? 'धन्तव्याप्तिवलेन' इति प्रतिपादयिव्यते,तत्र च कि सपक्षा-मुगमेनेति च ? तदभावे गमकत्वमेवास्य कवमिति चेत् ? यवार्यापत्युल्यापकार्यस्य । तया चार्यापत्ति-

देखा जाता, अन्यथा वज्र में लोह लेख्यत्व सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त हुए पाधिवत्व हेतु में अथवा गर्भस्थ मैत्र के पुत्र श्याम सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त हुए तत्पुत्रत्व हेतुमें भी स्वसाध्य की गमकता मानना पड़ेगी ? क्योंकि ये हेतु सपक्षसत्ववाले हैं। परन्तु ऐसा नहीं माना जाता है।

भावार्थ — "वज्जं लोहलेख्यं पाथिवत्वात् पाषाणादिवत" वज्ज-हीरा-लोहेसे खण्डित हो सकता है क्योंकि वह पार्थिव है। जैसे पाषाए पार्थिव है अत: वह लोह-लेख्य होता है, सो इस अनुमान में पार्थित्वनामा हेतु सपक्षसत्ववाला होते हुए भी सदोष है। क्योंकि सभी पायिव पदार्थ लोहलेस्य नहीं होते हैं। दूसरा अनुमान "गर्भस्थो मैत्रीपुत्रः श्यामः तत्पुत्रत्वातः इतरतत्पुत्रवतः गर्भस्य मैत्रीका पुत्र श्याम होगा, क्योकि वह मैत्री का पूत्र है। जैसे उसके और पूत्र काले हैं। सो यहां पर "तत्पूत्रत्वात" हेत् सपक्षसत्ववाला होते हुए भी व्यभिचरित है, क्योंकि मैत्री के सारे पुत्र काले ही हों यह बात नहीं है। उसी प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहार से मात्र दृशन्त में स्वसाध्यका निश्चय करानेवाला हेत् देखा जाता है सो इतने मात्रसे वह हेत् स्वसाध्य को सिद्ध करनेवाला नहीं हो जाता है। जैसे तत्पुत्रत्व हेतू सपक्षमें-अन्य मैत्री पूत्रों में श्यामपने के साथ रहते हए भी अपने साध्य गर्भस्य बालक में ज्यामत्व का साधक नहीं होता है ॥ कोई पूछे कि फिर किसप्रकार का हेतू स्वसाध्यका सिद्ध करनेवाला होता है ? तो उसका उत्तर यह है कि अन्तर्व्याप्तिके बलसे हेतू स्वसाध्यका साधक बन जाता है, पिक्ष में ही साध्य और साधन की ज्याप्ति-प्रविनाभाव बतलाना ग्रन्तव्याप्ति कहलाती है ] इस भन्तर्व्याप्तिका हम ''एतदृद्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरएां'' इस सुत्र द्वारा आगे प्रतिपादन करनेवाले हैं, अतः सपक्ष में सत्त्व होने मात्रसे कोई हेतू स्वसाध्यका गमक (निश्चायक) नहीं होता है, निश्चित हमा।

शंका — बिना सपक्षसत्त्व के हेतु स्वसाध्य का गयक कैसे हो सकता है ?

समाबान — जैसे आप मीमांसक ग्रर्थापित के उत्थापक पदार्थ में अन्तव्यापित के बनसे (पक्ष में ही साध्यसाधनकी ब्याप्ति सिद्ध होनेसे ) गयकताः [स्वसाध्य साधकता ] मानते हैं ? इसीप्रकार से यहां पर भी मानना चाहिये।

रेवालिलमनुमानमिति वट्प्रमाणसंस्थाभ्याभातः । भवतु वा सपक्षानुगमाननुगमभेतः, तथापि नेतावता तथोभेदः, धन्यथा पक्षधमंत्वतिकृतावा अविपत्ते स्तष्टक्षित्राधापतिः प्रमाणान्तरं स्याविति प्रमाण-संस्थाभ्याभातः । अस्ति वार्षापतिः पक्षधमंत्वरहिता—

> "नदीपूरोप्यज्ञोदेशे हब्ट: सज्जुपरि स्थिताम् । नियम्यो गमयस्येव वृत्तां वृष्टि नियामिकाम् ॥ १ ॥ पित्रोक्ष ज्ञाह्माणस्वेन पुत्रज्ञाह्माणतानुमा । सर्वलोकप्रसिद्धान पत्रज्ञमम्पेकते ॥ २ ॥

इसप्रकार अर्थापत्ति पूर्णरूपसे ग्रनुमानरूप ही है यह निश्चय हो जाता है ग्रीर इस कारण से मीमांसकाभिमत षटप्रमाग-संख्याका व्याघात हो जाता है।

यदि प्रापके संतोष के लिये इस जैन मान मी लेवें कि हेतु या अनुमान में सपक्षका अनुगम-अन्वय रहता है और अर्थापित में सपक्षानुगम नहीं होता है, अतः अनुमान और अर्थापित में भेद है, सो इतने मात्रसे अनुमान और अर्थापित में भेद है, सो इतने मात्रसे अनुमान और अर्थापित में भी केद होने लगेगा, इस तरह पक्षसत्व-पक्षधमंसिहत अर्थापित से पक्षधमंरिहत ध्रथीपित में पृथक्त्रमाराता भावेगी। इसतरह से फिर भी प्रमारासंक्या का व्याघात होगा ही, पक्षरिहत अर्थापित होती भी है—वें किये अर्थापेत से स्वा गया नवीपूर ऊपर के भाग में हुई बुध्टिका (बरसातका) नियम से ज्ञान कराता है, अर्थात् व्याप्य जो नवीपूर है उसे देखकर व्यापक जो वृध्टि है उसका निश्चय किया जाता है।।।।। तथा माता पिता के बाह्यण होने से पुत्र में बाह्यणत्व का निश्चय किया जाता है। ये सब जान के हेतु पक्षधमंत्र की अपेक्षा नहीं करते हैं।।२।। इसलिये को लोग पक्षधमंत्र को हेतु को उपेष्ठ अंग (मुक्यमंत्र) मातते हैं, उनकी इस मान्यता में इन पूत्रों के नवीपूर आदि के उदाहरणों से व्यभिवार आता है; अर्थात् उपिर बुध्टि आदि हेतुओं में पक्षधमंत्र काता है; अर्थात् उपिर बुध्टि आदि हेतुओं में पक्षधमंत्र काता है; सर्थात् उपिर बुध्टि आदि हेतुओं में पक्षधमंत्र नहीं है तो भी वे सत्य कहलाते हैं, धर्मात् अपने साध्य के गमक होते हैं।।३।। इस प्रकार यह मानना चाहिये कि पक्षधमंता से रहित भी धर्मापित होती है।

श्रंका — पक्षधर्मता से सहित ग्रथांपत्ति हो चाहे पक्षधर्मत्व से रहित अर्थापत्ति हो, दोनों के द्वारा समानरूप से ही अर्थ से अर्थान्तर-नदीपूर से वृष्टि का ज्ञान तो बराबर ही होता है ग्रतः इन दोनों ग्रर्थापत्तियों में परस्पर में कोई भेद नहीं, जैसा कि मिन्न २ प्रमाणों में होता है, इनमें तो अभेद ही रहता है। एवं यस्पक्षधर्मस्यं ज्येष्ठं हेस्यङ्गमिष्यते । तस्पूर्वोक्तास्यधर्मस्य दर्शनाद्वधभिचायंते ॥ १ ॥" [

इत्यभिघानात् ।

नियमवतोऽश्यान्तरप्रतिपत्तेरिवाषात्तथोरभेदे स्वसाध्याविनाभाविनोर्वादर्यान्तरप्रतिपत्तेरत्रा-प्यविक्षेषाःकथमनुमानादर्थापत्ते भेदः स्यात् ? प्रथ विपक्षेऽनुपतस्भात्तस्यान्यथानुपपद्यमानत्वावगमः; न; पाविवत्वादेरप्येव स्वसाध्याविनाभावित्वाकगमप्रसङ्गात् विपक्षेनुपतस्मस्याविक्षेषात्, सर्वात्म-

समाधान — यदि ऐसी बात है तो फिर अपने साध्य के साथ ध्रविनाभाव संबंधवाले हेतु या नदीपूर ब्रादि से भी तो अर्थान्तर ध्रिन या बुष्टि का ज्ञान समानता से ही होता है, ग्रतः इन अबुमान भीर भ्रयीपित्त में भेद किस प्रकार सिद्ध होगा; — ग्रयीत् जैसे पक्षधर्म रहित अर्थापित्त ग्रीर पक्षधर्मयुक्त अर्थापित्त इनमें भिन्न प्रमाणता नहीं है, उसी प्रकार अनुमान और अर्थापित्त में भी भिन्न प्रमाणता नहीं है यह निश्चित हो जाता है।

म्रव विषक्ष में अनुपलम्भनामा दूसरे पक्ष का निरसन करते हुए टीकाकार कहते हैं... कि यदि ऐसा कहा जाय कि विषक्ष में... चृष्टिरहित प्रदेश में नदीपूर का स्रभाव रहता है, स्रतः इस विषक्षानुपलम्भ से नदीपूर और वृष्टिर का प्रविनाभाव संबंध ज्ञात हो जाता है, प्रयांत् जब नदीपूर दिखाई देता है तो वह बिना वृष्टिर के म्राता नहीं है, पूर तो प्राया हुआ दिखाई दे रहा है मतः वह वृष्टिर का मनुमापक हो जाता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, नयोंकि विषक्ष में अनुपलम्भ होने मात्र से म्रविनाभाव का निश्चय नहीं हो सकता, यदि एकान्ततः ऐसा माना जाय तो पूर्व-कियत पार्थिवत्वादि हेतु भी अपने साध्य के च्या के लोहलेस्यत्व झादि के अवगम कराने वाले हो जावेंगे, नयोंकि पार्थिवत्वादि हेतु ही अपने का हतु ही वे भी विषक्ष जो प्रावकाया है उनमें उपलब्ध नहीं होते हैं। एक प्रश्न भी यह पूछा जा सकता है कि विषक्ष में जा म्रवुपलम्भ होता है वह सभी को होता है कि अपने को ही होता है ? सभी को म्रवुपलम्भ होना स्रसिद्ध है, और यदि धपने को म्रवुपलम्भ होना महा जाय तो हेतु में अनैकान्तिकता होती है। तथा प्रपने भी मृतुपलम्भ होना कहा जाय तो हेतु में अनैकान्तिकता होती है। तथा प्रपने भी मृतुपलन्म होना कहा जाय तो हेतु में अनैकान्तिकता होती है। तथा प्रपने भी मृतुपलन्म होना कहा जाय तो होतु में

र्थका — ऐसे दोनों तरह से सर्व संबंधी अनुपलम्भ और धात्मसंबंधी धनु-पलम्भ को नहीं मानेगे तो सम्पूर्ण धनुमानों का उच्छेद (ध्रभाव) हो जावेगा। सम्बन्धिनोऽनुरजन्मस्यासिद्धानैकान्तिकत्वाच । नन्वेचं सकलानुमानोच्छेदः, ब्रस्तु नाम तस्यायम् बो भूयोददौनाद्विपक्षैऽनुपलन्माद्वधाति प्रशासयति नास्माकम्, प्रमाखान्तरात्तरप्रसिद्ध्यभ्युपगमादः । भव-तोषि ततस्तदस्युपगमे प्रमाखासंस्थान्यायातः ।

समाधान — ऐसा सकल धनुमान उच्छेद का दोष उसी को हो सकता है जो भूयोदर्शन से एवं विपक्ष में अनुपलम्भ से व्याप्ति को [ प्रविनाभाव संबंध को ] सिद्ध करते हैं, हम जैनों को यह दूषण नहीं लगता है, हम तो अन्य ही तक नामक प्रमाण से व्याप्ति का ज्ञान होना मानते हैं। आप भीमांसक यदि उसी धन्य प्रमाण से व्याप्ति का ज्ञान होना स्वीकार करेंगे तो खापकी धनीष्ट प्रमाण संख्या का व्याघात होगा, इस प्रकार प्रयोपित कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह तो अनुमान स्वरूप ही है ऐसा सिद्ध हुआ मानना चाहिये।

### प्रथापत्ति प्रनुमानाऽन्तर्भाव समाप्त



# ग्रर्थापत्ति ग्रनुमाना<sup>ऽ</sup>न्तर्भाव का सारांश

मीमांसक मर्थापति, उपमान ग्रीर ग्रभाव इन्हें अनुमानादि से पृथक् प्रमाण् मानते हैं, सो उनके पूर्वपक्ष का सारांश इस प्रकार से है— ग्रथापित के विषय में उनका यह मन्तव्य है कि किसी एक पदार्थ को देखकर उसके प्रविनाभावी दूसरे पदार्थका बोध करना । उस प्रवापित्त के प्रस्यकादि की ग्रपेक्षा लेकर प्रवृत्त होनेके कारण ६ भेद माने गये हैं । प्रत्यक्ष से मानिको जात कर उसकी दाहक शक्ति को जानना यह प्रत्यक्षपूर्विका प्रयापित्त है । सूर्य में गमनक्ष्य हेतु से पमन शक्तिका बोध करना यह ग्रामापूर्विका प्रयापित्त है । सागम के वायय मुनकर प्रयान्तर का बोध करना यह ग्रामापूर्विका अर्थापित्त है, जैसे दिन में नहीं स्त्रों पर भी देवदत्तमें स्यूलता देखकर उसके रात्रिभोजन करनेका बोध करना । अर्थापित्त से प्रयापित्त है । सामा के वायक ग्रामापूर्विका अर्थापित्त है । सामा के वायक ग्रामापूर्विका अर्थापित्त से प्राप्त का बोध करना । अर्थापित्त से प्राप्त का सामा है—शब्द में स्यापित्त से वायक ग्राफ्तका बोध करना । अर्थापित्त से प्राप्त करा । उपमानपूर्विका प्रयापित्त से वायक ग्राफ्तका बोधकर उसमें नित्यत्वका बोध करना । उपमानपूर्विका ग्रथापित्त नित्यत्वका बोध करना । अर्थापित्त से ग्राप्त अर्थापक्ष से प्रस्वापत्त से सामक ग्राफ्तका बोधकर ग्राप्त की उपमाको जानना । ग्रभावपूर्विका ग्रथापित्त स्राप्त स्वाप्त स्वप्तिका ग्रथापित

इस प्रकार से है कि अभावप्रमाण से जिन्दे चैत्र का घर में अभाव जानकर पुनः ब।हर में उसका सद्भाव जानना। उपमान प्रमाए। का पहिले विचार कर आये हैं कि-

> "गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया" ॥ १ ॥

पहिले वस्तु का सद्भाव जानकर पुनः प्रतियोगी का स्मरण कर इन्द्रियों की अपेक्षा बिना ही मन में जो "नहीं हैं" ऐसा ज्ञान होता है वह अभावश्माण है ।। १ ।। वस्तु दो प्रकारकी हुआ करती है, एक सद्भावरूप और एक अभावरूप, इनमें जो अभावरूप वस्तु उसको अभाव प्रमाण जानता है, इस अभावरूप वस्तु को प्रत्यक्षप्रमाण नहीं जान सकता, वयोंकि वह सद्भावरूप वस्तु को ही जानता है। अनुमान भी हेतु न होने से एवं उसका विषय न होनेसे अभाव को नहीं जानता। इसी तरह उपमानादि भी अभावको विषय नहीं करते, वयोंकि प्रस्थादि पांचों प्रमाणोंका विषय सद्भावरूप पदार्थ है, अभावरूप नहीं। अतः वस्तु के अभावांश को ग्रहण करनेके लिये अभाव-प्रमाण की ग्रहण करनेके लिये अभाव-प्रमाण की ग्रहण करनेके लिये अभाव-प्रमाण की ग्रहण करनेके लिये अभाव-

जैन—यह मीमांसक का वर्णन उन्मल के कथन जैसा है, क्योंकि आपको जिन्हें पृथक्प्रमाए। रूपमें मानना चाहिये ऐसे प्रत्यिभज्ञान तर्क आदि जान हैं उन्हें तो नहीं माना और व्यर्थ के प्रमाणों को जिनका कि लक्षण भिन्न रूपसे प्रतीति में नहीं माना और व्यर्थ के प्रमाणों को जिनका कि लक्षण भिन्न रूपसे प्रतीति में नहीं माना उन्हें स्वतन्त्ररूप से मान रहे हो, देखिये—अर्थापत्ति कि उत्पन्न करनेवाली को अनुमानप्रमाएामें शामिल हो जाती है, क्योंकि प्रयापत्ति को उत्पन्न करनेवाली को अन्यस्यानुपपद्यमानत्वरूप वस्तु है वह अनुमान से ही तो जानी जाती है। यदि तुम कहो कि नहीं वह तो अर्थापत्ति से ही जानी जाती है तो ऐसा मानने में अन्योग्याअय दोष प्राता है। यदि कहो कि वह दूसरे प्रमाए। न्तर से जानी जाती है—तो यह दूसरा प्रमाए। क्या क्या स्था कहो तो वह स्वर्ध प्रमाए। क्या स्था के हैं शिक्स कहो कि वह दूसरे प्रमाए। क्या स्था का ने विषक्ष में प्रमुपलंभ कहो तो वह किसको हुआ, खुदको या सभी को ? खुदको विपक्ष में मनुपलंभ है यह बात जाना हो स्रसंभव है। तथा—जैसे अनुमानमें प्रस्थानुपपत्तिरूप हेतु से साध्यका जान होता है के से ही प्रयोपत्तिमें अन्यथानुपपद्यमानत्व से किसी परोक्षवस्तुका जान कराया जाता है, मतः वी दोनों एक ही हैं। जैसे—नदीपूर को देखकर असका प्रविनामावी कारण

बरसात का अन्यथानृपपद्यमानत्व से ज्ञान होता है वैसे ही समको देखकर उसका प्रविनाभावी प्रनिका प्रन्यथानृपपत्ति से ज्ञान होता है, प्रतः दोनों एक ही हैं, कुछ प्रन्तर नहीं है।

तथा — आपके धनुमानप्रमाण को शामिल करने के लिये हमारे पास एक स्वतंत्र प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है। इसी तरह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्षादि प्रमाण में धन्तर्भूत हो जाता है। इस तरह भीमांसक के ६ प्रमाणों की संख्या का व्याघात होता है।

## प्रयोपत्ति ग्रनुमानाऽन्तरभाव का सारांश समाप्त



# शक्तिविचार का पूर्वपक्ष

हम नैयायिक वस्तुस्वरूप को छोड़कर अन्य ग्रतीन्द्रिय स्वभाववाली शक्ति नामकी कोई चीज नहीं मानते हैं। क्योंकि कार्यतो वस्तुस्वरूप से ही निष्पन्न हुन्ना करता है।

ंस्वरूपादुःद्भवत्कायं सहकार्युं पत्रृंहितात् । नहि कल्पयितुं शक्यं शक्तिमन्यामतीन्द्रियाम् ।। १ ।।

अर्थ — सहकारिकारणों से सहकृत ऐसा जो वस्तुस्वरूप है उससे उत्पन्न हुआ कार्य जब स्पष्ट ही दिखाई देता है तब उसमें एक ग्रीर न्यारी ग्रतीन्द्रिय शक्ति कौनसी है कि जिसको उत्पत्ति के लिये कल्पना करनी पड़े। ग्रर्थात् सहकारी की सहायता से वस्तुस्वरूप ही कार्य को करने वाला है, ग्रतः दृष्टि ग्रगोचर शक्तिनामक कोई भी पदार्थ कार्यनिष्पत्ति में ग्रावश्यक नहीं है।

ग्रब यहां कोई मीमांसक घादि शक्ति के विषय में शंका उपस्थित करते हैं—
''ननु शक्तिमन्तरेरण कारकमेव न भवेत्, यथा पादपं छेतुमनसा परणुरुद्यम्यते
तथा पादुकाद्यपुद्यम्येत । शक्तेरनभ्युपगमे हि द्रव्यस्वरूपाविशेषात् सर्वस्मात् सर्वदा
कार्योदयप्रसङ्कः'' ।।

अर्थ — शक्ति के बिना कोई भी पदार्थ किसी का कर्ता नहीं हो सकता।
यदि वस्तु में शक्तिनामक कोई भी चीज नहीं है तो जैसे बुक्षको काटने का इच्छुक
पुरुष कुठार को उठाता है वैसे ही वह पादुका—खडाऊ भ्रादि को उठा सकता है,
क्योंकि पादुका और कुठार कोई पृथक् चीज तो है नहीं, पादुका वस्तु है भीर
कुठार भी वस्तु है। इस प्रकार सभी वस्तुओं से सर्वदा ही सब कार्य होने का
प्रसङ्ग प्राप्त होगा?

सो इस प्रकारको इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं — "तदेतदनु-पपन्नम् यत्तावदुपादानियमादित्युक्तम् तत्रोच्यते नहि वयमच किञ्चिदिमनवं भावानां कार्यकारणभावमृत्यापयितुं शक्नुमः किन्तु यथाप्रवृत्तमनुसरन्तो व्यवहरामः। तत्र छेदनादान्वयव्यतिरेकाभ्यां परस्वादेरेवकारणत्वमध्यवगच्छाम इति, तदेव तदि्यन उपा-दकुमहे न पायुका दीति, न च परश्वादेस्वरूपसिन्नधाने सत्यपि सर्वदा कार्योदयः स्व-रूपवत् सहकारिणामप्यपेदाणीयत्वात् सठकार्यादिसन्निष्ठानस्य सर्वदा स्ननपपन्तेः" अर्थ — यह रांका ठीक नहीं है, क्यों कि कार्योत्पत्ति में उपादान का नियम बतलाया गया है। म्रतः हम पदार्थों में कोई नया कार्यकारणभाव तो निर्माण कर नहीं सकते, केवल कार्योत्पत्ति में जिस प्रकार से उपादान की प्रवृत्ति होती है, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। छेदनिकया में जिसके साथ उसका अन्वय व्यतिरेक घटित होता है ऐसे उस कुठार को ही कारण माना है, पादुका भ्रादिको नहीं, क्यों कि उसके साथ छेदनिकया का भन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता है, यदि कहा जाय कि परणु तो हमेशा से है, भ्रतः हमेशा ही छेदनिकया होती रहनी चाहिये सो ऐसी बात नहीं बनती, क्यों कि छेदनिकया में परजुस्वरूप के समान सहकारी कारणोंकी भी ध्रपेक्षा द्वुमा करती है, भ्रतः सहकारी कारण जब मिलेंगे तभी अर्थक्षा होगी सदा नहीं।

''यदिष विषदहनसन्निधाने सत्यपि मन्त्रप्रयोगात् तत्कार्यादर्शनं तदपि न शक्ति-प्रतिबंधनिबंधनमपि तु सामग्रयन्तरानुप्रवेशहेतुकम्'' ।

अर्थ — छेदनिकिया में जैसी बात है जैसी ही बात विज तथा अग्नि में भी है। अर्थात् विज और ग्रामिक होते हुए भी जो उनका मरएा ग्रीर दाहरूप कार्य सदा होता हुग्रा नहीं देखा जाता है सो उसमें कारएा मन्त्रप्रयोग है। वह मंत्रप्रयोग भी विज एवं अग्नि को शक्तिको रोकनेवाला नहीं है, किन्तु उस मन्त्ररूप ग्रन्य ही सामग्री का वहां प्रवेश हो जानेसे उनका दाहादि कार्य नहीं हो पाता है।

"नतु भंत्रेण प्रविशता तत्र कि कृतं न किञ्चित् कृतं, सामग्रयन्तरं तु संपादितं ववचिद्धि सामग्री कस्यवित्कार्यस्य हेतुः, स्वरूपं तदवस्थमेवेति चेत्" ।

कोई शंकाकार कहें कि मंत्र वहां धिन या विष ध्रादि में प्रविष्ट भी हो जाय तो वह वहां क्या कर देता हैं? तो उसका उत्तर यह है कि कुछ भी नहीं करता। ग्रन्य सामग्री उपस्थित हुई तो होने दो, उसका कार्य भी अन्य ही रहेगा, किन्तु उस मंत्ररूप सामग्री ने ध्रिन का स्वरूप तो नहीं विगाड़ा है, वह तो जैसी है वैसी है फिर दाह आदि कार्य क्यों नहीं हुआ ?

"यद्येवमभिक्षितमिष विषं कथं न हत्यात्, तत्रास्य संयोगाद्यपेक्षग्रीयमस्तीति चेत् मन्त्राभावोऽस्यपेक्षन्ताम्, दिव्यकरणकाले धर्म इव मंत्रोऽस्यमुशविष्टः कार्यं प्रतिहन्ति, शक्तिपक्षेऽपि मन्त्रस्य को व्यापारः । मंत्रेण हि शक्ते नीशो वा क्रियते प्रतिबंधो वा ? न तावन्नाशः, मंत्रापगमे पुनस्तत्कार्यदर्शनात्, प्रतिबंधस्तु, स्वरूप-

स्य कि जातं कार्योदासिन्यमितिचेत्तदितोऽपि समानम्, स्वरूपमस्येव दृष्यमानत्वादिति चेच्छक्तिरप्यस्ति पुनः कार्यदर्शनेनाद्वमीयमानत्वात्" ॥

अर्थ — अब उपग्रुं क शंका का परिहार किया जाता है — मंत्र ध्रादिक मारणं या वाहरूप कार्य होने में अन्य सामग्री को उपस्थित करने वाले होते हैं और उसी से कार्य रक्त सा जाता है अतः वाहादि कार्य में ऐसी सामग्री का अभाव हीमा भी जरूरी है, इस प्रकार की बात नहीं होती तो बिना खाये भी बिव क्यों नहीं मरण करा देता ? तुम कहो कि विव मुखादि में प्रविष्ट हुए बिना कैसे मरण कराये ? सौ यही बात मंत्रादि के विवय में भी है, दिश्य करना धादि में भी बमें के समान मंत्र भी कार्य की रोकता है, हम नैयायिक अतीन्द्रिय शक्ति को बानने वाले मौमांसकार्दि से पूछते हैं कि शक्ति के पक्ष में भी मंत्रादिक क्या काम करते हैं ? मंत्र के द्वारा शक्ति का नाश होता है या उसका प्रतिबंध होता है ? नाश तो होता नहीं, क्योंकि मंत्र के हटते हीं पुनः कार्य होने लग जाता है। प्रतिबंध कहो तो वह शक्ति के प्रतिबंध तो मंत्र का प्रतिबंध भी हो सकता है। यदि कहा जाय कि स्वरूप का प्रतिबंध तो मंत्र हारा कुछ भी नहीं होता, अर्थात् मन्त्र के द्वारा अनिन आदि का स्वरूप तो बिगाड़ा नहीं जाता है, सो यही बात शक्ति के विषय में भी है अर्थात् मन्त्र गिक को नहीं बिगाड़ता, स्पींक मन्त्र के हटते ही पुनः कार्य होते देखा जाता है, अतः अतीन्द्रयशक्ति नामका कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता है।

न खल्वतीन्द्रिया शक्तिरस्माभिरुपगम्यते । यया सह कार्यस्य संबंधज्ञान संभवः ॥ १ ॥

अर्थ — "शक्तिः कियानुमेया स्थात्" शक्ति किया से जानी जाती है इत्यादि धन्य लोग कहते हैं सो हम नैयायिक शक्ति को ध्रतीन्द्रिय नहीं मानते हैं, वस्तु में जो कुछ है वह सब सामने उपस्थित है, प्रत्यक्ष गम्य है, प्रतीन्द्रिय कुछ भी स्वरूप नहीं है। प्रतः शक्ति के साथ कार्य का संबंध जोड़ना व्यर्थ है, ध्रवत्ति कार्य को देखकर शक्ति का अनुमान लगाना, कार्य हेतु से कारए। शक्ति का अनुमान करना बेकार है। हम तो "स्वरूपसहकारि सिक्षान मेवशक्तिः" वस्तु स्वरूप ग्रीर सहकारी कारणों की निकटता इनको ही शक्ति मानते हैं। ग्रन्य अप्रत्यक्ष ऐसी कोई शक्ति सिक्ष" नहीं हो पाती है।

शक्तिविचार का पूर्वपक्ष समाप्त



नतु बह्विस्वरूपस्याध्यक्षतः एव प्रसिद्धे स्तरितिरिक्तातीन्द्रियशक्तिसद्भावे प्रमाणाभावास्त्रयं तत्रायीपत्तेः प्रामाण्यम् ? निजा हि सक्तिः पृषिक्यादीनां पृषिवीत्वादिकमेव तदिभसम्बन्धादेव तेषां कार्यकारित्वात् । अन्त्या तु चरमसहकारिक्षा, तत्सद्भावे कार्यकरणादभावे चाकरणात् । तषाहि-

श्रर्थापत्ति को जब श्रनुमान में शामिल कर रहे थे, तब अग्नि की दाहकशिक्त का नाम श्राया था सो ग्रब शक्ति के विषय में चर्चा प्रवर्तित होती है। इसमें नैयायिक शक्ति के निरसन के लिये श्रपना पक्ष उपस्थित करते हैं—

नैयायिक — प्रिनिका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रसिद्ध हो रहा है, उस स्वरूप को छोड़कर अन्य कोई न्यारी अतीन्द्रिय शक्ति है ऐसा उसका सङ्क्ष्माव सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है। अतः मीमांसक उस शक्ति को ग्रहण करवे वाली अर्थापति को किस प्रकार प्रमाणाभूत मानते हैं? जब वैसी शक्ति ही नहीं है तब उसको बतलाने वाले अर्थापति में प्रामाण्य कैसे हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता। वस्तु में जो शक्ति होती है वह उसके निजस्कर हो होती है। पृथिवी आदि का पृथिवी आदि रूप होना ही उसकी शक्ति है, उस पृथिवीत्व आदि के संबंध से ही पृथिवी आदि रूप होना ही उसकी शक्ति है, उस पृथिवीत्व आदि के संबंध से ही पृथिवी आदि प्राम के करते हैं। कारण में जो अतिम शक्ति होती है वह उसम सहकारी स्वरूप होती है, उसके होने पर ही कार्य होता है और यह न हो तो स्वर्ध महीं होता है। इसी बात को उदाहरण देकर वे समकती हैं—बहुत से तंतु [ धारे या होरे ] रखे हैं किन्तु जब तक अन्त के यु तुर्धों का संयोग नहीं होता है तब तक वे अपने कार्य कार

सन्तीप तस्तवो न कार्यमारभन्ते प्रन्त्यतन्तुसंयोगं वितित सैव शक्तिस्तेवाम् । ननु कपमर्यान्तरमर्थान्त-रस्य शक्तिः ? भ्रनयान्तरस्वेषि समानमेतत् -'स एव तस्येव न शक्तिः' इति । भ्रम यदि पूर्वेषां सहकार्येव स्वक्तिस्ताहं तस्याप्यशक्तस्याकारणस्वादन्या शक्तिविचेत्यनवस्या; तदयुक्तम्; चरमस्य हि सह-कारिएाः पूर्वसहकारिएा एव शक्तिः इतरेतराभिसम्बन्धेन कार्यकरणात् । स एव समग्राणां भावः सामग्रीति भावप्रत्ययेनोच्यते, तेन सता समग्रन्थपदेशात् ।

श्रंका — ग्रर्थान्तर की शक्ति उससे ग्रयीन्तर रूप कैसे हो सकती है? अर्थाष् पदार्थ की शक्ति पदार्थ से भिन्न है ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि शक्ति की ग्रयन्तिर मानने पर यह ''यदार्थ की शक्ति'' है ऐसा व्यवहार विलुप्त हो जावेगा।

समाधान — तो शक्ति को पदार्थ से अनधीन्तर-अभिन्न मानने में भी यही प्रश्न ग्राता है, अर्थात् पदार्थ से शक्ति ग्रभिन्न है तो इस पक्ष में यह पदार्थ की शक्ति है ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पदार्थ रूप ही हो जायगी?

शंका-तन्त भादि कारणों का जो सहकारी पना है वही उनकी शक्ति है ऐसा माना जाय तो पूनः प्रश्न होते हैं कि वह सहकारी भी शक्त है या श्रशक्त है ? यदि वह भ्रशक्त है तो कार्यका कारण नहीं हो सकता अतः उस अशक्त को शक्त बनने के लिये अन्य शक्ति चाहिये. इस प्रकार मानने पर अनवस्था आती है। अनव-स्था दोष का विवेचन टिप्पसीकार ने इस प्रकार किया है - अती किय शक्ति के द्वारा शक्तिमान का उपकार किया जाता है ऐसा मानने पर शक्ति द्वारा किया गया वह उपकार शक्तिमान से भिन्न होता है तो अनवस्था होगी ? क्योंकि उपकार भी शक्ति मान से यदि भिन्न है तो भिन्न होने के कारण यह शान्तिमान का उपकार है ऐसा संबंध सिद्ध नहीं होता है, यदि कियमाण वह भिन्न उपकार शक्तिमान के साथ भ्रपना संबंध सिद्ध करने के लिये उपकारान्तर को करता है तो पुनः यह प्रश्न होता है कि शक्त होकर या अशक्त होकर वह उपकार उपकारान्तर को करता है ? अशक्त होकर उपकारान्तर का करना शक्य नहीं। यदि शक्य होकर वह उपकार शक्तिमान के साथ स्वसंबंध की सिद्धि के लिये उपकारान्तर को करता है, ऐसा मानो तो जिस शक्ति से स्वयं उपकार शक्त हुमा है वह शक्ति भी उस उपकार से भिन्न है कि समिन्न है, यदि भिन्न है तो ''उपकार की यह शक्ति है'' ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि वह उससे भिन्न है। यदि शक्ति भी उपकार के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिये जप-

. िकः स्त्री विक्तिनित्या, श्रानित्या वा स्यात् ? नित्या चेत्सर्वेदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । तथा च खह्कारिकारलापेका व्ययोशीनाम् तन्नाभात्मागेव कार्यस्योत्पन्नत्वात् । प्रधानित्यासीः कुतो जायते ? योक्तिमतक्षेत् ; कि शक्तात्, अशक्तादा ? शक्तावे च्छक्त्यन्तरपरिकश्पनातोऽनवस्था स्यात् । अशक्ता-त्तदुरपत्तौ कार्यमेव तथाविधात्ततः किन्नोत्पद्येत ? श्रान्तवीन्द्रियशक्तिकत्पनया ।

तथा, शक्तिः शक्तिमतो भिन्ना, श्राभिन्ना वा स्यात् ? श्राभिन्ना चेत्; शक्तिमात्र शक्तिमन्मात्रं

कारान्तर को करती है तो इस प्रकार से बड़ी ही लम्बी श्रनवस्था उपस्थित हो जाती है?

समाधान - इस तरह ग्रनवस्था की आशंका ग्रयुक्त है, क्योंकि चरम सहकारी की जो शक्ति है, वह पूर्व सहकारी की ही है, अन्य २ सहकारियों के पारस्परिक संबंध से ही वह शक्ति कार्य का संपादन करती है, इसी इतरेतराभिसंबंधरूप शक्तिका नाम ही "समग्रानां-कार्गानां-भाव: सामग्री" इस भाव प्रत्ययके अनुसार सामग्री कहा गया है, क्योंकि जब वे सब विवसित कारण मौजूद रहते हैं तभी उन्हें समग्र इस नाम से कहा जाता है। जैन से हम नैयायिक पूछते हैं कि असीन्द्रिय शक्ति नित्य है कि अनित्य ? नित्य माने तो हमेशा कार्य होता रहेगा, उसकी उत्पत्ति रुकेगी नहीं, इस तरह कार्य होते रहने पर तथा शक्ति को नित्य मानने पर कार्यों को अपनी उत्पत्ति में सहकारी कारणों की अपेक्षा लेना भी व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि पदार्थों के द्वारा होने वाले कार्य सहकारी कारणों के मिलने के पहले ही उत्पन्न हो चुकेंगे ? यदि इस अतीन्द्रिय शक्ति को अनित्य माने तो हम पूछते हैं कि वह अनित्य शक्ति किससे पैदा हुई ? कही कि शक्तिमान से हुई तो वह शक्तिमान भी शक्त है या असक्त है ? श्चर्यात शक्त शक्तिमान से शक्ति पदा हुई है ऐसा कही तो पूनः प्रश्न होगा कि कावितमान किससे शक्त हन्ना ? इस तरह की कल्पना बढ़ती जाने से अनवस्था दोष धाता है। अशक्त शक्तिमान से शक्ति का उत्पन्न होना माना जाय तो कार्य भी ग्रज्ञक्त कारण से क्यों नहीं उत्पन्न होगा ? ग्रर्थात् जैसे ग्रशक्त शक्तिमान से शक्ति पैदा होती है वैसे उसी अश्वक्त से सीधा कार्य उत्पन्न होता है ऐसा मान लेना चाहिये। इस प्रकार अतीन्द्रिय सक्ति की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। किञ्च-बद्ध शक्तिमान से भिन्न है कि श्रभिन्न है ? यदि श्रभिन्न है तो शक्ति ही रहेगी या चानितमान हीं रहेगा ? क्योंकि दोनों परस्पर में अभिन्न हैं ? यदि शक्ति से शक्ति-

वा स्यात् ? भिन्ना चेत्, 'तस्येयम्' इति व्ययदेशाभावः भ्रतुपकारात् । उपकारे वा तथा तस्योपकारा, तेन वाऽस्याः ? प्रथमपक्षै शक्तिमतः शक्योपकारोऽर्थान्तरभूतः, भ्रनयन्तिरभूतौ वा विधीयते ? भर्षा-न्तरभूतभ्रोदनवस्या, तस्यापि व्ययदेशार्थमुणकारान्तरपरिकस्यनया शक्यन्तरपरिकल्पनात् । भ्रनर्था-न्तरभूतोपकारकरणे तु स एव कृतः स्यात् । तथा च न शक्तिमानसौ तस्कार्यस्याप्रसिद्धतत्कार्यस्यात् । शक्तिमतापि-शक्यन्तरान्वितेन, तद्रहितेन वा शक्तिष्यकारः विश्वते ? भ्राद्यपक्षि शक्यन्तराएगं तती

मान भिन्न है ऐसा द्वितीय विकल्प माने तो "यह शक्तिमान की शक्ति है" ऐसा संबंध बचन बनेगा नहीं, क्योंकि भिन्न में संबंधरूप उपकार नहीं होता, यदि उपकार होना मान भी लेवें तो कौन किसका उपकार करता है, क्या शक्ति से शक्तिमान का उपकार होता है या शक्तिमान से शक्ति का उपकार होता है ? यदि शक्ति के द्वारा शक्तिमान का उपकार होता है इस तरह का प्रथम पक्ष माना जाय तो बताइये वह उपकार शक्तिमान से अर्थांतरभूत किया जाता है कि अनर्थान्तरभूत किया जाता है ? अर्थातर भत किया जाता है ऐसा मानो तो भनवस्था होती है, क्योंकि शक्ति ने शक्तिमान का यह उपकार किया है ऐसा संबंध सिद्ध करने के लिये-अन्य अन्य उपकार की कल्पना तथा अन्य अन्य शक्ति की व्यवस्था करनी होगी। यदि शक्ति के द्वारा किया गया शक्तिमान का उपकार उससे अनर्थान्तरभूत है ऐसा द्वितीय पक्ष अंगीकार किया जाय तो मक्तिने शक्तिमान (पदार्थ) को किया ऐसा अर्थ होगा. फिर उस पदार्थको शक्ति-मान नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य करनेमें समर्थ न रहकर स्वयं ही शक्तिका कार्य कहलाने लगा है। शक्तिमान [पदार्थ] द्वारा शक्ति का उपकार किया जाता है ऐसा माने तो प्रश्न होता है कि शक्तिमान अन्यशक्ति से युक्त होकर शक्तिका उपकार करता है या अन्य शक्ति से रहित होकर उसका उपकार करता है, प्रथम पक्ष-धन्य शक्ति से युक्त होकर शक्तिमान शक्ति का उपकार करता है तो वह शक्त्यन्तर भी शक्तिमान से भिन्न है या अभिन्न है यह बताना होगा, दोनों ही पक्षों में वे पहले कहे हुए सब दोष आते हैं अर्थात शक्तिमान अन्य शक्ति से युक्त होकर शक्ति का उपकार करता है. वह उपकार भिन्न है सो संबंध नहीं बनता और अमिन्न है तो एक ही रहेगा इत्यादि दोष आते हैं तथा अनवस्था दोष भी स्पष्ट दिखायी देता है। दूसरा विकल्प-शक्तिमान शक्ति का उपकार करने में प्रवृत्त होता है तब अन्य शक्ति से रहित होकर प्रवृत्त होता है ऐसा माने तो पहले की शक्ति की कल्पना व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि शक्ति के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है जैसा कि विना शक्ति के उपकार भेदः, प्रभेदो वा ? उभयत्रानन्तरोक्तोभयदोबानुषङ्गोऽनवस्था च । तद्रहितेनानेन शक्तं रुपकारे तु प्राज्यशक्तिकल्पनाप्यपाधिका तद्वधतिरेकेग्रीव कार्यस्याप्युरुप्तरोष्ठपकारवत् शक्तिशक्तिमतीर्भेदाभेदपरि-कल्पनायां विरोधादिदोषानुषङ्गः।

तथा, ग्रसी किमेका, ग्रनेका वा ? तत्रैकत्वे शक्ते गुँगपदनेककार्योत्परिःार्न स्यात् । ग्रनेकत्वेपि ग्रनेकशक्तिमात्मन्यवीनेकशक्तिभिविभृवादित्यनवस्थाप्रसञ्ज इति ।

श्रत्र प्रतिविधीयते । कि ग्राहकप्रमाणाभावाच्छक्तेरभावः, श्रतीन्द्रयस्वाद्वा ? तत्रावः पक्षोऽयुक्तः; कार्योस्परयन्ययानुपपत्तिजनितानुमानस्यैव तद्गाहकस्वात् । ननु सामग्रघथीनोत्पत्ति-

उत्पन्न हो जाता है, मतलब-शक्ति रहित जो शक्तिमान धरिन धादि पदार्थ है उनसे जैसे दाहादिरूप उपकारक कार्य होते हैं वैसे ही शक्तिमान भी पहली शक्ति से रहित हमाही शक्तिका उपकार रूप कार्यकर लेगा। इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में भेद मानो चाहे स्रभेद मानो, दोनों पक्ष में विरोध स्ननवस्था आदि दोष स्नाते हैं। उस शक्ति के विषय में और भी अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे कि वह शक्ति एक है कि श्रनेक यदि एक है तो उससे एक साथ जो अनेक कार्य उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, वे नहीं होना चाहिये, परन्त एक ही दीपक एक ही समय में अंधकार विनाश पदार्थ प्रकाश वर्तिकादाह भौर तैल शोषएा आदि अनेक कार्य होते हए देखे जाते हैं। यदि शक्तियां ध्रनेक माने तो भी ठीक नहीं क्योंकि ग्रनेक शक्तियों को जब शक्तिमान ध्रपने में धारण करेगा तब वहां पर भी यही प्रश्न होगा कि वह शक्तिमान, पदार्थ भ्रनेक शक्तियों को एक शक्ति द्वारा धारण करता है या श्रनेक शक्ति द्वारा धारण करता है ? यदि वह अनेक शक्तियों द्वारा उन्हें घारण करता है तो अनवस्था आती है अर्थात शक्तिमान पदार्थ अनेक शक्तियों को एक ही शक्ति से अपने में धारता है तो ऐसी स्थिति में वे सब शक्तियां एक हो जायेगी, इत्यादि रूप से अनवस्था होगी इसलिये हम नैयायिक अतीन्द्रिय शक्ति को नहीं मानते हैं। अतः वस्त का जो दिखायी देने वाला स्वरूप है वही सब कुछ है।

जैन — भ्राप नैयायिक शक्ति का अभाव मानते हो सो उसका ग्राहक प्रमाए। नहीं है इसलिये या वह अतीन्द्रिय है इसलिये ? ग्राहक प्रमाणका भ्रभाव होनेसे शक्ति को नहीं मानते ऐसा प्रथमपक्ष कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि उसका ग्राहक प्रमाए। मीजूद है जो इस प्रकार से है — भ्रतीन्द्रिय शक्ति है क्योंकि उसके कार्यं की अन्ययानुपपत्ति है कत्वास्कार्याणां कथ तदन्ययानुपपत्त्यंतोऽनुमानात्तिसिद्धः स्वात्; इत्यप्यसमीचीनम्; यतो नात्माभिः सामप्याः कायंकारित्व प्रतिष्विच्यते, किन्तु प्रतिनियतायास्तत्स्याः प्रतिनियतकार्यंकारित्वम् प्रतिनियतायास्तरस्याः प्रतिनयतकार्यंकारित्वम् प्रतिनियतायास्तरस्याः प्रतिवन्यकमाणामन्त्रा-दिसिक्षानेत्यानाः स्वाद्यान्तः स्वाद्यान्त्राम् प्रतिवन्यकमाणामन्त्रा-दिसिक्षानेत्यानाः स्वाद्यान् तेन हाम्नेः स्वरूपं प्रति-हृत्यते, सहकारित्यो न तावदाद्यः पक्षः क्षेमङ्करः; प्रनिनस्वरूपस्य तदवस्यतयाद्ययेण्यान्यवन्त्यान् । नानि द्वितीयः; सहकारित्वरूपस्याप्यगुल्यनिसंयोगनक्षणस्याविकलतयोपनक्षणात् । प्रतः स्वात् । नानि प्रतिवायः ।

अर्थात् यदि शक्ति न होती तो उसके द्वारा जो कार्य होते हैं वे नहीं होते, इस अनुमान प्रमाण से शक्ति का ग्रहण होता है।

श्रंका — कार्यों की उत्पत्ति तो सामग्री से होती है, फिर वह भ्रन्यथानुपपत्ति कौनसी है कि जिससे शक्ति की अनुमान के द्वारा सिद्धि की जा सके ? मतलब यह है कि कार्यतो सामग्री से होता है शक्ति से नहीं ?

समाधान — यह कथन अयुक्त है हम जैन सामग्री से कार्य होने का निषेध नहीं करते हैं किन्तु प्रतिनियत निश्चित किसी एक सामग्री से प्रतिनियत निश्चित कोई एक कार्य होता हुआ देखकर अतीन्द्रिय शक्ति का सद्भाव हुए बिना ऐसा हो नहीं सकता, इस प्रकार अतीन्द्रिय शक्ति की सिद्ध करते हैं। सभी को ऐसा ही मानना चाहिये। यि ऐसा न माना जाय तो बताइये कि प्रतिबंधक मिए, मंत्र आदि के सिष्ठान होने पर अग्नि अपने स्फोट आदि कार्य को क्यों नहीं करती? सामग्री तो सारी को सारी मौजूद है? प्रतिबंधक मिए आदि के द्वारा अग्नि का स्वरूप नष्ट किया जाता है श्रीन का स्वरूप नष्ट किया जाता है श्रीन का स्वरूप नष्ट किया जाता है? अग्नि का स्वरूप नष्ट किया जाता है? अग्नि का स्वरूप नष्ट किया जाता है, ऐसा कहना तो कत्यागारी नहीं होगा, क्यों कि अग्नि का स्वरूप तो प्रत्यक्ष से वैसा का वैसा दिखायी ही दे रहा है। दूसरा पक्ष—प्रान्त के सहकारी प्रत्यक्ष से वैसा का वैसा विद्यायी हो दे रहा है। दूसरा पक्ष—प्रान्त के सहकारी का प्रतिबंधक मिए आदि के द्वारा नाध किया जाता है ऐसा कहना भी गलत है, सहकारी अर्थात् अग्नि को प्रदीप्त करनेवाला अंगुनी और अग्नि का संयोग प्रयाद दियासलाई का अंगुनी से पकड़कर जाना अथवा अन्य किसी पंत्रा प्रावि साधन से ईन्धन को प्रज्वतित करना आदि सभी सहकारी कारण वहां जलती हुई प्रिक के समय दिखायी दे रहे हैं तब कैसे कह सकते हैं कि प्रतिबंधक मिए आदि ने सहकारी है

ननु चानेन नाग्नै: सहकारिएो वा स्वरूपं प्रतिहृत्यते, किन्तु स्वभाव एव निवर्यते, धतः स्कोटादिकार्यस्यानुत्वत्तिः प्रतिवृत्यकमागुमन्त्राद्यभावस्यापि ततुःवतौ सहकारित्वात् तदभावे तदनु- त्यत्ते:; इत्यप्यसमीक्षिताभियानम्; उत्तम्भकमागुमतिकाने कार्यस्यानुत्वत्तिप्रमङ्गात् । न खलु तदा प्रतिवृत्यकमण्याद्यभावोस्ति प्रत्यक्षविरोधात् । ननु ययाग्निः प्रतिवृत्यकमण्याद्यभावसहकारी स्कोटा-दिकार्यं करोति, एवं प्रतिवृत्यकमण्याद्यभावसहकारी उत्तरमकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यकमण्याद्यभावसहकारी स्वोतन्यकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यक्षमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यक्षमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यक्षमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यक्षमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यक्षमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यक्षमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यक्षमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यस्यक्षमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवृत्यस्यक्षमण्याद्यभावस्यस्य

का नाश किया है। इसलिये ऐसा ही मानना चाहिये कि प्रतिबंधक मणि मंत्रादि के द्वारा प्रमिन की शक्ति ही नष्ट की गयी है।

नैयायिक — प्रतिबंधक मिएा धादि के द्वारा न तो प्रग्नि का स्वरूप ही नष्ट किया जाता है भीर न सहकारी स्वरूप का नाश किया जाता है, किन्तु अग्निका जो स्वभाव है वही उस समय हटा दिया जाता है, इसी कारण से उस अग्नि से स्फोट घ्रादि कार्य नहीं हो पाते तथा प्रतिबंधक मिएामंत्र आदि का जो ग्रभाव है वह भी स्फोट ग्रादि के उत्पत्ति में सहकारी बन जाता है क्योंकि प्रतिबंधक के ग्रभाव हुए बिना स्फोटादि कार्य उत्पन्न नहीं हो पाते हैं?

जैन – यह कथन बिना सोचे किया है क्योंकि प्रतिबंधक के धभाव से सहकृत हुई धनि अपना स्फोटादि कार्य करती है ऐसा यदि माना जावे तो उत्तंभक माँग के सिन्नधान में प्रग्नि के कार्य रूप जो स्फोट आदि होते हैं वे नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उस समय प्रतिबंधक माँग आदिका अभाव नहीं है, यदि माने तो प्रत्यक्ष विरोध स्राता है।

शंका — जिस प्रकार अपिन प्रतिबंधक मिए। आदि के अभाव से सहकृत होकर अपना स्फोट आदि कार्य को करती है, उसी प्रकार प्रतिबंधक मिण आदि भी उत्तंभक मिए। के अभाव से सहकृत होकर हो स्फोट आदि कार्य के प्रतिबंधक होते हैं, [स्फोटादि को नहीं होने देना रूप कार्यको करते हैं] अत: उस उत्तंभक मिए। के सिन्धान में कार्य की अनुत्पत्ति नहीं रहती [अर्थात् कार्य की उत्पत्ति होती है]।

समाधान — ग्रन्था जैसा तुम कहते हो वैसा ही सही किन्तु यह तो कहो कि प्रतिबंधक और उत्तंभक मणि मंत्रादि के अभाव में ध्रमिन घ्रपना कार्य करती है कि नहीं करती ? यदि उत्तर विकल्प कहा कि नहीं करती है तो ऐसे कहने में प्रत्यक्ष से विरोध ध्राता है घ्रधींत् कोई मिंगु मंत्र नहीं है तो भी ध्रमिन घ्रपना कार्य करती ही है। त्तरसन्निधाने कार्यस्यानुत्वत्तिरित । अस्तु नामैतत् ; तथापि-प्रतिबन्धकोत्तन्नकसिएामन्त्रयोरभावेऽभिनः स्वकार्यं करोति, न वा ? न तावदुत्तरः पक्षः ; प्रत्यक्षविरोधात् । प्रथमपक्षे तु कस्यामावः धग्नेः सह-कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावदुभयस्य ; ध्रन्यतराधावे कार्योनुत्वत्तिप्रसङ्गात् । प्रन्य-तरस्य वेस्कि प्रतिबन्धकस्य, उत्तम्भकस्य वा ? प्रतिबन्धकस्य चेतु ; स एवोत्तम्भकमण्यादिसिष्ठाधोने कार्योनुत्वादप्रसङ्गः तदा तस्याभावाप्रसिद्धः । उत्तम्भकस्य चेतु ; ध्रत्राप्ययमेव दोषः । न चाधावस्य

प्रथम विकल्प-प्रतिवंध और उत्तंभक के ग्रभाव में ग्रम्म ग्रपना कार्य करती है पैसा कहो तो हम पूछते हैं कि इनमें से किसका अभाव ग्रामिका सहकारी बना उन दोनों में से किसका अभाव ग्रामिका सहकारी बना उन दोनों में से किसी एक का या दोनों का ? यदि दोनों का ग्रमाव ग्रामिका सहकारी है ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्यों कि दोनों के अभाव जब नहीं है केवल एक का हो ग्रभाव है तब ग्रमाव का का ग्रमं दक जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । यदि दोनों अभावों में से कोई एक ग्रभाव ग्रमिका सहकारी है ऐसा एक ग्रहण किया जाय तो प्रश्न होगा कि दोनों में से किसका ग्रभाव कारण है, प्रतिवधक का अभाव ति उत्तंभक का अभाव श्रमिका सहकारी है ऐसा माने नो वही पहले का दोध ग्रायेगा कि उत्तंभक मिंगा अपित के सद्भाव में ग्रमिक का अभाव होगा ? क्यों कि उत्तंभक मिंगा अपित के ग्रमिका सहकारी है ऐसा माने नो वही होगा ? क्यों कि उत्तंभक मां ग्रमाव की ग्रमिक श्रमिक का अभाव ग्रमिका सहकारी है ऐसा कहो तो गलत होगा, फिर तो उत्तंभक को मौजूदगी में जो ग्रमिक कार्य दिखायी देता है वह नहीं दिखायी देगा। ग्रापक ग्रमाक ग्रमिक सहकारी वाम भी नहीं सकता, क्यों के वह सर्वंधा ग्रमावरूप है, यदि कार्यकारी है तो ग्रवश्य ही वह मावरूप हो जावेगा, भावका ग्रयांत् पर्यां का लक्षण नही होता है।

भावार्य — नैयायिक प्रतीन्द्रिय शक्ति को नहीं मानते हैं, आवार्य उनको समभा रहे हैं कि प्रत्येकपदार्थ में जो कार्य की क्षमता रहती है वह दृष्टिगोचर नहीं होती है, वस्तुका स्वरूप मात्र शक्ति नहीं है धौर वह स्वरूप भी पूरा प्रत्यक्ष गोचर नहीं हुआ करता, वस्तुका स्वरूप ही कार्य करता हो तो प्रांग जल रही है उस वक्त किसी मांत्रिक ने प्रांग स्वरूप हो कार्य करता हो तो प्रांग जल रही है उस वक्त किसी मांत्रिक ने प्रांग स्वंगक मंत्र से प्रांग की दाह शक्तिको रोक दिया तब वह अग्नि पहले के समान प्रज्वलित [ धघकती ] हुई भी जलाती नहीं सो वहां प्रांगका कुछ विगड़ता नहीं, तो कौन सी बात है जो जलाती नहीं। प्रतः सिद्ध होता है कि अग्निक बाहरी स्वरूप से पृथक् ही एक शक्ति है। उत्तंभक मिए सन्त्र और प्रतिबंधक मणि

कार्यकारित्वं घटते भावरूपतानुषङ्गात्, ग्रयंकियाकारित्वलक्षणत्वात्परमार्थसतो लक्षणान्तराभावात्।

कश्चास्याभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्-किमितरेतराभावः, प्रागभावो वा स्यात्. प्रश्नंबो वा, ग्रभावमात्रं वा ? न तावदितरेतराभावः; प्रतिवन्यकमण्मिनत्रादिसन्निवानेप्यस्य सम्भवात् । नापि प्रागमावः; तत्प्रश्वंबोत्तरकात्र कार्योत्पत्त्यभावप्रसङ्गात् । नापि प्रश्न्यः प्रतिवन्धकमण्यादिप्राग-भावावस्थायां कार्यस्यानुस्पत्तिप्रसङ्गात् । न च भावादर्थान्तरस्याभावस्य सद्भावोस्ति, तस्यानन्तरमेव

मंत्र क्रमणः ग्रग्निकी शक्ति को प्रकट करनेवाले और रोकनेवाले होते हैं। इन मिए धादि का धभाव अर्थात प्रतिबंधक मिए। प्रादिका धभाव मात्र अग्नि का सहकारी नहीं है। प्रतिबंधक का ग्रभाव नहीं हो तो भी ग्रग्निका कार्य देखा जाता है। नैयायिक धमावको तुच्छाभावरूप मानते हैं घतः प्रतिबंधक का धभाव अग्निका सहकारी है ऐसा वे कह भी नहीं सकते, यदि कहते हैं तो अभाव को जैनके समान भाव छप [पदार्थ रूप] धाननेका प्रसंग धावेगा । जो अर्थिकया को करता है वही वास्तविक भाव या पदार्थ होता है। इस प्रकार भग्निकी शक्ति भतीन्द्रिय है यह उपर्युक्त प्रतिबंधक मणि आदि के उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है।। भाग नैयायिक से हम जैनका प्रश्न है कि प्रति-बंधकका धभाव कार्यकी उत्पत्ति में सहकारी माना गया है, वह कौनसा धभाव है, इतरेतराभाव, प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, ग्रथवा ग्रभाव सामान्य ? इतरेतराभाव सहकारी है ऐसा कहना शवय नहीं, क्योंकि इतरेतराभाव [ एक का दूसरे में अभाव जो होता है वह ] रहने मात्रसे कोई कार्य में सहायता नहीं पहुंचती, ऐसा अभाव तो प्रतिबंधक मणि मंत्र भादि के सन्निधानमें भी होता है किन्तू कार्य तो नहीं होता अर्थात प्रतिबंधक में उत्तंभक का ग्रभाव है वह इतरेतराभाव है वह जब प्रतिबंधक रखा है और उत्तंभक नहीं है ऐसे स्थान पर ग्राग्निका सहकारी जो इतरेतराभाव बताया गया है वह तो है, किन्तु कार्य स्फोट आदि होते नहीं । इसलिये इतरेतराभाव सहकारी नहीं होता । प्रागभाव भी सहकारी होता नहीं, यदि प्रागभाव सहकारी होगा तो जब प्रागभाव का नाश होता है तब कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सहकारी कारण नष्ट हो गया है। प्रध्वंसाभाव भी सहकारी बनता नहीं, प्रध्वंसाभाव जब नही है ऐसे प्रतिबंधकमिए भादि की जो प्रागभाव अवस्था होती है उस समय कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, मतलब प्रतिबंधक मिए। मादि अभी हुए ही नहीं हैं ऐसे प्रागमान अवस्था में मिनकार्य जलता है वह नहीं होवेगा ? क्योंकि प्रध्वंसाभाव होवे तब कार्य करे। सो ऐसा है नहीं तथा निराकिरिष्यमास्पत्वात् । स्रतो निराकृतमेतत्-'यस्यान्ययव्यतिरेकौ कार्येसानुक्रियेते सोऽभावस्तत्र सहकारी सहकारिस्पायनियमात्' इति ।

कच चैववादिनो मन्त्रादिना कविष्यप्रति प्रतिबद्धोप्यम्निः स एवान्यस्य स्फोटादिकार्यं कुर्यात् ? प्रतिबन्धकाषाबस्य सहकारिएः कस्यविदय्यभावात् । न चाध्यरवर्षेप्येतबोधं समानम्, वस्तुनोऽनेक-शक्त्यारमकत्वारकस्याश्चरकेनविरकचित् [ प्रति ] प्रतिबन्धेष्यस्यस्या। प्रतिबन्धामावात् । नाष्यभाव-

भावपने को छोड़कर पृथक् अभाव होता नहीं। भाव से सर्वथा पृथक् ऐसा ग्रभावका [तुच्छाभावका] हम ग्रागे खण्डन करनेवाले हैं इसलिये आपका निम्नलिखित कथन निराकृत हम्रा कि जिसका अन्वयव्यतिरेक कार्य का ग्रनुकरण करता है वह अभाव उस कार्य में सहकारी होता है। हम जैनका तो यह कहना है कि सहकारी कारणों में यह नियम नहीं कि वे भावरूप ही हों या अभावरूप ही हों, सहकारी कारण तो दोनों रूप हो सकते हैं। नैयायिकने अभाव को सहकारी कारण माना है ग्रर्थात ग्राग्न के स्फोट आदि कार्य होने में प्रतिबंधक मणि आदि का स्रभाव सहकारी कारए। है ऐसा जो कहा है वह ठीक नहीं, देखों ! अग्नि की शक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जब मंत्रादि से स्तंभित कर दिया जाता है तो उस पुरुष को तो जलाती नहीं किन्तू वही ग्राग्न उसी समय अन्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो स्फोट जलाना ग्रादि कार्य करती है सो वह किस प्रकार बन सकता है ? क्यों कि सहकारी कारण जो "प्रतिबंधक का भ्रभाव'' है वह (प्रागभावादि) नहीं है। जिल्टे वहांती प्रतिबंधक का सद्भाव है ] इसलिये सिद्ध होता है कि प्रतिबंधक का अभाव ग्रग्नि का सहकारी नहीं है। कोई कहे कि जैन के पक्ष में भी यही दोष श्राते हैं, प्रश्न होते हैं, कि श्राग्नि की शक्ति को प्रतिबंधक मिए ब्रादि रोकते हैं तो वे सबके प्रति ही क्यों नहीं रोकते ? इत्यादि सो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हम जैन तो अग्नि ग्रादि वस्तुग्रों को ग्रनेक शक्ति वाले मानते हैं, उन अनेक शक्ति में से किसी एक शक्ति को प्रतिबंधक मणि भादि के द्वारा किसी पुरुष विशेष के प्रति रोक दिया जाय तो भी ग्रन्य शक्ति तो रुकती नहीं, ग्रतः **भ**न्य किसी पुरुष आदि के प्रति स्फोट ग्रादि कार्य होते रहते हैं। कार्य की उत्पत्ति में सामान्य से अभावमात्र सहकारी होता है इस पक्ष पर अब विचार किया जाता है । वस्तुसे अर्थान्तरभूत (सर्वथापृथक्) ऐसे अभावका जब खण्डनहो चुकाहै तब उसमें रहने वाला सामान्य ग्रभाव (ग्रभावमात्र) भी खंडित हो चुका समभ्रना चाहिये तथा नैयायिक के मतानुसार ग्रभाव में समान्य रहता ही नहीं, वह तो द्रव्य गुण कर्म इन

मात्रं सहकारिः; वस्तुनौर्यान्तरस्याभावस्याभावे तद्गतसामान्यस्याप्यसम्भवात् । न चाभावस्य सामान्यं सम्भवति, द्रव्यगुण्कर्मान्यतमरूपतानुषङ्गात् । ततः प्रतिबन्धकमण्यादिप्रतिहत्तवक्तिर्वह्निः स्कोटादिकार्यस्यानृत्यादकस्तद्विपरीतस्तुत्पादक इत्यम्यूपण्यत्व्यम् ।

ततो निराक्ततमेतत् 'कार्य' स्वोत्पत्तौ प्रतिवंधकामावोपकृतोभयवाद्यविवादास्पदकारकथ्यति-रिक्तानपेक्षम्, तन्मात्रादृत्पत्तावनुपपद्यमानवात्रकभ्वात्, यत्तु यतो व्यतिरिक्तमपेक्षते न तत्तन्मात्रज्ञस्वे-

तीनों में रहता है यदि श्रभाव में सामान्य है तो उसे द्रव्यादिमें से किसी एक रूप मानना पडेगा अर्थात अभाव द्रव्य गूण या कर्म इप कहलायेगा ? अतः जिस अग्नि की शक्ति प्रतिबंधक मिंग आदि के द्वारा प्रतिहत (नष्ट) हुई है वह अग्नि स्फोट दाह श्रादि कार्य को नहीं करती श्रीर जो इससे विपरीत अग्नि है वह स्फोटादि कार्यको करती है ऐसा निर्दोष सिद्धांत स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार ग्रग्नि ग्रादि पदार्थी में कार्यों को उत्पन्न करने के संबंधमें अनेक २ शक्तियां हुआ करती हैं ऐसा सिद्ध होता है इसलिये निम्नलिखित ग्रनुमान प्रयोग गलत ठहरता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति में जो कारण प्रतिबन्धकके अभावसे उपकृत है एवं वादी प्रतिवादी द्वारा अविवादरूपसे स्वीकृत है ऐसे कारण को छोडकर अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं रखता है, (पक्ष) क्योंकि उतने कारण मात्रसे उसकी उत्पत्ति माननेमें कोई बाधा नहीं स्नाती । हित् ] जो कार्य उतने कारण से ग्रतिरित्त अन्य कारणकी ग्रपेक्षा रखता है तो फिर उसकी निष्पत्ति उतने कारणसे होती भी नहीं उसकी उतने कारण मात्रसे मानेगे तो बाधा ग्रायेगी, जैसे वस्त्रको तन्तु मात्र कारणसे उत्पन्न होना माने तो बाधा माती है, किन्तु यह विवक्षित स्फोट आदि जो कार्य है वह वस्त्र कार्यके समान नहीं है अत: उसमें पूर्वोक्त कारणके मतिरिक्त अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं हम्रा करती भ्रव यहां यह उपर्युक्त अनुमान क्यों गलत है इस बातका स्पष्टीकरण करते हैं-

इस प्रमुमान में हेतु असिद्ध है क्योंकि स्फोट ग्रांदि जो प्रिमिका कार्य परवादी के है वह मात्र प्रतिबंधक के ग्रभाव से नहीं होता, क्योंकि ऐसा माननेमें पहले के कथनानुसार अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं। ग्राप नैयायिक ने कहा था कि वस्तु का स्वरूप हो कार्योमें सहकारी है और कोई शक्ति आदि नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीति ही नहीं ग्राती इत्यादि, सो ऐसा मानने पर माला स्त्री ग्रांदि प्रत्यक्ष से उपलब्ध हुए कारण कलाप को छोडकर अन्य ग्रहष्टकी (पृण्य की) प्रतीति नहीं होती स्रतः उसका ऽनुष्यस्मानवासकम् यद्या तन्तुमात्रापेक्षया पटः, न च तथेदम्, तस्माद्ययोक्तसाध्यम्' इति ; हेतोर-विद्धेः ; तन्मात्रादुत्पत्तौ कार्यस्य प्रागुक्तस्यायेनानेकवासकोपपत्तेः ।

स्वरूपसहकारिव्यतिरेकेण शक्तेः प्रतीत्यभावादसस्वे वा स्ववनितादिदृष्टकारण्कलाप्रव्यति-रेकेणादृष्टस्याप्यप्रतीतितोऽयस्व स्यात्, तथा जासाघारणनिमित्तकारणाय दत्तो जलाञ्चतिः । कर्य चैवेबादिनो जगतो गहेश्वरनिमित्तस्व सिन्धेत् ? विचित्रक्षित्यादिदृष्टकारण्कलापादेवांकुरादिविचित्र-

भी असत्व मानना होगा ? फिर तो आपने इस प्रकार की मान्यता से प्रसाधारण [विशेष] कारएको जलांजलि दी है ऐसा समक्षना होगा । किच-यदि भ्राप स्वरूप मात्रको कार्यका उत्पादक मानते हैं तो जगत सृष्टिका कारण ईश्वर है ऐसा आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं ? क्योंकि विचित्र पृथिवी आदि जो कि प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहे है उन्हीं कारण कलापों से विचित्र अनेक प्रकार के अंकूर आदि कार्य उत्पन्न होते हुए प्रतीति में माते हैं, फिर उन पृथिवी पर्वत बुक्ष मादि का कर्त्ता एक ईश्वर है ऐसी कल्पना आप मृष्टि कर्त्तावादी क्यों करते हैं ? यदि कहा जाय कि अनमान से पृथिबी ग्रादि का कारण जो ईश्वर है उसको सिद्ध करते हैं तो यही बात शक्ति में भी घटित कर लेनी चाहिये, देखो-जो कार्य होता है वह ग्रसाधारण धर्मवाले कारण ( शक्ति ) से ही होता है, ( साध्य ) मात्र सहकारी या इतर कारण से नही होता, जैसे सुख, अकूर आदि में श्रसाधारण कारण श्रिहट-पृण्य ईश्वर श्रादि माने हैं. इन कारणों से सुखादिक होते हैं, माल स्त्री या पृथिवी मादि सहकारी कारणों से सुखादिक नहीं होते हैं। ऐसा आप स्वीकार करते हैं-इसी तरह स्फोट ग्राहि समस्त उत्पन्न होते हए वस्तुभूत कार्य हैं, अतः वे भी ग्रसाधारण धर्मबाले कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इसतरह यहां तक ग्राहक प्रमाग का अभाव होनेसे शक्ति को नही मानते है, इस पर पक्ष का निरसन किया और यह सिद्ध करके बताया कि अनुमान प्रमाण शक्तिका सद्भाव सिद्ध करता है।

भावार्थ —नैयायिक ने बाक्ति को नहीं माना है, प्रत्येक कार्या के रराष्ट्रे स्वरूप से और सहकारी मात्र से उत्पन्न होता है, कोई घट्ट-अतीन्द्रिय कारणा की जरूरत नहीं होती ऐसा उन्होंने माना है, किन्तु यह मान्यता लौकिक और पारमायिक दोनों दृष्टियों से प्रसत् है, लोक व्यवहारमें अनेक मनुष्य समानरूप से पुष्ट और निरोग भी रहते है किन्तु कार्यभार वहन करने की क्षमता उनमें यलग ग्रुला करती है, उससे सिद्ध कार्योत्पत्तिप्रतीतः । बनुमानात्तस्य तित्रिमित्तत्वसाधने शक्ते रप्यतः एव सिद्धिरस्तु । तथाहि–यस्कार्यम् तदसाधारराषमाध्यासितादेव काररणादाविभवति सहकारीतरकाररणमात्राद्धाः न भवति यथा सुस्रोकुरादि, कार्यं वेदं निस्नितमाविभाववद्धस्त्वित । एतेनैवातीन्द्रयत्वात्तदभःवोऽपास्तः ।

यदप्पुक्तम्-'पृथिब्यादीनां पृषिबीस्वादिकमैव निजा शक्तिः' इत्यादि; तदप्यपेशलम्; मृत्यिण्डादिभ्योपि पटोस्पक्तिप्रसङ्गात् सङ्कारीतरशक्तेस्तत्राध्यविशेषात्। भ्रथ न पृथिवीस्वादिमात्रो-

होता है कि शरीर की पृष्टता या निरोगता मात्र कार्य के संपादन करने में निमित्त नहीं है ग्रोर भी भ्रदृष्ट ग्रतीन्द्रिय वीर्यान्तराय का क्षयोपराम आदि रूप कोई शक्ति है जिसके निमित्त से बाह्य में समानता होते हुए भी कार्य करने में भ्रपनी भ्रपनी क्षमता पृथक् पृथक् होती है। यदि बाह्य में स्त्री माला, चंदन आदि पदार्थं ही सूख के कारएा हैं तो उन्हों नैयायिकों द्वारा माना हम्रा ग्रहष्ट नामा पदार्थ ग्रसिद्ध हो जाता है। इसलिये सुखादि कार्योंमें तथा पृथिवी अंकूर ग्रादि कार्यों में जैसे ग्रतीन्द्रिय तथा असाधारण कारण पूण्य तथा ईश्वर है उसी प्रकार ग्रग्नि ग्रादि में अतीन्द्रिय शक्ति है. उसके द्वारा जलाना आदि कार्य होते हैं ऐसा सिद्ध हुन्ना । ग्रब शक्ति ग्रतीन्द्रिय होनेसे ग्रसत् है क्या ऐसा दूसरा विकल्प जो पूछा था उसके विषयमें ग्राचार्य एक ही वाक्य में जबाब देते हैं कि जैसे ग्राहकश्माण का श्रभाव होने से शक्ति का श्रभाव है, यह पक्ष खण्डित हमा है वैसे ही अतीन्द्रिय होनेसे शक्ति का अभाव है, ऐसा कहना खण्डित होता है। अतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्येक मतवालों ने स्वीकार किये ही हैं, श्राप नैयायिक के यहाँ क्या ईश्वर अदृष्ट भादि अतीन्द्रिय नहीं हैं ? वैसे ही शक्ति अतीन्द्रिय है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। नैयायिक ने कहा था कि पृथिवी आदि में जो पृथिवीत्व मादि हैं वही उसकी अपनी शक्ति है, मर्थात् पृथिवी में जो पृथिवीपना है, जलमें जो जलत्व है इत्यादि, सो वही पृथिवी मादि पदार्थों की निज की शक्ति है इत्यादि । सो यह कथन गलत है क्योंकि ऐसी मान्यता में मिट्रीके पिंड आदि से पट की उत्पत्ति होने का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि सहकारी एवं इतर [ उपा-दानादि ] कारराोंकी शक्ति वहां मिट्री आदि में समान रूपसे मौजूद ही है, कोई विशेषता नहीं है।

संका— मात्र पृथिबीत्व भादि से युक्त जो पदाये हैं, उनका वस्त्र आदि की उत्पक्ति में ब्यापार नहीं होता है, जिससे भ्रांतिप्रसंग भावे, किन्तुवस्त्र की उत्पक्ति में पलिस्तानामर्थानां पटाणुत्पत्ती व्यापारो येनातिप्रसङ्गः स्यात्, तन्तुत्वाखसाधारस्तिनज्ञशक्युपल-क्षितानामेव तत्र तेषां व्यापारात्; इत्यप्यसाम्प्रतम्; तन्तुत्वाखुग्विस्तानां दग्वकुषिताच्यनामिप तज्जनकत्वप्रसङ्गात् । प्रयस्याविशेषसमन्वितानां तन्तुनां कार्यारम्भकत्वादयमदोषः; इत्यपि मनोरय-मात्रम्, शक्तिविशेषमन्तरेस्यावस्थाविशेषस्यैवासम्भवात्, प्रस्थया दग्धादिस्वभावानामिपि तेषां सास्यात् ।

यबोच्यते-शक्तिनित्याऽनित्या वेत्यादि , तत्र किमय द्रव्यशक्ती, पर्यायशक्ती वा प्रश्नः स्यात्, भावानां द्रध्यपर्यायशस्याःसकत्वात्? तत्र द्रव्यशक्तिनित्यैव झनादिनिधनस्वभावत्वाद्द्रव्यस्य । पर्याय-

तो तन्तुत्व म्रादि ग्रसाधारण निज शक्ति से युक्त जो पदार्थ है, उसीका व्यापार होता है, ग्रथांत् वस्त्रको उत्पत्ति में पृथिवीत्वादि कारण नहीं होते हैं, किन्तु तन्तुत्व आदि ग्रसाधारण शक्तिसे युक्त तन्तु ही कारण होते हैं ?

समाधान — यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि ऐसा ग्रसाधारण कारण मानने पर भी दोष ग्राता है, यदि तन्तुत्व आदिसे युक्त तन्तु ही वस्त्र के ग्रसाधारण कारण हैं, तो जो तन्तु जले हैं, सड़ गये हैं, उनमें भी कार्य करने का प्रसग प्राप्त होता है, क्यों कि तन्तुत्व तो वहापर भी है।

संका — अवस्था विशेष से जो युक्त है, ऐसे ही तन्तु वस्त्र रूप कार्यको करते हैं, ऐसा हमने माना है, अतः कोई दोष नहीं है ?

समाधान — निश्त विशेष को स्वीकार किये बिना ध्रवस्थाविशेष की ही ध्रसंभावना है, क्योंकि शक्ति निशेष छोडकर धीर कोई ध्रवस्था विशेष सिद्ध नहीं होता है। यदि शक्ति विशेष के बिना ध्रवस्था विशेष होता है तो दग्य-जले ध्रादि ध्रवस्थावाले तन्तु भी परोत्पित्त में व्यापार करने लगेंगे। नैयायिक ने पूछा कि शक्ति नित्य है, कि ध्रनित्य है इत्यादि ? सो यह प्रश्त इच्य शक्तिके विषय में है अथवा पर्यायशक्तिके विषय में है ? क्योंकि प्रवार्थ इच्य शक्ति ध्रीर पर्याय शक्ति स्वरूप होते हैं। यदि इच्य शक्ति के विषय में नित्य ध्रनित्य की चर्चा है तो उसका समाधान यह है कि इच्य शक्ति नित्य ही मानी गई है, क्योंकि इच्य ध्रनादि निधन होता है। यदि पर्याय धक्तिके विषय में है, क्योंकि पर्याय सांति ( आदि ध्रीर अंत सिहत ) हुधा करती हैं। तथा यह बात भी ग्रच्छी तरह से सुनिये कि शक्ति को नित्य मानने पर परार्थ ध्रपने कार्य को सहकारी कारणों की ध्रपेक्षा लिये बिना ही करेंगे, सो बात नहीं

सक्तिस्त्वनित्यं व साहिष्यंवसानस्वात्पयीयाणाम् । न च शक्ते नित्यत्वे सहकारिकारणानपेक्षयैवार्धस्य कार्यकारिस्वानुषञ्जः; द्वव्यक्षक्तेः केवलायाः कार्यकारिस्वानम्युपगमात् । पर्यायशक्तिसमन्विता हि द्वव्यक्षक्तिः कार्यकारिस्त्वम्तोतेः । तस्परिण्तिस्त्रास्य सहकारिकारणात्रेक्षाः कार्योत्पादकस्य सहकारिकारणात्रेक्षाः सहकारिकारणात्रेक्षाः वा न स्थात् ?

है, क्योंकि हम जैन अकेली द्रव्य शक्ति कार्य को करती है ऐसा मानते ही नहीं हैं। देखिये ! पर्यायशक्ति मुक्त जो द्रव्य शक्ति होती है, वहीं कार्य करती है। प्रतीति में भी आता है कि विशिष्ट पर्याय से युक्त जो द्रव्य है, वही कार्यको करता है, अन्य नहीं। द्रव्य की विशिष्ट पर्यायरूप से जो परिणति होती है, वह सहकारी की अपेक्षा लेकर ही होती है, अतः जब पर्याय शक्ति होती है, तब कार्य होता है, ग्रन्यथा नहीं । इसलिये हमेशा कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग नहीं ग्राता और सहकारी कारणों की अपेक्षा भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि पर्याय शक्ति के लिये सहकारी की प्राव-श्यकता है। यदि पर्यायशक्ति की आवश्यकता नहीं माने तो अदृष्ट, ईश्वरादि स्रकेले ही सुख, अंकूर धादि कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाने से सर्वदा कार्य होने का प्रसंग भाता है, तथा उन ईश्वरादि की सहकारी कारणादि की अपेक्षा करना भी सिद्ध नहीं होता खतः पर्यायशनित युक्त पदार्थ है, ऐसा सिद्ध हो गया । तथा-धापने पछा था कि शक्त [समर्थ] शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, या अशक्त शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, इत्यादि सो उन प्रश्नों का उत्तर तो यह है कि शक्त-शक्तिमान से ही शक्ति पैदा होती है, तथा ऐसा मानने पर यद्यपि अनवस्था आती है फिर भी ऐसी अनवस्था दोष के लिये नहीं होती क्योंकि यह शक्तिकी परंपरा तो बीजांकूर के समान अनादि प्रवाहरूप मानी गई है। इसी का विवेचन करते हैं। वर्तमान की शक्ति अपने पहले शक्ति युक्त पदार्थ से भाविर्भूत होती है, भौर पदार्थ की शक्ति भी पहले के शक्ति युक्त पदार्थ से आविभूत होती है [ प्रगट होती है ] जैसे पूर्व पूर्व अवस्था युक्त पदार्थोंकी उत्तरोत्तर अवस्था उत्पन्न होती रहती है। नैयायिक यदि शक्तिका प्राटमीव शक्तिमान से होता है, ऐसा बानने में प्रनवस्थादोषका उद्धावन करते हैं तो उनके यहां पर घटष्टका [ भाग्य का ] जाविभीव होना कैसे सघटित होगा ? क्योंकि उस भ्रदृष्ट के विषय में भी प्रश्न होंगे कि झात्मा के द्वारा श्रदृष्ट जो वस्प्यभिहितम् शक्तादशकाढा तस्याः प्रादुर्भाव इत्यादि; तत्र शक्तादेवास्याः प्रादुर्भावः । न चानवस्या दोषायः बोजाङ्कुरादिवदनादित्वात्तात्रवाहस्य । वर्तमाना हि शक्तिः प्राक्तनशक्तियुक्ते-नार्येनाविभिष्यते, सादि प्राक्षनशक्तियुक्तेनेति पूर्वपूर्वावस्थायुक्तार्थानामुत्तरोत्तरावस्याप्रादुर्भाववत् । कयं चैव वादिनोइष्ट्रस्याप्याविभीवो घटते ? तद्ध्यात्मना म्रष्टशुम्तरयुक्तेनाविर्भाव्यते, तद्वहितेन वा ? प्रथमपक्षेऽनवस्या । द्वितीयपक्षे तु मुक्तात्मवत्तस्य तज्जनकत्वासम्भवः ।

प्रकट किया जाता है, वह अन्य भ्रष्ट से युक्त हुए श्रात्मा से प्रकट किया जाता है, या विना अदृष्ट युक्त हुए श्रात्मा से प्रकट किया जाता है? यदि भ्रन्य भ्रष्ट से युक्त होकर वह आत्मा अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो अनवस्था तैयार है। दूसरा पक्ष-भ्रात्मा अन्य अदृष्ट से युक्त नहीं होते हुए ही अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो भुक्त जीवों की तरह संसारी जीव भी भ्रदृष्ट को उत्पन्न नहीं कर सकेंगें? तथा आप यदि शक्ति और शक्तिमान में परंपरारूप अनादिपना मानने में अनवस्था दोष देते हैं तो ईश्वर संपूर्ण कार्योंका कर्ता है, ऐसा कैसे मिद्ध होगा? क्योंकि इस विषय में भी शक्ति और शक्तिमान जैसे प्रवन्त होंगे अर्थात् ईश्वर यदि श्रदृष्ट रूप सहकारी कारण्य से रहित होकर कार्य करता है तो संपूर्ण कार्य एक समय में उत्पन्न हो जाना वाहिये? क्योंकि कार्यों के करनेमें उसे अन्य सहकारो कारणों की जरूरत तो है नहीं जिससे कि कार्य रक्त जाय। इस दोष से वनने के लिए यदि भ्रदृष्ट रूप सहकारी कारण युक्त होकर कार्य सहकारी कारणों से सहत होता है, ऐसा माना जाये तो वे सहकारी कारण भी अन्य सहकारी कारणों से सहित होकर ही महेण्यर द्वारा किये जावेंगे। इस तरह ऊपर ऊपर सहकारी की अपेक्षा बढ़ती जाने से अनवस्था आयेगे।

पूर्व पूर्व अदृष्ट सहकारी कारगों से युक्त होकर आहमा श्रीर महेदवर उत्तर अदृष्ट के सम्पूर्ण कार्य विशेष को करते हैं, ऐसा माने तो संपूर्ण पदार्थ भी पूर्व पूर्व शक्ति से समिन्वत होकर ही आगे आगे की शक्ति को उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी मान लेना चाहिये, व्ययंके दुराग्रह से क्या लाभ ? आपने जो शंका करी थी कि शक्तिमान से शक्ति भिन्न है कि श्रीभन्न है। इत्यादि सो ऐसी शंका भी अयुक्त है, क्योंकि हम स्याद्वादियों ने शक्ति को शक्तिमान से कथंचित भिन्न भी माना है। शक्तिमान से शक्ति भिन्न है वह किस अपेक्षा से है, यही अब प्रगट करते हैं-श्रक्तिमान से शक्ति भिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के प्रत्यक्ष होनेपर भी शक्तिका प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर वह शक्ति कार्यं की अन्ययानुपपत्ति से ही जानी जाती है। [ यदि शक्ति नहीं

किच, कथं वा महेश्वरस्याखिलकार्यकारित्वम् ? सहकारिरहितस्य तत्कारित्वे सकलकार्या-स्मामेकदैवोत्पतित्रश्रञ्जात् । तत्सहितस्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिस्मोऽन्यसहकारिसहितेन कत्तंत्र्या इत्यनवस्याः पूर्वपूर्वादष्टसहकारिसमन्वितयोरात्मेश्वरयोः उत्तरोत्तराहष्टाखिलकार्यकारित्वे निखिल-भावानौ पूर्वपूर्वजित्तसमन्वितानामुनरोत्तरशक्त्युत्पादकत्वमस्तु, प्रल मिष्याभिनिवेशेन ।

यचान्यदुक्तम्-शक्तिः शक्तिमतो भिन्नाऽभिन्ना वेत्यादि; तदय्यपुक्तम्; तस्यास्तद्वतः कथिक-द्भेदाभ्युपगमात् । शक्तिमतो हि शक्तिभिन्ना तत्प्रत्यभ्रत्वेष्यस्याः प्रत्यक्षत्वाभावात्, कार्यान्यमनु-पपस्यातु प्रतीयमानासौ । तद्वतो विवेकेन प्रत्येतुमशस्यत्वादभिन्नोति । न चात्र विरोधाद्यवतारः; तदात्मकवस्तनो जात्यन्तरत्वातं मैचकन्नानवत्सामान्यविशेषवच ।

होती तो अमुक कार्य निष्पन्न नहीं होता, यही कार्यान्ययानुपपत्ति है ] शक्तिमान पदार्थ से वह शक्ति अभिन्न इस अपेक्षा से है कि वह पृथकरूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार स्याद्वाद के अभेद्य किले से सुरक्षित यह शक्तिमान और शक्ति की व्यवस्था प्रखंडित रहती है, इसमें विरोध ग्रादि दोषोंका प्रवेश तक भी नहीं हो पाता है, क्यों कि अपने गुणों से कथंचित भिन्न भीर कथंचित अभिन्न रूप मानी गई वस्त पृथक ही जाति की होती है, अर्थात् वस्तु न सर्वथा भेदरूप ही है और न सर्वथा अभेद रूप ही है। वह तो मेचक ज्ञानके समान अथवा सामान्य विशेष के समान अन्य ही जाति की होती है। तथा नैयायिक ने कहा है कि एक शक्तिमान में एक ही शक्ति रहती है, या अनेक शक्तियां रहती है-इत्यादि, सो उस पर हम आपको बताते हैं कि पदार्थ में भ्रनेक शक्तियां रहा करती हैं, देखो ! कारए। अनेक शक्ति यक्त होते हैं. वयोंकि वे ग्रनेक कार्यों को करते हैं. जैसे घटादि पदार्थ अनेक शक्तियक्त होने से ही ग्रनेक कार्यों को करते हैं। ग्रथवा विचित्र-नाना प्रकार के कार्य जो होते हैं वे कारगों के विचित्र शक्ति भेद से ही होते हैं, क्योंकि वे विचित्र [ अनेक ] कार्य हैं, जैसे भिन्न भिन्न पदार्थों के कार्य भिन्न भिन्न ही हमा करते हैं। इसी विषय का और भी खुलासा करते हैं । कारणों में शक्ति भैद हुए विना कार्यों में नानापना हो नहीं सकता, जैसे रूप रस, गंधादि ज्ञानों में होता है, अर्थातु जिस प्रकार ककड़ी खादि पदार्थ में रूप श्चादि के ज्ञान होते हैं, वे ककड़ी के रूप रस श्चादि स्वभावों के भेद होने से ही होते हैं, ककड़ी में भ्रलग अलग रूप रसादि स्वभाव न हो तो उनका अलग भलग ज्ञान कैसे होता ? क्षण स्थिति वाले एक ही दीपक ग्रादि से भी बली जलना, तैल समाप्त करना भादि अनेक कार्य उत्पन्न होते हैं, वे शक्तियों के भेद बिना कैसे होते ? यदि यस्पुनरुस्तमैकानेका वेत्यादि, तत्रार्थानाभनेकैव शिवतः । तथाहि-प्रनेकशिवतपुस्तानि कारएणिनि विचित्रकार्यवाणि । विचित्रकार्योणि वा कारएणिनित्रमेदनिमित्तकानि तस्वाहिषि- आर्थकार्यवत् । न हि कारएणशिवतिमेदनित्रमेदनित्रकार्यवत् । न हि कारएणशिवतमेदनन्तरेण कार्यवागात्वाच्यं युक्तं क्यादिशानवत्, यसैव हि कर्के हिकादौ क्यादिशानानि क्यादिस्वभावभेदनिवन्थनानि तथा आर्श्वस्वेतरेक्स्मादिष प्रदीपत्रेष्माव्य विद्वत्तिकार्यात्वानानि क्यादिस्वभावभेदनिवन्थनानि तथा आर्श्वस्वेतरेक्समादिष प्रदीपत्रेष्माव्य विद्वत्तिकार्यात्वानानित्रकार्याणि तच्छावन्त्रभेदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठत्ते, प्रन्यया क्यादेनीतात्वं न स्यान् । चश्चरादिशामित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्रकार्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानित्यात्वानि

शक्ति भेद बिना होते तो उनमें रूप आदि का नानापना नहीं होता, फिर तो चक्षु आदि सामग्री के भेद मात्र से ही रूपादि ज्ञानों में भेद प्रतिभास होता है, प्रतिभासके म्रालंबनभूत ककड़ी ग्रादि पदार्थ तो रूप आदि स्वभाव से दिहत एक ग्रनंश मात्र ही हैं ऐसा मानना होगा । कहने का अभिप्राय यह हुग्रा कि यदि कारएों में भेद हुए बिना कार्यों में भेद होना माना जाय तो ककड़ी ग्राम अमरूद म्रादि पदार्थों में रूप रस, गन्ध वर्णादिका भेद तो है नही, सिर्फ चक्षु, रसना आदि इन्द्रियों के भिन्न होने से रूप रसादि त्यारे न्यारे ज्ञान होते हैं, ऐसा गलत सिद्धान्त मानना पड़ेगा।

र्यका—चक्षु झादि से उत्पन्न होनेवाले ज्ञानों में रूप झादि का तो प्रतिभास होता है, फिर ककड़ी आदि द्रव्यको उनसे रहित कैसे माना जाय ?

समाधान – तो फिर तैल शोष ग्रादि श्रनेक कार्यग्रद्धमान ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं, अतः पदार्थों में नाना शक्तियां हैं भी यह प्रतीति में आता है, फिर पदार्थ नाना शक्तियों से रहित है ऐसा कैसे माना जा सकता है। श्रयित् नहीं माना जासकता।

शंका—चक्षु प्रादि इन्द्रियजन्य ज्ञानों में साक्षात् प्रतिभासित होनेवाले रूप रस ग्रादि स्वभाव ही परमार्थ सत् है [बास्नविक है] अनुमान ज्ञानमें प्रतीत होनेवाली शक्तियां वास्तविक नहीं है ?

समाधान — यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने से तो झटट ईश्वर आदि में भ्रवास्तविकता का प्रसंग होगा? क्योंकि ईश्वरादि भी साक्षात् प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रतीत नहीं होते, सिर्फ अनुमान से ही जाने जाते हैं। त्रद्रहितस्यमिति चेत् ? तर्हि तैसवोषादिविचित्रकार्यातुमानबुद्धो शनितनानात्वस्याप्यर्थानां प्रतीतेः कथ तद्रहितस्यं स्यात् ? प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभासमाना क्यादय एव परमार्थसन्तो न त्वनुमानबुद्धौ प्रतिभास-

श्रंका—दीपक धादि एक ही द्रव्य में जो कार्य का नानापना है वह बसी धादि सहकारी सामग्री के नानापना के कारण है, धर्षांत प्रदीपादिक में दाहकोष आदि नाना कार्य होते हुए देखने में धाते हैं, वे सहकारी नाना होनेसे देखने में धाते हैं, न कि दीपक के शक्तियों के स्वभाव भेदोंसे ?

समाधान—यह भी बिना सोचे कहना है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो रूप आदि स्वभावों का ही अभाव हो जायेगा, फिर तो ऐसा कहा जा सकता है कि ककड़ी आदि द्रव्यों में चक्षु आदि सामग्री के भेद होने से ही रूप ग्रादि का पृथक-पृथक प्रतिभास होता है न कि निजीरूप रसादि स्वभावक कारण। इस प्रकार के बड़े भारी दोषों से खुटकारा पाने के लिये प्रमाण प्रतीत रूपादिकों के समान शाँक्यों का ग्रपलाप करना युक्ति युक्त नहीं है, ग्रथांत् जैसे रूप रस ग्रादि अनेक स्वभाव वाल: पदार्थ जान में प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार कार्यों में ग्रनेकपना दिखाई देने से उनके कारएगों की शक्तियों में नानापना मानना चाहिये।

विशेषार्थ — इस शक्ति स्वरूप विचार नामक प्रकरण में पदार्थों की अतीत्त्रिय शक्ति की सिद्धि करते समय श्री प्रभावन्त्राचार्य ने बहुत ही अकाटण तक छीर उदाहरणों द्वारा नैयायिकादि परवादियों को समक्षाया है, जैन सिद्धांत में सम्मत शक्ति क्या है यह बहुत ही विशद रीति से टीकाकार ने उदाहरणों द्वारा समक्षाया है, अती- नित्रय शक्ति क्या है इसके लिये अपिन का उदाहरणों बहुत ही सुंदर और स्पष्ट है, बाहर में लाल पीला दिखायी देने वाला अपिन का रूप मात्र ही स्फीट प्रादि कार्यों का करता है ऐसा जो नैयायिक का मत है वह जब विचार में आता है तो शतका खण्डित हो जाता है। जब कोई मात्रिक या अन्य पुरुष उस अपिन को शक्ति को मंत्र या मण्य आदि के कीलित करता है, रोक देता है तब वह अपिन बाहर में वैसी को वैसी धषकती हुई भी स्फीट (सुरंग लगाकर पत्थर ध्यादि को फोड़ना, तोप चलाना ) दाह आदि कार्य को नहीं कर पाती है? इसीसे सिद्ध होता है कि अपिन का बाहरी स्वरूप मात्र जलाना धादि कार्यों को नहीं करता, किन्तु कोई एक उसमें ऐसी धलक्ष्य प्रतीन्द्रय शक्ति है कि असके द्वारा ये कार्य सम्पक्त होते हैं। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में

मानाः शक्तयः; इत्यपसु(प्यसु)न्दरम्; ग्रदृष्टेश्वरादेरपरमार्थसत्त्वप्रसङ्गात् । प्रदीपादिद्रव्यस्टीकस्य

घटित किया जा सकता है, बाहर में पठन ग्रभ्यास आदि समान होते हुए भी कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ग् होता है भीर कोई नहीं। गेहूं में गेहूं का ही अंकूर उत्पन्न होना मिट्टी से घड़ा ही बनना मादि मादि कार्य ग्रपने अपने कारणों की मलग मलग शनितयों के अनुमापक हो रहे हैं। 'शनितः कियानुमेया स्यातु'' शनित मात्र कार्य की अन्यथानुपर्वति से जानी जाती है। इन अग्नि आदि संपूर्ण पदार्थों की शक्तियां नित्य भी हमा करती है भीर अनित्य भी, द्रव्यशक्ति नित्य है भीर पर्याय शक्ति भ्रानित्य है, द्रव्य पर्यायात्मक ही वस्तु होती है, द्रव्य अनादि निधन है, भ्रतः उसकी शक्ति नित्य है, पर्याय सादि सांत है, अतः उसकी शक्ति अनित्य है, अकेली द्रव्य शक्ति से कार्य निष्पन्न नहीं होता, पर्याय शक्ति से युक्त जब द्रव्य शक्ति होती है तब कार्य होता है। इस कथन से सिद्ध होता है कि उपादान निमित्त से निरपेक्ष नहीं होता ग्रनेक सहकारी निमित्त कारण कलाप से युक्त जब द्रव्य शक्ति या उपादान हो जाता है तब यह कार्य को करता है, यहां तक विवाद का कोई खास प्रसंग नहीं है, किन्त् पर्याय शक्ति में जो अनेक सहकारी निमित्त हैं वे सभी अपने आप मिलते हैं या स्वत: उपस्थित होते है ? यह प्रश्न है, जब साक्षात् बुद्धि पूर्वक प्रनेक सहकारी सामग्री को जटाकर कार्य करते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि सभी कारण कलाप स्वत: उपस्थित हो जाते हैं, सर्वथा सभी कारण अपने म्राप मिलते हैं ग्रौर कार्य निष्पन्न हो जाता है। ऐसा सर्वया एकान्त बाद प्रतीति का अपलाप करने वाला है, संसार में बहुत से कार्य . बुद्धि पूर्वक होते हैं भीर बहुत से अबुद्धि पूर्वक। कार्यों में भी चेतन के कार्य श्रीर भ्रचेतन के कार्य भन्तभूत हैं। भ्रचेतन कार्य अपने कारण समूह से निष्पन्न होते हैं, उसमें किसी किसी में चेतन की प्रेरकता रहती है। दोनों चेतन ग्रचेतन (जीव ग्रजीव) के कार्य सर्वथा निमित्त के स्वयं हाजिर होने से नहीं होते, किन्तु उनमें बुद्धि पुर्वक प्रयत्न करने से होने वाले कार्यभी हैं। यह तो निश्चित है कि उपादान के .. बिना ग्रर्थात द्रव्य शक्ति के बिना या पर्याय शक्ति के बिना कार्यनहीं होते हैं, किन्तु पर्याय शक्ति का जो सहकारी कारण कलाप है वह सर्वया ग्रपने स्नाप उपस्थित नहीं होता। जो भ्रनित्य है तो उसको कारण चाहिये ग्रौर सभी कारण ग्रपने ग्राप नहीं जुड़ते, पुरुषार्थ का मतलब भी यही है कि पुरुष से जो होवे। सहकारी कारएा भी यदि एक होता प्रवित् पर्यायशक्ति में जो सहकारी की प्रपेक्षा है वह यदि एक ही होता तब

वर्तिकादिसहकारिसामग्रीभेदात्तद्दाहादिकार्यनानात्वं न पुनस्तच्छक्तिस्वभावभेदात्; इत्यप्यविचारि-

तो कुछ अपने घाप उपस्थित होने की बात भी कहते किन्तु पर्याय शक्ति के सहकारी कारण घनेक हैं। एक बात और विशेष लक्ष देने योग्य है कि द्रव्य में एक ही प्रकार की शक्ति नहीं है "तत्रार्थानामनेकैव शक्तिः" घर्यात् पदार्थीमें घनेक प्रकार की शक्तियां हैं। पर्याय शक्ति को जैसे सहकारी कारण या निमित्त मिलता है वैसा ही कार्य प्रगट होता है। प्रवचनसार गाथा २५५ में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं —

रागो पसत्थभूदो वस्यु विसेसेण फलादि विवरीदं। गागाभूमि गदाणिह वीजणिह सस्स कालिम्ह ॥२४४॥

अर्थ - प्रशस्त राग या शुभीपयोग एक रूप होकर भी वस्तु विशेष के कारण (व्यक्ति-पुरुष विशेष के निमित्त से) विपरीत फल देनेवाला होता है। जैसे कि बीज समान होते हए भी प्रथक प्रथक उपजाऊ शक्ति वाली भूमि के निमित्त से उन्हीं बीजों से प्रथक प्रथक ही फसल आती है। अर्थात क्षेत्र में जितनी उपजाऊ शक्ति है, उतना ही अधिक धान्य की पैदास होगी। यह हुआ दृष्टान्त, दार्धान्त प्रशस्त रागका है, सो वह भी उत्तम मध्यम जघन्य पात्र के कारण अर्थातु सम्यग्द्रव्टि और मिथ्याद्रव्टि के कारण सही और विपरीत फल देनेवाला हो जाता है, सम्यग्द्रिक के तो वर्तमान में विपल पुण्य बंधका कारण और परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, इससे विपरीत मिथ्यादृष्टि के मात्र पुण्यका कारण होता है, और परंपरा से संसार में क्लाता है। इस गाथा से सिद्ध होता है, कि बीज भूत उपादान में एक ही समय में भनेक शक्तियां विद्यमान हैं, जैसा निमित्त मिलेगा वैसी एक मात्र मिक प्रगट होगी, और शेष शक्तियां यों ही रहेगी। उपादान समान रूपसे होनेपर भी निमित्त पूथक पृथक होने से पृथक पुथक ही कार्य प्रगट होता है। यह सिद्धान्त उपर्युक्त गाथा कथित बीज भीर भूमिके उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मेघ से पानी समान ही सर्वत्र बरसता है, किन्तु अलग अलग भूमि वृक्ष, नीम, आम, इधु आदि का निमित्त पाकर अलग अलग कडुमा या मीठे रूप परिएामन कर जाता है। उस मेघ जलमें एक साथ एक समय में कड़मा मीठा बादि बनेक रूप परिलामन करने की शक्तियां अवश्य ही थी. जिसके कारण यह कड़आ या मीठे आदि रूप परिणमन कर गया। उसमें यह कहना कि नीम के बूक्ष पर पड़े हुए जलमें मात्र कडुए रस रूप परिएामन की ही शक्ति तरमस्रीयम्; रूपादेरप्यभावप्रसङ्गात् । शक्यं हि वक्तुं कर्कटिकादिद्रव्ये चक्षुरादिसामग्रीभेदाद्रूपाः

थी, ग्रन्य रूप नहीं थी सो यह कथन हास्यास्पद है। जब कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं कह रहे कि एक ही प्रकार का बीज अनेक भूमिका निमित्त पाकर अनेक रूप परिणमन करता है, तब उपादान में एक प्रकार की ही परिएामन की शक्ति है, यह कहना कैसे सत्य हो सकता है अर्थात् नहीं। एक दुकानदार अपने दुकान पर बैठा है। उसके ध्रन्दर हंसना, रोना, चिन्ता करना, जदास होना आदि सब प्रकार के भाव होने की योग्यता है, कोई भी एक हंसने रोने रूप पर्याय एक समय में प्रगट होगी, किन्तू नि-श्चित् एक यही होगी ऐसा नियम नही है, विदूषक आदि हंसी का दृश्य सामने से निकलेगा तो वह पूरुष हंसने लगेगा, करुगापूर्ण दीन दु:खी ग्रादमी दिखेगा तो वह रो पड़ेगा, घर की कुछ बुरी खबर सुनेगाया पदार्थी के भाव घटने का समाचार सुनेगा तो चिन्ता करने लगेगा इत्यादि । अतः यह निश्चित होता है कि पर्याय शक्तिका प्रगट होना सहकारी के आधीन है। यदि पर्याय शक्ति का निश्चित रूपसे प्रगट होना है, अर्थात निश्चित ही कार्य को करना है, तो चारों पुरुषार्थ व्यर्थ उहरते हैं, हमारी श्चागामी व्यक्तन पर्याय निश्चित् है तो हम किसलिये अच्छा या बुरा काम करेंगे ? जैसा ग्रागे होना होता है, वैसा अपने को होना ही पड़ता है। यह भंयकर नियति बाद ईश्वरबाद से भी श्रधिक कष्टदायी है, ईश्वरबादके चनकर से तो ईश्वर की उपासना कर छूट सकते हैं, किन्तू इस नियतिवाद-जैसा होना है वैसा ही होगा के चक्कर से किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं, वह तो ग्रथाह सागर की भंबर है। नियति के प्रवाह में घूमते हुए हम सर्वथा पुरुषार्थहीन, हाथ पैर, मुख मन, बुद्धि सबसे हीन हैं, सब हिलना, धोना, खाना, सोचना, नियति देवी के अधीन है, कोई किसी की कहता नहीं कि तुम यह काम करो। यह काम तुमने क्यों किया, बालकों ने बर्तन फोड़ दिया, विद्यार्थी ने ग्रभ्यास नहीं किया, यहां तक किसी ने श्रमुक व्यक्ति को मार डाला, सब माफ है। क्योंकि उस समय उस पुरुष से वैसा ही होना था ? मांस बेचने वाले पशु पक्षी को मारने वाले पापी हिंसक क्यों हैं ? वे तो नियति के प्रनुसार जैसा होना था, उसीके अनुसार कार्य कर रहे हैं ? कहां तक लिखें ? कोई पुरुष को हाय पैर बांधकर मुख में कपड़ा देकर अंधेरी कोठड़ी में बंद कर देने से भी क्रांचिक **मयंक**र नियतिवाद-जेंसी उपादान की योग्यता होती है-द्रव्य शक्ति होती है वैसा निमित्त-पर्यायशक्ति हाजिर होता है। इतनी पुरुषायं हीनता की बात उपादान की मुख्यताकी

दिशत्ययप्रतिभासभेदो, न पुना रूपाधनेकस्वश्रावभेदादिति । तत्र प्रमाणप्रतिपन्नत्वाद्व्यादिवञ्छक्ती-नामपनापी पुक्त इति ।

म्रोट लेकर कोई वर्तमान के जैनाभासी करते हैं और उत्परसे अपने को म्रनंत पुरुषार्थी अनंत पुरुषार्थ को करनेवाले—बतलाते हैं ? यह तो साक्षाल् स्ववचनवाधित बात है ? जब उपादान के अनुसार निमित्त हाजिर होगा, और कार्य अपने प्राप होगा, तब हमने क्या किया ? अनंतपुरुषार्थ कौनसा हुआ ? इस उपादान निमित्त विषयक वास्तविक सिद्धांत पर श्री प्रभावन्द्रावायंने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। इस्पर्शात्त, पर्यायार्थिक भादि का विवेचन बनकी भनेक मिथ्याधारणाओं को दूर करता है। वे अतीन्द्रिय शक्तियां अनेक हैं एवं पदार्थों से कथंचित् भिन्न भी कतीन्द्रिय शक्ति हैं। इसप्रकार शक्ति संबंधी वर्णन करके अंत में नैयायिक को भी अतीन्द्रिय शक्ति मानने के लिये बाध्य किया है।।

#### \* शक्ति स्वरूपविचार समाप्त \*



## शक्तिस्वरूपविचार का सारांश

नैयायिक—वस्तु का जो स्वरूप है वही सब कुछ है, वही कार्य करने में समर्थ है, झत: जंन आदि प्रतिवादो अतीन्द्रिय चिक्त को कार्य करने में कारए। मानते हैं वह व्यर्थ हैं, झतीन्द्रिय शक्ति को प्रहण करने वाला कोई भी प्रवाए। नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाए। तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अतीन्द्रिय विषय ही नहीं है। अनुमान प्रमाण भी अविनाजावी लिंग से होगा और अतीन्द्रिय शक्ति के साथ हेतु का अविनाजाव संबंध है या नहीं वह कैसे बाने ? इसी तरह अर्थापत्ति आदि प्रमाए। भी शक्ति को प्रकण नहीं करते हैं। प्रमाए। के द्वारा ग्रहण न होने पर भी आपके कहने से उस

शक्ति को मान लेवे तो उसके विषय में पुनः प्रक्त होते हैं कि वह शक्ति नित्य है या प्रिनित्य ? नित्य है तो पदार्थ सदा ही कार्य करते बेठेंगे ? यदि प्रनित्य है तो वह अनित्य शित विषय से सदा ही कार्य करते बेठेंगे ? यदि प्रनित्य है तो वह अनित्य शिवत किससे उत्पन्न होगी ? शक्ति से शक्ति होगी या शक्तिमान से ? शक्तिमान से कही तो अनवस्था आती है। प्रशक्त से शक्ति उत्पन्न हुई कहो तो जैसे अशक्त से शक्तिरूप कार्य उत्पन्न हुमा, बेसे सभी पदार्थ शक्ति रहित होकर ही कार्य करते हैं ऐसा क्यों नहीं मानते ? व्यर्थ हो शक्ति की जो कि नेत्रादि से दिखायी नहीं देती कल्पना करते बेठते हैं। तथा वह शक्ति एक है या अनेक ? एक है तो उस एक कि को धारण करने वाला पदार्थ एक साथ अनेक तरह के कार्य नहीं कर सकेगा, तथा एक में अनेक शक्तियां मानो तो भी बहुत से प्रका खड़े होंगे कि वह एक पदा अनेक शक्तियों को एक स्वभाव से धारण करता है या अनेक स्वभाव से ? एक स्वभाव से धारणा तो वे सारो सातियां एकमेक हो जावेगी तथा अनेक स्वभावों से शारेगा तो वे अनेक स्वभाव किसी अन्य से धारण किये जायेंगे और इस नदा सान स्था आयेगी। तथा शक्तिमानसे शक्ति अन्य से धारण किये जायेंगे और इस तरह मनवस्था आयेगी। तथा शक्तिमानसे शक्ति अन्य है या प्रभिन्न यह भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः प्रनीन्द्रिय शक्तिकी कल्पना करना व्यर्थ है ?

जैन — यह प्रतिपादन अयुक्त है, अतीन्द्रिय शक्तिको सिद्ध करनेवाला प्रमुमान प्रमाण मौजूद है अतः कोई भी प्रमाण शक्तिका धस्तित्व सिद्ध नहीं करता ऐसा कहना असत्य है, उसी अनुमान प्रमाण को बनाते हैं—प्रतिनियत मिट्टी, सूत्र [धागे] ग्रादि पदार्थों में प्रतिनियत ही कार्य करने की शक्ति हुआ करती हैं [पक्ष] क्यों कि उन मिट्टी ग्रादि पदार्थों से प्रतिनियत घट प्रादि कार्य हो संपत्र होते हैं, (हेतु) उनसे हर कोई कार्य नहीं हो पाता । इस प्रकार प्रत्येक बस्तुमें अपने सोग्य हो कार्य करने की क्षमता देखकर अवस्य शक्तिका सद्भाव सिद्ध होता है। स्याद्वादी जैन ने इस शक्ति को शक्तिमान पदार्थसे कर्याचत्र भित्र और कर्योचन सामा है, इक्थ्यहिष्ट शक्ति को शक्तिमान पदार्थसे कर्याचत्र भित्र और कर्योचन समित्र माना है, इक्थ्यहिष्ट शक्ति मान से शक्ति आभित्र है और पर्यायहिष्ट से सित्तमान से सिन्ति भिन्न है, अर्थात् ज्ञानित्य है से यावन्यात्मक हैं। उनमें जो इक्थ्यक्ति है बहु हमेशा रहती है और पर्याय शक्ति सहकारों सामग्रीसे उत्पन्न होती है, अतः अतित्य है। पर्याय शक्ति हमेशा मौजूद नहीं रहती इसिल्य जब बहु पर्याव सिन्त नहीं होती तब कार्य नहीं होता, इसप्रकार शक्ति कर्याचत्र लिख (इन्यकी) और कर्याचत अनित्य (पर्यायकी) है। परार्थमें सन्तियां अनेक हुआ करती हैं। अनेक सन्तियोंको धाररण

करनेके लिये अनेक स्वभाव चाहिये इत्यादि प्रश्न एकांत पक्षको बाधित कर सकते हैं अनेकान्त पक्षको नहीं, क्योंकि शिवतमान पदार्थ से शिवतयां अभिन्न स्वीकार की गयी है अत: अनेक श्रवितयोंको एक ही पदार्थ भली प्रकारसे धार लेता है, देखा भी जाता है कि एक ही दीपक नाना पदार्थ एक साथ अनेकों कार्य करने की क्षमता रखता है—तेल शोष, दाह, प्रकाश इत्यादि कार्यों की एक साथ अन्यथानुपपत्ति (यदि श्रवितयां अनेक नहीं होती तो ये तेल शोषादि अनेक कार्य वहीं हो सकते थे) से ही दीपक में अनेक शिक्तयोंका सद्भाव सिद्ध होता है। दीपक की तरह अन्य सभी पदार्थों में घटित करना चाहिये।

शक्ति किससे पैदा होती है ? ऐसा परवादीके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है— शक्तिमानसे शक्ति पैदा होती है, शक्तिमान अपने पूर्व शक्ति से सशक्त होता है, इस तरह शक्तिसे सशक्त और पुनः उस सशक्त शक्तिमानसे शक्ति प्रनादि प्रवाहसे उत्पन्न होती रहती है, जैसे बीजसे अंकुर और पुनः अकुरसे बीज अनादि प्रवाहसे उत्पन्न होते रहते हैं। स्वयं परवादी के यहां भी इस प्रकार का प्रनादि प्रवाह माना है अदृष्ट से सदृष्टांतर अनादि प्रवाह से आत्मा में उत्पन्न होता रहता है ऐसा वे भी कहते हैं।

पदार्थों मं प्रतीन्द्रिय शक्तिका सद्भाव सिद्ध करनेके लिये आँग्नका उदाहरण मृद्यन्त उपयुक्त होगा—िकसी स्थान पर अग्नि जल रही है उस ध्राग्नको प्रतिबंधक मृद्या मृद्र हो से रोका जाता है तब बहु पूर्ववत् जलती रहने पर भी स्फोट आदि कार्योंको नहीं कर पाती, उस समय उसका स्वभाव हटाया आता है ऐसा भी नहीं कह सकते वर्योंकि जिस पदार्थ या व्यक्तिके प्रति स्तंभन किया गया है उसी को नहीं जलाती, ध्रान्यको जलाती भी है, यदि बाहर में दिखायी देने वाला लाल स्वरूपसे ध्रावक्ते रहना इत्यादि मात्र ध्राग्नका स्वरूप माना जाय तो वह स्वरूप प्रतिबंधक मणि या मंत्र के सद्भाव में भी रहता है, किन्तु उस प्रतिबंधक के सद्भाव में स्फोट ध्रादि कार्य तो नहीं होते सो ऐसा क्यों? प्रतिबंधक मंत्र मणि ध्रादिने किसको रोका है ? बाहरी स्वरूप तो ज्यों का त्यों है ? ध्रतः कहना पड़ता है कि प्रतिबंधक मणि ध्रादिन ध्राग्नके प्रतीन्द्रिय शक्तिका स्तंभन किया है । इस ध्राग्नके उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिबंधका बाहरी स्वरूप ही सब कुछ नहीं है, ध्रकेला बाह्य

स्वरूप कार्य करवे में समर्थ नहीं है अपितु कोई सलक्य, अतीन्त्रिय (इन्द्रियों द्वारा प्रहुण में नहीं आने वाला) स्वरूप सक्ति अवक्य है जिसकी सहायतासे पदार्थ कार्य करने में समर्थ हो जाया करते हैं। अलक्ष्य-अतीन्द्रिय होने के कारण शक्तिको न मावा जाय तो संसार में ऐसे बहुत से पार्थ हैं कि जिनको पर वावियों ने भी अतीन्द्रिय माना है, अदृष्ट आपार, ईरवर पार्थ वें जीनित्र्य हैं किन्तु उन्हें नैयायिकादि पर-वादी स्वीकार करते हो हैं, ठीक इसी प्रकार पदयों की अतीन्द्रिय शक्तिव्य सावित्र में में अकार करते हो हैं, ठीक इसी प्रकार पदयों की अतीन्द्रय शक्तिको भी स्वीकार करने कोई बाधा नहीं आती, उनते नही स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं आती, उनते नही स्वीकार करने में हो अने का बाधायें आती हैं। इत्यन्तं विस्तरेण।

### \* शक्तिस्वरूपविचार का सारांश समाप्त \*



# ग्रर्थापत्तेः पुनविवेचनं

यत्पुनरर्षापस्यषापत्तेवदाहरणं बावकसामध्यातित्रत्यत्वज्ञानमुक्तम्। तदप्ययुक्तम्; वाचक-सामर्थ्यस्य तत्प्रत्यनन्ययाभवनासिद्धेः । निराकरिष्यते चाग्रे नित्यत्वं सन्दरसैत्यलमतिप्रसङ्गेन ।

याय्यभावायायितः.-जीवंश्चीकोऽस्यत्रास्ति गृहेऽभावायिति; तत्रापि कि गृहे यत्तस्य जीवनं तदेव गृहे चैत्राभावस्य विशेषसम्, उतान्यत्र ? प्रथमपक्षै तत्राभावस्य विशेषस्यासिद्धिः, यदा हि

जब ग्राचार्य मीमांसकादि प्रवादी द्वारा मान्य ग्रथांपत्ति प्रमाणका ग्रनुमान प्रमारामें प्रन्तर्भाव कर रहे थे तब अतीन्द्रिय शक्ति के विषयमें चर्चा हई, नैयायिक ग्रतीन्द्रिय शक्तिको नहीं मानते गतः जैनाचार्यने उसको ग्रनुमानादिप्रमासद्वारा भली प्रकार सिद्ध किया। प्रव प्रथापत्ति का जो अञ्चरा विषय रह गया था उसका पुन: विवेचन करते हैं-ग्रथिपत्तिके छः भेद बताये थे-प्रत्यक्षपूर्विका अर्थापत्ति १, अनुमान-पुर्विका अर्थापत्ति २, आगमपूर्विका अर्थापत्ति ३, उपमानप्रविका अर्थापत्ति ४, अर्थापति-पुर्विका अर्थापत्ति ४, और अभावपूर्विका अर्थापत्ति ६, उनमें से प्रत्यक्ष, अनुमान, धागम, उपमान पर्वक होने वाली अर्थापत्तियों का तो अनुमान प्रमाण में ही धन्तर्भाव होता है, ऐसा प्रकट कर आये हैं। अब अर्थापत्ति पविका अर्थापत्ति का निरसन करते हैं-ग्रथीपिता पूर्वक होने वाली अर्थापिता का उदाहरण दिया था कि शब्द में पहले अर्थापत्ति के द्वारा वाचकत्व की सामर्थ्य सिद्ध करना और पूनः उसी शब्दमें नित्यत्व सिद्ध करना सो यह अर्थापत्ति का वर्णन अयुक्त है, क्योंकि शब्द में जो वाचक सामर्थ्य है, उसका नित्यत्व के साथ कोई अकाट्य संबंध नहीं है, अर्थात् नित्यत्वके विना वाचक सामध्यं न हो ऐसी बात नहीं है। हम जैन आगे प्रकरणानुसार शब्द की नित्यताका खण्डन करनेवाले हैं। इसलिये अर्थापत्ति पूर्वक होनेवाली अर्थापत्ति सिद्ध नहीं होती है, तथा-ग्रभावपूर्विका अर्थापत्ति का उदाहरए। दिया था कि "जीवं भ्री त्रोऽन्यत्रास्ति गृहेऽभावात्" जीवत चैत्रनामा पुरुष अन्यत्र है, क्योंकि उसका घर में भ्रभाव है, सो इस उदाहरण में प्रक्त होता है, कि चैत्र का घर में जो जीवन है, वही घर में चैत्रा- चेत्री गृहे जीवति कथं तदा तत्र तदभावो येनासी तेन विशेष्येत ? यदा च तत्र तदभावो, न तदा तत्र तज्जीवनिर्मित । दितीयपक्षेतु विशेषणस्माणिद्धः, न सजु चैत्रस्मान्यत्र यज्जीवनं तदर्यापरयुदयकाले तथाविषयदेविषयेत्रस्य विशेषणस्माणिद्धः, न सजु चैत्रस्मान्यत्र यज्जीवनं तदर्यापरयुदयकाले तथाविषयदेविषयेत्रस्य विशेषणस्म विष्य विशेषणस्म विष्य विशेषणस्म विशेषणस्म

भाव का विशेषण है, ग्रथवा बहिर्जीवन चैत्राभाव का विशेषण है ? प्रथम पक्ष माने तो उसमें ग्रभावरूप विशेष्यकी असिद्धि होती है, कैसे सो बताते हैं-जब चैत्र घर में जी रहा है, तब उसका वहा अभाव कैसे कहा जा सकता है जिससे कि यह चैत्राभाव रूप विशेष्यका विशेषण कहा जा सके ? तथा जब घर में चैत्र का धभाव है, तब वहां उसका जीवन हो नहीं सकता है। दूमरा पक्ष-यदि चैत्रका घर से जो बहिर्जीवन है, बह चैत्राभाव का विशेषण है ऐसा माना जाय तो यह विशेषण धासिद्ध होता है. क्यों कि चैत्रका जो घर से बाहर अन्यत्र जीना है वह ग्रर्थापत्ति के उत्पन्न होते समय उस प्रकार के देश विशेषण रूपसे किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, यदि जाना जाता है तो फिर अर्थापींत ज्ञानकी जरूरत ही नहीं रहती है, कैसे सो ही बताते हैं-जिस प्रमाण द्वारा चैत्रका बहिजीवन प्रतिभासित होता है, उसी प्रमाण द्वारा चैत्रका सद्भाव भी प्रतिभासित होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि देवदत्त को तो नहीं जाना जाय और उसका जीवन स्वरूप धर्म जान लिया जाय। यदि देवदत्त के जाने विना उसका जीनारूप धर्म जाना जा सकता है, तो मेरु को जाने विना भी उसका वर्ण-रंग जानने मे आना चाहिये, अत: यह मानना चाहिये कि जो प्रतीत नहीं होता है, उसमे विशेषण्ता नहीं बनती यदि ऐसा हठाग्रह करोगे तो वही मित प्रसंग दोष उपस्थित होगा। यदि अर्थापत्ति के द्वारा ही चैत्रका अन्यत्र जीवन जाना जाता है, ऐसा कहो तो इस मान्यता में ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्राता है, क्योंकि जब ग्रयीपिता से चैत्रका ग्रन्यत्र जीना सिद्ध हो जाय तब उस विशेषरा से विशेषित घर में जीने के ग्रभाव से अर्थापत्ति की उत्पत्ति होगी भीर उसके द्वारा फिर चैत्रका बहिर्जीवन सिद्ध होगा। इस तरह दोनों ही असिद्ध हो जाते हैं।

शंका — चैत्रका जीना निश्चित होकर उसके गृहाभावका विशेषण नहीं बना

म्रथ न निश्चितं सञ्जोवनं तद्यहाभावविशेषण् येनाय दोषः, किन्तु 'यदि गृहेश्रसन् जीवति तदान्यत्रास्ति' इत्यमिषीयते; तर्हि सशयरूपत्वात्तस्याः कवं प्रामाण्यम् ? या तु प्रमाण् सानुमानमेव । पञ्जावयवत्यमप्यत्र सम्भवत्येव । तथाहि-जीवतो देवदत्तस्य गृहेश्मावो वहिस्तत्त्वद्भावपूर्वकः जीवतो गृहेश्भावत्वात् प्राञ्जणे स्थितस्य गृहे जीवदभाववत् । यद्वा, देवदत्तो वहिरस्ति गृहासगृष्ठजीवनाषार-स्वास्स्वात्मवत् । कथं गुनर्देवदत्तस्य।गुपतम्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन तद्वेतुविशेषस्मित्यसत्;

करता जिससे कि यह अन्योन्याश्रय नामका दोष दिया जा सके। यहां तो इतन। ही जाना जाता है कि घरमे न होकर यदि जीता है तो मन्यत्र है।

समाधान—इसतरह माने तो संशयास्पद ज्ञान सिद्ध होता है, ऐसे संशयभूत श्रयांपत्तिमें प्रामाण्य सिद्ध होता किसप्रकार शक्य है? यदि कोई भ्रन्य भ्रयांपत्ति प्रमाणभूत हो भी तो वह अनुमान प्रमाण ही कहलायेगी! इस अर्थापत्तिनामसे माने गये भ्रापके ज्ञान पंच अवयवपना भी घटित होता है, देखिये—जीवंत देवदराका घरमें जो भ्रभाव है, वह विहःसद्भाव पूर्वक है, [पक्ष] वर्योंक जीवंत रहते हुए भी घरमें अभाव है, हितु जैसे प्रांगण में स्थित देवदत्तका जीवंत रहते हुए भी गृहाभ्यन्तरमें उसका भ्रभाव रहता है [हष्टांत] दूसरा अनुमान प्रयोग भी उपभुक्त है कि—देवदरा बाहर गया है [पक्ष] क्योंकि घरमें असंयुक्त जीवनाधारपना है [हेतु] जैसे स्वारमस्वरूप घरमें असंयुक्त जीवनाधार रूप होता है )।

श्रंका—जब कि घरमें देवदत्त उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर वह जीवित है यह किस प्रमाण से सिद्ध होता है? जिससे वह अभावरूप हेनुका विशेषण हो सके?

समाद्यान — यह प्रश्न ठोक नहीं है । क्योंकि हमने जो ऐसा कहा है वह प्रसंग साधन को आश्रित करके कहा है।

विशेषार्च — "साध्य साधनयोध्याप्यव्यापकभाव सिद्धौ व्याप्यास्युपगमो व्याप्यकास्युपगमनान्तरीय को यत्र प्रदर्शने, तत्प्रसंगसाधनम्" प्रसंगसाधनका लक्षरा—ऐसा है कि साध्य और साधन में व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध होनेपर जब कहीं कोई पुरुष मात्र व्याप्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे व्यापक को भी स्वीकार करना चाहिये ऐसा जहां झापादन किया जाता है वह प्रसंग साधन है। यहां झनुमान में जीवंत देवदत्त

#### प्रसङ्गसाधनोपन्यासात् ।

का जो घर में समाव है वह बाहर में सद्भाव पूर्वक कहा गया है, यह साध्य है [ब्याप्य है] क्योंकि जोते हुए भी घर में उसका अभाव है यह साध्य है [ब्यापक है] जब बाहर में सद्भाव पूर्वक ही घर में उसका अभाव है, इतना ब्याप्य मान लिया गया है ( श्रवीपत्ति प्रमाणवादी मीमांसकने ) तो इसके साथ ब्यापक-जीते हुए ही उसका घर में सभाव है ऐसा माना हुमा ही कहलायेगा, इस प्रकार मीमांसक की सान्य अविपित्त में प्रकार मामांसक की सान्य अविपित्त में प्रकार मामांसक की सान्य अविपत्ति में प्रवास प्रकार मामांसक की स्वास्त मामांसक की सान्य अविपत्ति में प्रकार मामांसक की सान्य अविपत्ति में प्रकार मामांसक की सान्य अविपत्ति मामांसक की स्वास्त मामांसक की स्वास की स्वास की स्वास करान्य स्वास की सान्य स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की सान्य स्वास की सामांसक की सामांसक की सान्य स्वास की सामांसक की स

## श्रर्थापत्ति पुनविवेचन समाप्त



# \* अभावस्य प्रत्यक्षादावन्तर्मावः ॥ ॥ ॥ ग्रमावस्य प्रत्यक्षादावन्तर्मावः ॥ ॥

यव निषेष्याधारवस्तुम्रह्णादिसामग्रीत इत्याद्युक्तम्; तत्र निषेष्याधारो वस्त्वन्तरं प्रयोगि-संसृष्टं म्रतीयते, भ्रसंसृष्ट्ं वा ? तत्राधपक्षोऽपुक्तः; प्रतियोगिसंसृष्टवस्त्वन्तरस्याध्यक्षैण प्रतीतौ तत्र तदभावग्राहरूत्वेनाभावप्रमाण्यवृत्तिविरोधात् । प्रवृत्तौ वा न प्रामाण्यम्; प्रतियोगिनः सत्वेषि तत्प्रवृत्तेः । द्वितीयपक्षे तु भ्रभावप्रमाण्यवयय्येम्, प्रत्यक्षैण्वं प्रतियोगिनोऽभावप्रतिपत्तेः । भ्रव प्रति-योग्यसंसृष्टतावगमो वस्त्वन्तरस्याभावप्रमाण्यसम्याधः; तिहं तदप्यभावप्रमाणं प्रतियोग्यसंसृष्टवस्त्व-

स्रभाव प्रमाण का वर्णन करते हुए मीमांसक ने कहा था कि निषेध्य के आधारभूत वस्तु के प्रहर्ण करने भादि रूप सामग्री से तीन प्रकार का भ्रभाव प्रमाण उत्पन्न होता है वह अभाव प्रमाण घट पट आदि पदार्थों के भ्रभाव को सिद्ध करता है, हत्यादि सो वह कथन अपुक्त है, कैसे ? सो भ्रव इसी विषय पर विचार किया जाता है—निषेध्य [ निषेध करने योग्य ] वस्तु का ग्राधारभूत जो भ्रूतल रूप वस्तु है वह प्रतियोगी से [ घट से ] संसर्गित प्रतीत होती है अथवा अथवा अपसर्गित ? भ्रूतल रूप वस्तु यट संसर्गित प्रतीत होती है तो ऐसा कहना अपुक्त है, न्योंकि यदि प्रतियोगी घट के संसर्ग से युक्त भ्रूतल प्रत्यक्ष से प्रतीत होती है तो वहां उस घट के भ्रभाव को प्रहल करने वाले अभाव प्रमाण की प्रवृत्ति होने में विरोध ग्रावा है। यदि प्रवृत्ति करेगा तो उस में प्रमाराता नहीं मानी जा सकती है, न्योंकि प्रतियोगी जो घट है उसके रहते हुए भी उस घट का निषेध करने में वह प्रवृत्त हुमा है। दूसरा पक्ष— "प्रतियोगी से स्रसंसुष्ट भूतल प्रतीत होता है" ऐसा कहो तो अभाव प्रमाण व्यर्थ होगा ? क्योंकि प्रत्यक्ष से ही प्रतियोगी के (घट के) धभाव की प्रतीति हो रही है।

र्श्वका—भूतल का जो प्रतियोगी से असंसृष्टपन है उसका घ्रवगम द्यभाव प्रमाण केद्वारा होता है। न्तरप्रहणे सति प्रवत्तंत, तदससृष्टतावगमञ्ज पुनरप्यभावप्रमाणसम्याख इत्यनवस्या । प्रथमाभावप्रमा-ग्रान्तदससृष्टतावगमे चाग्योग्याश्रयः ।

प्रतियोगिनोषि स्मरण वस्त्वन्तरसंमृष्टस्य, घ्रसंमृष्टस्य वा ? यदि संमृष्टस्य; तदाऽभावप्रमा-स्माप्रवृत्तिः। प्रयासंमृष्टस्य; ननु प्रत्यक्षेण वस्त्वन्तरासंमृष्टस्य प्रतियोगिनो ग्रहणे तथाभूतस्यास्य स्म-रस्पं स्यासान्यया । तथाभ्युपगमे च तदेवाभावप्रमाणवैयय्यं 'वस्त्वसङ्करसिद्धिक्क तत्प्रामाण्य समा-श्रिता' इत्यादिग्रन्यविरोषक्कः । वस्तुमात्रस्याष्यक्षेण ग्रहस्यास्युपगमे प्रतियोगीतरस्यवहाराभावः।

समाधान-तो फिर वह अभावप्रमास घट के संबंध से रहित भूतल के ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होगा, और उसमें घट की असंसृष्टता का ज्ञान अन्य दूसरे अभाव प्रमाण से जावा जायेगा। इस तरह स्रभाव प्रमाणों की कल्पना करने से सनवस्था होगी। यदि प्रथम स्रभाव प्रमाण से ही घट की असंसृष्टता का ज्ञान होना कहोगे, तो ग्रन्योन्याश्रय दोष ग्रावेगा प्रथम अभाव प्रमाण से प्रतियोगी के संबंध से रहितपने का भतल में ज्ञान होगा और उस ज्ञान के होनेपर प्रथम अभाव प्रमाण की उत्पत्ति होगी इस प्रकार उभयासिद्धि होगी। अभाव प्रमाण की सामग्री में प्रतियोगी का स्मरण होना भी एक कारण कहा गया है सो वस्त्वन्तर से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण श्रभाव का कारए। होता है या उससे असंसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरए। श्रभाव का कारण होता है ? वस्त्वन्तर-भूतल से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव प्रमाण का कारण होता है ऐसा कहो तो अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी? वियोंकि भूतल जब प्रतियोगी से संसुष्ट प्रतीत हो रहा है तब अभाव प्रमाण के द्वारा उसका ग्रभाव कैसे किया जा सकता है ] भूतल से ग्रसंसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव का कारण होता है ऐसा दूसरा पक्ष कही तो प्रत्यक्ष के द्वारा वस्त्वन्तर से असंसृष्ट प्रतियोगी का ग्रहरण होनेपर ही उस तरह के प्रतियोगी का स्मरण हो सकता है अन्यथा नही । यदि इस तरह प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतियोगी से ग्रसंसृष्टपने का ज्ञान हो जाता है तो ग्रभावप्रमारण व्यथं ठहरता है और ग्रापके ग्रन्थोक्त वाक्य की ग्रसिद्धि भी होगी कि-''वस्तुके ग्रसंकरताकी सिद्धि भ्रभावप्रमास्त्रके प्रामाण्य पर समाश्रित है'' ( ग्रर्थात् ग्रभावप्रमाणको प्रामाणिक माननेपर ही वस्तुओंका परस्परका ग्रसांकर्य सिद्ध होगा, अभावप्रमाण ही एक वस्तुका दूसरे वस्तुमें भ्रभाव सिद्ध करता है इत्यादि )।

यदि चानुभूतेवि भावे प्रतियोग्यस्यनुभूत एव स्मर्तव्यो नाल्यया भ्रतिप्रतिय्वयमुभूत एव स्मर्तव्यो नाल्यया भ्रतिप्रसङ्कात् । तदनुभवआन्यासंगृहतयाऽम्युवगन्तव्यः, तस्याप्यन्यासंगृहताभ्रतियत्तिस्ततोऽन्यत्र प्रतियोगिस्यरणात् तत्राप्यययेव न्याय इत्यनवस्या । भ्रथ प्रतियोगिनो भूतलस्य
स्मरणाद् घटस्यान्यासंगृहता प्रतीयते, तत्स्मरणात्र भूतलस्य तदेवरेतराश्रयः; तथाहि-न यावद्षटासंगृहभूशागप्रतियोगिस्मरणाद् घटस्य भूतलासंगृहताप्रतिपत्तिनं तावत्तत्स्मरणाद्भूतलस्य घटासंगृहताप्रतियोगि-

म्रीका─प्रत्यक्ष द्वारा सिर्फं वस्तु मात्रका[भूतलका] ग्रहण होता है [अन्यकानहीं]।

समाधान — इस तरह स्वीकार करने पर तो प्रतियोगी और इतर अर्थात घट और भूतलका व्यवहार ही समाप्त होगा। दूसरी बात यह विचारणीय है कि यदि प्रत्यक्ष के द्वारा भूतल को जान लेने पर भी प्रतियोगी के स्मरण हुए बिना घट के अभाव की प्रतीति नहीं हो सकती ऐसा स्वीकार करे तो प्रतियोगी [घट] भी अनुभूत होने पर ही तो स्मरण करने योग्य हो सकेगा, भ्रन्यथा नहीं यदि बिना अनुभूत किये को स्मरण करने योग्य मानेंगे तो म्रतिभ्रसंग मायेगा। प्रतियोगी का म्रनुभव भी अन्य की असंगृष्टवा से होना मानना पड़ेगा, फिर उस घट के म्रनुभव की प्रतिपत्ति भी म्राय जगह के प्रतियोगी के स्मरण से होवेगी। उसमें भी पूर्वोक्त न्याय रहेगा इस तरह भ्रनवस्था भ्राती है।

श्चंका — ग्रनवस्था को इस प्रकार से हटा सकते हैं, ग्रतियोगी भूतल के स्मरण से घटकी ग्रन्य असंसृष्टता का ज्ञान होगा और उस स्मरणसे भूतलकी ग्रन्य ग्रसंसृष्टता का ज्ञान होगा।

समाधान — इस तरह मानने पर तो धन्योन्याश्रय दोष धावेगा, उसी को बताते हैं जब तक घट में असंसृष्ट भू भाग में प्रतियोगी के स्मरण से घट की भूतल के साथ ध्रसंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक उस स्मरण्से भूतलमें घटकी ध्रसंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक उस स्मरण्से भूतलमें घटकी ध्रसंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, और जब तक भूतल में घट ध्रसंसृष्टता प्रतितिभें नहीं ध्रायेगी तब तक उसके स्मरण्से घटसे ध्रसंसृष्ट भू भाग प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। ध्रतः इन दोषोंको दूर करनेके लिये ऐसा मानना चाहिये कि ध्रन्य प्रतियोगी के स्मरण्के विना ही प्रत्यक्ष द्वारा ध्रभावांश जाना जाता है, जैसे भावांश जाना जाता है। भूतल से रहित

स्मरः एमन्तरे रोजाभावांको भावां वावरत्रत्यकोऽम्युपगन्तव्यः । भूतलासंसृष्ट् घटवर्णनाहितसंस्कारस्य च पुत्रचंटासंसृष्ट भूभागदर्शनानन्तरं तथाविषघटस्मरणे सति 'श्वस्यात्राभावः' इति प्रतिपत्तिः प्रस्यभिज्ञान-भेव । यदा तु स्वदुरागमाहितसस्कारः साङ् स्थरतथाऽप्रतिपद्यमानः तत्प्रसिद्धसत्त्वरणस्तमोलक्षण्यिय-यनिदर्शनोपद्योतेन स्रतुपत्रविधिवशेषतः प्रतिवोध्यते तदाय्यनुमानभेवेति क्वाभावप्रमाणस्यावकायः ? ततोऽयुक्तमुक्तम्-'न चाध्यक्षणाभावोऽवसीयते तस्याभावविषयत्वविरोधात्, नाप्यनुमानेन हेतोर-भावात' इति ।

[ फ्रकेले ] घटको देखनेसे जिसको संस्कार उत्पन्न (घारणा ज्ञान) हुझा है ऐसे पुरुष को जब कभी घट रहित मात्र भू भाग दिखाई देता है तब उस पुरुषको पहले देखे हुए उस प्रकारके घटका स्मरण होता है और "यहांपर इस स्मृतिमें स्थित घटका प्रभाव है" इसतरहका प्रतिभास होता है सौ यह प्रत्यभिजान ही है प्रन्य कुछ नहीं । सांख्य इसप्रकारके वस्तुके अभाव के ज्ञानको सत्य नहीं मानता क्योंकि उनके धागमों सबको सद्भाव कप ही माना है धभावरूप नहीं, सो इस कुधागमके संस्कार के कारण सांख्य धभावका प्रत्यक्ष ज्ञान होना स्वीकार नहीं करता तब उन्होंके मतमें प्रसिद्ध ऐसे सत्व, रज, तम संबंधी दृष्टांत देकर समक्षाया जाता है कि "जिस प्रकार सत्वमें रजोगुणकी एवं तमोगुणकी अनुपनिव है [ धभाव है ] उसी प्रकार इस भूतलपर घट नहीं है" इत्याविया जाता है । इसतरह प्रत्यक्ष, प्रत्याभजान तथा धनुमान द्वारा अभावांजका ग्रहण किया जाता है । इसतरह प्रत्यक्ष, प्रत्याभजान तथा धनुमान द्वारा अभावांजका ग्रहण होना सिद्ध हो जाता है अतः भीमांसकका निम्निलखित वाक्य धसत है कि—"प्रत्यक्ष द्वारा धभावका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वह धभावको विषय ही नहीं करता अनुमान द्वारा भावका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वह धभावको विषय ही नहीं करता अनुमान द्वारा भी अभावका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि हेतुका धभाव है" ।

दूसरी बात यह है कि - घ्रभाव प्रमारण से यदि अभाव का ग्रहरण होता है तो उससे केवल भ्रभाव की ही प्रतिपत्ति होगी प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति तो होगी नहीं।

शंका - ध्रभाव की प्रतिपत्ति से घटाभाव जाना जायगा ?

समाधान — धच्छा तो बताइये कि वह जो प्रतियोगी की निवृत्ति है वह प्रति-योगी के स्वरूप से सबद है कि असंबद्ध है ? प्रतियोगी के स्वरूप से संबद्ध है ऐसा तो कह नहीं सकते, न्योंकि भाव ग्रीर ग्रमाव में तादात्म्यादि संबंध बनते नहीं हैं इस किन्त, प्रभावप्रमाणेनाभावप्रहणे तस्यैव प्रतिपत्तिः स्यान्न प्रतियोगिनिवृत्तेः । प्रभावप्रतिपत्ते - स्तिष्वृत्तिप्रतिपत्तिः त्यां प्रभावप्रतिपत्ते - स्तिष्वृत्तिप्रतिपत्तिः तुं सा कि प्रतियोगिस्वरूपसम्बद्धाः, प्रसम्बद्धाः न त्वात्तसम्बद्धाः, भावा-भावयोस्तादारम्याविसम्बन्धासभवस्य वद्यमाणत्वात् । प्रथासम्बद्धाः तिह् तत्प्रतिपत्ताविष कथं प्रतियोगिनिवृत्तिसिद्धः प्रतिप्रसङ्कात् ? तिन्नवृत्तेरप्यपरतिन्नवृत्तिप्रतिपत्त्यम्युपगमे नानवस्या ।

यव 'प्रमाखपत्रकाभावा, तदस्यज्ञानम्, झात्मा वा ज्ञाननिमु कोऽभावप्रमाख्यम्' इति त्रिप्रका-रतास्येत्युक्तम्; तदस्ययुक्तम्; यतः प्रमाखपत्रकाभावो निरुपास्यत्वात्कयं प्रमेयाभाव परिन्छन्यात् परिन्छित्तेत्रनिवर्मस्यात् ? अय प्रमाखपत्रकाभावः प्रमेयाभावविषयं ज्ञानं जनयस्र्पनारादभावप्रमा-

बात को हम प्रागे कहने वाले हैं। प्रतियोगी की निवृत्ति प्रतियोगी के स्वरूप से असंबद्ध है ऐसा द्वितीय पक्ष कहो तो उसके जान लेने पर भी प्रतियोगी की निवृत्ति कैसे सिद्ध होगी ? प्रतिप्रसंग प्राता है।

उस प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति ग्रन्य प्रतियोगी को निवृत्ति से जानी जायगी ऐसा माने तो धनवस्था होती है। मीमांसक ने स्रभाव प्रमाण का कथन करते हए कहा था कि अभाव प्रमाण, प्रमाण पंचक का अभाव रूप, तदन्यज्ञान रूप, और ज्ञान निर्मुक्त ग्रात्मारूप इस प्रकार से तीन तरह का होता है, सो यह वर्णन ग्रयुक्त है, क्योंकि प्रमाणपंचकाभाव रूप जो श्रभाव है वह तो निरुपास्य (नि:स्वभाव) है, ग्रत: वह प्रमेय के भ्रभाव को कैसे जान सकता है ? जानना तो ज्ञान का धर्म है। यदि कहा जावे कि प्रमाण पंचकाभाव प्रमेयाभाव विषय वाले ज्ञान को उत्पन्न करता है इसलिये उपचार से उसको ग्रभाव प्रमाण नाम से कहा जाता है ? सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभाव अवस्तु है उससे प्रमेयाभाव विषयक ज्ञान पैदा होना मसंभव ही है, वस्तुभूत जो पदार्थ है वही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, भवस्तुरूप पदार्थ नहीं, क्योंकि अवस्तू सर्व प्रकार की शक्ति से रहित होती है, जैसे गधे के सींग। यदि उसमें (प्रमाणपंचकाभाव में) कार्य की सामर्थ्य है तो वह सद्भाव रूप पदार्थ ही कहलायेगा, क्योंकि यही परमार्थभत वस्तुका लक्षण है-अन्य कुछ लक्षण नहीं है। जिसमें सत्ताका समवाय हो वह परमार्थभत वस्त है ऐसा लक्षण करना गलत है। क्योंकि उसका धागे हम समवाय के निराकरण करनेवाले प्रकरण में निषेध करने वाले हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि जहां पर प्रमाणपंचकाभाव है [ पांचों प्रमागों की प्रवृत्ति नहीं है ] वहां पर अवस्य प्रमेय के ग्रभावका ज्ञान उत्पन्न होता ही है। क्योंकि परके मनोवृत्ति विशेषोंके साथ भनेकान्तिकता भाती है। किञ्च रापुच्यते; नः ग्रमाव स्याबस्तुतया तम्त्रानजनकःवायोगात् । वस्त्वेव हि कार्यमुरपादयति नावस्तु, तस्य सकलसामर्थ्यविकलस्वात्वरविवारणवत् । सामर्थ्यं वा तस्य भावकपताप्रसक्तिः, तस्त्वस्रारस्वरस्य मार्थसतीलस्रस्यान्तराभावात्, सत्तासम्बन्धदेस्तन्त्वस्यस्य निषेतस्यमानस्वात् । न च यत्र प्रमास्यस्यक्रिक्तस्यमानस्वात् । न च यत्र प्रमासम्बन्धदेस्तन्त्वस्य निषेतस्यमानस्वात् । न च यत्र प्रमासम्बन्धदेस्तन्त्वस्य प्रमासम्बन्धदेस्तन्त्वस्य प्रमासम्बन्धदेस्तन्त्रस्य निषेतस्यमानस्वात् । न च यत्र प्रमासम्बन्धस्य निष्केतिः स्वातः ।

किन्द्र, प्रमारापञ्चकाभावो ज्ञातः, प्रज्ञातो वा तज्ज्ञानहेतुः स्यात् ? ज्ञातक्रेन्कुतो ज्ञक्षः ? तद्विवयप्रमारापञ्चकाभावाचे तुः धनवस्या । प्रमेयाभावाचे दन्योग्याभयः—सिद्धे हि प्रमेयाभावे प्रमारापञ्चकाभावसिद्धः, तस्तिद्धे श्च प्रमेयाभावसिद्धिरित । धज्ञातस्य च ज्ञापकस्यायोगः "नाजातं

प्रभेषाभावरूप जानको उत्पन्न करने वाला वह प्रमाण्यंचकाभाव जाना हुआ होकर प्रमेषाभाव के ज्ञानको हतु होता है ध्रथवा नहीं जाना हुआ होकर हेतु होता है ? यदि जाना हुआ होकर हेतु होता है तो वह किस प्रमाण से जाना गया होता है ? यदि कहा जाय कि प्रमाण्यंचकाभाव को विषय करनेवाला जो प्रभाव प्रमाण है उसके ह्वारा प्रमाण्यंचकाभाव जाना जाता है, तो इस तरह मानने में अनवस्था आवेगी । यदि इस दोष से वचने के लिये कहा जाय कि वह प्रमाण्यंचकाभाव प्रमेषाभाव से जाना जाता है तो अन्योग्याश्रय दोष उपस्थित होता है, क्योंकि प्रमेषाभाव सिद्ध होने पर प्रमाण्यंचकाभाव सिद्ध होने पर प्रमाण्यंचकाभाव सिद्ध होने पर प्रमाण्यंचकाभाव सिद्ध होने पर प्रमाण्यंचकाभाव सिद्ध होने हो स्वयं हो सकेगा। प्रीर उसके सिद्ध होनेपर प्रमेषाभाव सिद्ध होगा। दूसरा पक्ष प्रमाण्यंचकाभाव अज्ञात रहकर प्रमेषाभाव के ज्ञानका हेतु होता है, से यद भी पुक्त नहीं है, क्योंकि "नाजातं जायकं नाम" इस नियम के अनुसार जो प्रज्ञात होता है वह किसी का जायक नहीं होता है ऐसा बुढिमानों द्वारा माना गया है। ग्रन्थण प्रतिप्रसंग होगा। यद्यपि इन्द्रियां प्रज्ञात रहकर जानका हेतु हुआ करती है किन्तु वे ज्ञान के प्रति कारक हेतु हैंन कि ज्ञापक प्रतः कोई विरोष नहीं प्राता।

शंका — प्रमाएणपकाभाव भी प्रमेयाभावके ज्ञानका कारक हेतु माना है अतः कोई विरोध नहीं है।

समाधान---प्रमाणपंचकामाव सकल सामध्ये से रहित है अतः वह कारक हेतु बन नहीं सकता । इसलिये निम्नलिखित कथन मसत ठहरता है कि ...

जब प्रत्यक्षादिप्रमाण सद्भावांशको ग्रहण कर लेते हैं, तब कभी ग्रभाव अंश को जानने की इच्छा होनेपर ग्रभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, क्योंकि ग्रभावांशको जाननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते ॥१॥ क्षापकं नाम" [ ] इति प्रेक्षावद्भिरम्युपगमात्, प्रन्यवातिप्रसङ्गः। प्रक्षादेस्तु कारकरवाद-क्रातस्यापि ज्ञानहेतुरवाविरोधः। न चास्यापि कारकरवाच्येतृत्वाविरोधः; निविलसामर्थ्यंषून्यरवे-नास्य कारकरवासम्भवादित्युक्तत्वात्। ततोऽयुक्तमुक्तम्—

> "प्रत्यक्षाद्यवतारश्च भावांशो गृह्यते यदा । व्यापारस्तदन्त्यत्तेरभावांशे जिच्छाते ॥"

> > [मी॰ क्लो॰ ग्रभाव॰ क्लो॰ ३७ ] इति।

हितीयपसे तु यत्तदन्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षमेष, पर्यु वासवृत्या हि निषेष्याद् घटादेदन्यस्य भूतलादे-क्षांनमभावप्रमार्गास्थां प्रतिषद्यमानं तदन्या(न्य)भावलक्षशाभावपरिच्छेदकमिष्टमेव । इतीयपक्षे तु

स्रभावप्रमाएका द्वितीयभेद था "तदन्यज्ञान" सो यह ज्ञान तो प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है, देखिये ! पर्युदासवृत्ति द्वारा निषेष्यभूत घटादिसे प्रन्य भूतल झादि पदार्थका ज्ञान होता है उसे झापने झभाव प्रमाण नामसे स्वीकार किया है सो यह तदन्यज्ञान नामा प्रभावप्रमाएा सभावका परिच्छेदक होता ही है किन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है।

भावार्थ — तत् अन्य जान धर्यात् घटसे धन्य जो भूतल है उसका ज्ञान अभाव प्रमाण कहलाता है ऐसा मीमांसकका कहना है सो यह ज्ञान सर्वया प्रत्यक्षके कोटीमें जाता है, इसीका खुलासा करते हैं — कोई पुरुष पहले तो घट सहित भू भाग को देखता है तो उसे जो घटसे अन्य जो मात्र भू भाग है उसका ज्ञान होता है वह अभावप्रमाण है ऐसी मीमांसक की मान्यता है सो यद्यपि इसमें घटका प्रतिषेध है किन्तु यह पर्युदास प्रतिषेध है अर्थात् घटका अभाव है तो भूभागका सद्भाव है, इसतरहके पर्युदास स्विषेध है अर्थात् घटका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हो होता है अर्थात् घटका प्रस्थक्ष प्रमाण द्वारा हो होता है अर्थात् घटका प्रस्थक्ष प्रमाण द्वारा हो होता है अर्थाः उसे प्रथक श्रमाण वारा व्यव्या है।

तृतीय पक्ष — प्रभावप्रमाण के बताते हुए कहा था कि घात्मा का ज्ञानसे विमुक्त होना — तीसरे घभावप्रमाणका लक्षण है, इस पर प्रवन होता है कि आत्मा ज्ञान से निर्मुक्त होता है से सर्वया निर्मुक्त होता है कि कथंचित निर्मुक्त होता है? सर्वथा कहो तो स्ववचन विरोध घाता है जैसा कि "माता में वन्ध्या" मेरी माता वन्ध्या है इसमें स्ववचन विरोध आता है, नयों कि आत्मा यदि सर्वथा ज्ञान से रहित हुआ है तो वह अभाव को कैसे जानेगा? जानना तो ज्ञानका वसे है। यदि घात्मा

्किससी सर्वथा ज्ञानितमुंक्तः, कथिबद्धाः तत्राद्यविकल्पे 'माता मे वण्या' इत्यादिवस्ववन्वनिद्याः । सर्वथा हि यद्यात्मा ज्ञानिनुंकः कथमभावपरिच्छेदकः ? परिच्छेदस्य ज्ञानकर्मस्वात् । परिच्छेदकः वा कथमधी सर्वथा ज्ञानिनुंकः स्यात् । प्रथ कथिबत् । तथाहि-'प्रभावविषयं ज्ञान-सस्यात्ति निवेश्यविषयं तुनास्ति 'हति, तहि तज्ज्ञानमेवाभावसाणं स्याक्षात्मा । तथ भावान्यस्यात्मा भावस्यात्मा । तथ भावान्यस्यात्मा भावस्यात्मा । तथ भावान्यस्यात्मा । तथा भावन्यस्य । तथा भावन्यस्य । तथा भावन्यस्य । तथा भावन्यस्य । तथा भावस्य । व स्वयु प्रथमिन कथा तत्रात्माव्यात्मित्रस्य । व स्वयु प्रथमिन कथा तत्रात्माव्याव्यविक्षत्यात्माव्यविक्षत्यस्य । व स्वयु प्रथमिन स्वयं । व स्व

किसी बिषय को जान रहा है तो वह सवंया ज्ञान निर्मुक्त कैसे हुआ। कथंचित ज्ञान निर्मुक्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो इसका अर्थ होता है कि म्रात्माको अभाव विषयक ज्ञान हों है, तो इसप्रकार को मान्यता में अभाव विषयक ज्ञान हों है, तो इसप्रकार को मान्यता में अभाव विषयक ज्ञान ही अभावप्रमाण कहलायेगा, आत्मा नहीं। तथा च-वह ज्ञान भावांतर स्वभाव रूप अभाव का ग्राहक होनेके कारण इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ है, अतः प्रत्यक्ष-प्रमाण रूप ही है। इस प्रकार अभाव प्रमाण का यह तीसरा भी भेद निराकृत हो जाता है। इसलिए मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि—

"न ताविदिन्द्रियेणैया"...इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान नही होता इत्यादि तथा "वस्त्वसंकरसिद्धिण्च तत्प्रामाण्य समाश्रिता" वस्तुयों के परस्पर ग्रसंकीर्णताकी सिद्धि ग्रभावप्रमाएके प्रामाण्य पर निर्भर है इत्यादि, सो यह सब खंडित हुमा समक्षना, क्योंकि प्रत्यक्षादिप्रमाण से ही ग्रभाव का ग्रहण होना सिद्ध हो चुका है।

शंका- प्रत्यक्षादि प्रमास अभाव को किस प्रकार जान सकेंगे ?

समाधान — जैसे वे भावांश को जानते हैं वैसे ही वे अभावांश को जानोंगे? अर्थात् आप मीमांसक से जब कोई ऐसा पूछे कि प्रत्यक्षादि प्रमाण भावांश को किस प्रकार जानते हैं? तो आप कहोगे कि उसका प्रतिभास होता है खतः वे उसे जानते हैं, तो इसी तरह अभावांश का भी प्रतिभास होता है, खतः वे अभावांशको भी जानते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से हैं—अन्य से संसृष्ट हुए अर्थको अर्थात् घट के संबंध से सहित हुए भूतल को पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण जाने और पीछे, अभाव प्रमाण घट से असंसृष्ट भूतल को जाने ऐसी कमिक प्रतीति नहीं होती, किन्तु पहले से ही अन्य से असंसृष्ट भूतल को जाने ऐसी कमिक प्रतीति नहीं होती, किन्तु पहले से ही अन्य से असंसृष्ट पदार्थ के आन

राज्यसंसुष्टः प्रयमवोऽयोंऽनुसूयते, पश्चावभावप्रमाखादन्यांसंसुष्टः इति कमप्रतीतिरस्ति, प्रयममेबान्या-संसुष्टस्यार्षस्याच्यक्षे प्रतिभाषनात् । न चान्यासंसुष्टार्षवेदनादन्यत्तदभाववेदनं नाम ।

एतेनैतर्वाप प्रत्युक्तम् "स्वरूपपरकपाभ्याम्" इत्यादि; सर्वेः सर्वेदोधयरूपस्येवान्तर्वहिर्वोऽ-र्थस्य प्रतिसंवेदनात्, प्रन्यया तद्भावप्रसङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-"यस्य यत्र यदोदभूतिः" इत्यादिः तदप्ययुक्तम्; न ह्यनुभूतसनुदभूतं नाम । नापि जिमुक्षात्रभवं सर्वज्ञानम्; इन्द्रियमनोमात्रभावे भावात्तदमावे चामावात्तस्य ।

इसमें कहा गया है कि स्वरूप और पररूप से वस्तु सबू और असबू रूप है, उसमें से सबूरूप को प्रत्यक्षादि प्रमाण जानता है और असब्र्रू को अभाव प्रमाण जानता है, सो यह कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी प्रमाण हमेशा ही सब् प्रसबू दोनों स्वरूप वाली अन्तर्वहि वस्तु को जानते हैं-अर्थात् अंतरंग वस्तु जीव भीर वहिरंग जड़ पदार्थ इनके सबू भीर असब् अंशों को प्रत्येक प्रमाण जानता है, यदि ऐसा जानना नहीं हो तो उसके भ्रभाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। भीर भी कहा था कि—

"भस्य यत्र यदोद्भूतिजिन्नृक्षा चोपजायते । वेद्यतेऽनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ १ ॥

सदसदात्मक वस्तुमं जिस मंत्राकी जहां, जब मिनव्यक्ति होती है तथा उसे जानने की जब इच्छा होती है, तब उसीका मनुभव प्रमाण के द्वारा होता है और उस प्रमाण को बही नाम दिया जाता है।। १।। इत्यादि सो यह सब प्रलाप मात्र है क्योंकि जब वस्तुका प्रत्यक्ष में मनुभव हो जाता है तो फिर उसमें मनुद्रमूत अंश क्या रह जाता है कि जिसे जानने के लिये ममाव प्रमाण की प्रवृत्ति हो। तथा जितने ज्ञान होते हैं वे सभी इच्छापूर्वक हो होते हैं ऐसा नियम नहीं है, जानमें तो इन्द्रिय और मनका नियम है इन्द्रियो और मनके होनेपर ज्ञान होता है और उनके अभाव होनेपर

समान्यदुक्तम्—"येयो यहवभावो हि" इत्यादि; तत्र 'भावरूपेख प्रत्यसेख वाभावो वेशके' इति प्रतिज्ञा मन्यासमृष्टभूतनप्राहिष्ण प्रत्यक्षेण निराह्मिते मनुष्णाभिनप्रविज्ञावत् । 'भावारमके सम्म मेथे' इत्याखण्यमुक्तम्; प्रमावादिष भावप्रतीतेः; यथा गगनतले पत्रादीनामचःपाताभावाद्यायोत्ति । भावाधाम्यादेः कोताभावस्य प्रतीतिः सकलननप्रसिद्धाः। 'यो यथाविषः स तथाविषेनैव गृस्ते' इत्यास्यप्रमामे भागावस्य मुद्दगरादिहेतुत्वाभावः स्यात् । शक्यं हि वक्तुन्-यो यथाविषः स तथाविषेनैव किसते पत्राविषः स तथाविषेनैव किसते पद्माभावस्य मुद्दगरादिहेतुत्वाभावः स्तात् । शक्यं हि वक्तुन्-यो यथाविषः स तथाविषेनैव किसते पद्माभावस्य मुद्दगरादिहेतुत्वाभावः स्तात् । शक्यते प्रवासवाभाव वास्यवापि समाना ।

नहीं होता [ यहां पर सिर्फ इन्डिय और मन को ही ज्ञानका हेतु माना है वह लौकिक हिस्से या मित और श्रुतज्ञान की अपेक्षा से माना है, आगे के अवधिज्ञानादिक अन्य मत में नहीं माने हैं, अतः उसको गौण करके यह कथन किया है ] अभाव प्रमाण के विषय में जो यह कारिका "में यो यहदभावो हि" इत्यादि प्रस्तुत की थी वह भी ठोक नहीं है, इस कारिकाका आक्षय भी पूर्वोक्त रीत्या निराकृत हुआ समक्षना चाहिये।

म्राप मीमांसकों की यह प्रतिज्ञा [ या हठाग्रह ] है कि सद्भावरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भ्रभाव नहीं जाना जाता है सो यह भ्रग्नि ठण्डी है, इस प्रतिज्ञा के समान निराकुत हो जाती है, क्योंकि अन्य से श्रसंसृष्ट जो भूतल है उसको जाननेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण है यह सिद्ध हो चुका है। "भावात्मक यथा मेथे" इत्यादि वाक्यों में यह सिद्ध करनेका प्रयास किया था। सद्भावात्मक प्रभेषको सद्भावात्मक प्रमाण जानता है और भ्रभावात्मक श्रप्रमेषको अभावात्मक प्रमाण जानता है सो भी अयुक्त सिद्ध हो चुका है। देखिये! श्रभावसे भी सद्भावकी प्रतीति होती है।

जैसे-प्राकाश में वायु है, क्योंकि पत्ते आदि का नीचे गिरने का प्रभाव है इत्यादि प्रमुमानमे अभावात्मक हेतु से सद्भावात्मक पदार्थ की प्रतीति होती हुई देखी जाती है, तथा कभी भाव हेतु से भी प्रभाव जाना जाता है, जैसे शीतका प्रभाव है क्योंकि प्रमिनका सद्भाव है। इस तरह भाव हेतु से प्रभाव की धीर अभावरूप हेतुसे भाव की सिद्धि होना सर्वजन प्रसिद्ध ही है। जो जैसा होता है वह बैसे ही प्रभाव के द्वारा जाना जाता है, ऐसा स्वीकार किया जाय तो प्रभावके कारण भावक्य लाठी प्रादि माने गये हैं वे गलत ठहरेंगे। प्रयाद लाठी के द्वारा फूट जाने से घटका अभाव हुवा ऐसा कह नहीं सक्वें ? उस विषयमें भी कह सकते हैं कि जो जैसा भावरूप या

यदेष्यिषिहृतम्-'प्रागभावादिभेदाशतुर्विषश्चाभावः' इत्यादि; तदव्यभिषानमात्रम्; यत। स्वकारणकलापात्स्वस्वभावव्यवस्थितयो भावाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण निश्चयन्तितस्यापरत्वप्रसङ्कात् । न वान्यतीऽभ्या(तो व्या)वृत्तस्वरूपाणां तेवां भिन्नोऽभाऽवांशः सम्भवति । भावे वा तस्यापि
पररूपत्वाद्भावेन ततोपि व्यावतितव्यमित्यपरापदाभावपरिकल्पनयानवस्था । भ्रतो न कृतश्चिद्भावेन
व्यावत्तिवश्यमित्येकस्वभावं विश्वं भवेत्, परभावाभावाय व्यावतंमानस्यार्थस्य पररूपतामसङ्गः ।

यदि चेतरेतराभाववशाद घटः पटादिभ्यो भ्यावरोत, तहींतरेतराभावीपि भावादभावान्तरास प्रागभावादे कि स्वतो भ्यावरोत, प्रस्यतो वा ? स्वतश्चोत्; तथैव घटोप्यन्येभ्यः किन्न व्यावरोत ?

स्रभाव रूप होता है, वह उसी भाव या स्रभाव रूप हेतु के द्वारा किया जाता है जैसे भावरूप मिट्टीसे भावरूप घट किया जाता है, अभाव तो अभावरूप हुझा करता है स्रतः उसको अभाव के द्वारा ही किया जाता है? यदि कहा जाय कि इस तरह की मान्यता में प्रत्यक्ष बाघा स्राती है तो "अभाव प्रमाण द्वारा स्रमावांश ग्रहण किया जाता है" ऐसा मानने में भी प्रत्यक्ष बाघा स्राती है। उभयत्र समान बात है। इसप्रकार अभाव को जानने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणसे पृथक कोई एक प्रमाण चाहिये ऐसा मीमांसक का कहना खंडित हुआ।

मीमांसकने यह भी कहा था कि प्रायभाव द्यादि के भेद से अभाव चार प्रकार का है इत्यादि । सो यह केवल कथन मात्र है । क्योंकि प्रपने अपने स्वभावमें स्थित जो भाव हैं वे अपने कारणसमूह से उत्पन्न हुए हैं वे अपने को प्रन्य से मिश्रित नहीं करते, अन्यया वे पर भी अन्य परसे मिश्रित होंगे ? परसे व्यावृत्तिस्वरूपवाले पदार्थों का अभावांश उनसे भिन्न नहीं रहता है, उन्होंमें रहता है।

यदि पदार्थीसे अभावांश भिन्न रहना संभव है तो वह परपदार्थ रूप हुआ ? फिर वह परपदार्थ भी सद्भाव रूप होगा, अतः वहां से उस अभाव को हटाना पड़ेगा, इस तरह से तो अनवस्था दोष प्रावेगा। इस अनवस्था की आपित से बचने के लिये पदार्थ को किसी से भी व्यावृत्त स्वरूप नहीं माना जाय तो सारा विश्व एक स्वभाव वाला हो जायगा और इस तरह से पर भावका अभाव होनेसे व्यावर्तमान जो पदार्थ हैं उसमें पररूपता का प्रसंग प्राप्त हो जावेगा। यदि षट इतरेतराभाव द्वारा पट आदि अन्य वस्तुओं से व्यावृत्त होता है ऐसा मानते हैं तो प्रश्न होता है कि इतरेतराभाव से जैसे घट से पट भीर पट से घट व्यावृत्त होता है वैसे ही स्वयं इत-

मन्यतञ्जेतः, किमसाघारणयमात्, इतरेतराभावान्तरादाः? ससाघारणयमांन्युपगमे स एव पटादि-व्यपि युक्तः । इतरेतराभावान्तराचेत्, बहुत्वमितरेतराभावस्थानवस्थाकारि स्यात् ।

किला, इतरेतराभावोध्यसाधारणकर्मेणाव्यावृत्तस्य, व्यावृत्तस्य वा भेदकः? यद्यव्यावृत्तस्य; कि मैक्क्यक्तं भेदकः? ग्रयं व्यावृत्तस्य; तर्हि घटादिष्विप स एवास्तु भेदकः किमितरेतराभाव-कल्पनया?

किञ्च, प्रनेन घटे पट: प्रतिषिष्यते, पटत्वसामान्यं वा, उभयं वा ? प्रवमपक्षे कि पटविशिष्टे

रेतराभाव अन्य पदार्थ से एवं प्रागभाव ध्रादि से व्यावृत्त होता है वह स्वतः होता है या अन्य किसी निमित्त से ? यदि वह स्वतः ही व्यावृत्त होता है तो जैसे वह इतरे-तराभाव ध्रपने ध्राप ध्रन्यभाव से धौर प्रागभाव ध्रादि से व्यावृत्त है वैसे ही घट भी स्वयं पर पदार्थोंसे व्यावृत्त होता है ऐसा प्रतीतिसिद्ध सिद्धान्त मानने में क्या आपत्ति है। यदि इतरेतराभाव ध्रन्य निमित्तसे व्यावृत्त होता है ऐसा माना जाय तो वह ध्रन्य निमित्त क्या है ? असाधारण धर्म है या दूसरा इतरेतराभाव है ? यदि ध्रमाधारण धर्म से इतरेतराभाव व्यपने आपको ध्रन्य प्रागभावादिकों से जुदा करता है तो वही बात घट पट ध्रादि पदार्थों में भी मान लेनी चाहिये, ध्रयत्ति घट पट ध्रादि पदार्थों में भा मान लेनी चाहिये, ध्रयत्ति घट पट ध्रादि पदार्थों में भा मान लेनी चाहिये, ध्रयत्ति घट पट ध्रादि पदार्थों है, उन्हें परस्पर में व्यावृत्त कराने के कारण ही ध्रन्य २ पदार्थों से व्यावृत्त होते हैं, उन्हें परस्पर में व्यावृत्त कराने के लिए इतरेतराभावकी क्या ध्रावश्यकता है। यदि द्वितीय पस कहा जाय कि इतरेतराभाव को दूसरा इतरेतराभाव प्रागभाव ध्रादिसे व्यावृत्त कराता है तो बहुत सारे इतरेतराभाव इकट्ठे हो लावेंगे और इसतरह की कल्यना से अनवस्थाव्याघी मुख फाड़े खड़ी हो जावेगी।

किया — इतरेतराभाव धसाघारण घमंसे व्यावृत्त हुए पदार्थका भेदक होता है प्रथवा अव्यावृत्त हुए पदार्थका भेदक होता है ? ध्रव्यावृत्तका भेदक मानें तो एक (घट) व्यक्ति का भेदक वयों नहीं होगा ? धौर व्यावृत्त हुए पदार्थ का भेदक है तो घट, पट ग्रह वृक्ष आदि सभी पदार्थों में भी वही असाघारण धर्म ही भेद करानेवाला है ऐसा मानना चाहिये, व्यथं ही इतरेतराभाव की कल्पना से क्या लाभ ? किञ्च-इतरेतराभाव के द्वारा घट में पटका निषेध किया जाता है कि पटत्व सामन्यका निषेध किया जाता है श्रयम पक्ष — इतरेतराभाव किया जाता है श्रयम पक्ष — इतरेतराभाव घट में पट का निषेध किया जाता है ? प्रथम पक्ष — इतरेतराभाव घट में पट का निषेध करता है ऐसा कहा जावे तो हम पूछते हैं कि पट विशिष्ट घट

ष्टे पटः प्रतिषिध्यते, पटिविक्ति वा ? न तावदाषः पक्षो युक्तः; प्रत्यक्षविरोषात् । निषि द्वितीयः; तथाहि-किमितरेतराभावादन्या षटस्य पटिविक्तिता, स एव वा विविक्तताशब्दाभिषेयः? भेदे; तयैव घटे पटाभावस्थवहारिक्षदेः किमितरेतषाभावेन ? प्रथ स एव तच्छव्दाभिषेयः; तर्हि यस्माद-भावात्पद्यविक्ति घटे पटाभावस्थवहारः सोन्योऽभावः, विविक्तताशब्दाभिषेयश्चान्य इत्येकस्मिन्वस्तु-नीतरेतराभावद्यमायातम् ।

किन्स, 'घटे पटो नास्ति' इति पटरूपताप्रतिषेषः, सा कि प्राप्ता प्रतिषिध्यते, प्रप्राप्ता वा ? प्राप्तायाः प्रतिषेषे पटेषि पटरूपताप्रतिषेषः स्मात् प्राप्ते रविशेषात् । प्रप्राप्तायास्तु प्रतिषेषानुपपत्तिः, मातिपूर्वकत्यातस्य । न हमनुपलस्थोदकस्य 'प्रजुदकः कमण्डलः' इति प्रतिषेषो घटते । प्रयास्यत्र

में या पटरहित घट में पटका निषेध किया जाता है, पट विशिष्ट [पट सिंहत] घटमें पट का निषेध किया जाता है ऐसा कहना तो प्रत्यक्ष विरोधी बात होगी। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इसी बात को बताते हैं—घट में जो पटकी विविक्तता है वह इतरेतराभाव से अन्य है अथवा इतरेतराभाव ही पट विविक्तता शब्दसे कहा जाता है ? घट में जो पट विविक्तता है वह इतरेतराभाव से न्यारी ही कोई चीज है ऐसा प्रथम पक्ष माना जाय तो उसी विविक्तता से घट में पट के अभाव का व्यवहार हो जायगा। इतरेतराभाव के मानने की क्या आवश्यकता है ? दूसरा पक्ष—घट की पटिविक्तता ही इतरेतराभाव है ऐसा कहो तो जिस अभाव से पट रहित घट में पटके अभाव का व्यवहार होता है वह अभाव और विविक्तता शब्द कहा गया बभाव इसतरह दो अभाव एक ही वस्तु में माननेका प्रसंग आता है। दूसरी बात यह है कि घटमें पट स्वरूप का निषेध करते हैं सो वह उस घट में प्राप्त हुए पटका प्रतिषेध करते हैं सो वह उस घट में प्राप्त हुए पटका प्रतिषेध करते हैं ने पट स्वरूप का निषेध करते हैं हो वस्त उसे पट स्वरूप का हो होने पर करते हो ? यदि प्राप्त हुए पटका प्रतिषेध करेंगे तो पट में प्राप्त हुई पट रूपता का भी निषेध होने का प्रसंग प्राप्त होगा ? कोई विशेषता नहीं रहेगी।

द्वितीय पक्ष — घटमें पटका स्वरूप प्राप्त हुए विना ही उसका निषेध करते हैं तो ऐसा निषेध हो नहीं सकता, क्योंकि निषेध प्राप्ति पूर्वक ही होता है, देखो ! जिसने जलको उपलब्ध ही नहीं किया ऐसे कमंडलुमें यह कमंडलु जल रहित है ऐसा जलका निषेध नहीं कर सकते।

शंका-अन्यत्र प्राप्त हुए पट रूपता का ग्रन्यत्र प्रतिषेध किया जाता है ?

प्राप्तमेव पटकपमन्यत्र प्रतिबिध्यते; तत्रापि समवायप्रतिवेषः, संयोगप्रतिवेषो बा? न ताबरसमवाय-प्रतिवेषः; रूपादेरेकत्र समवायेन सम्बद्धस्यान्यत्र वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावन्यवहारानुपलम्भात्। संयोगप्रतिवेषोध्यनुपपलः; घटपटयोः कदाचिरसंयोगस्यापि सम्भवात्। प्रव पटेन संयोगरहिते घटे पटप्रतिवेषो न तत्संयोगवति । नन्वेषं पटसंयोगरहितत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यस्मादभावात्पटसंयोग-रहिते षटे पटाभाव इति युक्तम् । तत्र घटे पटप्रतिवेषो युक्तः।

नापि पटत्वप्रतिषेधः; तस्याप्येकत्र सम्बद्धस्यान्यत्र सम्बन्धाभावादेव प्रतिषेधानुपपत्रेः।

समाधान — धन्यत्र किया गया पटरूपता का प्रतिषेघ भी दो तरह का हो सकता है, समवाय स्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ और सयोगस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ। अब इनमें से समवायस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ करना तो भक्य बहीं होगा, क्योंकि एक वस्तु में समवाय संबंधसे संबद्ध हुए रूप रस आदिका अन्य वस्तु में इतरेतराभाव द्वारा अभाव किया गया हो ऐसा उपलब्ध नहीं होता। संयोगस्वरूप पटरूपता का घटमें निषेघ किया जाता है ऐसा दूसरा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि कभी घट और पटका संयोग होना संभव है।

म्रोका—पटके संयोगसे रहित जो घट है उसमें पट का निषेध करते हैं न कि पट संयोगयुक्त घटमें ?

समाधान — इस तरह स्वीकार करनेपर तो पटके संयोग से रहित होना ही प्रभाव है ऐसा सिढ हुमा, "पटसंयोग रहित घटमें इतरेतराभावसे पटका प्रभाव होता है" ऐसा तो सिढ नहीं हुमा ? अतः घटमें इतरेतराभाव द्वारा पटका प्रतिषेष किया जाता है ऐसा प्रथम पक्ष ग्रयुक्त सिढ होता जाता है।

इतरेतराभाव से घट में पटत्व सामान्य का प्रतिषेष किया जाता है, सो ऐसा द्वितीय पक्ष भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक जगह संबद्ध हुए पटस्व सामान्यका अन्य जगह संबंध नहीं होनेसे प्रतिषेष नहीं कर सकते। घटमें पट और पटत्व सामान्य दोनोंका प्रतिषेष इतरेतराभावसे किया जाता है ऐसा तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इस पक्षमें भी पहले कहे हुए घरोष दोष ग्राते हैं।

किंच, इतरेतराभाव का ज्ञान होने के बाद घट का ज्ञान होता है कि घट ज्ञान के बाद इतरेतराभाव का ग्रहणु-ज्ञान होता है? माद्य पक्ष इतरेतराभाव के ज्ञान के बाद घट का ज्ञान होता है। ऐसा स्वीकार किया जाय तो ग्रन्थोन्याश्रय दोष ग्राता नाप्यभयप्रतिषेष:; प्रागुक्ताशेषदीषानुषञ्जात् ।

किञ्च, इतरेतरामावप्रतिपत्तिपूर्विका घटप्रतिपत्तिः, घटप्रहुण्यूर्वेकत्वं वेतरेतरामावप्रह-एस्य ? माध्यवीज्योन्याभयत्वम्; तथाहि-'इतरेतरामावो घटसंविध्वत्वेनोपलभ्यमानो घटस्य विशेषण् न पदार्थान्तरसम्बन्धित्वेन, प्रन्यमा सर्वं सर्वस्य विशेषण् स्यात् । घटसम्बन्धित्वप्रतिपत्तिश्च घटप्रहुणे सत्युपपद्यते । सोपि व्यावृत्त एव पटादिभ्यः प्रतिपत्तव्यः । ततो यावत्पूर्वं घटसम्बन्धित्वेन व्यावृत्ते स्वसम्भो न स्यान्न तावद्व्यावृत्तिविशिष्टतया घटः प्रत्येतुं शक्यः, यावच पटादिव्यावृत्तत्वेन न प्रतिपन्नी घटो न तावत्स्वसम्बन्धित्वेन व्यावृत्ति विशेषयति इति ।

भ्रम घटप्रहर्णपूर्वकत्वमितरेतराभावग्रह्णस्य; मनाप्यभावो विशेष्यो घटो विशेषग्रम् । तद्ग्रहर्णं च पूर्वमन्वेषणीयम् ''नाष्टहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिः''[ ] इत्यभिषानात् ।

है, प्रव इसीका खुलासा करते हैं — इतरेतराभाव जब विवक्षित घट के संबंध रूप से उपलब्ध होगा तभी वह उसका विशेषण बनेगा कि यह इतरेतराभाव इस घट का है, ग्रम्य पदार्थ के संबंध रूप से उपलब्ध होता हुआ इतरेतराभाव उस विवक्षित घटका विशेषण तो वन नहीं सकता; यदि बनता तो सभी सबके विशेषण हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं, तथा यह इतरेतराभाव घट संबंधी है ऐसा ज्ञान भी तभी होगा जबकि घट का ग्रह्ण होगा, धौर घट ग्रह्ण भी तभी होगा कि जब वह पटादि पदार्थों से व्यावृत्त हुआ प्रतीत होगा। इसलिये जब तक इतरेतराभाव की घट के संबंधपने से उपलब्धि नहीं होगी तब तक व्यावृत्ति विशेष से घटका जानना शक्य नहीं होगा, भौर जब तक यह घट ग्रन्य पट ग्रादि से व्यावृत्त है ऐसा जानना नहीं होगा, सब तक घट संबंधी इतरेतराभाव की विशेषण्या सिद्ध नहीं होगी।

द्सरापक्ष — घट ग्रहण के बाद इतरेतराभाव ग्रहण होता है ऐसा माने तो ग्रब यहां श्रभाव विशेष्य बना भीर घट विशेषण हो गया, अतः घट विशेषण को पहले जानना जरूरी है क्योंकि ''नागृहीत विशेषणा विशेष्य बुद्धिः' विशेषणा के प्रगृहीत रहने पर विशेष्य का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा नियम है। जब घट को पहले ग्रहण करेंगे तो बह पट आदि पदार्थों से ज्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि भ्रज्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि भ्रज्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि भ्रज्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा ? पट ग्रादि पदार्थों से अन्यावृत्त चट ग्रहण में भ्राता है ऐसा मानो तो उस घट की घट रूपता सिद्ध होती है तो पट ग्रादि सभी पदार्थ भी ग्रन्य घट ग्रादि पर

तत्रापि घटो गृह्यमाणः पटादिश्यो व्यावृत्तो गृह्यते, स्रम्यावृत्तो वा ? तत्र न तावत्यटादिश्योऽध्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपता घटते, अन्यथा पटादेरिंग तवैव पटादिरूपताप्रसङ्गादभावकत्यनावेयर्ध्यम् ।
स्रथ तेश्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपताप्रतिपत्तिः द्राध्येते; तत्रापि कि कतिपयपटादिष्यक्तिस्योऽसी
व्यावस्ति, सकलपटादिव्यक्तिस्यो वा ? प्रयमपक्षे कृतिस्रयेवाधी व्यावस्ते, न सकलपटादिव्यक्तिस्यः।
द्वितीयपक्षिप न निक्षलपटादित्योऽस्य व्यावृत्तिष्टंते, तासामानन्त्येन स्रहुणासम्भवात् । इतरेतराश्ययत्त्रं व, तथाद्वि-'यावत्यटादिस्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपता न स्याश्र ताथद् घटात्पढादस्यो व्यावसंते, यावच घटाद्वपावृत्ताना पटादीनां पटादिरूपता न स्याश्र तावत्यटादिस्यो घटो व्यावसंते हति ।

श्रस्तु वा यथाकथञ्चित्पटादिभ्यो घटस्य व्यावृत्तिः, घटान्तरात् कथमसौ व्यावर्तते इति

पदार्थ से क्यावृत्त हुए बिना अपने अपने पटादिरूप सिद्ध हो जायेगे ? फिर तो अभाव की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इस आपिता से बचने के लिये दूसरा पक्ष स्वीकार करते हो कि घट की घटरूपता अन्य पट आदि से व्यावृत्त होने पर जानी जाती है तो पुन: शंका होती है कि घट ग्रन्य से व्यावृत्त हुआ है वह कतिपय पट आदि से न्यावृत्ता हुन्ना है भ्रथवा संपूर्ण पट मादि से न्यावृत्ता हुन्ना है ? यदि कतिपय पट मादि से व्यावृत्त है तो उतने से ही पृथक कहलायेगा, सभी पदार्थों से तो प्रव्यावृत्त ही रहेगा । दूसरा विकल्प-संपूर्ण विश्वके पट गृह आदि पदार्थों से यह घट व्यावृत्त है ऐसा कहना तो शक्य नहीं, क्योंकि पट आदि पदार्थ अनंत हैं, उनका ग्रहण होना असंभव है। तथा इस प्रकार से मानने में ग्रन्योन्याश्रय दोष भी आता है, इसीका खुलासा करते हैं — जब तक पटादि से व्यावृत्त घट की घट रूपता घटित नहीं होती तब तक घट से पट प्रभृति पदार्थं व्यावित्ति नहीं होंगे और जब तक घट से व्यावृत्त पट आदि की पट आदि रूपता सिद्ध नहीं होगी तब तक पट आदि से वह घट ज्यावृत्त नहीं हो सकेगा। इस प्रकार दोनों ही अञ्यावृत्त रहकर असिद्ध प्रवस्था में पड़े रहेंगे। भ्रच्छा! हम आप मीमांसक के ग्राग्रह से मान लेवें कि जैसे चाहें वैसे कैसे भी पट आदि से घट की व्यावृत्ति हो जाती है; किन्तु इस बात का निर्णय करना है कि अपन्य घट से विवक्षित घट की क्यावृत्ति कैसे होगी (घट मपने को ग्रन्य घटों से कैसे पृथक् करता है) घट पने से या ग्रघटपने से, यदि घटपने से घट व्यावृत्त होता है तो इसका मतलब तो यह हुआ। कि एक विवक्षित घट, संपूर्ण घट व्यक्तियों से पृथक् होता हुआ। घटपने को लेकर व्यावृत्त हो गया ? फिर तो सारे ही भ्रन्य घट विचारे भ्रघट रूप ही बन

सम्प्रवार्यम्-कि घटरूपतया, ग्रन्यवा वा ? यदि घटरूपतया; तिह् सकलघटव्यक्तिस्यो व्यावसंभानो घटो घटरूपतामादाय व्यावसीत इत्यायातम् प्रघटत्यमन्यासां घटव्यक्तीनाम् । प्रयाघटरूपतया; तिक्तमघटरूपता पटादिवद् घटेप्यस्ति ? तथा वेत्; तिह्न यो व्यावसीते घटान्तरादघटत्वेन घटस्त-स्याघटरूवं स्यात् । तथा विप्रतिविद्धम्-यदाघटो घटः, कथं घटः ? तस्मानाधादयन्तिरमानाः ।

नतु चाभावस्यार्थान्तरस्वानम्भुपगये कथं तिश्रमित्तको व्यवहारः? तथाहि-किं घटावरुव्यं भूतलं घटाभावो व्यपविक्यते, तद्रहितं वा? प्रथमपत्रै प्रत्यक्षविरोधः। द्वितीयपत्रै तु नामसार्थ

जायेंगे ? दूतरी बात अघट रूप से ज्यावृत्त होता है, ऐसा माने तो क्या पट, गृह, वृक्ष आदि पदार्थों के समान घट में भी अघट रूपता है ? यदि है तो जो घट अन्य घट जाति से अघटत्व के द्वारा क्यावृत्त होता है वह स्वयं अघट रूप बन गया सो यह विरुद्ध बात है अर्थात् यदि घट स्वयं अघट है तो वह किस प्रकार घट नाम पायेगा ? अतः यह सिद्ध हुम्रा कि पदार्थ से पृथक् कोई अभाव नामा वस्तु नहीं है। वह पदार्थ रूप ही है।

मीमांसक—यदि अभाव को भिन्न पदार्थ रूप नहीं माना जाय तो उस स्रभाव के निमित्त से होनेवाला लोक व्यवहार कैसे सिद्ध होगा, अर्थात् "यह नहीं है इसका अभाव है" इत्यदि व्यवहार कैसे बनेगा ? हम आप जैन से पूछते हैं कि घट से व्याप्त भूतल को घट का स्रभाव कहते हैं प्रथमा घट से रहित भूतल को घटका स्रभाव कहते हैं प्रथम पक्ष—घट से व्याप्त भूतल को घट का स्रभाव कहते हैं शिष्य पद्ध से ही विरोध दिखाई दे रहा है। दूसरा पद्ध—घट रहित भूतल को घट का अभाव कहते हैं तो नाम मात्र का भेद हुसा, जैन स्थाव को घट रहित नाम देते हैं सीर हम घटाभाव विशिष्ट का नाम रखते हैं ?

जैन — यह कथन गलत है, घट से ग्रवश्च्य भूतल को घटका ग्रभाव माने तो प्रत्यक्ष विरोध ग्राता है ऐसा जो कहा है, उसमें हमारा यह प्रश्न है कि भूतल घटाकार है क्या ? जिससे "घट नहीं होता है" इस तरह कहने में प्रत्यक्ष विरोध ग्रावे।

भावार्थ—घट से व्याप्त भूतल को घटाभाव कहते हैं ऐसा कहें तो क्या बाधा है ? घट भीर भूतलका तादात्म्य तो है नहीं, भूतल तो घटाकार है नहीं भीर इसीलिये तो यह भूतल घट नहीं है ऐसा कहा बाता है। अभिप्राय यह है कि घट से भिश्वेत-चटरहितस्वम्, घटाभावविधिष्ठस्वमितिः, तदप्यसाम्प्रतम्ः, यैतः कि घटाकारं भूतकं वैन
'घटो न भवति' इत्युच्यमाने प्रत्यक्षविरोध स्थात्. यङ्गूतलं तदघटाकाररहितस्वादघटो न भवस्यैव ।
ननु यखित भूतकान्नार्थान्तरं घटाभावः, तर्हि घटसम्बद्धे पि भूतके घटो नास्ति' इति प्रध्ययः स्थात्, न
चैवम्, तती यथा भूतकादर्थान्तरं घटस्तथा तदभावीपीतिः, तदप्यक्षारमः, घटासम्भविभूतकगतासाधारस्यभगेषत्रसिति हि भूतल घटाभावो व्यपदिष्यते । घटाबष्टक्ष्य तु घटभुतकगतसयोगकस्रसम्।
साधारस्यधर्मविधिष्ठस्वैन तथोत्पन्नमिति न 'प्रघट भूतकम्' इति व्यपदेशं सभते । तभे तरेतराभावो
विवारक्षमः।

व्याप्त भूतल घटाभाव है इस वाक्य का अर्थ जिस पृथिवी के भाग पर घड़ा रखा है वह स्थान, सो उस स्थान का घट के साथ तादात्म्य संबंध तो है नहीं, जिससे घट रखे हुए स्थान को घटाभाव नाम से पुकारा न जाय। भूतल तो घटाकार है नहीं, इसलिये वह घट नहीं और घट नहीं है तो उसको घटाभाव नाम दिया तो कोई बाधा नहीं ग्राती है।

मीमांसक - भूतल से पृथक् कोई घटका सभाव नहीं है ऐसा मानते हैं तो जहां जिस भूमि भागमें घट रखा है वहां भी, "घट नहीं है" इस प्रकार ज्ञान होना चाहिये ? किन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये जैसे घटको भूतल से न्यारा माना गया है, वैसे घट का अभाव भी पृथक्-न्यारा स्वीकार करना होगा ?

जैन — यह कथन झसार है, घट में नहीं पाये जाने वाले भूतल गत झसाधा-रण धर्म से युक्त भूतल को घटाभाव [ घटका झभाव इस नाम से ] कहते हैं। जो भूतल घट युक्त वह घट और भूतल में होनेवाले संयोग लक्षण साधारण धर्म से युक्त है। ब्रत: उसको अघट भूतल "घट रहित भूतल" ऐसा नहीं कहते। इस प्रकार मीमांसक का इतरेतराभाव सिद्ध नहीं होता है। तथा उसका लक्षण, उसका उपयोग उसको ब्रह्ण करने वाला ध्रभाव प्रमाण सारे ही घसिद्ध हैं ]।

मीमांसक कामानागया प्रागभाव भी ठीक नहीं है प्रागभाव भी पदार्थ से पृथक् नहीं है, प्रमाण से पैसा प्रतीत ही नहीं होता है कि पदार्थ पृथक् हो और उसकाप्रागभाव पृथक् हो ।

मीपांसक — ग्रनुमान से प्रागभाव को पृथक् सिद्ध करके बताते हैं – ग्रपने उत्पत्ति के पहले घट नहीं या इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह असत् विषय वाला नापि भ्रामभावः; तस्याप्यश्वाद्यांत्वरस्य प्रमास्त्रोऽप्रतिवक्तेः। ननु स्वोत्यक्तेः प्राग्नासीद् घटः' इति प्रत्ययोऽप्रद्विवयः, सत्प्रत्ययविलक्षस्याव्याद्यात् सस्तु सद्विवयः स न सत्प्रत्ययविलक्षस्याये प्रमाद्याद्यात् स्वयः इत्यनुभ्रानात्तोऽप्यात्तिस्य 'सद्वस्ययः, सत्प्रत्ययविलक्षस्याभ्रायं तस्माद्यद्विवयः इत्यनुभ्रानात्तोऽप्यात्तिस्य प्रमाभावस्य प्रतीतिरित्यपि मिष्या; 'प्रागभावादौ नास्ति प्रष्वंवादिः' इति प्रत्ययेनानेकास्तात् । तस्याप्यसद्विवयत्वेऽभावानवस्या । म्रष्य 'भावे भूभागादौ नास्ति घटादिः' इति प्रत्ययो मुख्याभाव-विषयः, 'प्रागभावादौ नास्ति प्रस्वसादिः' इति प्रत्ययो मुख्याभाव-विषयः, 'प्रागभावादौ नास्ति प्रस्वसादिः' इति प्रत्यसन्तूपचरिताभावविषयः, ततो नानवस्वितः तद-

है [ अभाव-विषयवाला है ] क्योंकि सत् रूप ज्ञान से विलक्षण् है, जो सत् को विषय करता है वह सत् के ज्ञान से विलक्षण नहीं होता, जैसे "सद् द्रव्यं" द्रव्य सत् रूप है, इत्यादि प्रत्यय सत् प्रत्यय से विलक्षण नहीं होते हैं, यह जो प्रत्यय है वह सत् प्रत्यय से विलक्षण् है, सतः असत् विषयवाला है, इस पंचावयव पूर्णं सनुमान के द्वारा पदार्थं से पयकभूत प्रागभाव की सिद्धि होती है ?

जैन—यह अनुमान मिथ्या है, ध्रापका "सत्प्रत्यय विलक्षणत्वात्" सत् के ज्ञानसे विलक्षण, है, ऐसा जो हेतु है वह धनैकान्तिक दोष युक्त है, देखिये प्रागभाव ध्रादि में प्रध्वंसाभाव नहीं है ऐसा जान होता है, वह तो ध्रसत् विषयवाला नहीं है किन्तु सत् प्रत्यय से तो विलक्षण है? यदि इस प्रत्यय को भी असत् विषयवाला ही माने तो ध्रभावों की ध्रनवस्था आती चली जायगी। भावार्थ-प्रागभाव ध्रादि में प्रध्वंसाभाव ध्रादि नहीं हैं ऐसा नास्ति का जान है वह सत् से तो विलक्षण है, किन्तु ध्रसत् विषयवाला तो नहीं है, ध्रतः जो सत् से विलक्षण होता है वह ज्ञान ध्रसत् विषयवाला हो होता है ऐसा अविनाभाव बनता नहीं, इसलिये "सत्विलक्षण-त्वात्" हेतु अनैकान्तिक हो जाता है।

भीमांसक — प्रापने जो हेतु को धनैकान्तिक कहकर घनवस्था का दोष दिया है वह ठीक नहीं है, बात ऐसी है कि सद्भाव रूप भूमि भाग ध्रादि में जो "घट नहीं" ऐसा ज्ञान होता है वह तो मुख्य रूप से ही ध्रभाव को विषय करनेवाला है, किन्तु प्रागभाव ध्रादि में "प्रध्वंसाभाव ध्रादि नहीं हैं" ऐसा जो ज्ञान होता है वह उपचरित ध्रभाव को विषय करनेवाला है, इस प्रकार ध्रभाव में अंतर होने से धनवस्था दोष नहीं ध्राता है ?

जैन-यह कथन अयुक्त है इस तरह से प्रागभावादि में होनेवाले ग्रभाव को

प्ययुक्तम्, परमार्थेतः प्रागमायादीनां साङ्कर्यप्रसङ्गान् । न खलूपचरितेनाभावेनान्योग्यमभावानां व्यति-रेकः सिद्ध्येत्, सर्वत्र मुख्याभावकल्पनानयंस्यप्रसङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-'न भावस्वभावः प्रागभावादिः सर्वदा भावविशेषण्यातात्' इति; तदप्युक्तिमात्रम्; हेतोः पद्माध्यापकत्वात्, 'न प्रागभावः प्रध्वसादो' इत्यादेरभावविशेषण्याप्यभावस्य प्रसिद्धः। गुणाविनानेकात्तावः; प्रस्य सर्वदा भावविशेषण्यविषि भावस्वभावात् । 'रूपं पश्यामि' इत्यादिव्यवहारे गुणास्य स्वतन्त्रस्यापि प्रतीतेः सर्वदा भावविशेषण्याभावे 'प्रभावस्त्त्त्त्वम्' इत्यापावस्यापि स्वतन्त्रस्य प्रतीतेः शस्य स्वावविशेषण्या प्रसावस्यापि प्रतीतेः शस्य सावविशेषण्या

उपचिरत मानेंगे तो उन प्रागभावादि में सांकर्य हो जायगा, प्रागभाव में प्रध्वंसाभाव का ग्रभाव उपचार से है तो इसका मतलब परमार्थंसे वे दोनों एक हैं? जो अभाव उपचिरत है उसके द्वारा ग्रभावों की परस्परकी पृथक्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। यदि उपचिरत ग्रभाव से परस्पर को पृथक्ता सिद्ध होती है तो मुख्य ग्रभाव को मानना वेकार ही है।

मीमांसक ने कहा था कि-भाव स्वभाववाले जो पदार्थ होते हैं वे प्रागमाव आदि रूप नहीं होते, क्योंकि वे सर्वदा-हमेशा भाव विशेषण रूप हैं 'सो यह कथन स्रयुक्त हैं" 'सर्वदा भाव विशेषण त्वात् हेतुपक्ष में ध्रव्यापक है, कैसे सो हो बताते हैं— प्रागमाव प्रध्वसाभावादि में नहीं हैं" इत्यादि ध्रनुमान वाक्यों में ग्रभाव भी प्रभाव का विशेषण होता है, ऐसा सिद्ध होता है। तथा सर्वदा भाव विशेषण त्वात् हेनु गुण प्रादि के साथ भी भनैकान्तिक हो जाता है। क्योंकि गुण सर्वदा भाव विशेषण रूप होने पर भी भाव स्वभाव वाले हैं। रूपको देखता है, इत्यादि जो वचन व्यवहार होता है, उसमें गुणों की स्वतंत्रता भी आती है ग्रध्यात् उस समय वे गुण विशेष्य भी वन जाते हैं। सर्वदा भाव विशेषण का अभाव होनेपर भी 'अभाव तत्व हैं" इत्यादि वाक्य में ग्रभाव की स्वतंत्रतासे भी प्रतीति होती है (इस वाक्य में ग्रभाव विशेषण बना है न कि भाव) ग्रतः भाव ही विशेषण होता है ऐसा हमेशा का नियम नहीं बनता।

मीमांसक — प्रपने प्रभाव को विशेषण रूप खिळ करने के लिये "ग्रभाव स्तत्वम" मभाव तत्त्व है, ऐसा उदाहरण दिया है, किन्तु उस वाक्य से मभाव में विशेष्यत्व है ऐसा सिद्ध नहीं होता, वहां तो सामर्थ्य से द्रव्य विशेष्यका ही बोध होता है अर्थात् "अभाव तत्त्व है" किसका है ? यटका है ऐसा मर्थं निकलता है। **श**त्वे गुर्गादेरि सर्वेदा भावविशेषसात्वमस्तु, तिद्वशेष्यस्य द्रव्यस्य सामर्थ्यतो गम्यमानत्वात् ।

किन्त, प्रागमानः सादिः सान्तः परिकल्प्यते, सादिरनन्तः, प्रनादिरनन्तः ग्रनादिः सान्तो वा ? प्रममपक्षे प्रागमानात्पूर्वं घटस्योपलब्जिप्रसङ्गः, तद्विरोधिनः प्रागमानस्यामानात् । द्वितीयेपि तदुत्पत्तेः पूर्वमुपलब्ज्ञिप्रसङ्कस्ततः एन । उत्पत्ते तु प्रागमाने सर्वदानुपलब्ज्ञिः स्यात्तस्यानन्तत्नात् । तृतीये तु सदानुपलब्ज्ञः । चतुर्वे पुनः घटोत्पत्तौ प्रागमानस्यामाने घटोपलब्ज्जिवदशेषकार्योपलब्ज्ञिः स्यात्, सक्तकार्याणामुत्यस्यमानानां प्रागमानस्यैकत्वात् ।

जैन — तो फिर श्रापको गूण श्रादि में भी सिर्फ सर्वदा भाव विशेषणपना मानना होगा । विशेष्य द्रव्यकी तो सामर्थ्य से ही प्रतीति होगी ? भावार्थ-ग्रभाव है किसका ? घटका है, ऐसा ग्राप अभाव के विषय में अभाव को विशेष्य न मानकर द्रव्य को ही विशेष्य रूप स्वीकार करते हो वैसे ही गुए। हैं किसके ? द्रव्य के, इस प्रकार द्रव्य में ही विशेष्यत्व है ऐसा मानना चाहिये। भव हम जैन मीमांसक से प्रागभाव के विषय में प्रश्न करते हैं-आप लोग प्रागभाव को सादि सांत मानते हैं. कि सादि अनत, अथवा अनादि अनंत, या अनादि सांत, सादि सांत मानते हैं तो प्रागभाव के पहले घटकी उपलब्धि होने लगेगी, क्योंकि घटका विरोधी प्रागभाव का अभाव है ? दूसरा पक्ष-सादि अनंत प्रागभाव है ऐसा मानते हैं तो प्रागभाव के उत्पत्ति के पहले घटकी उपलब्धि होगी, क्योंकि घटका विरोधी जो प्रागभाव है वह सादि है ि अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ] तथा जब प्रागभाव उत्पन्न हो जायगा तब घट कभी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि अब प्रागभाव हटनेवाला है नहीं, वह तो अनंत है। तीसरा पक्ष-प्रागभाव धनादि अनंत है सो तब तो कभी भी घट उपलब्ध ही नहीं होगा ? क्योंकि घट का विरोधी प्रागभाव हमेशा ही मौजूद है। चौथा पक्ष-प्रागभाव ग्रनादि सांत है ऐसा मानें तो प्रागभाव के अभाव में घटकी उत्पत्ति होनेपर जैसे घट की उत्पत्ति होगी वैसे साथ ही अशोष कार्यों की उपलब्धि भी हो जावेगी ? क्यों कि उत्पन्न हो रहे सभी कार्योंका प्रागभाव एक है।

मीमांसक—प्रागभाव एक नहीं है किन्तु जितने कार्य हैं उतने ही प्रागभाव हैं उनमें से एक का प्रागभाव नष्ट होने पर भी उत्पन्न हो रहे शेष पदार्थों के प्रागभाव सभी नष्ट नहीं हुए हैं, स्रतः घटकी उत्पत्ति के साथ ही सभी कार्यों की उपलब्धि नहीं हो पाती है? नतु यावन्ति कार्याणि तावन्तस्तर्यागभावः, तर्थकस्य प्रागमावस्य विनाशेषि शेषोः एस्स्यमान-कार्यप्रागमावानामविनाशात्र घटोत्पत्तो सकलकार्योपलिब्बरिति; तह्यं नन्ताः प्रागमावास्ते कि स्वतन्त्राः, भावतन्त्रा वा ? स्वतन्त्राओं त्रेक्षं न मानस्वमात्राः कालादिवत् ? मावतन्त्राओं तिकपुरणन-भावतन्त्राः, उत्परस्यमानभावतन्त्रा वा ? न तावदादिविकत्यः; समुप्रन्यनभावकाले तत्थ्रागभावविना-शात् । दितीयविकत्थ्योपि न श्रेषात् ; प्रागमावकाले स्ववमसतामुत्परस्यमानभावानां तदाश्रयस्था-गोगात्, प्रत्यया प्रध्वंशामावस्यापि प्रध्वस्तपदार्थाश्रयस्वप्रसङ्गः। न बानुत्पन्नः प्रध्वस्तो वार्षः कस्यविदाश्रयो नाम ग्रतिसङ्गात् ।

जैन—ऐसा है तो प्रागमाव अनंत हो गये ? धव वे प्रागमाव स्वतन्त्र हैं कि भाव तंत्र ( परतंत्र-पदार्थ के आश्रित ) हैं सो बताइये ? यदि धनंत प्रागमाव स्वतंत्र हैं तो वे भाव स्वभाव वाले केसे नहीं कहलायेंगे ? ध्रप्यंत् वे भी काल ध्रादि पदार्थों के समान सद्भाव रूप हो जायेंगे । दूसरा पक्ष-वे अनत प्रागमाव भावतंत्र हैं (पदार्थों के समान सद्भाव रूप हो जायेंगे । दूसरा पक्ष-वे अनत प्रागमाव भावतंत्र हैं (पदार्थों के आश्रित हैं) ऐसा माने तो प्रश्न है कि उत्पन्न हुए पदार्थों के ध्राश्रित हैं, ख्रयवा उत्पत्स्यमान [ प्रागं उत्पन्न होने वाले ] पदार्थों के आश्रित हैं ? उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, वयोंकि उत्पन्न पदार्थों के ध्राश्रित है ऐसा कहना भी अपस्कर नहीं है, प्रागमाव के समय में जो स्वयं ध्रसत् रूप हैं ऐसे उत्पत्स्यमान पदार्थों प्रगमाव के लिये धाश्रयभूत नहीं हो सकते हैं यदि धाश्रयभूत हो सकते हैं तो प्रश्वेसामाव का भी आश्रय नष्ट हुआ पदार्थ हो सकता है ? किन्तृ को उत्पन्न नहीं हुधा है तथा नष्ट हो चुका है ऐसा पदार्थ किसी का भी आश्रयभूत नहीं हो सकता है । भावार्थ यह है कि नष्ट एवं धनुत्पन्न पदार्थ ध्राक्षय देने वाला हों जो तो नष्ट हुधा अथवा नहीं बना हुधा स्तंभ, महल का धाश्रय देने वाला हो जाया। ऐसा प्रतिप्रसंग ध्राता है ।

शंका — प्रागभाव को एक ही संख्या में माना जाय, एक ही प्रागभाव घट आदि विशेषण के भेद से भिन्न रूप उपचित्त किया जाता है कि घटका प्रागभाव है एटका प्रागभाव है इत्यादि । तथा उत्पन्न हुए पदार्थ के विशेषएएपनेसे उसका नाश होने पर भी उत्पत्त्यमान पदार्थ के विशेषएएपने से वह अविनाशी है, अत: उस प्रागभाव की नित्य भी कहते हैं। भावार्थ-अभिप्राय यह है कि पदार्थ के निमित्त से प्रागभाव भी भेद करों किन्तु वह एक ही है। उत्पन्न हुए पदार्थ का प्रागभाव नष्ट हो

जाय, किन्तु उसको नष्ट हुम्रा नहीं मानते, क्योंकि मागे उत्पन्न होने वाले पदार्थों का प्रागभाव नष्ट नहीं हमा है।

जैन - ऐसा कहने पर तो प्रागमाव म्रादि चार भेद मानना भी व्यर्थ ठह-रेगा. सब जगह एक अभाव ही विशेषएा के भेद से भेद वाला मान लिया जायगा. जैसे प्रागभाव में एक होते हुए भी भेद अधवहार पिटका प्रागभाव घटका प्रागभाव ऐसा भेद ] कर सकते हैं वैसे ही एक ही ग्राभाव को मानकर विशेषण के भेद से भेद का उपचार कर सकते हैं ग्रब इसी का विवेचन करते हैं-कार्य के पूर्व काल द्वारा विशिष्ट जो पदार्थ है उसको प्रागभाव कहना, कार्य के उत्तर काल द्वारा जो विशिष्ट है उसको प्रध्वंसाभाव, घनेक पदार्थ संबंधी विशिष्ट अभाव इतरेतराभाव और तीनों कालों में अत्यन्त भिन्न रहना है स्वभाव जिसका ऐसा भाव विशेषण रूप मृत्यन्ता भाव है ऐसा मानना पड़ेगा तथा प्रागमावका ज्ञान, प्रध्वंसाभावका ज्ञान ऐसे ज्ञानके भेद भी उपचार जैसे मानसे मानने होंगे। परमतमें सत्ता एक होते हए भी द्रव्य की सना इत्यादि विशेषरा के भेद से सत्ता में भेद माने जाते हैं ग्रथवा जिस प्रकार विशेषणोंके भेदसे जानमें भेद माना जाता है। जिस प्रकार "यह है यह है" इत्यादि सद रूप ज्ञान की अविशेषता होने से एवं विशेष लिंगके अभाव होनेसे सत्ताको एक रूप माना जाता है, उसी प्रकार "यह नहीं है यह नहीं है" इत्यादि असत् रूप ज्ञानकी प्रविशेषता होनेसे एवं विशेष लिंगका प्रभाव होनेसे प्रभाव को भी एक रूप मानना चाहिये ?

भूंका— "पहले नहीं था" इत्यादि वाक्य भेद के कारण भ्रभाव को चार प्रकार का माना जाता है ? चित्रक्टेस्तीति देशभेदेन, द्रव्यं गुण कर्म वास्तीति द्रव्यादिभेदेन च प्रत्यश्मेदसङ्कावास्त्रावसत्तादयः सत्ताभेदाः किन्नेच्यन्ते ? प्रत्ययविशेषात्तद्विशेषणान्येव निचन्ते तस्य तन्निमित्तकत्वात्र तु सत्ता, ततः सैकैवेत्सम्यूपामे प्रमावभेदोपि मा भूत्सवंचा विशेषाभावात् ।

स्रयासिधीयते — प्रभावस्य सर्वेषंकत्वे विवक्षितकार्योत्पत्ती प्रागमावस्यामावे सर्वेत्रामावस्या-भाषानुषङ्कारसर्वे कार्यमनावनन्तं सर्वात्मकं च स्यात्; तदन्यभिषानमात्रम्; सत्तं कत्वेपि समान-स्वात् । विवक्षितकार्यप्रकवेषे हि सत्ताया प्रभावे सर्वेत्राभावप्रसङ्गः तस्या एकत्वात्, तथा च सकल-

समाधान — तो फिर सत्ता में यही बात कहनी होगी देखिये पहले था, पीछे होगा, प्रभी है, इस प्रकार काल भेद से भेद, पाटलीपुत्र में है, वित्रकूट में है, इत्यादि देश के भेद से भेद, द्रव्य है, पुण है, कमं है, इत्यादि द्रव्य के भेद से भेद इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से सत्ता में भेद हैं ऐसा भी मानना चाहिये? द्रव्यादिकारणों का भेद तो मौजूद ही है ? तथा स्वय सत्ता में भी "पहली सत्ता" पीछे की सत्ता इत्यादि भेद होना संभव है ग्रतः सत्ता के भेद क्यों नहीं माने जाते हैं।

मीमांसक — द्रव्यादि काररण विशेष से उस सत्ता के मात्र विशेषरा ही भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि द्रव्यादि विशेष विशेषणोंके निमित्त है। किन्तु सत्ता में ऐसी बात नहीं है, श्रयांत् सत्ता में विशेषणों के निमित्त का ग्रभाव है ग्रतः सत्ता एक ही है?

जैन — तो फिर यह बात प्रभाव के विषय में भी लागू होगी ? अभाव में भी प्रागभाव मादि भेद नहीं मानने चाहिये ? कोई विशेषता नहीं है ।

मीमांसक - अभाव को सर्वथा एक रूप मानने में आपत्ति है, देखो ! विव-क्षित कोई एक कार्य उत्पन्न होने में प्रागभावका ग्रभाव होनेपर सब जगह अभाव का ग्रभाव हो जायगा ? और फिर सभी कार्य ग्रनादि और ग्रनंत हो जायेंगे, तथा वे कार्य सर्वात्मक सर्व रूप हो जायेंगे । ग्रथांत् प्रागभाव नहीं है तो कार्य ग्रनादि हुन्ना प्रध्वंसाभाव नहीं माने तो कार्य अनंत होगा, तथा इतरेतराभाव नहीं है तो कार्य सब रूप एकमेक होवेगा ।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, सत्ता में एकत्व मानने पर भी यही आपत्ति आयेगी उसी को बताते हैं—विवक्षित एक कार्य नष्ट होने पर उसके सत्ता का अभाव हो गया तो सर्वत्र सभी का ग्रभाव हो जायगा क्योंकि सत्ता एक है, तथा एक जगह की शून्यता । प्रथ तत्प्रब्बंसेपि नास्याः प्रव्यंत्तो नित्यत्वात्, प्रन्ययार्थात्तरेषु सत्प्रस्ययोत्पत्तिनं स्यात्; तदन्यत्रापि समानम्, समुत्पत्रं ककार्यविक्षेष्णत्वा द्याभावस्याभाविपि न सर्वयाऽभावः भावान्तरेप्यभाव-प्रतीत्यभावप्रसङ्कात् । यथा चाभावस्य नित्यंककपत्वे कार्यस्योत्पत्तिनं स्यात् तस्य तत्प्रतिवन्धकत्वात्, तया सत्ताया नित्यत्वे कार्यप्रव्यंत्तो न स्यात् तस्यास्तत्प्रतिवन्धकत्वात् । प्रसिद्धं हि प्रव्यंतात्प्रावप्रवन सप्रतिवन्धकत्वं सत्तायाः, सन्यया सर्वदा प्रव्यंत्रप्रसङ्गात् कार्यस्य स्थितिरेव न स्यात् । यदि पुनर्वंत-वत्प्रव्यंतकार्योपनियाते कार्यस्य सत्ता न व्ययं प्रतिवक्ताति, ततः पूर्वं तु वसवद्विनायकारस्योपनि

सत्तानष्ट होते ही सब जगह की सत्ता समाप्त हो जायगी। इस तरह सत्ताकै समाप्त होने से सकल शून्यता प्रायेगी।

मीमांसक — कार्यके नष्ट होने पर भी सत्ताका नाश नहीं होता है क्योंकि सत्ता नित्य है। यदि सत्ताको नित्य नहीं मार्नेगे तो एक जगह की सत्ता नष्ट होने पर अन्य पदार्थों की सत्ता नष्ट होती तो उनमें सत्का ज्ञान नहीं होता?

जैन-यह बात अभाव में भी घटित होगी। इसी को बताते हैं-विशेषण रूप एक कार्य उत्पन्न होने पर तत् संबंधी ग्रभाव नष्ट तो हो जाता है, किन्तु सर्वथा ग्रभाव का अभाव नहीं होता, यदि सर्वथा सब ग्रभाव का ग्रभाव हो जाता तो कभी भी ग्रभाव की प्रतीति नहीं होती तथा जिस प्रकार ग्राप कहते हैं कि अभाव को एक एवं नित्य मानेंगे तो. कार्य की उत्पत्ति हो नहीं होगी क्योंकि सर्वदा रहने बाला समाव तो कार्य का प्रतिबंधक ही होगा? सो यही बात सत्ता के विषय में है-सत्ता को भी एक भीर नित्य मानते हैं तो कार्य का नाश कभी नहीं होगा, क्योंकि सत्ता नाश की प्रतिबंधक है। प्रसिद्ध बात है कि नाश के पहले सत्ता नाश का प्रतिबंध करती है, यदि सत्ता नाश को नहीं रोकती तो हमेशा प्रध्वंस होने से, कार्य स्थिर रहता ही नहीं ? यदि कोई कहे कि जब नाश का बलवान कारण उपस्थित होता है तब सत्ता कार्य के नाश को नहीं रोक सकती. लेकिन उसके पहले नाश का बलवान कारए। नहीं भाने से तो नाश को रोकती ही है ? अतः पहले भी कार्य के नाश होने का प्रसंग बताया था वह नहीं भा पाता है इत्यादि, सो यही बात भभाव में भी घटित होनी चाहिये ? क्या वहां यह न्याय काक मक्षित है ? देखो ! स्रभाव को भी सत्ता के समान एक सिद्ध करे-जब कार्य का बलवान उत्पादक उपस्थित हो जाता है तब ग्रभाव मौजद है तो भी वह कार्य की उत्पत्ति को नहीं रोकता किन्तू जब कार्य की पाताभावातः प्रतिबन्नात्येवातो न प्रागि प्रम्बसप्रसङ्खः इत्येतदन्यत्रापि न काकैभीक्षतम्, सभावोपि हि बलबदुत्पादककारलोपनिपाते कार्यस्थोत्पाद सभिप न प्रतिक्लाद्धि, कार्योत्पादात्पूर्वं तृत्पादककारलाभावात्र्यं तृत्पादककारलाभावात्र्यं तृत्पादककारलाभावात्रं प्रतिक्लाद्धात्रे व त्रावेत्यानाम्बन्धः स्थात् ।

तन्न प्रागमावीपि तुच्छस्वमावो घटते किन्तु मावान्तरस्वमावः । यदमावे हि नियमतः कार्यो-इपत्तिः स प्रागमावः, प्रागनन्तरपरिखामविविष्टं मृदद्वव्यम् । तुच्छस्वभावत्वे वास्य सव्येतरगो-विदासादीनां सहोत्यत्तिनयमवतामुगदानसङ्करप्रसङ्गः प्रागमावाविवेषात् । यत्र यदा यस्य प्राग-

उत्पत्ति के पहले यदि बलवान कारण वहीं रहता तब तो कार्यं की उत्पत्ति को रोकता ही है। इसीलिये तो पहले भी कार्यं की उत्पत्ति हो जाने का प्रसंग बताया था वह नहीं आता है एवं कार्यं के अनादि हो जानेका दोष भी नहीं आता। भावायं—जैसे सत्ता एक भीर होकर भी सबंदा कार्यं होना या प्रष्वंस नहीं होता इत्यादि दोष नहीं आते हैं ऐसा भीमांसक का कहना है सो इसी तरह प्रभाव को एक भीर नित्य मानने में कोई दोष नहीं आते नहीं श्रीर कहीं नाश या प्रभाव होता रहता है और कहीं कार्य को उत्पत्ति या सत्ता होता रहता है उसी प्रकार प्रभाव बना रहता है भीर कहीं कार्य को उत्पत्ति या सत्ता बनी रहती है ऐसा समान न्याय सत्ता और अभाव के विषय होना चाहिय सत्ता में वे पूर्तिका प्रक्रियां लागू हो भीर अभाव में वे पुक्तियां को की वां ने चा लिया है स्था? जिससे सत्ता की बात प्रभाव में लागू न होवे इस प्रकार मीमांसकादि परवादी का प्रभिमत प्राग्नाव तुच्छस्वभाववाला सिद्ध नहीं होता है किन्तु भावांतर स्वभाववाला ही सिद्ध होता है।

अब यहां पर स्याद्वादीके ग्रीभमत भावांतर स्वभाव वाले प्रागमावका लक्षरा किया जाता है—"यद भावे हि नियमतः कार्योत्पत्तिः स प्रागमाव ,प्रा गनंतर परिस्णाम विश्विष्ट मृदू द्रव्यम्" जिसके ग्रभाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति होती है वह प्रागमाव कहलाता है, इसके लिये जगत प्रसिद्ध उदाहरसा प्रस्तुत करते हैं कि घट रूप कार्योत्पति पहले ग्रनंतर समयक्तीं परिस्णाम से [स्यात ग्रादि से] विशिष्ट जो भृष्ट द्रव्य [मिट्टी] है वह घटका प्रागमाव है। प्रागमावको तुच्छ स्वभाव वाला मानते हैं तो जिनका एक साथ उत्पन्न होने का नियम है ऐसे गायके दांये बांये सींग ग्रादि पदार्थों के उपादार्वोका संकर हो जावेगा, व्योकि उन सबका प्रागमाव एक ही है (तुच्छाभाव एक रूप होता है) कोई विशेषता नहीं है।

भावाभावस्वात्र तदा तस्योत्पत्तिरित्यप्यकुक्तम्; तस्योवानियमात् । स्वोपादानेतरिनयमात्तियय-मेप्यस्योग्याश्रयः।

प्रव्यंताभावोपि भावस्वभाव एव, यञ्जूषि हि नियता कार्यस्य विपत्तिः स प्रव्यंतः, मृद्दव्यान-स्तरोत्तरपरिणामः। तस्य हि तुन्छस्वभावस्ये मृद्दगरादिव्यापादवैयय्यं स्यात्। स हि तद्वभापारेण् घटावेभिन्नः, प्रमिन्नो वा विधीयते ? प्रथमपक्षै घटावेस्तदवस्थत्वप्रसङ्कात् 'विनष्टः' इति प्रत्ययो न स्यात्। विनाशसम्बन्धाद् 'विनष्टः' इति प्रत्ययोत्पत्तौ विनाशसद्वतोः कश्चित्सस्वन्धो वक्तव्यः—स हि तादास्यलक्षणः, तदुत्पत्तिस्वरूपो वा स्यात्, तद्विष्यणविशेष्यभावनक्षणो वा ? तत्र न तावत्तादा-

मीमांसक—जहां पर, जब जिसके प्रागभावका ग्रभाव होता है वहां पर तब उसकी उत्पत्ति होतो है, इस तरह हम मानते हैं ग्रतः उपादानों में संकरता नहीं होती।

जैन — यह कथन धयुक्त है, उसी प्रागभावका तो नियम नहीं बन पाता है [अर्थात् तुच्छस्वभाववाला प्रागभाव जब जहां पर इत्यादि रूपसे कार्योत्पत्तिका नियमन नहीं कर पाता है ]।

मीमांसक—स्वका उपादान भीर स्वका अनुपादान का जो निवम होता है उस नियमसे प्रागभाव का नियम सिद्ध हो जायगा ?

जैन—इसतरह माने तो मन्योन्याश्रय दोव माता है-मर्थात् सध्य विषाण [दांवा सींग ] के उपादान का नियम सिद्ध होनेपर सब्यके प्रागभावका नियम सिद्ध होगा, मौर प्रागभाव नियम सिद्ध होवे तो सब्यविषाण के उपादानका सिद्ध होगा।

श्रम प्रध्वंसामाव का लक्षण बताते हैं—प्रध्वंसामाव नामका श्रमाव भी भावांतर स्वभाववाला है, "यद् भावे हि नियता कार्यस्य विपत्तिः स प्रध्वंसः, मृदृद्रव्या-नंतरोत्तर परिणामः" जिसके होनेपर नियमसे कार्यका नाश हो जाया करता है वह प्रध्वंस [ प्रध्वंसाभाव ] कहलाता है, जैसे मृद् द्रव्य ( रूप घटकार्यका ) का श्रनंतर उत्तर परिणाम ( कपाल ) यदि यह प्रध्वंस तुच्छ स्वभाववाला होता तो उसको करनेके लिये मृद्गर [ लाठी ] ग्रादि के व्यापारकी जरूरत नहीं पड़ती। घट श्रादि कार्यका मृद्गराविके व्यापार द्वारा जो प्रध्वंस किया जाता है बहु घटाविसे भिन्न है कि श्राविन्न है ? प्रथम पक्ष-घटका प्रध्वंस घटसे भिन्न है ऐसा कहेंगै तो घटावि वस्तु त्म्यलक्षणोसी घटते; तयोभॅदाभ्युपगमात् । नापि तहुत्पश्चित्वाणः; घटादेस्तदकारण्रस्वात्, तस्य मुद्दगरादिनिमिश्तकस्वात् । तदुमयिनिमश्यक्षात्, तस्य मुद्दगरादिनिमिश्तकस्वात् । तद्मयिनिमश्यक्षात् । तस्य स्वविनाश्चे प्रत्युपादानकारण्रत्वात्रं तस्काले उपलम्भः; इत्यप्यसमीचीनम्; ग्रमावस्य भावान्तरस्वभावतात्रसङ्कात् तं प्रत्येवास्योपावानकारण्रत्वप्रसिद्धेः । तयोविश्वेवण्यिकोध्यमावः सम्बन्धाः; इत्यप्यसत्; परस्यरमसम्बद्धयोस्तदसम्भवात् । सम्बन्धाः इत्यप्यसत्; परस्यरमसम्बद्धयोस्तदसम्भवात् । सम्बन्धान्तरेण् सम्बद्धयोरेव हि विश्वेवण्यविशेध्यमावो दृष्टो दण्डयुक्षादित् । न च विनाशतद्वतोः सम्बन्धान्तरेण

पूर्ववत् अवस्थित रहनेसे "घट नष्ट हो गया" इसतरह की प्रतीति नहीं हो सकेगी । यदि विनाशक संबंधसे "विनष्ट हुमा" ऐसा प्रतिभास होता है, इसप्रकार माना जाय तो विनाश और विनाशवानमें कौनसा संबंध है इस बातको बतलाना होगा ? बताइये कि वह संबंध तादात्म्य स्वरूप है या तदुत्पत्ति स्वरूप है, अथवा उनका विशेषण विशेष्यभाव वाला है ? विनाश और विनाशवानमें तादात्म्य संबंध तो होता नहीं, वयोंकि आपने उन विनाश, विनाशवानमें भेद स्वीकार किया है। तदुत्पत्ति स्वरूप संबंध भी नहीं बनता, वयोंकि घटादि पदार्थ उसके [नाशक] अकारण है, उस नाशके कारण तो सुद्गरादिक हैं।

श्रंका — मुद्गरादिक तथा घटादिक दोनों ही नाशके कारए। मान लेवें फिर कोई दोष नहीं आयेगा?

समाधान — यह बात भी श्रसत है, यदि मुद्गरादिके समान घट आदिक भी नामके कारण माने जायेंगे तो नाश होनेके बाद मुद्गरादिके समान घटादिक भी उपलब्ध होने थे? अभिप्राय यह है कि घटके नाशका कारण मुद्गर है और घट भी है ऐसा माने तो घटका नाश होनेके बाद मुद्गर [ लाठो ] तो दिखाई देती है किन्तु घट दिखाई नहीं देता, सो उसे भी दिखाई देना था? क्योंकि उसे मुद्गर के समान ही नाम्य का कारण मान लिया।

ग्रंका—घट ग्रपने नाशके प्रति उपादान कारण हुमा करता है मदः नाशके समय उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान — यह कथन घसमीचीन है, यदि परवादी इसतरह मानते हैं तो उन्हें अभावको भावांतर स्वभाववाला स्वीकार करना होगा। भावांतर स्वभाव सम्बद्धत्वमस्तीत्युक्तम् । तत्र तद्वधापारेसा भिन्नो विनाशो विषीयते । ग्रीमन्नविनाशविधाने तु 'घटादि-रेव तेन विधीयते' इत्थायातम्, तवायुक्तम्, तस्य प्रागेवोत्पन्नत्वात् ।

ननु प्रज्वसत्योत्तारपरिणामकपत्वे कपालोशरक्षणेषु घटप्रव्यंसत्याभावाशस्य पुनरुज्जीवन-प्रसञ्जः; तदय्यंनुपपन्नम्; कारणस्य कार्योपमदैनास्मकत्वाभावात्। कार्यमेव हि कारणोपमदैनास्म-कत्वभर्मभारतया प्रसिद्धम् ।

वाले ग्रभाव के प्रति ही उपादान कारण की आवश्यकता हुग्रा करती है [ तुच्छ स्वभाववाले ग्रभावके प्रति नहीं ]।

विनाश ग्रीर विनाशवानका [ प्रघ्वंस ग्रीर घटका ] विशेषण विशेष्यभाव संबंध है ऐसा तीसरा विकल्प भी असत् है, देखिये ! विनाश ग्रीर विनाशवान परस्परमें संबद्ध तो है नहीं, परस्परमें असंबद्ध रहनेवाले पदार्थोंका विशेषण विशेष्यभाव संबंध होना ग्रसंभव है। देखा जाता है कि संबंधांतरसे परस्परमें संबद्ध हुए पदार्थों में ही विशेषण विशेष्यभाव पाया जाता है, जेसा कि दण्डा ग्रीर पुरुषमें पाया जाता है। ऐसा विनाश ग्रीर विनाशवानमें संबंधांतर से संबद्धत्व होना ग्रशक्य है, इस बातको समक्ता दिया है अतः मुद्दगरादि के व्यापार द्वारा किया जानेवाला घटका नाश घटसे भिन्न रहता है ऐसा प्रथम पक्ष खंडित होता है। द्वितीय पक्ष स्वृद्दगरादि क्यापार द्वारा किया जानेवाला घट विनाश घटसे अभिन्न है ऐसा माने तो उस व्यापार ने घट ही किया इसतरह घ्वति होता है, सो यह सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि घट तो मुद्दगरादि व्यापार के पहले ही उत्पन्न हो जुका है।

श्चंका — यदि मृद् ब्रव्यादि के उत्तर परिणाम स्वरूप प्रध्वंस हुन्ना करता है ऐसा मानेंगे तो कपाल होनेके बाद ग्रागामी क्षणोंमें घट प्रध्वंसका अभाव हो चुकता है अतः घटका पुनरुज्जीवन (पुनः उत्पन्न होनेका) का प्रसंग प्राप्त होगा ?

समाधान — यह शंका व्ययं की है, देखिये! जो कारण रूप पदार्थ होता है वह कार्यका उपमदंक नहीं हुआ करता, अपितु कार्य ही कारण का उपमदंक होता है, यह नियम सर्वजन प्रसिद्ध है।

भावार्थ — घटका प्रध्वंस घटका उत्तर क्षणवर्त्ती परिरामन जो कपाल है उस रूप माना जाय तो कपालके उत्तर क्षणों में घट पुनः उत्पन्न हो जायगा ? ऐसी पर- यस कपालेम्योऽभावस्यार्थान्तरस्वं विभिन्नकारणप्रभवतयोज्यतेः तथाहि-'उपादानघटिबनाको वलवत्युक्षप्रेरितमुद्दगराधिभागातादवयबिक्र्योत्तरे स्वयविक्रागतः स्रंयोगविनासादेवोत्त्यस्वते, उपादेय-कपालोत्याक्तस्य स्वारमकावयवक्रमं स्रंयोगक्तिवादिक्षति हितः तद्वत्यसमीक्षिताभिषानम्; स्वस्य विक्राश्वोत्यक्तराणप्रक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकस्वात् । केवलसम्यप्रतारितेन भवता परः प्रतायंते, तस्यादम्बप्रत्यार्थारस्य स्वारम्यप्रतारितेन भवता परः प्रतायंते, तस्यादम्बप्रत्यरापरित्यापेन वलवरपुरुषप्रेरितमुद्दगरादिव्यापाराद् षटाकारविकलकपालाकारमृद्दश्व्यो-स्वित्यप्रयानस्वया सर्वे स्वीत्यप्रवापेन।

बादीने शंका की तब धाचार्य ने कार्यकारण का एक बहुत सुन्दर सिद्धांत बताकर उस शंकाका निरसन कर दिया है कि कार्य ही कारणका उपमदंन करता है, कारण कार्य का उपमदंन नहीं कर सकता। बीज रूप कारण का उपमदंन करके अंकुर रूप कार्य उत्पन्न होता है, किन्तु अंकुर का उपमदंन कर के बीज उत्पन्न महीं होता है, मिट्टी का उपमदंन कर घट बन जाता है किन्तु घटका उपमदंन कर मिट्टी नहीं बनतो। उपमदंन का अर्थ है पूर्व स्वरूपको विगाड़कर तत्काल अन्य स्वरूपको घारण करना। यह दूसरी बात है कि अंकुर बड़ा पौधा हुआ फिर उसमें बाल भ्राकर बीज उत्पन्न हुए किन्तु जैसे तत्काल कारणका उपमदंन कार्योत्पत्ति होती है वैसे कार्यका उपमदंन करके तत्काल कारण उत्पन्न नहीं होता है। ग्रतः घट से प्रष्वसरूप कपाल तो हो जाता है, किन्तु कपाल से घट नहीं बनता है।

परवादी के यहां कहा जाता है कि कपालों से भावांतर स्वभाव वाला ग्रमाव हुग्रा करता है, क्योंकि वह विभिन्न कारण से उत्पन्न होता है। ग्रब यहां इसी प्रध्वंसादि की प्रक्रिया को बताया जाता है—बलवान पुरुष द्वारा प्रेरित हुए मुद्गरादि के ग्रमिशात से घटके प्रवयों में किया (हलन चलन) उत्पन्न होती है, उस किया से अवयवों के विभाजन होता है, उससे संयोगका विनाश होता है धौर उससे उपादान भूत घटका नाश हो जाता है, इसतरह विनाश प्रधांत प्रध्वस होनेका कम है, पुनरूच, स्व बारभक अवयवों में किया, कियासे संयोग विशेष धौर उससे उपादेयभूत कपाल का उत्पाद होता है, यह उत्पादका कम है। किन्तु यह प्रध्वंसादिका कम विना सोचे हो प्रतिपादित किया जाता है, इस प्रक्रियाको सुनकर ऐसा लगता है कि ध्वय्य द्वारा प्रतारित (उगाये गये) किये ग्राप परको प्रतारित करते रहते हैं? ग्रयांत्र प्रतीति का अपलाप करके प्रध्वंस ग्रीर उत्पादके विषयमें विपरीत मान्यतायों कर रखी हैं जिससे स्वयं वंचित हुए हैं और दूसरों को भी बंचित कर रहे हैं। मतः इस अंध्वर्परंपरा का

'क्षीरे दच्यादि यम्नास्ति' इत्याचप्यभावस्य भावस्यभावत्वे सत्येव घटते, दच्यादिविविक्तस्य क्षीरादेरेव प्रायभावादितयाध्यक्षादिप्रमाणुतोध्यवसायात् । ततोऽजावस्योत्पत्तिसामग्रधाः विषयस्य चोक्तप्रकारेणासम्भवान्त पृषवप्रमाणुता । इति स्थितमेत्रस्ययक्षैतरभेदादेव द्वेषैव च प्रमाणुमिति ।

( कुशास्त्र की मान्यता का ) त्याग करके ऐसा स्वीकार करना चाहिये कि बलवान पुरुष द्वारा प्रेरित हुए मुदुगर भादि के ब्यापार से मिट्टी द्वव्यका घटाकारसे विफल होकर कपालाकार उत्पाद हो जाना ही प्रध्वंस नामका अभाव है, भव प्रतीति का अपलाप करनेसे बस हो।

स्रभावके विषयमें वर्णन करते हुए परवादीने कहा था कि दूधमें वही आदि नहीं होते उसका कारण स्रभाव ही है इत्यादि, सो यह कथन तब घटित होगा कि जब स्रभावको भावांतरस्वभाव वाला माना जाय, दही स्रादि को अवस्थासे रिहत जो दूध स्रादि पदार्थ है वही प्रागभावादिरूप कहा जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा इसी तरह निश्चय होता है, अतः अभाव प्रमाणके उत्पत्ति को सामग्री एवं विषय दोनों हो पूर्वोक्त प्रकारसे संभावित नहीं होनेसे उस स्रभाव प्रमाणको पृथक् प्रमाणता सिद्ध नहीं होती वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों में सन्तिह्त होता है ऐसा निर्णय हो गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष सौर परोक्ष के भेद से ही प्रमाण दो प्रकार ही सिद्ध होता है। प्रयांत प्रमाण के दो ही भेद हैं स्रधिक नहीं हैं एवं वे दो भेद प्रत्यक्ष सौर परोक्ष रूप ही हैं सम्य प्रकारसे दो भेद नहीं हो सकते ऐसा निश्चतरूप से सिद्ध होता है।

### ग्रभावप्रमाणका प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ग्रंतर्भाव करनेका वर्णन समाप्त



# ग्रभावप्रमाण का प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ग्रन्तर्माव करने का सारांश

मीमांसक मभावप्रमाए सहित छः प्रमाए मानता है, मभाव प्रमाण का लक्षरा—पहले बस्तु के सद्भाव को बानकर तथा प्रतियोगी का स्वरए कर इन्द्रियों की घपेका बिना नहीं है, इस प्रकार मन द्वारा बो ज्ञान होता है वह सभाव प्रमाण कहलाता है, पहले घटको देखा पुनः खाली पृथ्वीको देखकर उस घट की याद धायी,

तब किसी इन्द्रिय के बिना सिर्फ मनसे घट नहीं, ऐसा ज्ञान होता है वह अभावप्रमाण है, सो इसमें प्रश्न होता है कि वह जो भूतल दिखाई पड़ता है वह घट रहित दिखता है या सहित ? घट रहित दिखता है ऐसा कहो तो वह प्रत्यक्षप्रमाण से ही दिखता है अर्थात ग्रींख से देखकर ही घट नहीं, ऐसा ज्ञान हुआ फिर ग्रभावप्रमाए काहे की माने ? तथा घट सहित भूतल देखा है तो उस घट के अभाव को अभाव प्रमाण कर . नहीं सकता । प्रतः जैसे वस्तुका अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रादि प्रमास्ते जाना जाता है वैसे नास्तित्व भी प्रत्यक्षादि से जाना जाता है ऐसा मानना चाहिये। कभी यह अभाव प्रत्यभिज्ञानका विषय भी होता है तथा अनुमान का भी । अभाव प्रमाणके तीन भेद भी इन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों में शामिल होते हैं, देखिये प्रमाणपंचकाभाव, तदन्यज्ञान श्रीर ज्ञान निर्मुक्त श्रात्मा इन तीन श्रभाव प्रमार्गी में से प्रमाग्रपंचकाभाव ती नि:स्वभाव होनेसे प्रमाण का विषय ही नहीं है तथा यह नियम नहीं है कि जहां पाचों प्रमाणप्रवत्त न हों वहां प्रमेय ही न हो। दूसरा अभाव प्रमाण तदन्य रूप है तद् मायने घट उससे अन्य जो भूतल उसका ज्ञान सो ऐसा ज्ञान तो प्रत्यक्ष से ही हो जाता है अत: दूसरा अभाव प्रमाण का भोद भी कैसे बने । तथा तीसरा अभावप्रमाण जान रहित आत्मा है, यह तो बिलकूल गलत है जान रहित आत्मा कभी होता ही नहीं यदि ग्रात्मा ज्ञान रहित हो जाय तो ग्रभाव को भी कैसे जानेगा ? परवादीके इतरेतराभाव भादि के लक्षण भी ठीक नहीं है और लक्षण सिद्ध हुए बिना लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। आपके यहां इतरेतराभावको वस्तु से सर्वधा भिन्न माना है अतः उसके द्वारा वस्तुओं की मापसमें व्यावृत्ति कैसे हो ? इतरेतराभावसे घट मन्य पटादि पदार्थों से व्यावत्त होता है सो खद इतरेतराभाव दूसरे अभावों से कैसे व्यावत होगा ?

अन्य इतरेतराभाव से कहे तो अनवस्था आती है। तथा इतरेतराभाव से घटमें पटका निषेघ किया जाता है या पटत्वकाया दोनों का निषेघ किया जाता है इस बात को आपको बतलाना होगा, घटमें पटका निषेच करता है ऐसा कहो तो पट रहित घटमें या पट सहित घटमें ? पट रहित घटमें इतरेतराभाव पटका निषेघ करता है ऐसा कहो तो यह बतायों कि घटका पट रहितपना और इतरेतराभाव इनमें क्या भेद है ? कुछ भी नहीं। तथा घट में पट नहीं है, ऐसा जाना जाता है वह घट में पटके स्वरूप को जानने के बाद जाना जाता है या घरा आती है।

इतरेतर भाव घट को अन्य पटादि से पृथक् करता है सो जगत के सभी पदार्थों से पृथक् करता है या कुछ थोड़े पदार्थों से पृथक् करता है सभी से व्यावृत्त करना तो शक्य ही नहीं क्योंकि वस्तु तो मनंत है उनको हटाने में पार हो नहीं म्रायेगा। कुछ थोड़े पदार्थों के हटाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हटाने से भोष बचे पदार्थ हैं उनका तो घट में निषेष नहीं हुआ। ? मतः उनरूप घट हो जायेगा। इस तरह सीमांसक का इतरेतराभाव कर स्वरूप गलत है। जैन के यहां तो इतरेतराभाव हर वस्तु में स्वतः माना है प्रयोत् वस्तुमें ऐसी एक विशेषता या घमं है कि जिसके कारण वह वस्तु अपने को म्राय्य मनंत सजातीय वस्तु से हटाती है अतः जैनके यहां उपर्युक्त दीष नहीं आते हैं।

परवादी के यहां प्रागभावका स्वरूप भी गलत बताया है, वह भी घटादि पदार्थों से पृथक् रहकर नास्तिता का बोध कराता है "घट उत्पत्ति के पहले नहीं था" यह प्रागमावका काम है मतलब यह सत से विलक्षण ग्रसत का ही ज्ञान कराता है, ऐसा ग्राप एकांत मानते हैं किन्तू जो सत से विलक्षण हो, वह असत का ही विषय हो सो यह बात नहीं है। देखो प्रागमाव में प्रध्वंस नहीं ऐसा कहते हैं, यहां सत विलक्षण ज्ञान तो है, किन्तु वह असत विषय वाला नहीं है तथा वह प्रागभाव को अनादि अनंत माने तो कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी, अनादि सान्त माने तो एक घटके उत्पन्न होने में प्रागभाव का भ्रभाव होते ही सारे जगत के कार्य उत्पन्न हो पड़ेंगे ? क्योंकि प्रागभाव एक है। प्रागभावको सादि अनत माने तो घट उत्पत्ति के पहले भी घट दिखाई देगा क्योंकि उसके विरोधी प्रागभावका स्रभाव है, सादि सांत कहे तो यही दोष है। जितने कार्य उतने प्रागभाव माने तो अनंत प्रागभाव स्वतंत्र रहते हैं कि पदार्थ में रहते हैं यह बताना होगा ? स्वतंत्र रहते हैं तो प्रागभाव भाव स्वभाव वाले हुए ? जैसे कालादि द्रव्य हैं वैसे प्रागभाव भी सद्भाव रूप हुए ( किन्तू यह ग्रापको इष्ट नहीं है ) प्रागभाव भाव पदार्थ के श्राधीन है ऐसा कहा जाय तो प्रश्न होगा कि उत्पन्न हुए पदार्थ के घाधीन हैं या घागे उत्पन्न होने वालों के ? उत्पन्न हुए पदार्थ में प्रागभाव रहता है ऐसा कही तो बनता नहीं, क्यों कि प्रागभाव का अभाव करके ही पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। आगे उत्पन्न होने वाले के भ्राधीन माने तो कैसे बने क्योंकि जो खद हैं नहीं वह अन्य को क्या आश्रय देगा ? अतः जिसके अभाव होने पर नियम से कार्य होता है वह प्रागभाव है जैसे कि घट उत्पत्ति के पहले स्थास कोष ग्रादि ग्रवस्था

घटका प्रागभाव है ऐसा स्यादादीका निर्दोष लक्षण प्रागभावलक्ष्य को सिद्ध कर देता है। प्रध्वसाभाव वह है-जिसके होने पर नियम से कार्य का नाश होता है। जैसे घटका पहला रूप स्थासादि है उसके बाद घट और उसका उत्तर परिणाम कपाल है। भाग सर्वथा तुच्छाभाव रूप प्रध्वंसाभाव मानते हैं ऐसे प्रध्वंस को करने के लिए [ग्रर्थात घट के कपाल होने में ] लाठी आदि की जरूरत नहीं रहती है। यह भी बताग्री कि प्रघ्वंस हुन्ना सो घट से भिन्न या भभिन्न ? भिन्न हुआ है ऐसा कही तो उससे घटका कुछ बिगड़ने वाला नहीं प्रध्वंस तो ग्रलग पड़ा है। अभिन्न है तो उस प्रध्वंस ने घट को ही किया ? नाश और नाशवान (घट) में तादातम्य या तद्रत्पत्ति संबंध हो नहीं सकता. जिससे कि उस भिन्न प्रध्वस को घटमें जोडा जाय। घट का नाश और कपाल के उत्पत्ति की प्रक्रिया भ्रापके यहां बड़ी विचित्र है-बलवान पुरुष के द्वारा प्रेरित लाठी से अवयवों में किया होती है, किया से अवयवों का विभाजन होता है भीर उससे घटका नाश होता है ऐसा आपका कहना है सो असंभव है, तथा स्व मारंभक अवयवों में किया होना उस किया से संयोग विशेष होकर कपाल का उत्पाद होता है, सो यह भी गलत है, घटका प्रध्वंस भीर कपालका उत्पाद तो यही है कि लाठीके चोट ग्रादिसे मिट्री द्रव्यका घटाकारसे विकल होकर कपालाकार बन जाना इसी तरह का प्रध्वंसादि प्रतीति में ग्राया करता है। ग्रतः श्रभाव प्रमास के उत्पत्ति की सामग्री ग्रादि की सिद्धि नहीं होने से वह पृथक प्रमाणरूप से सिद्ध न होकर प्रत्यक्षादि प्रमाण रूप ही सिद्ध होता है।

#### सारांश समाप्त »

## विशदत्वविचारः

\*\*

तत्राधप्रकारं विशदमित्यादिना व्याच्छे ---

#### विश्रदं प्रत्यक्षम् ॥ ३ ॥

विशवं स्पर्धं यदिज्ञानं तत्प्रस्पक्षम् । तथा च प्रयोगः—विशवज्ञानात्मकं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विशवज्ञानात्मकं तस्र प्रत्यक्षम् यथाज्ञुमानादि, प्रत्यक्षं च विवादाध्यासितम्, तस्मादिशद-क्षानात्मकमिति ।

प्रमाण की संख्या का निर्णय होने के बाद अब प्रत्यक्ष प्रसाण का लक्ष्मण श्री माणिक्यनंदी आचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है—

सूत्र-विशदं प्रत्यक्षम् ।। ३ ।।

द्धत्रार्थ — विश्वद-स्पष्ट-ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है, जो ज्ञान स्पष्ट होता है वही प्रत्यक्ष है, अनुमावप्रयोग-विश्वद्ञानस्वरूप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष है, जो विश्वद्ञानास्मक नहीं होता वह प्रत्यक्ष भी नहीं होता, जैसे अनुमान झादि विश्वद नहीं हैं द्यतः वे प्रत्यक्ष भी नहीं हैं, प्रत्यक्ष यहां साध्य है अतः उसमें विश्वद्ञानात्मकता सिद्ध की गई है।

प्रत्यक्षप्रमाए। का यह लक्षण मन्य बौद्ध आदि के द्वारा माने हुए प्रत्यक्ष का निरसन कर देता है, जैसे बौद्ध कहता है कि धकस्मात्-धचावक क्षम के देखने से जो ऐसा ज्ञान होता है कि यहां अग्न है वह प्रत्यक्ष है, तथा जितने भी पदार्थ सद्भाव रूप या कृतक रूप होते हैं वे सब अग्निक हैं, अथवा जितने भी घ्रमयुक्त स्थान होते हैं वे सब अग्निक स्थान होते हैं वे सब प्रान्त सहात होते हैं दश्यादि रूप जो व्याप्तिज्ञान है वह यद्यपि अस्पष्ट है फिर भी बौद्धों ने उसे प्रत्यक्ष माना है, सो इन सब जानों में प्रत्यक्षपना नहीं है यह बात प्रत्यक्ष के इस विश्वदत्वलक्षण से साबित हो जाती है, यदि बौद्ध अस्पष्ट अविश्व ज्ञानको भी प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते हैं तो फिर धनुमान ज्ञानमें भी प्रत्यक्षता का प्रसङ्ग आने से प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे दो प्रमाणों की मान्यता नहीं वनती है,

श्रनेनाऽकस्माद् मदशंनात् 'विह्नरत्र' इति ज्ञानम्, 'यावात् कश्चिद् भावः कृतको वा स सर्वै: कृतिकः, यावात् कश्चिद्ध्यन्यात्र्यदेशः सोनिनमान्' इत्यादि व्याधिज्ञानं चास्पष्टमपि प्रत्यक्षमाचक्षासः प्रत्याक्ष्यातः; अनुमानस्यापि प्रत्यक्षनाप्रसङ्गात् प्रत्यक्षमेवैकं प्रमास्सं स्यात् ।

किञ्च, प्रकस्माढ् मदर्शनाढिह्निरश्रेत्यादिज्ञाने सामान्य वा प्रतिभासेत, विशेषो वा ? यदि सःमान्यम्; न तर्त्ताह् प्रत्यक्षम्, तस्य तिष्ठषयत्वानस्यूगयमात् । प्रस्थुपगमे वा 'प्रमागाढं विध्यं प्रमेय-इंविध्यात्' इत्यस्य व्याघातः, सविकल्पकत्वप्रसंगश्च । विशेषविषयत्वे तत. प्रवर्तमानस्यात्र सन्देहो न

इस प्रकार की मान्यता में तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है, फिर प्रत्यक्ष भीर भ्रतुमान ऐसे दो प्रमाए। बौद्ध ने मान्य किये हैं वे संगत नहीं बैठवे ।

किथा-जब अकस्मात् धूम के दर्शन से ऐसा ज्ञान होता है कि यहां पर अग्नि है तब इस ज्ञान में सामान्य अग्नि प्रतिभासित होती है? कि विशेष अग्नि प्रतिभासित होती है ? यदि सामान्य भलकता है तब तो उसको प्रत्यक्ष कह नहीं सकेंगे, क्योंकि ग्रापके यहां प्रत्यक्ष का विषय सामान्य नही माना है। यदि ऐसा मानो तो प्रमेयद्वैविष्य से प्रमाणद्वैविष्य मानने का सिद्धान्त गलत ठहरता है। ग्रर्थात पहिले बौद्ध ने कहा था कि प्रमाण दो प्रकार का इसलिये मानना पडता है कि सामान्य भीर विशेष के भेद से प्रमेय दो प्रकार का है। सो यहांयदि प्रत्यक्ष का विषय सामान्य भी मान लिया जाय तो विशेष तो प्रत्यक्षज्ञान का विषय पहिले से हो मान्य कर लिया गया है भीर अब उसका विषय सामान्य भी मान लिया तो इस तरह दोनों प्रमेयों को जब प्रत्यक्ष ने ही जान लिया तो प्रमाए। की संख्या दो न होकर एक ही रह जायगी। तथा प्रत्यक्ष यदि सामान्य को विषय करेगा तो वह निर्विकत्पक न रहकर सविकल्पक बन जायगा। जो आपको इष्ट नहीं है । दूसरा पक्ष-श्रकस्मात घूमदर्शन से होनेवाला अग्निका ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है ऐसा माना जाय तो जब भ्रम से अग्निका ज्ञान हुन्ना भीर तब वह यदि विशेषको (भ्रग्नि संबंधी) जानता है तो उसको जाननेवाले पुरुष को ऐसा संशय ही नहीं होना चाहिये कि यहां जो भ्रांग्न है वह घास की है अथवा पत्तों की है? जैसे कि निकट में जलती हुई भ्राग्न में संदेह नहीं हुआ करता। कहीं पर भी निकट की ग्रग्निको देखनेवाले पुरुषको संदेह होता हुन्ना नहीं देखा है, यदि निकटवर्त्ती ग्राग्नि आदि पदार्थमें संदेह की संभावना है तो शब्द या लिंगसे भ्रम्नि भादि को जानते हुए पुरुषको भी संदेहकी संभावना होगी ?

स्यान् 'तार्गो बाजाग्न: पार्गो वा' इति सम्निहितवन् । न खनु सम्निहितं पावक पश्यतस्तत्र सम्दे-होस्ति । सन्देहे वा कव्याल्मिङ्गाडा प्रति(ती)मतोप्यसौ स्यान् । तथा चेदमसङ्गतम्-"क्वाल्मिङ्गाडा बिकेषप्रतिपत्ती न तत्र सम्देहः" [ ] इति । तत्रो दं प्रत्यक्षम् । कि तिह् ? लिङ्गदर्शनप्रभवस्या-दनुमानम् । 'इष्टान्तमन्तरेग्।प्यनुमानं भवति' इत्येतचाग्रे वस्यते ।

व्याक्षित्रानं चास्पष्टत्वेनाप्रत्यक्षं व्यवहारिणां सुप्रसिद्धम् । व्यवहारानुकृत्येन च प्रमाण्यचिन्ता प्रतन्यते ''प्रामाण्य व्यवहारेण'' [प्रमाण्यता २ ३।४ ] इत्यादिवचनात् । न च तेवां सर्वे क्षणिका

इसतरह शब्द और लिङ्ग से होनेवाले ज्ञान में यदि संशय रहना स्वीकार करोगे तो आपका ही यह वाक्य "शब्द से अथवा लिक्क से वस्तू का विशेष धर्म जान लेनेपर उसमें सशय नहीं रहता है" असत्य हो जावेगा ? इसलिये अकस्मात् धमदर्शन से होनेवाला प्रग्निका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता, किन्तु हेतु से उत्पन्न होने के कारण यह ज्ञान धनुमान कहलाता है। दृष्टान्त का अभाव होने से यह धनुमानरूप नहीं हो सकता ऐसा कही तो हम गागे यह कहनेवाले हैं कि अनुमान विना हब्टान्त के भी होता । जो कोई धुमवान् होता है वह अग्निवान् होता है ऐसा जो व्याप्तिज्ञान है; वह क्षस्पष्ट होने से ग्रप्रत्यक्ष यह बात तो सर्वव्यवहारी लोगों में भी प्रसिद्ध है। व्यवहार की अनुकूलता से ही तो प्रमाण के विषय में विमर्श होता है। इसी बात को आपके ग्रन्थमें लिखा है "प्रामाण्यं व्यवहारेण" प्रमाण में प्रमासता व्यवहार से आती है। इत्यादि, तथा जो व्यवहारी पुरुष हैं वे समस्त क्षणिकपदार्थों को तथा कृतक पदार्थोंको धम ग्रादि को एवं ग्रानि भादिको स्पष्ट ज्ञानका विषय नहीं मानते हैं। यदि ये सब पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय माने जावें तो फिर प्रनुमानप्रमाण की प्रावश्यकता ही नहीं रहती ? क्योंकि जब सब व्याप्य और व्यापक एक साथ ही स्पष्ट अप से निश्चित हो जाते हैं तब उस प्रथको अनुमान द्वारा जानने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है कि जिसे वह अनुमान से श्रब सिद्ध करे। यदि पदार्थ के प्रत्यक्ष होनेपर भी अनुमानकी धावश्यकता पडती है तो योगियोंको भी अनुमानकी धावश्यकता होनी चाहिये ? वे भी प्रत्यक्ष से पदार्थों को जानने के बाद धनुमान का सहारा लेने लगेंगे ? निश्चित हुए पदार्थ में समारोप-संशय-विपर्यय भीर अनस्यवसाय होने का भी विरोध है। निश्चित हो ग्रौर फिर उसमें समारोप हो ऐसा कहना तो विरुद्ध ही है।

इंका - प्रत्यक्ष प्रतिभासित अर्थ में तत्काल तो समारोप नहीं होता; किन्तु

भावाः कृतका वाऽप्यादयो पूमावयो वा स्पष्टक्षानविषया इत्यस्युपगमोऽस्ति, अनुमानानर्यनयप्रस-भ्रात् । सर्गे हि स्थाप्यं स्थापक च स्पष्टतया युगपणिक्षित्त्वतो न किन्त्रदनुमानसाध्यम् प्रस्यया योगि-नोप्यनुमानप्रसङ्गः । निश्चिते समारोपस्याप्यसम्भवो विरोधात् । कालान्तरभाविसमारोपनिषेषकत्वे-नानुमानस्य प्रामाण्ये क्वनिवुपलब्धदेवदत्तस्य पुनः कालान्तरेऽनुपलम्भसमारोपे सित यदनन्तर तत्स्म-राणाविक तदपि प्रमाण् भवेत् । तथ स्थापिकानमप्यस्पष्टत्वात् प्रत्यक्ष कुक्तम् ।

ननु चास्पष्टत्वं ज्ञानवर्मः, प्रवंषमीं वा ? यदि ज्ञानवर्मः; कवमर्वस्यास्पष्टत्वम् ? प्रम्यस्या-स्पष्टत्वादन्यस्यास्पष्टत्वेऽतिप्रसङ्गात् । प्रयंघमंत्वे कथमतो व्याधिज्ञानस्याप्रत्यकताप्रसिद्धिः ?

कालान्तर में हो सकता है, ग्रतः आगे ग्रानेवाले समारोप का निषेधक होने से अनुमान में प्रमाणता मानी गई है।

समाधान—तो ऐसे कथन के ब्रनुसार आपको स्मरणादि ज्ञानों में भी प्रमा-एता मानना पड़ेगी, जैसे-किसी पुरुष को कहीं पर देवदत्त की उपलिष्ध हुई फिर कालान्तर में उसके ज्ञान में समारोप नहीं ब्राया, भीर उसी देवदत्त का उसे स्मरणा-दिरूप ज्ञान हुमा है तो उस ज्ञान को भी भ्रापको प्रमाण मानना चाहिये? (बीढों ने स्मरणादि ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है इसलिये उन्हें स्मरणादि को प्रमाण मानन की बात कही गई है) ब्रतः श्रस्पष्ट होनेसे व्याप्ति ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है।

बौद्ध — आग अस्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हो सो यह प्रस्पष्टता ज्ञान का धमें है धयवा पदार्थ का धमें है? यदि ज्ञान का धमें मानो तो उससे पदार्थ में धरपष्टता कैसे कहलावेगी? यदि धन्य की धरपष्टता को लेकर अन्य किसी में धरपष्टता मानी जावे तो अतिप्रसंग आवेगा? [दूरवर्ती दुक्ष को अस्पष्टता को लेकर निकटवर्ती पदार्थ में भी अस्पष्टता मान लेनी पड़ेगी] यदि धरपष्टता पदार्थ का घमें है ऐसा दूसरा पक्ष अंगीकार किया जाये तो उस पदार्थ की धरपष्टता पदार्थ का घमें है ऐसा दूसरा पक्ष अंगीकार किया जाये तो उस पदार्थ की धरपष्टता से व्यापितज्ञान में अस्पष्टता किस प्रकार धायेगी। यदि इस तरह धन्यके धर्मसे अन्य में धरपष्टता मा सकती है तो व्याधकरण नामा दोष [साध्यका अधिकरण किस प्रोर हेतुका धर्षिकरण किस हो उस हेतु को व्याधकरण विश्व युक्त कहते हैं ] वे दूषित हेतु द्वारा साध्य सिद्धि माननी होगी? इसतरह तो यह महल सफेद है क्योंकि कौवा काला है, इसप्रकार का व्यधिकरण हेतु भी महल में धवलता का गमक हो जावेगा, धतः पदार्थ की ग्रस्पष्टता से ज्ञान में धरपष्टता मानना युक्तियुक्त नहीं है?

व्यक्षिकरस्माद्वेती साध्यसिद्धौ 'काकस्य काण्यदिवलः प्रासादः' इत्यादेरिप गमकत्वप्रसङ्गः; इत्य-प्यसमीक्षिताभिषानम्; स्पष्टत्वेषि समानत्वात् । तदिपि हि यदि ज्ञानसमेत्तिह्व कदमर्थे स्पष्टता प्रतिप्रसङ्गात् ? विषये विषयिषमंत्र्योगचाराददोषेऽत एव सीन्यत्रापि मा भूत् । स्वेदनत्येव स्पत्यश्वता समैः स्पष्टतावत् । तस्याः विषयधमंत्रवे सर्वदा तथा प्रतिभासप्रसङ्गास्तृतः प्रतिभासपरावृत्तः ? न चास्पष्टसंवेदनं निविषयमेत् संवादकत्वात्स्पष्टसंवेदनवत् । क्वचिद्वसंवादात्सवंत्रास्य विस्तवादे स्पष्ट-संवेदनेपि तत्रसमङ्गः । ततो नैतस्साषु —

जैन — यह कथन विना विचारे किया है, क्योंकि जैसा आपने अस्पष्टत्व के विषय में प्रतिपादन किया है वैसा स्पष्टत्व के विषय में भी कहा जा सकता है, इसी को बताया जाता है, हम भी धापसे यह प्रश्न कर सकते हैं, बताइये! स्पष्टता पदार्थका घमं है या जानका ? यदि जानका षमं है तो वह पदार्थमें कैसे भ्राया ? इस तरह माने तो अतिप्रसंग भायेगा।

शंका — विषय में विषयों के धर्म का उपचार करके कह दिया जाता है कि पदार्थ में स्पष्टता है; सो ऐसा कहने से कोई दोष नहीं है।

समाधान — सो ऐसी ही बात अस्पष्टत्व घम में भी मान लेती वाहिये ध्रयांत् अस्पष्टत्व ज्ञान का धमें है, किन्तु वह पदार्थ में उपचरित कर लिया जाता है ध्रतः कोई दोष नहीं है। ध्रस्पष्टता ज्ञानका ही धमें है जैसा स्पष्टता ज्ञान का घमें है। यदि ग्रस्पष्टता पदार्थ का घमें है ऐसा माना जाय तो पदार्थ सर्वदा ध्रस्पष्ट ही प्रति-मासित होगा, क्योंकि ऐसा प्रतिभासित होना पदार्थ का धमें है। तथा ऐसा होने पर उसमें स्पष्टता ग्रस्पष्टता के प्रतिभास का जो परिवर्तन होता रहता है वह भी कैसे होगा?

मतलब यह है कि प्रस्पष्टत्व पदार्थका धर्म है ऐसा माना जाता है तो पदार्थ कभी दूर से ग्रस्पष्ट प्रतीत होता है भी ऐसा जो उसमें प्रतिभास का परिवर्तन होता है वह कैसे हो सकेगा? क्योंकि वह तो एक ग्रस्पष्ट धर्मगुक्त है। तथा ऐसा भी नहीं कह सकते कि अस्पष्टताको विषय करनेवाला ज्ञान निविषय है, क्योंकि श्रस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवालो ज्ञान भी ध्रपने द्वारा जाने गये विषय में प्रवृत्ति कराने रूप ग्रावंकियावाला

"बुद्धिरेवातदाकारा तत उत्पद्धते यदा । तदाऽस्पष्टप्रतीभातक्ष्यवहारो जगन्मतः ॥'' प्रमासावार्त्तकालं ० प्रथमपरि० ]

द्विचन्द्रादिप्रतिभासेपि तद्वणबहारामुखङ्गाव । स्पष्टप्रतिभासेन बाध्यमानत्वादस्य निर्विषयस्य-मन्यत्रापि समानम् । यथैव हि दूरादस्यष्टप्रतिभासिवयस्यमर्थस्यारास्पष्टप्रतिभासेन बाध्यते तथा सन्निहितार्षस्य स्पष्टप्रतिभासविषयस्यं दूरादस्यष्टप्रतिभासेन, प्रविशेषात् ।

- होता है ] यदि कहीं २ प्रस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञानमें विसंवादकता देखी जाती है, इसिलये इस ज्ञांनको सर्वत्र विसंवादी माना जाय तो स्पष्टता को विषय करने वाले ज्ञान में भी कहीं २ विसंवादकता देखी जाती है ग्रतः उसे भी विसंवादी मानने का प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकार स्पष्टता को और श्रस्पष्टता को विषय करनेवाले दोनों ही ज्ञानों में संवादकता और विसंवादकता समानरूप से ही है। इसिलये वौद्धके प्रमाणवातिक ग्रन्थ में जो कहा गया है वह श्रसत् ठहरता है—

''जब पदार्थ से श्रतदाकार ज्ञान उत्पन्न होता है, तब अस्पष्ट प्रतिभासका व्यवहार जगत् में माना जाता है।। १।।

इस कारिका के प्रकरणमें बौद्ध यह कहना चाहते हैं कि स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व पदार्थ के धर्म हैं किन्तु जब ज्ञान पदार्थ के आकारवाला उत्पन्न न होकर ध्रतदाकार वाला उत्पन्न होता है तब उस ज्ञानको अस्पष्ट ज्ञान है ऐसा कहने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह कथन उन्होंके मतसे बाधित होगा, देखिये! जो ज्ञान अतदाकारसे उत्पन्न होता है वह ध्रस्पष्टपने से व्यवहृत होता है ऐसा कहेंगे तो द्विचंद्र ध्रादि के ज्ञान अस्पष्ट प्रतिभास वाले मानने पड़ेंगे? किन्तु बौद्धने इन द्विचन्द्रादिके ज्ञान को स्पष्टत्व रूपसे थ्यवहृत किया है।

बौद्ध— दिचन्द्र भादि का ज्ञान तो धागे जाकर स्पष्ट प्रतिभास से बाधित होता है, अतः इस ज्ञानको हम निविषय मानते हैं ?

जैन—यही बात स्पष्ट ज्ञान में भी घटित हो जावेगी, धर्यात श्विस प्रकार दूर से पदार्थका जो प्रस्पष्ट प्रतिभास होता है वह निकट से होनेवाले स्पष्ट प्रतिभास से वाधित होता है, वैसे ही निकटवर्ती पदार्थका प्रतिभास दूर से होनेवाले ध्रस्पष्ट-प्रतिभास से वाधित होता ही है। इस तरह दोनों में समानता है।

नतु विषयिषमंस्य विषयेपूरचारातत्र स्वष्टास्पष्टत्वस्यवहारे विषयिगोपि ज्ञानस्य तद्धमंता-सिद्धिः कुतः ? स्वज्ञानस्यवृत्वास्पष्टत्वास्याम्, स्वती वा ? प्रवमपक्षेत्रत्वस्या । द्वितीयपक्षै त्वविशेषे-ग्राविषवज्ञानानां तद्धमंताप्रसङ्गः; इस्यप्यसमीचीनम्, त्वान्ययेव तद्धमंताप्रसिद्धः । स्पष्टज्ञानावरग्र-वीयन्तिरायक्षयोपश्मविशेषाद्धि ववविद्विज्ञाने स्पष्टता प्रसिद्धा, धस्पष्टज्ञानावरग्रादिक्षयोपश्मविशे-सार्वस्यष्टतेति । प्रसिद्धश्च प्रतिबन्धकापायो ज्ञाने स्पष्टताहेतु रजोनीहाराखावृत्ता(ता)ष्टंप्रकाश-स्येव तद्धियोगः ।

श्रक्षात्स्पब्टता इत्यन्ये, तेषां दविष्ठपादपादिज्ञानस्य दिवील्कादिवेदनस्य च तत्प्रसङ्गः।

बैंद्ध—विषयी [जान के ] धर्म का विषय (पदार्थ) में उपचार करने से वहां स्पष्टत्व भ्रीर अस्पष्टत्व का व्यवहार होता है—भ्रयात् ज्ञान स्पष्ट है तो पदार्थ स्पष्ट है ऐसा कहा जाता है भीर ज्ञान भ्रस्पष्ट है तो पदार्थ अस्पष्ट है ऐसा कह दिया जाता है, यदि ऐसा माना जाय, तो विषयी जो स्वयं ज्ञान है उसमें वे स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व धर्म कहां से भ्राये ? अपने को ग्रहण करनेवाले ज्ञानके स्पष्टत्व भीर अस्पष्टत्व भ्राते हैं ? या स्वतः ही भ्राते हैं ? प्रथमपक्ष में अनवस्था दोष भ्राता है। द्वितीय पक्ष में समानरूप से मभी ज्ञानों में उन दोनों ही स्पष्टत्व भ्रीर अस्पष्टत्व धर्मों अने का प्रसंग प्राप्त होता है ?

जैन — यह कथन अयुक्त है। हम जैन जान में स्पष्टता और प्रस्पष्टता दूसरी तरह से ही मानते हैं। इसी बातको खुलासारूप में समकाते हैं—स्पष्टजानावरण कर्म के भीर वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशमिवशेष से किसी ज्ञान में स्पष्टता और प्रस्पष्टजानावरणादिकमों के क्षयोपशम से किसी ज्ञान में अस्पष्टता आती है। ऐसा सुप्रसिद्ध प्रक्षय सिद्धान्त है, कि प्रतिबंधक जो भ्रावरण कर्म है उसका अपाय होने से ज्ञान में स्पष्टता आती है। अस प्रकार रज-सूलि आदि के नाश होनेपर पदार्थ में स्पष्टता आती है।

धन्य जो भीमांसक हैं वे ज्ञान में स्पष्टता इन्द्रियों से आती है ऐसा मानते हैं, किन्तु ऐसा मानने पर दूरवर्ती दृक्ष धादि के ज्ञान धौर दिन में उल्लू ग्रादि के ज्ञान सब ही स्पष्ट बच वैठेंगे। क्योंकि ज्ञान में स्पष्टता का कारण इन्द्रियां तो. वहां हैं ही।

शंका-उन वृक्षादिक के ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं वे प्रति-

तदुःपादकाझस्यातिद्रू रदेशविनकरकष्ठिकरोपहतस्यादयोषोयमिति; धत्राप्यक्षस्योपघातः, कक्ते वी ? प्रथमपक्षोऽपुक्तः; तत्स्वरूपस्याविकतस्यानुभवात् । द्वितीयपक्षे तु योग्यतासिद्धः; भावेन्द्रियाख्यक-योपश्चमत्वक्षस्ययोग्यताव्यतिरेकेस्याक्षशक्ते रव्यवस्थितेः । तत्त्वक्षस्याधासास्यप्टत्वाभ्युपगमेऽस्म-भ्यतप्रसिद्धः ।

म्रालोकोप्येतेन तद्वेतुः प्रत्याख्यातः । ततः स्थितमेतद्विशदज्ञानस्वभावं प्रत्यक्षमिति । ननु किमिद ज्ञानस्य वैशयः नामेन्याह म्रव्यवद्यानेनेत्यादि ।

प्रतीत्यन्तराञ्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशयम् ॥ ४ ॥

दूरदेश ग्रौर सूर्य की किरणों द्वारा उपहत हो जाती हैं, ग्रतः इन्द्रियों से ग्रस्पष्ट ज्ञान होता है।

समाधान — ग्रन्छा तो इनमें भी एक बात यह बताओ कि सूर्यंकर एगादिक के द्वारा चक्षु ग्रादि इन्द्रियों का घात होता है, ग्रथवा उनकी शक्ति का घात होता है? इन्द्रियों का घात होता है ऐसा कहा जाये तो वह विरुद्ध पड़ता है, क्यों कि इन्द्रियों का घात होता है ऐसा कहा जाये तो योग्यता की दिखाई देता है। दूसरे पक्ष— शक्ति का घात होता है ऐसा कहा जाये तो योग्यता की सिद्धि होती है, क्यों कि भावेन्द्रिय जिसका नाम है ऐसे ज्ञानावरणादि कमों के क्योग्यता होते वो योग्यता कहते हैं इस योग्यता को छोड़कर ग्रन्य कोई इन्द्रियशक्ति सिद्ध नही होती है। ऐसी इस क्योग्यताक इन्द्रिय से यदि ज्ञान में स्पष्टता का होना मानते हो तब तो जीनमत की मान्यता की ही प्रसिद्धि होती है।

इन्द्रियों के समान प्रकाश भी ज्ञान में स्पष्टता का कारण नहीं होता है ऐसा समक्ष्ता चाहिये, इसलिये यह निश्चय हो जाता है कि विशदज्ञान स्वभाव वाला प्रत्यक्षप्रमाण होता है।

ग्रव यहां पर कोई पूछता है कि ज्ञान में विशदता क्या है ? तब आचार्य इसका उत्तर इस सूत्र द्वारा देते हैं ...

सत्र — प्रतीत्यन्तराज्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम् ॥ ४॥

सूत्रार्थ—-प्रन्य ज्ञानों का जिसमें व्यवघान न पड़े ऐसा जो विशेष आकारािव का जो प्रतिभास होता है, वही वैशद्य है। यहां प्रतीत्यन्तर से व्यवस्थान नहीं होना तुल्यजातीयापेक्षया च व्यवधानमध्यवधानं वा प्रतिपत्तव्यं न पुनर्देशकालाद्यपेक्षया । यथा 'उपर्यु परि स्वर्गपटलानि' इत्यवान्योन्यं तेषां देशादिन्यवधानेषि तुल्यजातीयानामपेक्षाकृता प्रत्याक्षत्तिः सामीप्यमिस्युक्तम्, एवमवाप्यव्यवधानेन प्रभाषान्तवनिरपेक्षतया प्रतिभासनं वस्तुनोऽनुभवो वैशेखं विज्ञानस्येति ।

नन्वेवमीहादिशानस्यावग्रहाश्चपेकास्वादय्यवधानेन प्रतिभासनलक्षण्वेशश्चाभावारप्रत्यक्षता न स्यात्: तदसारम्; श्रपरापरेम्द्रियन्थापारादेवावग्रहादीनामुत्पत्तेस्तत्र तदपेक्षत्वासिद्धे: । एकमेव चेदं

कहा है वह तुत्यजातीय की अपेक्षा से व्यवधान का निषेष करने के लिये कहा है। देशकाल आदि की अपेक्षा से वहीं। जैसे—ऊपर ऊपर स्वगं पटल होते हैं, इसमें वे स्वगं के पटल परस्परके देश व्यवधान से स्थित हैं, किन्तु तुल्यजातीय प्रन्य पटलोंकी अपेक्षा वे अन्तरित नहीं हैं।

सत्तरव — स्वर्ग में एक पटल के बाद ऊपर दूसरा पटल है, बीच में कोई रचना नहीं है, किन्तु वे पटल अंतराल लिये हुए तो हैं ही, उसी प्रकार जिस ज्ञानमें प्रन्य तुल्यजातीय ज्ञानका व्यवधान नहीं है—ऐसे दूसरे ज्ञान की सहायता से जो निरपेक्ष है और जिसमें विशेषाकार का प्रतिभास हो रहा है ऐसा ज्ञान ही विशय कहा गया है, तथा यही ज्ञान की विशयता है जो अपने विषय को जानने में अन्य ज्ञान की सहायता वहीं चाहना, और जिसमें पदार्थका प्रतिभास विशेषाकार रूप से होना ?

श्रंका — ईहा धादि जानों में धनग्रह आदि जानों की अपेक्षा रहती है, अतः अध्यवधान रूप से जो प्रतिभास होता है वह वैशद्य है ऐसा वैशद्य का लक्षण उन ईहादिज्ञानों में घटित नहीं होता है, अतः ये ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे कहलावेंगे ?

समाधान — यह कथन निस्सार है। क्योंकि धवग्रहादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति अन्य धन्य इन्द्रियोंके व्यापार से होती है, इसलिये ईहादिकी उत्पत्तिमें धवग्रह धादि की धपेक्षा नहीं पड़ती है।

मतलब यह है कि ये अनग्रहादि भेद मूलभूत मितजान के हैं घीर वह मित-ज्ञान चक्कुरादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है। अतः अवग्रहादिरूप ध्रतिशयवाला तथा अन्य २ चक्कु ध्रादि इन्द्रियोंके व्यापार से उत्पन्न हुआ मितजान स्वतन्त्ररूप से अपने विषय में प्रवृत्ति करता है, इसलिये यहां पर भी (ईहादिरूप मितजान में भी) प्रमाणान्तर का व्यवधान नहीं होता है। परन्तु ध्रन्य जो अनुसानादि ज्ञान हैं वे लिंग- विज्ञानमबग्रहावित्रयववपरापरचश्चराविज्यापाराहुत्पत्रं सस्स्वतन्त्रत्या स्विवयये प्रवस्ति इति प्रमा-स्थानगराध्यवधानमत्रापि प्रसिद्धमेव । धनुमानाविप्रतीतिस्तु लिङ्काविप्रतीत्येव जनिता सती स्वविषये प्रवस्ते इत्यध्यवधानेन प्रतिभासनाभावाच्च प्रत्यवैति । ततो निरवद्यमेविषां वैद्यद्यं प्रत्यक्षलक्षस्य स् साक्रत्येनालिलाध्यवध्यक्षिणु सम्भवेनाध्यास्यवसम्भवदोवाभावात् । प्रतिभ्याप्तिस्तु दूरोत्सारित्तेव प्रध्यक्षस्थानभिमते ववविदय्येतल्लक्षस्यस्यासम्भवात् ।

समन्यकारादौ घ्यामलितवृक्षादिवेदनमप्यध्यक्षप्रमास्त्रस्यरूपमेव, सस्यानमात्रे वैशद्याविसवा-दित्वसम्भवात् । विशेषांशाध्यवसायस्त्वनुमानरूपः, लिङ्गप्रतीस्या व्यवहितत्वान्नाध्यक्षरूपतां प्रति-

ज्ञान आदि की अपेक्षा लेकर ही स्विवयय में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए इनमें प्रव्यवधान से प्रतिभास का प्रभाव होनेसे प्रत्यक्षता का अभाव है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का यह वैद्याद्य लक्षाण निर्दोष है, संपूर्ण प्रत्यक्षप्रमाणों में पाया जाता है, अतः इसमें प्रव्यक्षि भीर प्रसंभव दोषों का ग्रमाव है। अतिव्याप्ति नामका दोष तो दूर से ही हट गया है क्यों कि जो प्रत्यक्ष नहीं है उनमें कहीं पर भी इस प्रत्यक्षलक्षण का सद्भाव नहीं पाया जाता है। ग्रंपक्ष प्रदाद में जो अस्पष्टक्ष से वृक्षादि का जान होता है वह भी प्रत्यक्षप्रमाणस्वरूप ही है क्योंकि सामान्यपने से संस्थानमात्र में तो वैदाद्य और प्रविसंवादित्व मौजूद है। बुक्षादिका जो विद्याद्य है उसका निर्चय तो प्रनुमानज्ञान रूप होगा, उस विषेषांच प्राहक जानको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें लिङ्गज्ञान का व्यवधान है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से हैं—

जैसे किसी व्यक्ति ने म्रतिदूर देश में पहिले तो किसी पदार्यका सामान्य आकार जाना, उसे जानकर वह फिर इस प्रकार से विशेष का विवेचन करता है कि जो ऐसे माकारवाला होता है वह बुक्ष होता है या हस्ती होता है या पलाल कूटादि होता है, क्योंकि इस प्रकार के माकार को अन्यथा मानुपपत्ति है। इस तरह उत्तरकाल में वह म्रनुमान के द्वारा विशेष को जानता है, फिर जैसे २ वह पुरुष आगे २ बहुता हुआ उस पदार्थके प्रदेश के पास जाता है तब स्पष्ट रूप से जान लेता है। मागे आगे बढ़ने पर और प्रवेश के निकट माते जाने पर संस्थान मादि के ज्ञान में जो तरतमका माती काती है उसका कारण विश्वद्यानावरणी कर्म का तरतमक्रप से अपगम होना है।

विशेषार्थ — निकटवर्ती हुक्ष के जानने में भी किसी को उस दूक्षका अतिस्पष्ट ज्ञान होता है, किसी को उससे कम स्पष्ट ज्ञान होता है, तथा प्रस्य को उससे भी कम पद्यते । म्रतिदूरदेशे हि पूर्वं संस्थानमात्रं प्रतिपद्य 'म्रयमेवंविधसस्थानविशिष्टोणों वृक्षी हस्ती पताल-क्टादिवा एवंविषसंधानविशिष्टस्वान्ययानुपपत्तेः' इस्युत्तरकात्रं विशेषं विवेषयति । तरतमभावेन तरप्रदेशस्त्रिम्याने तु संस्थानविशेषविशिष्टमेथायँ वैशद्यतरतमभावेनाव्यक्षत एव प्रतिपद्यते, विशेदज्ञानावरसस्य तरतमभावेनवापगमात् ।

ननु च परोक्षीप स्मृतिप्रत्यभिक्रादिस्वरूपसंवेदनेऽस्याध्यक्षलक्षणस्य सम्भवादतिव्याधिरेव;

स्पष्ट ज्ञान होता है। अध्यवा-एक ही व्यक्तिको उसी वृक्षका कभी तो स्पष्टज्ञान होता है, कभी प्रतिस्पष्ट ज्ञान होता है, जबकि वह बुझ वैसे का वैसा ही निकटवर्ती है, सो ऐसी ज्ञानों में यह वैशय की तरतमता विशयज्ञानावरण कमें के क्षयोपशम की तरतमता के कारण हुआ करती है।

श्रंका — परोक्षभूतस्मृति, प्रत्यभिज्ञान ग्रादि के स्वरूपसंवेदन में भी यह प्रत्यक्ष का लक्षारा चला जाता है, ग्रतः प्रत्यक्ष का यह लक्षारा ग्रतिक्यांप्ति दोव युक्त है ?

समाधान — यह कथन ठीक नहीं है। क्योंिक उन ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है वह परोक्ष नहीं है क्योंिक ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होनेवाले इन क्षायोपशमिक ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है, वह प्रानिन्द्रिय जो मन है उसकी प्रधानता से उत्पन्न होता है, इसलिये वह मानस प्रत्यक्ष इस नाम से कहा जाता है जैसा कि सुख आदि का स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष नामसे कहा जाता है। ज्ञानों में जो प्रत्यक्ष भीर परोक्ष ऐसा व्यपदेश होता है वह वाहिरी पदार्थों को प्रहुण करने की भपेक्षा से होता है। प्रधान क्षयोपश्चामक ज्ञान जब वाहिरी घट पट भादि पदार्थों को ज्ञानने में प्रवृत्त होते हैं तब उनमें से किसी को प्रत्यक्ष भीर प्रकार होते हैं तब उनमें से किसी को पराव्या होता है। क्योंिक बाहिरी पदार्थों के प्रशास मेर प्रवृत्त होते हैं तब उनमें से किसी को प्रत्यक्ष भीर प्रवृत्त होते हैं तब वाहिरी पदार्थों के प्रहण करते में वह ज्ञान परोक्ष भीर ज्ञास भीर प्रवृत्त करते समय प्रमाणान्तर का व्यवधान पढ़े वह ज्ञान परोक्ष भीर जिसमें व्यवधान न पढ़े वह ज्ञान परोक्ष भीर जिसमें व्यवधान न पढ़े वह ज्ञान परोक्ष भीर जिसमें व्यवधान न पढ़े वह ज्ञान परोक्ष कार एक्स करते में [ अपने प्रापक्ष जानने में ] अन्य ज्ञानों का व्यवधान नहीं पड़ता है, जतः वे सभी ज्ञान स्वसंवेदन की अपक्षा तो प्रत्यक्ष ही हैं।

विशेषार्थ — यहां पर प्रत्यक्ष का लक्ष्मण् "विशव्दं प्रत्यक्षम्" ऐसा किया है, और वैशव्य का लक्ष्मणः प्रत्य प्रमाण का व्यवधान हुए विना पदार्थका ग्रहण होना इत्यच्यपरीक्षितामिधानम्; तस्य परोक्षत्वासम्भवात्, क्षायोपधानिकसंवेदनानां स्वरूपसंवेदनस्या-निन्दियप्रधानतयोत्पत्तेरनिन्द्रयाम्यक्षस्यपदेशसिद्धः सुकादिस्वरूपसंवदनवत् । बहिरसंप्रहृत्यापेक्षया हि विज्ञानानां प्रत्यक्षैतरस्यपदेशः, तत्र प्रमाणान्तरभ्यवधानाध्यवधानसद्भावेन वैशव्ये तरसम्भवात्, न तृ स्वरूपप्रत्यापेक्षया, तत्र तदभावात् ।

ततो निर्दोषत्वाद शद्यं प्रत्यक्षलक्षरणं परीक्षादक्षेरभ्यपगन्तव्यं न 'इन्द्रियार्थसिक्षकर्पोत्पन्नम्'

कहा है, वैशद्य में भी तरतमता स्वीकार की है। क्योंकि विशद ज्ञानावरण के क्षयोपशम में तरतमता पाई जाती है। मतः एक ही पदार्थ को ग्रहण करते समय एक ही स्थान पर रहे हुए पूरुषों के ज्ञानों में पृथक २ रूप से वैशद्य की हीनाधिकता देखी जाती है। तथा एक व्यक्ति को भी उसी निकटवर्ती विवक्षित पदार्थ का ज्ञान विशद, विशद-तर, विशदतम समय भेद से होता हुआ देखा जाता है। सो वह भी विशदज्ञानावरए। के क्षयोपशम की हीनाधिकता होने के कारण ही होता है। एक खास बात यह है कि स्मृति आदि परोक्ष कहे जाने वाले ज्ञान भी स्वस्वरूप के सवेदन में प्रत्यक्ष कहलाते हैं ऐसा श्री प्रभाचन्द्र आचार्य कहते हैं एवं उन ज्ञानों को प्रत्यक्ष मानने में वे हेत् देते हैं कि इन ज्ञानों में प्रपत्ते ग्रापको जानने में ग्रन्य प्रमासों का व्यवधान नहीं पडता है **ग्रतः** वे भी स्वग्रहरण में प्रत्यक्ष नाम पाते हैं। जैसे-सुखादिक का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष कहलाता है वैसे सारे के सारे स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम सभी ज्ञान अपने आपको संवेदन करने में ग्रन्य तीनों का व्यवधान नहीं रखते हैं, अतः वे सब मानस प्रत्यक्ष कहलाते हैं। किन्तु जब वे स्मृति म्नादि ज्ञान बाहिरी पदार्थ को ग्रहरा करवें में प्रवृत्त होते हैं तब उन्हें परोक्ष कहते हैं। क्योंकि तब उनमें प्रमाणान्तर का व्यवधान पाया जाता है। किन्तु प्रत्यक्षनाम से स्वीकार किया हुआ प्रमाण स्व और भ्रन्य घट पट भ्रादि पदार्थों को प्रमाणान्तर के व्यवधान हुए विना ही जानता है, भतः हमेशा ही वह प्रत्यक्ष नाम से कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाश का यह "विशदं प्रत्यक्षं" लक्षण प्रव्याप्ति, ग्रतिक्याप्ति भौर श्रसंभव इन तीनों ही दोषों से रहित है। इस लक्षण के द्वारा बौद्ध भादिके सिद्धान्त में संमत ज्याप्तिज्ञान आदि में मानी गई प्रत्यक्षप्रमाणता का खंडन हो जाता है। स्पष्टत्व [विशवत्व] धर्म पदार्थ का है ऐसा बौद्धों का कहना है सो उनके इस कथन को भावार्य ने अच्छी तरह से निरस्त किया है। यदि स्पष्टत्व या अस्पष्टत्व पदार्थ का धर्म होता तो उसी पदार्थ का कभी स्पष्ट ज्ञान और कभी ग्रस्पष्टज्ञान होता है वह कैसे होता ? ग्रतः स्पष्टत्व हो चाहे ग्रस्पष्टत्व [न्यायस्॰ १।४] इत्यादिकं तस्याध्यापकत्वादतीन्द्रियप्रत्यक्षे सर्वज्ञविज्ञानेऽस्यासत्त्वात् । न च 'तन्नास्त्रि' इत्यभिषातव्यम्; प्रमाणतोऽनन्तरमेवास्य प्रसाषयिष्यमाणत्वात् । तथा सुलादिसंवेदनेत्यस्यासत्त्वम् । न हीन्द्रियसुलादिसन्निक्षणत्त्रज्ञानमृत्यवते; सुलादेरैव स्वग्रह्णात्यकत्वेनोदयादित्युक्तम् । चाल्रुवसं-वेदने ज्ञास्यासत्त्वम्; चक्ष्योर्षेन सन्निकर्णाभावात् ।

हो दोनों ही ज्ञानके घमं हैं। ग्रीर वे ग्रपने २ स्पष्टज्ञानावरए। ग्रीर ग्रस्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं। इस प्रकार विशदज्ञान के विषय का ग्राचार्य ने युक्तिपुरस्सर विशद वर्णन किया है।

इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण का यह "विद्याद प्रत्यक्षं" लक्षण सर्वथा निर्दोख है ऐसा जब सिद्ध हो चुका तब इस लक्षरण को सभी परीक्षाचतुर पुरुषों को स्वीकार करना चाहिये, इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बंध से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है ऐसा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि इस लक्षरण में प्रव्याप्ति आदि दोष आते हैं। जैसे प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप सर्वजके ज्ञानमें "इन्द्रियार्थ सिक्षकर्षोत्पन्न" यह प्रत्यक्ष का लक्षण घटित नहीं होता यदि कोई ऐसी ग्रामंका करे कि ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नामका कोई ज्ञान ही नहीं है ग्रतः हमारा समत प्रत्यक्षलक्षरण सदोष नहीं होता है? सो भी बात नहीं है, क्योंकि "ग्रतीन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण है" इस बात को हम जैन आगे निकट में ही सिद्ध करनेवाले हैं।

"इत्द्रिय फ्रौर पदार्थ के सिन्नकर्ष से प्रत्यक्षप्रमाण उत्पन्न होता है" ऐसा माननेमें सर्वज्ञज्ञान के समान सुख भ्रादि के ज्ञान में भी अध्याप्ति होती है, क्योंकि सुख आदि का संवेदन भी इन्द्रियार्थ के सिन्नकर्षसे उत्पन्न नहीं होता है। कोई कहे कि इन्द्रिय भौर सुख के सिन्नकर्ष से वह सुखसंवेदन उत्पन्न होता है सो बात भी सर्वथा गलत है। क्योंकि सुखसंवेदन तो स्वयहणरूप से ही उत्पन्न होता है। इस बात का खुलाशा हम पहिले परिच्छेद में कर चुके हैं। तथा यह लक्षण चालुष ज्ञान के साथ भी भ्रव्याप्त है क्योंकि चक्षुका पदार्थके साथ सिन्नकर्ष नहीं होता है। इस प्रकार "विश्वदं प्रत्यक्षम्" प्रत्यक्षका यही एक लक्षण निर्वोष रूपसे सिद्ध होता है।

#### \* विशदत्वविचार समाप्त \*

# विशदता के विचार का सारांश

विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। विना किसी ग्रन्य प्रमाण की सहायता लिये वस्तु को स्पष्ट जानना विशदता है। बौद्ध लोग ग्रचानक धूम देखकर होनेवाले अगिनके ज्ञान में प्रत्यक्षता मानते हैं, व्याक्षिज्ञान को भी प्रत्यक्ष माननेवाले बैठे हैं; किन्तु ये ज्ञान प्रत्यक्ष मही हैं, क्योंकि एक तो ये ग्रपने ग्रपने विषयों को जानने मैं ग्रन्य प्रमाएोंका सहारा लेते हैं और दूसरे वे अस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं।

भौद्ध — यह ग्रस्पष्टता पदार्थ का धर्म है या ज्ञान का ? ज्ञान का धर्म है तो वह अस्पष्टता पदार्थ में कैसे आयी ? पदार्थ का धर्म कहो तो उससे ज्ञान क्यों अस्पष्ट [परोक्ष] कहलाया ? इसलिये उस ग्रस्पष्टता के कारण ग्रनुमान या व्याप्तिज्ञान को परोक्ष कहना ग्रसिद्ध है ?

जैन—यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यही बात स्पष्टता में भी लगा सकते हैं, स्पष्टता ज्ञान का धर्म है तो पदार्थ स्पष्ट कैसे हुआ ? धीर पदार्थ का धर्म स्पष्टता है तो ज्ञान स्पष्ट कैसे हुआ इत्यादि ? सो बात ऐसी है कि चाहे स्पष्टता हो चाहे अस्पष्टता—दोनों ही ज्ञान के धर्म हैं। स्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपधाम से स्पष्ट ज्ञान पैदा होता है। जिन ज्ञानों में यह स्पष्टता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है और जिन ज्ञानों में अस्पष्टता है वे परोक्ष हैं। कोई २ धन्य मत वाले 'ज्ञान में स्पष्टता होती हैं' ऐसा मानते हैं हैं। कोई २ धन्य मत वाले 'ज्ञान में स्पष्टता इत्ति तो दूरवर्ती पदार्थ का महर्स व्योज हों होता, इन्द्रियों से ज्ञान में स्पष्टता होती तो दूरवर्ती पदार्थ का महर्स एस वयों नहीं होता, इन्द्रियों से ज्ञान में स्पष्टता होती तो दूरवर्ती पदार्थ का महर्स एस वयों नहीं होता, इन्द्रियों तो हैं ही ? यदि कहा जाय कि ऐसी ही योग्यता है ? तो यह योग्यता ज्ञानमें हो सकती है, अपने २ ज्ञानावरणके कायोपघाम से स्पष्ट या मस्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को योग्यता कहते हैं। इसप्रकार जो विना सहारे वस्तु को स्पष्ट जाने वह प्रत्यक्ष प्रमास है यह सिद्ध हुआ।

# चक्षुसन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष

प्रमाण का विवेचन करते समय सिलकर्ष ही प्रमाण है ऐसा नैयायिकों नै सिद्ध किया था, उस सिन्नक्षेत्रमाणवाद में कोई दूवण उपस्थित करे कि सिन्नकर्ष भर्यात् छूकर ही ज्ञान होता है तो चक्षु के द्वारा भी छूकर ज्ञान होना चाहिये ? किन्तू ऐसा होता नहीं है ? सो भव यहां सप्रमाण चक्ष को भी प्राप्यकारी सिद्ध करके बताते हैं - "प्राप्तार्थ प्रकाशकं चक्षः बाह्येन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियवत्" भर्थात् चक्ष पदार्थौ को स्पर्श करके ही रूप का ज्ञान कराती है क्योंकि वह भी एक बाह्य इन्द्रिय है, जैसे कि स्पर्शन इन्द्रिय बाह्य इन्द्रिय है, अतः वह छुकर ही स्पर्शका ज्ञान कराती है। हमारे यहां नियम है कि ''इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वम्'' स्पर्शन ग्रादि पांचों ही नहीं किन्तू मनरूप इन्द्रिय भी वस्तु को सन्निकर्ष करके ग्रर्थात् ग्रपने २ विषय के साथ भिड़करके ही ज्ञान पैदा कराती हैं, यदि चक्षु पदार्थों को विना स्पर्श किये ही जानने वाली होती तो भित्त [दिवाल] आदि से व्यवहित पदार्थों को भी ग्रहण कर खेती? क्यों कि जानने योग्य वस्तु को छूने की तो उसे आवश्यकता रही नहीं। "ग्रप्राप्यकारित्वे तुन कुडचादेरावरएसामर्थ्यमस्ति'' अर्थातु चक्षु ग्रप्राप्यकारी है तो दिवाल ग्रादिक उसका आवरण कर नहीं सकती। अब यहां पर यह प्रश्न होता है कि चक्ष यदि पदार्थ को छूकर जानती है तो छूने के लिए वह बाहर पदार्थ के पास कहां जाती है ? सो उसका उत्तर यह है कि यह दिखाई देनेवाली चक्ष छूकर नहीं जानती किन्तू इसी के भीतर रिम [किरणें] रहती हैं-वे पदार्थ को छती हैं, वास्तविक चक्ष तो वही है, यह गोलक तो मात्र उसका ग्राधिष्ठान है। कोई कहे कि गोलक चक्ष में रश्मिचक्षु है तो वह उपलब्ध क्यों नहीं होती ? तो उसका कारण यह बतलाया है कि उस रश्मिचक्षु का तेज अनुद्भूत रहता है, देखिये-किरणें चार प्रकार की होती हैं "चतु-विधं च तेजो भवति" उदभूत रूपस्पर्शं यथा आदित्य रिमः, उदभूत रूपं धनूदभूतस्पर्शं यथा प्रदीपरिषमः, उभयं च प्रत्यक्षम्, रूपस्य उद्भुतस्वात् । उद्भुतस्पर्शं अनुद्भुतरूप यथा-वारि स्थितं तेजः धनुद्रभूतरूपस्पर्शं यथा नायन तेजः" (न्यायवातिक अध्याय ३ सूत्र ३६), तेज चार प्रकार का है प्रथम तो वह है कि जिसमें रूप और स्पर्श दोनों प्रकट रहते हैं जैसे सूर्य किरणें, दूसरा वह है कि जिसमें रूप प्रकट हो भीर स्पर्श अप्रकट हो जैसे दीपक की किरणें, तीसरा वह है कि जिसमें स्पर्शगुण तो प्रकट हो घीर रूपगुरा धप्रकट हो जैसे उष्ण जलमें स्थित तेजो द्रव्य । जल में स्थित तेजोद्रव्य का स्पर्शगुण् तो प्रगट है और रूपगुण् अप्रकट है। चौथा तेजो द्रव्यका प्रकार नेत्र में पाया जाता है, क्योंकि उसमें न रूप ही प्रकट है धौर न स्पर्श ही प्रकट है। चक्षु किरणें प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हैं तो भी अनुमान से उनकी सिद्धि होती है। जैसे चन्द्रमा का उपरला भाग और पृथिवीका नीचे का भाग अनुमान से सिद्ध होता है। यही बात न्यायवार्तिक प्रध्याय ३ सूत्र ३२-३४ में कही है।

"नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षनोऽजुपलब्धिरभावहेतुः ॥३४॥ यत् प्रत्यक्षतो नोप-लभ्यते तदनुमानेनोपलभ्यमानं नास्ति इत्ययुक्तम्, यथा चन्द्रमसः परभागः, पृधिव्यादचा-घोभागः प्रत्यक्षलक्षग् प्राप्ताविष न प्रत्यक्षं उपलभ्यते, ग्रनुमानेन चोपलब्धं न तौ न स्तः । कि प्रदुमानं ? अर्वाग् भागवदुभय प्रतिपत्तिः, तथा चक्षुषस्य रश्मेः कुडघाद्यावरण मनुमानं संभवतीति ॥

अर्थ — जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होवे वह अनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता ऐसी बात तो है नहीं अर्थात् प्रत्यक्ष से पदार्थ नहीं दिखाई देने से उनका अभाव है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे पदार्थ तो अनुमान से सिद्ध होते हैं। जैसे चन्द्रमा का उप-रिमभाग और पृथिवी का नीचे का भाग प्रत्यक्ष से नहीं दिखने पर भी उसकी अनुमान से सत्ता स्वीकार की जाती है। उसी प्रकार चक्षु में किरणें प्रत्यक्ष से दिखने में नहीं आती फिर भी उन किरणों को अनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अर्थात् चक्षु प्राप्यकारी नहीं होती तो दिवाल आदि से उसका आवरण नहीं होता। मतलब — चक्षु से बिना छुए ही देखना होता तो रुकावटरहित भित्ति आदि से अन्तिहित पदार्थ का भी देखना होना चाहिये था, किन्तु ऐसा होता नहीं इसलिये मालूम पड़ता है कि अवस्य हो चक्षु किरणें पदार्थको छूकर जानती हैं [देखती हैं] और भी कहते हैं—

''यस्य कृष्णसारं चक्षुः तस्य सिन्नकृष्ट विप्रकृष्ट्योस्तुस्योपलिब्धप्रसंगः। कृष्ण-सारं न विषयं प्राप्नोति, प्रप्राप्त्यविशेषात्, सिन्नकृष्टविप्रकृष्ट्योस्तुस्योपलिब्धः प्राप्नोति ? ( न्यायवार्तिक पृ. ३७३ सूत्र ३० ) धर्यात्—जो मात्र इस काली गोलकपुतली को ही चक्षु मानते हैं उनके मत के धनुसार तो दूर ध्रीर निकटवर्सी पदार्थं समानरूप से स्पष्ट ही दिखयी देना चाहिये, तथा दूरवर्ती पदार्थं भी दिखाई देना चाहिये, क्योंकि चक्षुको उन्हें छूने की धावश्यकता तो है नहीं। जब यह कृष्णावर्णं चक्षु अपने विषयभूत जो रूपवाले पदार्थं हैं, उन्हें छूनी नहीं है, तब क्या कारण् है कि दूर और निकट का समानरूप से ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार चक्ष को धप्राप्यकारी मानने से दूर भौर निकटवर्त्ती पदार्थी की रूपप्रतीति में जो भेद दिखाई देता है वह सिद्ध नहीं हो सकता. अतः चक्ष को प्राप्यकारी ही मानना चाहिये। ग्रन्त में एक शंका भीर रह जाती है कि यदि चक्षु पदार्थ को छुकर जानती है तो काच भादि से ढके हुए पदार्थ को कैसे देख सकती है, क्योंकि जिस प्रकार दिवाल आदि के ग्रावरण होने से उस तरफ के पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं वैसे ही काच या अञ्चक ग्रादि से अंतरित पदार्थ भी नहीं दिखाई देने चाहिये, सो इस प्रश्न का उत्तर "ग्रप्रतिघातात्सिन्निकर्षोपपत्तिः" ४६ ॥ न काचोऽश्रपटलं वा रश्मिं प्रतिबध्नाति, सोऽप्रतिहन्यमानोऽर्थेन संबंध्यते-न्यायवातिक पु॰ ३८२ सूत्र ४६" इस प्रकार से दिया गया है ग्रर्थात वे काच ग्रादि पदार्थ चक्ष-किरणों का विघात नहीं करते हैं, ग्रत: उनके द्वारा ग्रन्तरित वस्तू को चक्षु देख लेती है। मतलब-काच ग्रादि से ढके हुए पदार्थ को देखने के लिए जब चक्षकिरएों जाती हैं तब वे पदार्थ उन किरगों को रोकते नहीं-ग्रत: उन काच ग्रादिका भेदन करते हुए किरणें निश्चित ही उस वस्तूका सिन्नकर्षकर लेती हैं। इस प्रकार स्पर्शन ग्रादि इन्द्रियों के समान चक्ष भी सन्निकर्ष करके ही पदार्थ के रूप का ज्ञान कराती है यह सिद्ध हुआ "यदि चक्ष पदार्थ को स्पर्श करके जानती है तो अपने में ही लगे हुए अंजन सुरमा आदि को क्यों नहीं देखती" ऐसी शंका होवे तो उसका समाधान यह है कि यह जो कृष्णवर्ण गोलक चक्ष है वहतो मात्र चक्ष इन्द्रिय का अधिष्ठान है-आधार है। कहा भी है-"यदि प्राप्यकारि चक्षभंवति श्रथ कस्मादञ्जनशलाकादि नोपलभ्यते ? नेन्द्रियेगा संबंधात् । इन्द्रियेगा संबद्धा अर्थाउपलभ्यन्ते न चाञ्जनशलाकादीन्द्रियेगा संबद्ध प्रधिष्ठानस्यानिन्द्रियत्वात्, रिमिरिन्द्रियं नाधिष्ठानं, न रिमिनाञ्चनशलाका संबद्धा इति", (न्यायवार्तिक पृ० ३८४ ) अर्थात्-चक्ष प्राप्यकारी है तो वह भञ्जनशलाका श्रादि को क्यों नहीं ग्रहण करती ? तो इसका यह जवाब है कि उस काजल भावि का चक्ष इन्द्रिय से संबंध ही नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रियां तो सम्बद्ध पदार्थों को ही जानती है, अञ्जनशलाका आदि इन्द्रिय के अधिष्ठान में ही संबद्ध हैं। रिश्मरूप चक्ष ही वास्तविक चक्ष है और उससे तो श्रञ्जन श्रादि संबंधित होते नहीं इसीलिये उनको चक्ष देख नहीं पाती है। इस प्रकार चक्ष प्राप्यकारी है, पदार्थों को छकर ही रूप को देखती है यह बात सिद्ध होती है।

पूर्वपक्ष समाप्त \*

# चक्षुःसन्निकर्षवादः

ध्यनोच्यते—स्पर्शनेन्द्रियादिवचलुवीपि प्राप्यकारित्वं प्रमाणात्प्रसाव्यते। तथा हि-प्राप्तार्थ-प्रभाशकं चलुः बाह्यं न्द्रियत्वास्त्पर्थनेनिद्रयादिवत् । ननु किमिदं बाह्यं न्द्रियत्वं नाम-बहिरयाधि-श्रुक्यम्, बहिदंशावस्थायित्वं वा ? प्रयमपदी मनसानेकान्तः; तस्याप्राप्यकारित्वेषि बहिर्यग्रहणाधि-भृक्येन बाह्यं न्द्रियत्वसिद्धेः। द्वितीयपदी त्वसिद्धो हेतुः; रिश्वम्बपस्य चलुवो बहिदंशावस्थायित्वस्य

श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण का विवेचन करते हुए अन्तमें कहा है कि प्रमाण का लक्षण सिन्नकर्ष नहीं हो सकता है, क्यों कि चक्षु का प्रपने विषय के साथ सिन्नक्ष नहीं होता। तब नैयायिक चक्षु इन्दिय भी अपने विषय के साथ भिड़कर ही उसका ज्ञान कराती है इस बात को सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रस्तुत करते हैं— "चक्षु: प्राप्ताध्यकाशकं बाह्योन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियादिवत्" इस प्रमुमान के द्वारा वे सिद्ध करते हैं—कि प्रपूत्र प्रचा में भिड़कर ही अपने विषय का ज्ञान कराती है, क्यों कि वह बाह्योन्द्रिय है, जो बाह्योन्द्रिय होती है वह अपने विषय का ज्ञान कराती है, क्यों कि वह बाह्योन्द्रिय है, जो बाह्योन्द्र्य होती है वह अपने विषय अनुमान से चक्षु अपने विषय का ज्ञान कराती है ऐसा सिद्ध होता है।

जैन—भ्रज्छा तो यह बताईये कि ग्राप बाह्येन्द्रिय किसे कहते हैं ? क्या बाह्यि पदार्थ के प्रति इन्द्रियों का भ्रमिमुख होना बाह्येन्द्रियत्व है अथवा बाह्रिरी भाग में उनका श्रवस्थित होना बाह्येन्द्रियत्व है ? प्रथम पक्ष की मान्यता के अनुसार मन के साथ व्यभिचार आता है, क्यों कि मन भ्रप्राप्यकारी होने पर भी बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने के प्रति अभिमुख होता है भ्रतः उसमें भी बाह्येन्द्रियपना मानना पड़िया ? पर बह बाह्येन्द्रिय है नहीं, कहने का भ्रमिप्राय यह है कि जो बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने के भ्रमिमुख हो वह बाह्येन्द्रिय है ऐसा बाह्येन्द्रिय का लक्षण करके उसमें

भवतानस्युपगमात् । गोलकान्तर्गततेजोद्वन्यात्रया हि रश्मयस्त्वन्मते प्रसिद्धाः । गोलकरूपस्य तु चक्षुषो बहिर्देशावस्यायिनो हेतृत्वे पक्षस्य प्रत्यक्षबाधनात्कालात्ययापदिशुत्वम् ।

न च बाह्यविशेषणेन मनो त्र्यवच्छेजम्, न हि तत् सुखादौ संयुक्तसम्बायादिसम्बग्धं व्यासौ च सम्बन्धसम्बन्धमन्तरेरण ज्ञानं जनयति रूपादौ नेत्रादिवत् । घषासौ सम्बन्ध एव न भवतिः, तर्हि नेत्रादीनां रूपादिमिरप्यसौ न स्यात्, तस्यापि सम्बन्धसम्बन्धस्वात् । तथा चेन्द्रियस्वाविशेषेपि मनो-ऽप्राप्तार्थप्रकाणकं तथा बाह्यमिद्रयस्वाविशेषेपि चक्षुः कि नेष्यते ? प्रयात्र हेनुभावात्तप्रप्यते; प्रस्य-

प्राप्यपना सिद्ध करना चाहो तो मन के साथ हेतु अनैकाल्तिक होता है, क्योंकि मन बाह्यपदार्थ को ग्रहण तो करता है किन्तु साध्य जो प्राप्यकारीपना है वह उसमें नहीं है। ग्रतः हेतु साध्य के विना ग्रन्थक भी रह जाने से अनैकान्तिक दोषवाला हो जाता है। दूसरा पक्ष—बाहिरीभाग में स्थित होना बाह्यिन्द्रियत्व है ऐसा मानो तो हेतु असिद्ध दोषपुक्त होता है, क्योंकि ग्रापने रिश्मक्ष्प चक्षु का बाह्यदेश में अवस्थित होना वहीं माना है, नैयायिक के मत में तो गोलक (चक्षु की गोल पुतकी) के मन्दर माग में रहे हुए तेजोद्रश्य के आश्रय में रिष्य (किरणें) मानो हैं। बाहर देश में प्रवस्थित गोलक चक्षु को हेतु बनाते हो तब तो उसका पक्ष प्रत्यक्ष वाधित होने से कालात्य-यापदिष्ट हेतु होता है (जिस हेतु का पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है कह हेतु कालात्य-यापदिष्ट कहा जाता है) ''बाह्यन्द्रियत्वात्" इस हेतु में प्रयुक्त बाह्य विषेषण द्वारा मनका व्यवच्छेद करना भी शब्ध नहीं, क्योंक सुखादिक साथ संयुक्त समवायात्र संस्थ हुए विना मन ज्ञानको पैदा नहीं करता, से स्थादिक साथ नेत्रादिक साथ संवंध हुए विना मन ज्ञानको पैदा नहीं करता, से स्थादिक साथ नेत्रादिका संवंध हुए विना नेत्रादि इन्द्रियां ज्ञानको पैदा नहीं करता, से स्थादिक साथ नेत्रादिका संवंध हुए विना नेत्रादि इन्द्रियां ज्ञानको पैदा नहीं करती, ऐसा आपने माना है, इससे सिद्ध होता है कि मन भी पदार्थसे संबद्ध होकर ज्ञानका जनक होता है।

भावार्ष — मनके द्वारा जो जान होता है वह भी सिन्न कर्ष से ही होता है, (संयुक्तसमवायनामा सिन्न कर्ष से आत्मा में गुआ दिक का धनुअवज्ञान होता है) तथा संबंध-संबंध के विना [ मन का धारमा से संबंध धौर धारमा का प्रशेष साध्य साधनों के साथ संबंध ऐसा संबंध संबंध हुए विना ] व्याप्तिका ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार नैयायिक ने स्वयं माना है, इससे सिद्ध होता है कि मनभी जब प्राप्यकारी होकर रूप धादि विषयों को नेत्र के समान छुकर ही ज्ञान पैदा करता है तो फिर ''बाह्योन्द्रिय-रवातू" हेतुपद में प्रयुक्त हुए बाह्य शब्द से मन का व्यवच्छेद कैसे हो सकता है?

चापि 'इन्द्रियत्वात्' इति हेतुः केन वार्येत ? ततो मनित तस्तावने प्रमाणवाधनमध्यत्रापि समानम् । चक्कुश्चात्र धिमस्वेनोपाता गोलकस्य भावन्, रियमरूपं वा ? तत्राधिकरूपे प्रत्यक्षवाधाः प्रवेदेशपरिहारेण् शरीरप्रदेशे एवास्थोपलस्मात्, प्रन्यया तद्वहितत्वेन नयनपक्षप्रदेशस्योपलस्मः स्यात् । प्रथ रिमस्यपं चक्षुः; तिह् धिमिणोऽसिद्धः । न खलु रक्ष्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते. प्रयंवतात्र तत्स्वरूपापित-धासनात्, प्रन्यया विप्रतिपरसभावः स्यात् । न खलु नीले नीलतयानुभूषमाने कश्चिद्वप्रतिपण्यते ।

मनके इस संयुक्त समवाय आदि संबंध को हम सबंध रूप मानते ही नहीं हैं ?

जैन — तो फिर नेत्रादिका भी रूपादि पदार्थके साथ संयुक्तादि संबंध नहीं मानना चाहिये ? क्योंकि वह भी संबंध संबंधरूप है।

म्रतः इन्द्रियपना समान होते हुए भी जैसे मन भ्रप्राप्त होकर पदार्थं को जानता है वैसे ही बाह्येन्द्रियपना समान होते हुए भी चक्षु इन्द्रिय भ्रप्राप्त होकर पदार्थं को जानती है, ऐसा मानना चाहिये ?

नैयियाक—चलुमें "बाह्येन्द्रियत्वात्" यह हेतु पाया जाना है अतः उसमें हम स्रप्राप्तार्थप्रकाशकता नहीं मानते हैं ?

जैन—यह बात भी उचित नही है, क्योंकि जब इन्द्रियत्वात् ऐसा हेतु दिया जायगा तब मन में भी प्राप्तायंप्रकाशता कैसे रोकी जा सकेगी, अर्थात्—"मनः प्राप्तायंप्रकाशक है क्योंकि वह इन्द्रिय है, जैसे स्पर्णनेन्द्रिय है, इस प्राष्ट्रमान में इन्द्रियत्व हेतु दिया है वह स्पर्णन इन्द्रिय की तरह मन को भी प्राप्यकारी सिद्ध कर देगा, तो फिर इस युक्तियुक्त बात को कैसे रोका जा सकता है। यदि कहा जाय कि मन में प्राप्तायं प्रकाशता प्रमारा से बाधित होती है ? तो नेत्र में भी प्राप्तायंप्रकाशता प्रपारा से बाधित होती है ? तो नेत्र में भी प्राप्तायंप्रकाशता प्रपारा से बाधित होती है , चधु भौर मन में समान हो बात है। नैयायिक ने जो प्राप्तायंप्रकाशतारूप साध्य में चधुको पक्ष बनाया है से किस चकु को पक्ष बनाया है ? क्या गोलक स्वभाववाली चक्षु को या किरसा रूप चक्षु को पक्ष बनाया है तो पक्ष में प्रत्यक्ष से बाधा दिखाई दे रही है, क्योंकि गोलक चक्षु को पक्ष बनाय पर हो स्थित रहती है, यदि बहु पदार्थ को प्राप्त करने जाती तो चक्षु के प्रदेश—पत्न मादि गोलक (पुतनी) रहित प्रतित होने चाहिये। यदि कहा जावे कि किरणक्ष चक्षु को पक्ष बनाया है तो वह पक्ष (धर्मी) प्रभी प्रसिद्ध ही है, क्योंकि नेत्र किरणं प्रत्यक्ष से साक्षात् दिखायी

किन्त, इन्द्रियार्थसप्रिकर्षजं प्रत्यक्षं भवन्मते । न चार्यदेशे विद्यमानैस्तैरपरेन्द्रियस्य सन्तिकर्षो-स्ति यतस्तत्र प्रत्यक्षमुत्पचेत, प्रनवस्याप्रसङ्गात् ।

प्रवानुमानात्ते वां सिद्धिः; किमत एव, श्रनुमानात्त्तराद्वा ? प्रवमवक्षैऽन्योन्याश्रयः—श्रनु-मानोत्थाने ह्यतस्तरिसद्धिः, बस्याञ्चानुमानोत्थानमिति । श्रयानुमानान्तरात्तरिसद्धिस्तदानवस्या, तत्रा-प्यनुमानान्तरात्तरिसद्धिप्रसङ्कात् ।

यदि च गोलकान्तभू तारा जोद्रव्याद्वहिभू ता रश्मयश्चलु:शब्दवाच्या: पदार्यप्रकाशकाः; तर्हि गोलकस्योन्मोलनमञ्जनदिना संस्कारश्च व्यर्थः स्थात् । ग्रथ गोलकाद्याश्रयपिघाने तेषां विषयं प्रति

नहीं देती, जिस तरह प्रत्यक्ष से पदार्थ का प्रतिभास होता है उस तरह उनका कोई स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता है। यदि किरखों वहां दिखती तो यह विवाद ही क्यों होता, कि कौनसी चक्षु प्राप्तार्थप्रकाशक है इत्यादि, जैसा कि नीलरूप से प्रतिभासित हुए नील पदार्थ में कोई भी पुरुष विवाद नहीं करता है।

दूसरी बात यह है कि आप नैयायिक के मत में इन्द्रिय ग्रौर पदार्थ के सिन्नकर्ष से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा माना गया है सो पदार्थ के स्थान पर विद्यमान
उन किरएों के साथ अन्यपुरुष के नेत्र का सिन्नकर्ष तो होता नहीं है कि जिससे वहां
प्रस्यक्षज्ञान उत्पन्न हो जाय यदि पदार्थ के निकट स्थित किरणों के साथ ग्रन्थ पुरुष के
नेत्र का सिन्नकर्ष होकर उनका प्रत्यक्ष होना मानो तो ग्रनवस्था होगी।

नैयायक — नेत्र किरणों को यदि प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं होती तो भले न हो, प्रमुमान से तो उनकी सिद्धि होती है।

जैन — ठीक है, किन्तु कीन से अनुमान से सिद्धि होती है क्या — ''प्राप्तार्थप्रकाशक चक्षु बाह्ये न्द्रियत्वात् स्पर्शनिद्धियवत्'' इसी प्रथम अनुमान से अथवा अन्य
कोई दूसरे अनुमान से ? प्रथम अनुमान से भानो तो अन्योन्याअय दोष होगा, प्रथम
अनुमान के प्रकृत होने पर अर्थात् चक्षु में प्राप्यकारीपना सिद्ध होने पर उसके द्वारा
किरणों की सिद्धि होगी और किरणों की सिद्धि होने पर प्रथम अनुमान का उत्थान
होगा। दूसरापक्ष अन्य अनुमान से किरणों की सिद्धि होती है ऐसा मानते हो तो
अनवस्थादोष आवेगा, क्योंकि उस अन्य अनुमान में भी दूसरे अनुमान की और उसमें
भी अन्य अनुमान की अपेक्षा आती ही जायगी, इस तरह मूलभूत किरणें तो असिद्ध
ही रह आवेंगी। यदि कहा जावे कि नेत्र की पुतली में तेजोद्रव्य (अग्नि) रहता है

गमनासम्भवात्तदर्यं तदुःमीलनम्, घृनादिना च पादयोः संस्कारे तत्संस्कारो भवति स्वाश्रयगोलक-संस्कारे तु नितरां स्यात् इत्यस्यापि न वंयर्ष्यम्; तदापि गोलकादिलग्नस्य कामलादेः प्रकाशकस्य तेषां स्यात् । न खलु प्रदीपकलिकाश्रयास्तद्रश्मयस्तत्कलिकावलग्नं शलाकादिकं न प्रकाशयग्नीति युक्तम् ।

न चात्र चक्षुषः सम्बन्धो नास्तीत्यभिधातव्यम् ; यतो व्यक्तिरूपं चक्षुस्तत्रासम्बद्धम्, शक्तिस्व-भावं वा, रसिमरूपं वा ? व्रयमपक्षे प्रत्यक्षविरोषः; व्यक्तिरूपचक्षुषः काचकामलादौ सम्बन्धप्रतीतेः ।

सो उस तेजोद्रव्य से किरणे बाहर निकलती हैं, उन्हों को हम चक्षु कहते हैं और उनके द्वारा ही पदार्थका प्रकाशन होता है तो गोलकरूप नेत्र का उन्मीलन करना अंजन ग्रादि से उसका संस्कार करना ये सब कियाएँ बेकार होवेंगी? [क्योंकि देखने का काम तो ग्रन्य ही कोई कर रहा है।]

नैयायिक — नेत्र का खोलना तो इसलिये करना पड़ता है कि यदि नेत्र नहीं खोलेंगे तो किरणें पदार्थ के पास वहां से निकल कर जा नहीं सकेंगी, तथा अंजन संस्कार की बात कही सो जब पैरों में घृत ग्रादि की मालिश करने से नेत्र में संस्कार (ज्योति बढ़ना) होता देखा जाता है तब प्रपने ग्राश्रय भूत गोलक का संस्कार होने से किरएों में विशेष ही संस्कार होगा, इसलिये गोलक का अंजनादि से संस्कार करना भी ध्यर्थ नहीं ठहरता है।

कैन — यदि ऐसी बात है तो गोलकादि में लगे हुए कामलादिरूप मेल का उन्हें प्रकाशन करना चाहिये ? ऐसा तो होता नहीं है कि प्रदीपकिलकाश्रित रिश्मयां अपने में लगी हुई शलाका — (कालामेल ग्रादि) का प्रकाशन न करती हों, किन्तु करती ही हैं। कोई कहे कि कामला ग्रादि के साथ चक्षु का संबंध नहीं है, अतः उन्हें वे प्रकाशित नहीं करती हैं, सो ऐसा कहना भी जीवत नहीं है, क्योंकि उस कामलादि के साथ कौनसी चक्षु ग्रसंबद्ध है ? क्या गोलकरूप चक्षु या शक्तिस्वमायरूप चक्षु या रिश्मरूप चक्षु श्रथम पक्ष में प्रत्यक्ष से विरोध ग्राता है, क्योंकि प्रस्थक्ष से ही गोलकरूप चक्षु का काचकामलादि रोग के साथ संबंध दिलाई देता है। दूसरा पक्ष लेकर यदि ऐसा कहो कि शक्तिरूप चक्षु है काचकामलादि ग्रसंबद्ध है तो वह शक्तिरूप चक्षु गोलकर्चक्षु से भिन्न स्थान में रहता है ग्रयवा उसी गोलक के स्थान में रहता है श्रयवा उसी गोलक है स्थान में स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थ

द्वितीयपक्षेपि तच्छक्तिरूपं चक्रुव्यक्तिरूपचक्रुची भिन्नदेशम्, प्रामन्नदेशं वा ? न ताबद्धिन्नदेशम्; तच्छक्तिरूपताव्याधातानुषङ्गान्निराधारस्वप्रसङ्गाच । न हान्यकाक्तरन्याधारा युक्ता । तद्देशद्वारेर्या-वार्थोपलब्बिप्रसङ्गश्च । ततोऽभिन्नदेशं चेत्; तत्तन सम्बद्धम्, ग्रसम्बद्धं वा ? सम्बद्धं चेत्; वहिर्यंव-स्स्वात्रयं तस्सम्बद्धं चाञ्चनादिकमपि प्रकाशयेत् । ग्रसम्बद्धं चेत्कवमाधेयं नाम ग्रतिप्रसङ्गात् ?

भ्रष रदिमरूपं चक्षुः, तस्यापि काचकामलादिना तस्वन्धोस्त्येव । न ललु स्फटिकादिकृषिका-मध्यगतप्रदीपादिरदमयस्ततो निर्गच्छन्तस्तस्त्रंयोगिन। न सम्बद्धास्तरप्रकाशका वा न भवन्तीति प्रती-

तरह मानने से तो यह गोलक की शक्ति है ऐसा कहना गलत ठहरेगा, तथा ऐसी शक्ति निराधार भी हो जावेगी।

प्रथात्—गोलक से शक्तिचक्षु न्यारी है तो प्रथम तो यह गोलक की शक्ति है इस तरह का संबंध हो नहीं बन सकता, इसरे निराधारपने का प्रसंग प्राता है, क्योंकि वह अपने ग्राधार से भिन्न है तथा धन्य की शक्ति ग्रन्थ के आधार रहे ऐसा बनता भी नहीं है। यदि णक्ति धन्य ग्राधार में रहती है ऐसा मान लिया जाने तो जहां वह रहती है उसी स्थान पर पदार्थ की उपलब्धि देखनास्प कार्य संपन्न होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता, वह कार्य तो गोलकरूप चसु के स्थान पर ही होता है। व्यक्ति रूप चसु के अभिन्न प्रदेश में शक्तिरूप चसु रहती है ऐसा इसरा पक्ष मानो तो प्रश्न होता है कि वह शक्तिरूप चसु गोलक में संबद्ध है प्रया पक्ष मानो तो प्रश्न होता है कि वह शक्तिरूप चसु गोलक में संबद्ध है प्रया माने दो प्रक्ति वे से गोलक में संबद्ध हुए अंजन धादि को भी प्रकाधित करना चाहिये, सो क्यों नहीं करती। गोलक में शक्तिरूप चसु प्रसंबद्ध रहती है ऐसा कही तो घतिप्रसङ्ग होगा, "उसमें रहती है भीर श्रसंबद्ध है" यह बात ही धसंबद्ध है। ऐसे ग्रसंबद्ध में आधियता मानोगे तो सहान्य लावध्याचल का धाषेय वन जायगा, भ्रसंबद्धता तो दोनों में है ही, ऐसे पृथक् पृथक् प्रयां में आधार और प्राधेयभाव नहीं होता है। तो है। तो में भी साम्र भीर प्राधेयभाव नहीं होता है। तो होता में से साम्र भीर प्राधेयभाव नहीं होता है।

रिवमरूप चक्षु का काचकामलादि से संबन्ध नहीं है, ऐसा तीसरा पक्ष कहो तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि रिश्मरूप चक्षु का भी उस काच कामलादि से संबंध है। इसीका खुलासा करते हैं—स्फटिक या काच घादि की कूपिका के [चिद्यनी के] भीतर रखे हुए दीपक आदि की किरणें बाहर निकलती हुई उस कूपिकामें लगे हुए केश्वर या घन्य कोई पदार्थ से संबन्ध नहीं करती हों या उन्हें प्रकाशित नहीं करती तम् । तथा चाञ्चनादेः प्रत्यक्षत एव प्रसिद्धेः परोपदेशस्य वर्षसादेश्च तदर्यस्योपादानमनर्यकमेव स्यात् ।

किन्तु, यदि गोलकान्निः सुरवार्षेनाभिसम्बद्ध्यार्थं ते प्रकाशयन्ति; तहाँ वै प्रति गच्छताँ तैज-सानां रूपस्पर्धविशेषवतां तेषामुपलम्भः स्यात्, न चैवम्, स्रतो हृदयानामनुपलम्भारोषामभावः। स्रवाहृदयास्तेऽनुद्भुतरूपस्पर्शवत्त्वात्; न; सनुद्भुतरूपस्पर्शस्य तेनोद्रव्यस्याप्रतीतैः। जलहेम्नीभीसुर-

हों ऐसी बात प्रतीत नहीं होती, धर्यात् उन्हें प्रकाशित करती ही हैं। उसी तरह गोलक रूप कूषिकामें रखी हुई किरण रूपी दीपिका से जब किरणें निकलती हैं तब वे गोलक के साथ संजग्न हुए काचकामलादि दोष रूप पदार्थ को छूती हैं और उन्हें प्रकाशित करती हैं, ऐसा मानना होगा ? फिरतो धांख में लगे हुए अंजन मादि की प्रत्यक्ष से ही प्रतीति हो जावेगी ? अतः धन्य व्यक्तिको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी धांखों में काजल ठीक २ लग गया है क्या ? एवं लगे हुए अजन आदि को देखने के लिये दर्पण धादि को लेने की क्या धावश्यकता होगी, प्रवांत् कुछ नहीं। किन्तु यह सब होता तो है, अतः किरण्वक्षुका पदार्थ से सबंध होना मानना सुक्तियुक्त नहीं है।

किञ्च — यदि वे किरणें गोलकचक्षु से निकलकर भ्रीर पदार्थ के साथ संबं-धित होकर उस पदार्थ को प्रकाशित करती हैं तो फिर उस पदार्थ की तरफ जाती हुई उन भासुररूपवाली भ्रीर उष्णस्पर्भवाली किरणों की उपलिध्ध होनी चाहिये, श्रर्थात् वे दिखनी चाहिये, किन्तु ऐसा तो होता नहीं है भ्रतः हक्ष्य होकर भी उनकी उपलिख नहीं होने से उन किरणों का भ्रभाव ही है।

नैयायिक— वे किरणें अहस्य हैं, क्योंकि इनमें रूप ग्रौर स्पर्ण की अनुद्भूति है।

जैन—यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि जिसका रूप भौर स्पर्ध दोनों ही अनुद्धूत [अप्रकट] हों ऐसा कोई भी तेजोद्रव्य उपलब्ध नहीं होता है, धर्यात् तेजोद्रव्य हो भौर वह अनुद्भूत रूप स्पर्धवाला हो ऐसी बात प्रतीति में नहीं धाती।

नैयायिक — गरम जल और पिघले हुए स्वर्ण में कमशः भासुररूप और उष्णस्पर्ध की अनुद्रभूति तेजोडव्य के रहते हुए भी प्रतीत होती है अर्थाव् जलमें भासुर रूप अपकट है और स्वर्ण में उष्णस्पर्ध अपकट रहता है।

रूपोष्णस्यर्क्षयोरनुदभूतिग्रतीतिरस्तीत्यसम्यक्; उभयानुदभूतेस्तत्राप्यप्रतिपरो। । दृशनुसारेण चाद-पृश्यंकम्पना, बन्यवातिप्रसङ्कात् । तथाहि-रात्रौ दिनकरकराः सन्तोपि नोपलभ्यन्तेऽनुदभूतरूपस्पर्व-स्वासक्ष्र्रिषमवत् । प्रयोगश्च-मार्जारादीनां चक्षुवा रूपदर्शनं बाह्यालोकपूर्वंकम् तस्वाद्विदास्मदादीनां तद्र्शनवत् । ननु मार्जारादीनां चाक्षुवं तेजोस्ति, तत एव तत्सिद्धः कि बाह्यालोककरूपनयेत्यस्यनापि समानम् । ननु यथा यददृश्यते तथा तस्कल्यते, दिवास्मदादीनां चाक्षुवं सौर्यं च तेजो विज्ञानकारस्यं

जैन—यह कथन घसत् है, क्योंकि दोनों को [भासुररूप भीर उष्णस्पर्थकी] धनुद्भूति जल भीर सुवर्ण में नहीं पायी जाती है। भावार्ष—यदि दोनों की दोनों पदार्थ में अनुद्भूति पायी जाती तो यह माना जा सकता है कि तेज सद्भव्य होने पर भी किरणों में इन दोनों की धनुद्भूति है धतः वे न दिखती हैं और न स्पर्श करने में आती हैं। परन्तु ऐसा है नहीं गरम जलमें उष्ण स्पर्श भीर सुवर्ण में भासुररूप पाया जाता है ग्रतः इनका दृष्टांत देना घटित नहीं होता।

तथा दृष्ट पदार्थ के अनुसार ही अदृष्ट अर्थ की कल्पना होती है, ऐसा न माना जावे तो अतिप्रसंग होगा, इसका खुलासा करते हैं—िक दिनकर की किरणें रात्रि में हैं, फिर भी वे उपलब्ध नहीं होती हैं, क्योंकि उनका रूप और स्पर्श उस समय अप्रकट रहता है, जैसे नेत्र किरणों के होनेपर भी उनका रूप स्पर्श अप्रकट रहता है इनके सद्भाव का रूपापक अनुमान इस प्रकार है—रात्रि में विलाव आदि पशुओं के नेत्र द्वारा रूप का दर्शन होता है—प्रधात उन्हें रूप दिखाई देता है उसका कारण बाहर का प्रकाश है, क्योंकि जो पदार्थ के रूप का दर्शन होता है वह ऐसे ही होता है जैसे कि हम लोगों को दिन में पदार्थों का देखना बाह्य प्रकाश पूर्वक होता है ? अतः इस प्रकार के अतिप्रसंग द्वारा रात्रि में सूर्य की किरणों का होना मानना पड़ेगा।

नैयायिक—बिलाव ग्रादि को जो रात्रि में दिखता है वह तेजोचक्षु द्वारा दिखता है क्योंकि उनके नेत्र तेजोद्रव्यरूप होते हैं, ग्रतः उस तेज के प्रभाव से ही वे रात्रि में देखने का कार्य करते हैं, उनका वह देखना वाह्यालोकपूर्वक नहीं है। इसिलये उन्हें बाह्यप्रकाश की अरूरत नहीं पड़ती है।

जैन—तो फिर हम मनुष्यादि को भी वाह्यप्रकाश की जरूरत नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमारी मांखें भी तेजोद्रव्यरूप हैं ? हदयते तत्तवंब कल्प्यते, रात्रो तु चाक्षुपभेव, ग्रतस्तदेव तत्कारणं कल्पते । ननु कि मनुष्येषु नायनर-दमीनां दर्गनमस्ति ? भ्रषानुभेयास्ते; तिंह रात्रौ सौगंरहमयोप्यनुभेयाः सन्तु । न च रात्रौ तत्सद्भावे नक्तव्वराणामिय मनुष्याणामपि रूपदर्शनप्रसङ्गः; विचित्रशक्तिरताद्भावानाम् । कथमन्यथोण्कादयो दिवा न प्रयन्ति ? यथा चात्रालोकः प्रतिवन्धकः, तथान्यत्र तमः। ततो यथानुपलन्भान्न सन्ति रात्रौ भास्करकरास्त्रयान्यदा नायनकरा इति ।

एतेन 'दूरस्थितकुडचादिप्रतिफलितानां प्रदीपरदमीनामन्तराले सतामप्यनुपलम्भसम्भवात्

नैयायिक — जैसा देखा जाता है वैसा माना है, दिन में हम लोगों को बाह्य-पदार्थ के ज्ञान का कारएा नेत्र संबंधी तेज और सूर्य संबंधी तेज दोनों ही होते हैं मतः वे उसी तरह से माने जाते हैं, रात्रि में जो बिलाव भादि प्राणी देखने का कार्य करते हैं उसमे तो चक्षु किरएों मात्र कारण है, भ्रतः रात्रिमे उसी की कल्पना करते हैं सूर्य किरणों की नहीं।

जैन-क्या श्रापको मनुष्यों में नेत्र संबंधी किरणें दिखाई देती हैं ?

नैयायिक — किरणें प्रत्यक्ष से तो दिखाई नहीं देती पर श्रनुमान से उनकी सिद्धि होती है।

कैन—तो फिर रात्रि में सूर्यंकिरणों की भी धनुमान से सिद्धि कर लेनी चाहिये? यदि तुम कहो कि रात्रि में सूर्यंकिरणें धनुमेय मानी जावे ( उनका सद्भाव स्वीकार किया जावे) तो नक्तं चर विलाव उल्लू ध्यादि के समान हम मनुष्यों को भी पदार्थं का रूप दिखाई देना चाहिये या? सो उसका जवाब यह है कि पदार्थों की शक्तियां विचित्र हुआ करती हैं, इसीलिये रात्रि में सूर्यंकिरणें रहती हुई भी नक्तं चरों को तो ज्ञानका कारण होती हैं मनुष्यों को नहीं। यदि पदार्थों में विचित्र शक्तियां नहीं हो तो दिन में उल्लू आदि को वयों नहीं दिखता? जिस प्रकार उल्लू धादि को दिन में देखने नें बाधक प्रकाश है, उसी प्रकार रात्रि में मनुष्यों को देखने में बाधक अधकार है। इस सब कपन से यह निश्चित हुआ कि जिस प्रकार उपलब्धि नहीं होने से रात्रि में सूर्यं किरण नहीं है उसी प्रकार नेत्र की किरएं दिनरात दोनों में भी उपलब्ध नहीं होने से नहीं हैं ऐसा ही मानना चाहिये। यहां नैयायिक ऐसा कहना चाहें कि दूरवर्सी दिवाल बादि में प्रतिबिंबित हुई दीपक की किरणें दीपक से लेकर दिवाल तक के भ्रन्तराल में रहती तो हैं फिर भी वे बहां उपलब्ध वहीं होती धतः

तैरनुपलम्भो व्यभिचारी; इत्यपि निरस्तम्; श्रादिस्यरङमीनामपि रात्रावभावासिद्धिप्रसङ्गात् ।

प्रयोज्यते—चक्षुः स्वरिमसम्बद्धार्षप्रकाशकम् तैजसक्षारप्रदीपवत् । नतु किमनेन वक्षुषो रहमयः साध्यन्ते, प्रन्यतः सिद्धानां तेषां प्राह्मार्थतम्बन्धा त ? प्रयमपक्षे ,पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, नर-नारीनयनानां प्रभासुररहिमरहितानां प्रत्यक्षतः प्रतीतः । हेतोश्च कालात्ययापदिष्ठत्वम् । प्रयाहक्यत्वा-रोषां न प्रत्यक्षवाधा पक्षस्य । नम्बेबं पृथिव्यादेरिष तत्सत्त्वप्रसङ्गः; तथा हि-पृथिव्यादयो रहिमवन्तः सत्त्वादिक्यस्य । प्रत्येव हि तैजसत्वं रहिमवत्त्वा व्यासं प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा सत्त्वादिकस्य ।

प्रमुपलंभ हेतुसे चक्षु किरणों का ग्रभाव सिद्ध होता है ऐसा कथन व्यभिचरित होता है, अर्थात् दोवाल और दीपक के अन्तराल में दीपक की किरणे होती हुई भी उप-लब्ध नहीं होती वैसे पदार्थ की तरफ जाती हुई चक्षु किरणें भ्रांतराल में उपलब्ध नहीं होती हैं? सो यह कथन गलत है क्योंकि इस तरह के कथन से तो रात्रि में सूर्य की किरणों का भो अभाव नहीं मानने का प्रसंग प्राप्त होगा ग्रथात् सूर्यकिरणों का रात्रि में भी सद्भाव है ऐसा मानना पड़ेगा।

नैयायिक— "वधुः स्वरिक्ससंबद्धार्थप्रकाशकम् तौजसत्वात् प्रदीपवत्" वधु अपनी किरणों से सबद्ध हुए पदार्थं का प्रकाशन करती है क्योंकि वह तैजस है (तेजो-द्रव्य से बनी है) जैसा दीपक तेजोद्रव्यरूप है, स्रतः अपनी किरणों से संबद्ध हुए . पदार्थं का प्रकाशन करता है।

जैन — इस अनुमान के द्वारा आप क्या सिद्ध करना चाहते हो ? चक्षु की किरएों सिद्ध करना चाहते हो या अन्य किसी प्रमाए। से सिद्ध हुई उन किरणों का संबंध प्राह्मपदार्थ के साथ सिद्ध करना चाहते हो ? प्रथम पक्ष के अनुसार यदि आप चक्षु की किरणों सिद्ध करना चाहो तो पक्ष में प्रत्यक्ष से बाधा प्राती है, क्योंकि स्त्री-पूरुषों के नेत्र मासुररिमयों से (किरणों से) रहित ही प्रत्यक्ष से प्रतीति में ग्राते हैं, ब्रत: जब पक्ष ही प्रत्यक्ष से बाधित है तो उसमें प्रवृत्त हुगा जो हेतु (तैजसत्व है) है वह कालात्ययापदिष्ट होता है, [जिस हेतुका पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है वह हेतु कालात्ययापदिष्ट कहलाता है]।

नैयायिक—नयनिकरएँ ग्रहश्य हैं, अतः पक्ष में (चक्षु में) प्रत्यक्ष बाधा नहीं आती?

श्रथ तेषां तत्साधने प्रत्यक्षविरोधः; सोन्यत्रापि समान इत्युक्तम् ।

नतु मार्जाशदिवशुषोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते रश्मयः तत्कथं तद्विरोधः ? यदि नाम तत्र प्रतीय-न्तेऽन्यत्र किमायातम् ? प्रन्यया हेम्नि पीतत्वप्रतोतौ पटादौ सुवर्णत्वसिद्धिवसङ्गः । प्रत्यक्षवाध-नमुमयत्रापि ।

किन्त, मार्जारादिनशुवोधांसुररूपदर्शनादन्यत्रापि वशुवि तैजसत्वप्रसाधने गवादिनोचनयोः कुरुप्यस्यस्य नरनारीनिरीक्षणयोधांबल्यस्य च प्रतीतेरविशेषेण पाधिवत्वमाप्यत्व वा साध्यताम् । कर्ष

जैन — इस तरह ध्रदृश्यता की युक्ति देकर वक्षु में जबरदस्ती किरणें सिद्ध की जायेंगी तो पृथिवी धादि में भी किरणों का सद्भाव मानना होगा, देखो-पृथिवी धादि पदार्थ किरणयुक्त हैं क्योंकि वे सत्त्व धादि रुप हैं, जैसे दोपक। इसीका खुलासा करते हैं—दोपकमें तंजसत्वकी किरणपनेक साथ जैसे व्याप्ति देखी जाती है वैसे सत्वादिके साथ भी व्याप्ति जाती है धतः ऐसा कह सकते हैं कि जहां सत्व है वहां किरणें भी हैं ? इसतरह पृथिवी आदिमें किरणोंका सद्भाव सिद्ध होवेगा।

नैयायिक—पृथिवी श्रादि में किरणों को सिद्ध करने में तो प्रत्यक्ष से विरोध श्राता है ?

जैन—तो पैसा ही नेत्र में किरणों को सिद्ध करने में प्रत्यक्षसे विरोध श्राताहै।

नैयायिक — बिलाव भादि के नयनों में तो किरणें प्रत्यक्ष से प्रतीत होती हैं तो फिर उनका प्रत्यक्ष से विरोध कैसे हो सकता है ?

जैन—यदि बिलाव भादि के नयनों में किरणें दिखती हैं तो इससे मनुष्यादि के नयनों में क्या भ्राया ? यदि वहां हैं तो मनुष्यादि के नयनों में भी होना चाहिये, ऐसी बात तो नहीं। यदि अन्यत्र देखी गई बात दूसरी जगह भी सिद्ध की जाय तो सुवर्ण में प्रतीत हुमा पीलापन वस्त्र भ्रादि में भी सुवर्ण की सिद्ध का प्रसंग कारक होगा। प्रत्यक्ष बाधा की बात कही तो वह दोनों में समान ही है, अर्थात् सुवर्ण का पीलापन देख वस्त्र में कोई सुवर्णत्व की सिद्धि करे तो वह प्रत्यक्ष से बाधित है। वैसे ही बिलाव, उल्लु, शेर भ्रादि की भ्रांखों में किरणों को देखकर उन्हें मनुष्यों के नेत्रों में सी सिद्ध करो तो यह भी प्रत्यक्ष से बाधित है। यदि बिलाव उल्लु भ्रादि के

च प्रभासुरप्रभारहितनयनानां तेजसत्वं सिद्धं यनः सिद्धो हेतुः? किमत एवानुभानात्, तदन्तराद्धा ? प्राथिकरूपेश्योग्याश्रयः-सिद्धे हि तेषां रिश्मवस्वे तैजसत्वसिद्धिः, ततश्च तिसिद्धिरिति ।

श्रव 'बश्चस्तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्' इत्यनुमानान्तरात्तत्सिद्धः: न; श्रत्रापि गोलकत्य शासुररूपोष्णस्पशेरहितस्य तैजसत्वसाधने पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, 'न तैजसं चकुः तमःप्रकाशकत्वात्, यत्पुनस्तेजसं तम्र तमःप्रकाशकं यद्यालोकः' इत्यनुमानवाधा च । प्रसाधयिष्यये च 'तमोधत्' इत्यत्र तमसः सत्त्वम् । प्रदीपवत्तं जसत्वे चास्यालोकापेक्षा न स्यादुष्णस्पर्शादितयोपलम्भक्ष

नेत्रों में भासुररूप देखकर मनुष्यादि के नेत्र में भी तैजसत्व सिद्ध करते हो तो गाय आदि के नेत्र में कालपन की और स्त्री पुरुषों के नेत्रों में घवलपने की प्रतीति द्वारा सामान्यतः सभी के नेत्रों में पायिवपना या जातीयपना भी सिद्ध करना चाहिये ? प्राप प्रभाभासुर रहित नेत्रों में तैजसपना किस प्रकार सिद्ध करते हैं कि जिससे तैजसत्व हेतु सिद्ध माना जाय, क्या तैजसत्व हेतुवाले इसी अनुमान से तैजसत्व हेतु को सिद्ध करते हो कि किसी अन्य अनुमान से ? यदि इसी तैजसत्व हेतुवाले अनुमानसे सिद्ध करते हैं तो अन्योन्याश्रय दोष आता है क्योंकि मनुष्योंके नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो तरे तैजसत्व हेतु की सिद्धि होने पर नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो तरिस्तरण सिद्ध हो, इस तरह एक की सिद्ध एक के आधीन होने से अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है।

नैयायिक— चक्षु में तैजसत्व अनुभानान्तर से सिद्ध करते हैं, वह इस प्रकार से है— "चक्षु तैजस है क्योंकि वह रूप रस धादि ग्रुपों में से मात्र एक रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसे दीपक रूपादि किरएों में से एक रूपको प्रकाशित करने से तैजस माना जाता है।

जैन — यह अनुमान भी ठीक नहीं है, ब्राप यहां भागुररूप भीर उष्णस्पशं रहित गोलक को पक्ष बनाकर उसमें तैजसत्व की सिद्धि करते हो तो उसमें प्रत्यक्ष बाधा भ्रासी है। तथा चक्ष तैजस नहीं है क्योंकि वह अन्यकार को प्रकाशित करती है, जो तैजस होता है वह अंधकार का प्रकाशक नहीं होता, जैसा कि धालोक, इस धनुमान प्रमाण से भी पक्ष भीर हेतु में बाधा आती है। यदि कहा जाय कि अंधकार तो प्रकाशाभावरूप है वह स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तो हम आपको आगे सिद्ध करके बतायेंगे कि भ्रंषकार भी प्रकाश के समान वास्तविक सत्त्व युक्त एक स्वतन्त्र पदार्थ है। यदि

स्यात्, न चैवम्, तदपेक्षतया मनुष्यपारावतवलीवर्दादीनां धवललीहितक।लरूपतयानुष्णस्पर्शस्व-भावतया चास्योपलस्भात् । तथ्र गोलकं चक्षुः ।

नाप्यत्यत्; तद्याहकप्रमाणाभावेनाश्रयासिद्धत्वप्रसङ्घाद्धेतोः । 'रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात्' इति हेतुश्च जलाश्चनवन्द्रमाणिक्यादिभिरनेकान्तिकः । तेषामपि पक्षीकरणे पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, सर्वो हेतुरव्यभिचारी च स्यात् । न च जलाश्वन्तर्गतं तेजोद्रव्यमेव रूपप्रकाशकिसत्यभि-भातव्यम्; सर्वत्र दृष्टहेतुवंकत्यापत्तेः । तथा च दृष्टान्तासिद्धः, प्रदोगदावप्यन्यस्यैव तन्त्रकाशकस्य

दीपक के समान नैत्र तैजस है तो उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थीर उष्णस्पर्श ग्रादि रूप से उनकी उपलब्धि होनी चाहिये थी, किन्तु उनमें ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता. मनुष्य कबूतर बैल ग्रादि प्राण्यिमों को तो पदार्थ को देखने के लिये प्रकाश की ग्रावश्यकता पड़ती है, तथा उनकी ग्रांखें घवल, कृष्ण, ग्रानुष्णस्पर्श-स्वभाववाली उपलब्ध होती हैं। ग्रातः उस गोलकचक्षुको धर्मी बनाकर उसमें तैजसत्व सिद्ध करना शक्य नहीं है।

यदि रिश्मरूप चक्षको पक्ष बनावें तो यह भी ठीक नही है, क्योंकि आपके उस रिश्म चक्षको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रत: हेतु आश्रयासिद्ध होगा [ जिस हेतुका आश्रय असिद्ध हो उसे आश्रयासिद्ध कहते हैं ] रूपादि में से एकरूप को ही प्रकाशित करता है ऐसा जो आपने हेतु दिया है वह जल, अंजन, चन्द्रमा, मािग्लियरत्न भीर काच आदि के साथ अनेकाित्तक हो जाता है, क्योंकि जलादि पदार्थ रोजस न होकर भी केवल रूप को ही प्रकाशित करते हैं । यदि कहा जाय कि हम जलादिक को भी पक्ष के अन्तर्गत ही मानेंगे तो पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है, तथा इस तरह तो कोई भी हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकेगा, सभी हेतु अव्यभिचारी होवेंगे । यदि नैयायिक की ऐसी मान्यता हो कि जल, अंजन, रत्न आदि में तेजोह्रथ रहता है और वही रूपको प्रकाशित करता है सो वह भी नहीं बनता, क्योंकि इस तरह मानने पर तो प्रपने २ कार्योक प्रति जो साक्षात्व कारण देखे जाते हैं वे सब व्यर्थ कहलावेंगे । [ मतलब—जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता हुमा प्रत्यक्ष से देखने में माता है वह इस मान्यता के अनुसार कारण नहीं माता जाकर और कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा क्योंकि जल आदि में रूप का प्रकाश जल सो ही हो रहा है तो भी उसको कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण मानवा जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने

कल्पनाप्रसङ्गात् । प्रत्यक्षवाधनमुभयत्र । निराकरिष्यते च "नार्थालोकौ कारएाम्" [परी॰ २।६ ] इत्यत्रालोकस्य रूपप्रकाशकत्वम् ।

किन्त, रूपप्रकाणकत्वं तत्र ज्ञानजनकत्वम् । तत्र कारणविषयवादिनो घटादिरूपस्याप्य-

में और भी एक प्रापत्ति यह आवेगी कि हष्टांत प्रसिद्ध हो जावेगा, अर्थात् जब जल प्रादि में रूप प्रकाशन करनेवाला जल से न्यारा कोई दूसरा पदार्थ है तो इसी तरह से दीपक में भी भ्रपने रूपको प्रकाशन करनेवाला कोई न्यारा पदार्थ ही होगा, ऐसी कोई कल्पना कर सकता है, तुम कहो कि दीण्क में भ्रग्य कोई पदार्थ उसके रूप को प्रकाशित करनेवाला है ऐसा माना जाय तो प्रत्यक्ष से बाधा धाती है ? तो फिर जल में भ्रग्य कोई रूपको प्रकाशित करने वाला है ऐसी मान्यता में भी तो प्रत्यक्ष से बाधा धाती है । तथा धापका (नैयायिक का) जो यह हठायह है कि रिश्मरूप प्रकाश ही रूप को प्रकाशित करता है सो हम इसका धागे इसी परिच्छेद के "नार्थालोकों कारणं" इत्यादि इवें सुत्र की टीका में निराकरएं करनेवाले हैं।

किञ्च—तैजस चक्षु या जल में रहने वाला जो तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा आप (नैयायिक) मान रहे हैं सो रूप प्रकाशकत्व का मर्थ होता है उस पदार्थ के रूपका ज्ञान उत्पन्न करना। सो कारणा विषयवादी जो कारण ज्ञानको पैदा करता है वही उस ज्ञानका विषय होता है ऐसा मानने वाले ] मापके यहां रूप प्रकाशकत्व हेतु, घट मादि के साथ व्यभिचरित हो जाता है, वयंकि जो रूपकाशकत होता है वह तैजस होता है सो ऐसा घट आदि में नहीं है, घटादि पदार्थ [घटादि का रूप] रूप प्रकाशक तो है [ रूपज्ञान को पैदा तो कर देता है ] पर वह तैजस नहीं है, कारा रूप प्रकाशकत्वात्" यह हेतु साध्याभाव में भी रहने के कारण व्यभिचारी हो जाता है।

नैयायिक — उस रूपप्रकाशकत्व हेतु मैं एक "करएएले सित" ऐसा विशेषए। जोड़ देने पर वह व्यभिचरित नहीं होगा, ग्रर्थात् तैजस चक्षु है क्योंकि करए। होकर वह रूप ग्रादि में से एकरूप का ही प्रकाशन करता है" इस प्रनुमान से व्यभिचार का निवारए। हो जावेगा ?

जैन—यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रकाश धौर पदार्थ के सन्निकर्ष के साथ धौर चक्षु तथा रूप के संयुक्त समयाय संबंध के साथ यह करएा विशेषए। युक्त रूप प्रकाशकत्व हेतु ग्रनैकान्तिक होता है। स्तीस्यनेन हेतोव्यंभिचारः। 'करणस्त्रे सित' इति विशेषणैप्यानौकार्यसन्निकर्षेण चक्षूरूपयोः संयुक्त-समबायसम्बन्धेन चानेकान्तः । 'द्रव्यत्वे करणस्त्रे च सित तत्प्रकाशकस्त्रात्' इति विशेषणैपि चन्द्रादिनानेकान्तः।

किञ्च, द्रव्यं रूपप्रकाशकं भासुररूपम्, भ्रभासुररूपं वा ? प्रथमपक्षे उष्णोदकसंसृष्टमपि तत् तरप्रकाशक स्थात् । भनुद्भूतरूपरवाचे ति चेत्, नायनरक्षीनामप्यत एव तन्माभूत् । तथा दृष्टत्वादि-

विशेषार्थ — नैयायिक सिन्नकर्ष ध्रीर संयुक्त समवायादि को ज्ञान का कारण मानते हैं। ये सिन्नकर्षप्रमाणवादी हैं, सो जो ज्ञान का करण हो वह तैजस हो ऐसा तो रहा नहीं, सिन्नकर्ष ध्रीर संयुक्त समवाय संबंध ये ज्ञान में करण रूप तो पड़ते हैं पर वे तैजसरूप नहीं हैं। ध्रतः "करणत्वे सित रूप प्रकाशकत्वात्" यह सविशेषण हेतु व्यभिचरित हो जाता है।

नैयायिक — सिवशेषण हेतु को जो ग्रापने व्यक्तिचरित प्रकट किया है सो उस व्यक्तिचार का निवारए। "द्रव्यत्वे करणत्वे च सित तैजसत्वात्" इतना श्रीर विशेषए। लगाकर हो जाता है, क्योंकि सिन्निकर्णादिक गुए। हैं, द्रव्य नहीं, ग्रतः चक्षु तैजस है, क्योंकि करए। ग्रीर द्रव्य होता हुआ वह रूप ग्रादि में से एक रूप का ही प्रकाशन करता है, इस तरह से सुवारा गया यह तैजसत्व हेतु सिन्निकर्ण के साथ व्यक्तिचारी नहीं होगा।

जैन—सो ऐसा मानना भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार हेतु चन्द्र ब्रादि के साथ अनेकान्तिक हो जाता है, चन्द्रमा में करणत्व ब्रीर द्रव्यत्व दोनों विशेषण हैं ब्रीर वह रूपादि में से एक रूप मात्र का ही प्रकाशन करता है फिर भी चन्द्र तैजस नहीं है, अतः जो करण एवं द्रव्य होकर रूप का प्रकाशन करने वाला हो वह तैजस ही होगा ऐसा कहा गया हेतु बी अनैकान्तिक दोष युक्त ठहरता है।

किन्च — प्राप नैयायिक का कहना है कि तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है, सो कौनसा तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ? प्रासुररूपवाला तेजोद्रव्य कि ग्रभासुररूपवाला तेजोद्रव्य ? प्रथमपक्ष – भासुररूपवाला तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा कहो तो गर्म जल में मिला हुमा तेजोद्रव्य भी रूप को प्रकाशित करने वाला होना चाहिये ? रयप्यमुत्तरम्; संशयात्, न हि तत्र निष्ठयोस्ति ते तत्प्रकाशका न गोलकमिति । प्रनृद्भूतरूपस्य तेजो-द्रव्यस्य दृष्टान्तेषि रूपप्रकाशकत्वाप्रतीतेः । तथाच्, न चत्रू रूपप्रकाशकमनुद्भूतरूपत्याज्जलसंयुक्ता-नलवत् । द्वितीयपक्षेषि उष्प्पोदकतेजोरूपं तत्प्रकाशक स्थात् । न हि तत्तत्र नष्टम्, 'धनुद्भूतम्' इत्य-भ्युषगमात् । उद्भूतं तत्तत्प्रकाशकमित्यभ्युषगमे रूपप्रकाशस्तदन्ययथ्यतिरेकानुविद्यायो तस्यैव कार्यो

नैयायिक — गर्म जल में मिले हुए तेजोद्रव्य का भासुररूप धनुदुभूत है, अतः वह रूप को प्रकाशित नहीं करता है।

जैन — इसी प्रकार नेत्र की किरणों का तेजोद्रव्य भी श्रनुद्वभूत भासुररूप बाला है, अतः वह भी रूप को प्रकाशित करने वाला नहीं होना चाहिये।

नैयायिक--नेत्र का तेजो द्रव्य धनुदूभूत भासुररूप वाला होता हुझा भी रूप को प्रकाशित करने वाला प्रतीत हो रहा है, ब्रतः उसमें तो रूप प्रकाशकरव है ही ।

जैन—इस विषयमें संशय है, क्योंकि अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि किरण चक्षु ही रूप का प्रकाशन करती है, गोलक चक्षु नहीं। तथा आपने अनुमान को प्रस्तुत करते समय दीपक का दृष्टान्त दिया है सो उस दृष्टान्त में यह बात नहीं है कि वह अनुदूभूतरूप बाला तेजोद्रस्य से निर्मित होकर रूप का प्रकाशन करता हो। फिर तो ऐसा अनुमान प्रयोग होगा कि चक्षु रूपका प्रकाशन नहीं करती, क्योंकि वह अनुदूभूतरूप वालो है, जैसे जलमें स्थित धाँग। दूसरा पक्ष सानो तो उष्ण्यलमें स्थित तेज का जो रूप है वह रूपका प्रकाशक है ऐसा स्वीकार करना होगा।

वहां पर उस तैजस का रूप नष्ट हो गया हो सो भी बात नहीं है, क्योंकि उच्छा जल में तेजसका रूप मान्दरभूत है ऐसा भापने माना है। जिसमें भामुररूप उद्दुभूत रहता है वह तेजोद्रव्य रूपको प्रकाशित करता है ऐसा स्वीकार करो तो उद्दूभूत तेजोरूप ही रूप प्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी के साथ रूपप्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी के साथ रूपप्रकाशन का कर्या का अन्वय व्यत्तिरेक सिद्ध होता है, तेजोद्रव्य के साथ नहीं। जैसे-देवदत्त के तिकट पशु, बालक या स्त्री बादि भाते हैं, तो उसमें हेतु देवदत्त के ग्रुण मंत्र ग्रादि हैं, उसी ग्रुण के साथ पशु, स्त्री ग्रादि के भागमन का अन्वय व्यत्तिरेक बनता है, ग्रतः वह देवदत्त के ग्रुणका कार्य है, न कि देबदत्त का। इस प्रकार सिद्ध होनेपर "चक्ष स्त्रीजसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सति रूपदीना मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्" भनुमान के हेतु का

न द्रव्यस्य । न खलु देवदत्तं प्रति पश्वादीनामागमनं तद्गुणान्वयव्यतिरेकानुविधायि देवदत्तस्य कार्यम् । ततो 'द्रव्यत्वे सति' इति विशेषणासिद्धिः ।

किञ्च, सम्बन्धादेरिवाऽतैजसम्यापि द्रश्यक्षणकरसस्य कस्याचिद्रूपकानजनकत्वं किन्न स्यात्, विषक्षक्र्यावृत्ते : सन्दिग्धत्वादतैजसत्वे रूपज्ञानजनकत्वस्याविरोषात् ? तदेवं तैजसत्वासिद्धेनितश्रक्ष्युः योरदिमवस्त्रसिद्धिः ।

प्रथान्यतः सिद्धानां रदमीनां प्राह्मार्थसम्बन्धोनेन साध्यतः, तः, प्रत्यतः कुतिश्चलेषामसिदः, प्रत्यक्षादेस्तत्साधकत्वेन प्रावयिद्धत्वात् । तथा चेदमयुक्तम्-"धन्त्रत्वपुण्यवदावी सुक्ष्माणामप्यन्ते महत्त्वं तद्रदमीनां महापवंतादिप्रकाशकत्वान्ययानुपपतः ।" [ ] इति , स्वरूपतोऽसिद्धानां विशेषणाः "द्रव्यत्वे सति" जो दिया है बहु श्रसिद्ध होता है [मतलब-तेजोद्धव्य रूप का प्रकाशक नहीं रहा, उसका प्रकाशक तो तेजोद्रव्य का गुगा ही रहा ] नैयायिक सिन्नकर्ष, समबाय श्रादि को भी ज्ञान का करण मानते हैं, सो सन्तिकर्ष समवाय आदि श्रतेजस है, जैसे ये प्रतेजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण हैं वैसे कोई द्वव्य रूप करण हैं, जैसे ये प्रतेजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण हैं वैसे कोई द्वव्य रूप करण भी निकास हो हैं। इस्तेजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण होने तो इसमें क्या बाधा है ? कुछ भी नहीं । इसमुक्त रा "तैजसत्वात्" हेतुका विपक्षसे व्यावृत्त होना सदेहास्यद है, क्योंकि अतैजस पदार्थ भी रूपज्ञानक कनक होते हुए देखे जाते हैं, प्रतेजसमें रूपज्ञानक करण वक्षा कोई विरोध नहीं है, इस तरह तैजसत्व हेतु संदिग्धासिद्ध होनेके कारण उद्य

द्वितीयपक्ष —अन्य प्रमाण से सिद्ध हुए चक्षु किरणों में तैजसत्वहेतु द्वारा ग्राह्मार्थ संबंध [रूपको छूकर जानना ] सिद्ध किया जाता है ऐसा कहना भी प्रशक्य है, क्योंकि प्रन्य किसी प्रमाणसे चक्षु किरणों सिद्ध नहीं होती, प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण चक्षु किरणों के प्रसाधक नहीं हो सकते ऐसा हम निश्चित कर प्राये हैं। चक्षु किरणों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होनेके कारण नैयायिकका निम्न लिखित कथन अयुक्त होता है कि "धत्त्रे के पुष्पकं संस्थान के समान चक्षु किरणों गुक्में सूक्ष्म प्राकार होकर प्रतिमें विस्तृत हो जाती हैं, क्योंकि महान पर्वत प्रादि का प्रकाशन प्रन्यथा हो नहीं सकता या" इत्यादि, सो जब इन चक्षु किरणोंका स्वरूप ही असिद्ध है तब उनके विस्तृत्व प्रादि कार्योंका ध्यावर्णन करना श्रद्धामात्र है। इस्रकार किरणुरूप चक्षु सिद्ध नहीं है और गोलक चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्तार्थप्रकाशकत्व सिद्ध करते हैं ?

तेवां महत्त्वादिवर्मस्य श्रद्धामानगम्यत्वात् । ततो रिष्मक्यवस्त्वीऽप्रसिद्धेगॉलकस्य च प्राप्यकारित्वे प्रत्यक्षवाधितत्वात्कस्य प्राप्तावंप्रकाशकत्वं साध्येत ? यदि च स्पर्धनादौ प्राप्यकारित्वोपलम्भावस्तृषि तत्साध्येत; तिह हस्तादीनां प्राप्तानामेवान्याकर्णकत्वं किन्न साध्येत ? प्रमाणवाधान्यत्रापि ।

श्रवार्येन वक्षुवोऽसम्बन्धे कवं तत्र ज्ञानोदयः? क एवमाह्-'तत्र ज्ञानोदयः' इति ? धात्मनि ज्ञानोदयाम्युपगमात् । न चात्राप्यकारित्वे चक्षुवः सकृत्सर्वार्थप्रकाशकत्वत्रसङ्गः; प्रतिनिवतव्यक्तित्वा-

नैयायिक — स्पर्शनादिरूप इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व देखा जाता है भ्रतः चक्षु में भी इन्द्रियत्व होने से प्राप्यकारित्व सिद्ध करते हैं।

जैन — तो फिर हस्त भ्रादि में प्राप्त होकर भ्रन्य पदार्थों का धरना उठाना एवं खींचना आदि कार्य होता हुआ देखकर चुंबक पाषाएग में भी लोहेको उठाना खीचनादि कार्य प्राप्त होकर होता है ऐसा क्यों न सिद्ध किया जाय? तुम कही कि चुंबक छूकर लोहे को खींचता है ऐसा मानने में प्रत्यक्ष से बाघा आती है, तो वैसे ही चक्षु में प्राप्यकारित्व मानने में प्रत्यक्ष बाघा भ्राती है, प्रत्यक्ष बाघा तो दोनों में समान है।

नैयायिक यदि पदार्थं के साथ चक्षु का संबंध न माना जाय तो वहां ज्ञान का उदय कैसे होगा ?

जैन — वहां पर जानका उदय होता है ऐसा कौन कहता है हम जैन तो आत्मा में पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा स्वीकार करते हैं। यदि कोई ऐसी शंका करे कि चक्षु को ग्रप्ताप्यकारी माना जाय तो उसके द्वारा एक साथ सब पदार्थों का ज्ञान होने का प्रसंग ग्रावेगा? सो ऐसी शंका करना वेकार है, क्योंकि पदार्थों में प्रति नियत श्वक्तियां हुआ करती हैं, जो पदार्थ जहां पर जिस कार्य के करने मे योग्य होता है वही उस कार्य को किया करता है यह बात ग्रामी ग्रामे कहने वाले हैं। ग्राम कार्य कारए। में ग्रत्यन्त भेद मानते हैं, उस स्थित में ग्रापसे कोई यदि ऐसा प्रश्न करे कि जब "कार्य ग्रीर कारण ग्रत्यन्त मिन्न होते हैं तव कोई भी विवक्तित कार्य जैसे अपने कारए। से भिन्न है वैसे ग्रन्य सभी कारए। से भिन्न है; ग्रतः सभी कार्य एक ही कारए। से क्यों नहीं होवों ? ग्रथवा वसु से किरणें निकल कर फैलती हैं तो लोक के श्रन्ततक वे क्यों नहीं फैलती हैं"। तो ऐसे प्रथन का उत्तर ग्रापको भी यही देना होगा

द्भावानाम्। 'य एव यत्र योग्यः स एव तत्करोति' इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते । कार्यकारण्योरस्यन्तभेदेऽर्धा-न्तरस्वाविशेषात् 'सर्वमेकस्यात्कुतो न जायेत' इति, 'रश्मयो वा लोकान्त कृतो न गच्छन्ति' इति चोखे भवतोषि योग्यतेव कारणम् ।

किञ्च, चक्ष्र एक प्रकाशयतिसंयुक्तसमवायसम्बन्धात्, स चास्य गन्धादाविष समान इति तमिष प्रकाशयेत् । तथा चेन्द्रियान्तरवैयर्थ्यम् । योग्यताऽभावात्तप्रकाशने सर्वत्र सैवास्तु, किमन्तर्गेडुना सम्बन्धेन ? यदि चायमेकान्त्रअञ्चला सम्बद्धस्येव ग्रह्णमिति; क्ष्यं तर्हि स्कटिकाचन्तरितार्थ-

कि उनमें ऐसी ही योग्यता है दूसरी बात यह है कि संयुक्त समवाय संबंध से चक्षु रूप को प्रकाशित करती है ऐसा नैयायिक कहते हैं सो जैसे चक्षुका रूपके साथ संबंध है वैसे गन्ध धार्दिके साथ भी है इसलिये चक्षुको गन्धादिका भी प्रकाशन करना चाहिये? इस तरह चक्षु द्वारा गन्धादि सब विषयोंका प्रकाशन हो जानेपर अन्य इन्द्रियोंको मानना व्यर्थ ही ठहरेगा।

नैयायिक — गंधादिको प्रकाशित करनेकी चक्षु में योग्यतानहीं है, ग्रतः उनकाप्रकाशन नहीं कर सकती।

जैन — बस ! फिर सर्वत्र उसी योग्यताको ही स्वीकार करना चाहिये, अंत-गंडु सद्दश [अन्दरका फोड़ा-केन्सरादि] इस सिन्नकर्ष संबंधसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं। चक्षु पदार्थ का संबंध करके ही ग्रहण करती है ऐसा एकांत माना जाय तो वह स्फटिक, काच ग्रादिसे अंतरित पदार्थका ग्रहण किसप्रकार कर सकेगी ? क्योंकि उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जाती हुई चक्षुकी किरणोंका स्फटिकादि अवयवी से प्रतिबंध होगा ?

नैयायिक — चश्च किरसों द्वारा स्फटिकादि धवयवीका नाश हो जाता है धर्यात् चक्षु किरणें उन स्फटिकादिको नष्ट करके अंदर जाकर पदार्थका ग्रहण कर लेती हैं भ्रतः प्रतिबंध नहीं होता है।

जैन — ऐसी बात है तो स्फटिकादिसे श्रंतरित जो पदार्थ था उसको देखते समय स्फटिकादिकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिये ? तथा उस स्फटिकादिके ऊपर रखे हुए पदार्थ गिर जाने चाहिये ? क्योंकि उनके झाधारभूत स्फटिकादि श्रवयवीका नाश हो चुका है ? स्फटिकादि श्रवयवीके नष्ट होनेपर उसके विखरे हुए परमाणु तो उस पहुण्णम् । तद्वश्मीनां तं प्रति गण्धतां रूफटिकाववयिना प्रतिबन्धात् । तैस्तस्य नाधितत्वाददोषे तद्वप्यविह्यायोंपलम्भसमये स्कटिकादेक्पलम्भी न स्यात् । तस्योपरि स्वितद्वय्यस्य च पातप्रविक्तः माधारभूतस्यावयिकां नाधात् । न हि परमाणावे दृश्याः कस्यचित्राधारा वाः प्रवयविकल्पनानयेवयप्रसङ्गात् । अवयव्यन्तरस्योग्पत्तेरदोषे तदा तद्वप्यविद्वाधानुष्यम्भप्रतङ्गः । न चैत्रम्, ग्रुगपत्त्योगिनरनतरमुग्नम्भात् । अयाणु व्यृहान्तरोत्पत्तेनिरन्तरस्थिकादिविभ्रमः; तद्वधावस्याय्याणु प्रवृत्तरभावविक्षमः किन्न स्यात् ? भावपक्षस्य बलीयस्त्वभित्ययुक्तम्; भावाभावयोः परस्परं स्वकार्यकरस्यां प्रत्यविक्षेपातः ।

पदार्थको आधार दे नहीं सकते न वे दिखाई देने योग्य है, यदि परमाणु दृश्य और झाधारभूत माने जायेंगे तो भवयवीकी कल्पना करना व्ययं ठहरता है।

नैपायिक — चक्षु किरलों द्वारा उस अवयवीके नष्ट होते ही भ्रन्य भ्रवयवी उत्पन्न हो जाता है भ्रतः उपर्युक्त कहे हुए दोष नहीं भाते हैं।

जैन — ऐसा कहोगे तो उस नवीन उत्पन्न हुए स्फटिकादि प्रवयवी से अंतरित हो जाने के कारण पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकेगी, किन्तु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक साथ ही स्फटिक ग्रीर पदार्थ दोनों ही सतत् उपलब्ध होते हैं।

नैयायिक—प्रथम रफटिकादि के नष्ट होते ही उसी क्षण अतिशोधता से दूसरे रफटिकादिकी—उत्पत्ति हो जाती है, भ्रतः सततरूप से स्फटिकादि की उपलब्धि का भ्रम हो आया करता है ?

जैन — तो फिर उस स्फटिक ग्रांदि ग्रवयवीसे निर्मित डब्बी का शीघ्र अभाव होने से ग्रभाव की कल्पना को ही भ्रम रूप नयों न माना जाय।

नैयायिक अभाव की अपेक्षा भाव बलवान् होता है, अतः स्फटिक ग्रादि का ग्रभाव ग्रहण में नहीं आंकर स्फटिक ग्रादि का सन्द्राव हो ग्रहण में आता है ?

जैन-यह कथन अपुक्त है, नयोंकि भाव धौर स्रभाव दोनों ही समानरूप से बलवान् हैं, अतः वे अपने २ कार्य को बराबर करते ही हैं।

कि:अव – यदि नेत्रशिमयां पदार्थं को छूकर जानती हैं ग्रीर स्फटिक के अन्तर्गत पदार्थं को ग्रावरण करने वाले उस स्फटिक ग्रादि का भेदन कर जान लेती हैं इत्यादि; सिद्धांत माना जाता है तो प्रश्न होता है कि मसिन जल में रखे हुए पदार्थ को वे क्यों कवं व समलवलान्तरितार्थस्योगसम्भो न स्यात् ? ये हि तद्रश्मयः कठिनमिततीक्ष्णलोहाऽभेषं स्किटकारिक मिन्दन्ति तेषां जलेऽतिद्रवस्त्रभावे काऽक्षमा ? भय नीरेण नाशितस्वान्न ते तद्भित्रसन्ति; तिह स्वच्छवलव्यवस्थितस्याप्यनुणसम्भन्नसङ्गः। योग्यताङ्गोकरणे सवं सुस्यम्। ततः प्रोक्तदोवपरिहारिमच्छता प्रतीतिसिद्धमप्राप्यकारित्वं चक्षुषोऽभ्युपगन्तव्यम्।

तथाहि-'चक्षुरप्राप्तार्थप्रकाशकमत्यासन्नार्थाप्रकाशकस्वात्, यत्पुन: प्राप्तार्थप्रकाशकं तदस्यास-

नहीं जानती देखती ? जब वे चक्षकिरणें कठोर-प्रतितीक्ष्ण लोहे से भी प्रभेद्य स्फटि-कादिका भेदन कर सकती हैं तो अतिद्रव कोमल स्वभाववाले जल का भेदन करने में कैसे असमर्थ हो सकती हैं ? यदि कहा जावे कि चक्षकिरणें जल के द्वारा नष्ट हो जाती हैं, ग्रतः वे उसका भेदन नहीं कर पाती हैं, तो फिर उन किरणों के द्वारा स्वच्छजल में स्थित पदार्थका भी ग्रहण नहीं होना चाहिये, यदि कहा जाय कि किरणों में ऐसी ही योग्यता है कि वे मैले जल में जाकर तो नष्ट हो जाती हैं ग्रीर स्व-च्छजलमें नष्ट नहीं होती हैं तो ऐसी योग्यता के प्राङ्गीकार करने पर तो सब बात ठीक होगी। भावार्थ - अप्राप्यकारी होकर भी चक्ष ग्रपनी योग्यता के बल से ही ग्रपने योग्य विषय को प्रकाशित करती है, संपूर्ण पदार्थी को नहीं, जिसके जानने देखने की उसमें योग्यता होती है वह उसी रूपको देखती है ग्रन्थ को नहीं। इस तरह योग्यताको मानने से सब बात ठोक हो जाती है, कोई दोष भी नहीं आता। इस प्रकार पूर्वोक्त दोषों को ( स्फटिक अंतरित पदार्थको फोड़कर उसे खूना और मैंले जलको फाड़ नहीं सकना इत्यादि को ) दूर करना चाहते हैं तो चक्षु में प्रतीतिसिद्ध बप्राप्यकारित्व हो स्वीकार करना चाहिये । म्रतः चक्षु पदार्थं को भ्रप्राप्त होकर प्रकाशित करती है (प्रतिज्ञा) क्योंकि वह म्रतिनिकटकर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती है ( हेतू ), जो प्राप्त मर्थ का प्रकाशक होता है वह ध्रतिनिकटवर्ती पदार्थ का प्रकाशक देखा गया है जैसे कर्ण ग्रादि इन्द्रियां, चक्षु निकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती, ग्रतः वह ग्रप्राप्तार्थ प्रकाशक ही है, इस प्रकार के अनुमान से चक्षु में धप्राप्यकारिता सिद्ध होती है। इस अनुमान में दिया हुआ "अत्यासन्नार्थ अप्रकाशकत्व हेत् असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि काच, कामला [काचबिन्दु, पीलिया] ग्रादि अत्यन्त निकटवर्त्ती वस्तुको चक्षु प्रकाशित नहीं करती यह बात पहिले ही सिद्ध कर आये हैं।

नैयायिक-यह अत्यासन्नार्थं अप्रकाशकत्व हेतु साध्यसम होनेसे असिद्ध है,

प्रायंप्रकाशकं दृष्ट् यथा श्रोत्रादि, ग्रत्यासभाषांप्रकाशकः च वक्षुस्तस्मादप्राधार्धप्रकाशकम्' इति । न चायमसिद्धो हेतुः ; काचकामलाद्यत्यासभाषांप्रकाशकत्वस्य चक्षुषि प्रागेव प्रसाधितत्वात् । ननु साध्या-विशिष्टोर्थ हेतुः, 'पर्युदासप्रतिषेषे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्व तदेवात्यासलार्थाप्रकाशकत्वम्' इति । प्रसच्यप्रतिषेषस्तु जैनैर्नाभ्युपगम्यते भ्रपसिद्धान्तप्रसङ्गात् ; इत्यप्यनुपपन्नम् ; प्रसङ्गसाधनत्वादेतस्य । श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारित्वात्यासन्नार्थप्रकाशकत्वयोध्याप्यव्यापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकाभावे-

क्यों कि इस हेतु का जो अवयव पद "धप्रकाशकत्वाप्" है सो इसमें नकार "न प्रकाश-कत्वं अप्रकाशकत्वं" ऐसा नज् समासरूप है, यह समास पर्यु दास और प्रसज्यप्रतिषेच के भेद से दो प्रकार का है, सो इस "न" को आप यदि पर्यु दास रूप नज् समास स्वीकार करते हो तब जो मतलब अप्राध्यकारो इस साध्य पद का होता है वही अत्यासन्नायं— अप्रकाशकत्व इस हेतु पद का होता है, सो यही साध्य के समान हेतु कहलाया और यदि अप्रकाशकत्व में नकार का अर्थ प्रसज्यप्रतिषेध सर्वथा-निषेच करनेरूप लेते हो तो जैन को यह इष्ट नहीं है, क्योंकि आप अभाव को तुच्छाभावरूप नहीं मानते हैं, यदि मानेंगे तो अपसिद्धान्त का प्रसंग प्राप्त होता है।

जैन-यह सारा कथन मयुक्त है, यह हमारा अनुमान प्रसङ्ग साधन के लिये है, इसी का विशेष विवेचन करते हैं-कणं आदि इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व का और अत्यासम्माणंप्रकाशकत्व का व्याप्य-व्यापक भाव सिद्ध हो गया था, उसके सिद्ध होने पर जो नैयायिक को इष्ट चक्षु में व्यापक का अभाव ( अत्यासमाणंप्रकाशकत्व का अभाव) करना इष्ट है सो उसके द्वारा अनिष्ट प्राप्यकारित्वरूप जो व्याप्य है उसका सभाव भी सिद्धकर देना, इस अनुमान का प्रयोजन है। अतः हेतुका साध्यसम होना दोषास्पद नहीं है। तथा यह अत्यासमाणं अप्रकाशकत्व हेतु धनकान्तिक और विरुद्ध भी नहीं है क्योंकि यह हेतु विपक्षमें अथवा उसके एक्देश में प्रवृत्त नहीं होता।

भावार्ष - जैन का यह अनुमान प्रमाणका प्रयोग है कि "वक्षुः धप्राक्षाध्यक्रकाशकं अत्यासस्त्रार्थ अप्रकाशकत्व है, उसका ध्रयं बस्तु को प्राप्त किये (क्षुये) विना-प्रकाशित करना [ जानना ] है, तथा हेतु ग्रत्या-सन्नार्थ अप्रकाशकत्व है इसका अर्थ निकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं कर सकना ऐसा है, सो ये दोनों साध्यसाधन समान से हो जाते हैं, अतः नैयायिक ने हेतु को साध्यसम कहा है, सो इस पर आवार्य कहते हैं कि हमने जो इस अनुमान का प्रदर्शन

ष्ट्रचाऽत्यासस्राचीप्रकाशकत्वलक्षरायाऽनिष्टस्य प्राप्यकारिस्वलक्षराध्याच्यावावस्यापादानमात्रमेवानेन विषीयते, इत्युक्तदोवाप्रसङ्गः । नाप्यनेकान्तिको विषद्धो वा; विपक्षस्यैकदेशे तत्रैव वाऽस्याऽप्रवृत्तेः ।

न च स्पर्शनेन प्राप्यकारिगाप्यत्यासन्नरमञ्ज्ञारीरावयवस्पर्शस्याप्रकाननादनैकान्तः: ग्रस्य तत्काररात्वेन तदविषयत्वात । स्वकारराज्यतिरिक्तो हि स्पर्शादिः स्पर्शनादीन्द्रियाराां विषयः: तत्रैवाभिमुख्यसम्भवेनामीषां प्रकाशनयोग्यतोषपत्तेः । कष्मन्यशैकशरीरप्रदेशान्तरगतस्पर्शनेन तत्प्रदे-किया है उसे आपको प्रसंग साधनरूप समक्षना चाहिये, प्रसंगसाधन का लक्षणा "परेष्ट-चाऽनिष्टापादनं प्रसंगसाधनमं अर्थात परके इष्ट को लेकर उसी के द्वारा परका अनिष्ट सिद्ध करना । प्राप्यकारित्व भौर अत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व ये दोनों ही कर्ण भादि इन्द्रियों में पाये जाते हैं अर्थात कर्ण खादि चार इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त करके जानती हैं भीर श्रत्यासन्नार्थ को भी जानती हैं. इन दोनोंका व्याप्यव्यापकभाव कर्णादि इन्द्रियों में देखा जाता है। जब चक्ष की बात आई तो नैयायिक ने प्राप्तार्थप्रकाशकतारूप जो व्याप्य है उसे तो चक्षमें माना पर इसका व्यापक जो म्रत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व है उसे नहीं माना इसलिये बाचार्य ने उनसे कहा कि यदि चक्ष में अत्यासन्नार्थप्रकाशनता मानना ग्रानिष्ट है तो प्राप्तार्थप्रकाशकत्व वहां नहीं रह सकेगा. क्योंकि व्यापक के सभाव में उसके व्याप्य धर्म का भी अभाव देखा जाता है, जैसा वृक्षत्व के ग्रभाव में वटत्व का भी श्रभाव हो जाता है जब चक्ष में अत्यासन्नार्थं प्रकाशकत्व (श्रीतिनिकटवर्त्ती नैत्रांजनादि को प्रकाशित करना ) नहीं पाया जाता है तब प्राप्तार्थप्रकाशनत्व रूप व्याप्य कैसे पाया जा सकता है ? इसप्रकार प्रशंग साधनद्वारा चक्ष में स्रप्राप्यकारित्व सिद्ध किया गया है।

नैयायिक – प्राप्यकारी स्पर्शनेन्द्रिय भी श्रतिनिकटवर्त्ती शरीरके श्रभ्यन्तर के ग्रवयवोंके स्पर्शका प्रकाशन नहीं कर पाती, ध्रतः जो प्राप्यकारी हो वह श्रति निकट के पदार्थ का प्रकाशन करता ही है ऐसा कहना अनैकान्तिक होता है।

जैन—शरीरके अभ्यतरवर्ती अवयव स्पर्शनैन्द्रिय कारण है अतः उसका प्रकाशन नहीं करती, स्पर्शनादि इन्द्रियोंका स्पर्शादि जो विषय है वह उनके स्वकारणों से गृथक होता है, तभी तो उन विषयों की तरफ अभिमुख होकर इन्द्रियों उनका प्रकाशन किया करती हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो अरोरके एक प्रदेशमें होने वाली स्पर्शनैन्द्रियद्वारा उसी अरीरके अन्य प्रदेश का स्पर्श किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता था?

काम्तरमतः स्पर्धः प्रकाश्येत ? न च कामलावयोऽज्ञानादयो वा चलुषः कारस्यं येन तैषामप्यनेन न्यायेन प्रकाशनं न स्यात्, स्वसामधीतस्तरसिप्रधानारश्रानेवास्योत्पन्नस्तात् । नापि कालात्ययापविद्येसम् ; प्रत्यक्षस्य पत्नावाषकत्वेन प्रागेव समयेनात्, धागमस्य च तद्वाषकस्यासम्भवात् । नापि सत्प्रतिपन्नाः ; विपरोतार्थोपस्यापकानुमानानां प्रागेव प्रतिष्वस्तत्वादिति । तथा, 'वशुगैत्वा नाऽर्थेनामिसम्बद्धयते इन्द्रियस्वास्त्यर्थेनादोन्द्रियवत्' इत्यनुमानाचास्याप्राप्यकारित्वसिद्धः । प्रयंश्य च तद्वेशामने प्रत्यक्षविरोज इति ।

नैयायिक — जैसे स्पर्शनेन्द्रिय अपने अभ्यन्तरके अवयवके स्पर्श को प्रकाशित नहीं कर पाती वैसे ही चक्षुरिन्द्रिय अपने अभ्यन्तरके कासलादिदोख या नेत्रांजनादिको प्रकाशित नहीं कर पाती है ?

जैन — यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे शारीर के ग्रभ्यंतरके श्रवयत स्पर्श-नेन्द्रियके कारण हैं वैसे कामलादि चक्षुके कारण नहीं हैं, चक्षुरिन्द्रिय तो कामलादि के सिन्निधिके होनेके पहले से ही अपने कारण कलाप द्वारा उत्पन्न हो चुकी है। इस प्रकार प्रत्यासन्नार्थ श्रप्रकाशकत्व हेतु श्रनेकान्तिक दोषसे निर्मुक्त है ऐसा निश्चित् हुआ। तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है।

क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से इसके पक्ष में बाधा नहीं है, ऐसा हम पहिले ही समयंन कर भाये हैं। बागमप्रमाग तो इस पक्ष में बाधा देता ही नहीं है। तथा—यह हेतु सत्प्रतिपक्ष दोषवाला भी नहीं है, सत्प्रतिपक्ष दोष उसे कहते हैं कि जिस हेतु को या उसके साध्यको दूसरा प्रमाग विपरीत सिद्ध कर देवे सो ऐसे विपरीत अर्थ को उपस्थित करनेवालों जो भी "तेजस चक्षु: रूपादीनों मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वाल् प्राप्यकारि चक्षुः" इत्यादि अनुमान हैं, उनका हम जैनों ने पहिले ही अच्छी तरह से निरसन कर दिया है। धरवासआर्थ अप्रकाशकत्व हेतुवाले अनुमान से जैसे चक्षु में अप्रपायकारित्व सिद्ध होता है वैसे ही चक्षु जाकर पदार्थ के साथ संबद्ध नहीं होती हैं, इस धनुमान के द्वारा भी चक्षु में प्रमाप्यकारित्व निरस्त होता है, इस तरह किरसा चस्तु गोल कक्षु से निकलकर पदार्थ के वास जाती है ऐसा नैयायिकका कहना निराकृत हुआ, इन्द्रिय प्रदेश के पास पदार्थ धाते हैं ऐसा मानना तो प्रत्थक्ष विरुद्ध है स्वलिये यह सिद्धांत भवाधित सिद्ध हुमा कि न इन्द्रिय पदार्थ के पास जाती हैं, और

न पदार्थ इन्द्रियोंके पास आते हैं किन्तु दोनों यथा स्थान रहकर इन्द्रिय द्वारा पदार्थका ज्ञान हो जाया करता है। इसप्रकार नैयायिक का चक्षु सन्निकर्यवाद खडित होता है।

#### # चक्षुसन्निकर्षवाद का प्रकरण समाप्त #



# चक्षुसन्निकर्षवादके खण्डन का सारांश

नैयायिक इन्द्रिय धीर पदार्थ का सिन्नकर्थ होकर ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं, स्पर्णनादि पांचों इन्द्रियां पदार्थ के साथ संयोग प्राप्त करती हैं, उन पदार्थों में रूपादिश्वरों का समबाय है, उनसे संबंधित होकर उनका ज्ञान पैदा होता है, तथा मन आत्मासे संयोग करता है धीर आत्मा पदार्थ से संबंधित है ही क्योंकि वह व्यापक है, सतः यहां भी सिन्नकर्ष होना संभव है, इस तरह जो छूकर ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा उनके यहां प्रत्यक्ष का लक्षण है।

प्राचार्यं ने प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण "विश्वदं प्रत्यक्ष" ऐसा कहा है, यदि सिन्नकर्ष को प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो वह लक्षण चक्षु और मन में नहीं पाया जाता, ग्रतः ग्रव्याप्ति दोष युक्त है, तथा योगी प्रत्यक्ष में ग्रव्याप्ति है, सबसे बड़ी ग्रापित यह है कि सिन्नकर्ष प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो सर्वज्ञका ग्रभाव होगा, क्योंकि इन्द्रियां छूकर जानती हैं और पदार्थ हैं ग्रनन्त, उन सबका सिन्नकर्ष होना संभव नहीं, ऐसी हालत में न सबका पूरा छूना होगा न जीव सर्वज्ञ होगा, ग्रतः निरुचय होता है कि चक्षु पदार्थ को विना छुए ही जानती है।

नैयायिक — चक्षु भी पदार्थ को छूकर ही जानती है, क्योंकि वह बाह्य इन्द्रिय है [बाहर दिखाई देनेवाली इन्द्रिय है] को बाह्य इन्द्रिय होती है वह छूकर ही पदार्थ को जानती है जैसे स्पर्शनेन्द्रिय।

जैन—यह अनुमान गलत है, क्योंकि हेतु बाधित पक्षवाला है, हम पूछते हैं कि आप चक्षु किसे कहते हैं? गोल गोल जो म्रांख में पुनली है उसे, या भौर किसी को? गोलक चक्षु तो पदार्थ को छूती ही नहीं, झगर माना जाय तो प्रत्यक्ष बाधा है, क्योंकि हमारे नेत्र बिना स्पर्थ किये ही वस्तु के वर्ण को ग्रहण करते हुए स्पष्ट प्रतीति में आते हैं। नैयायिक -- दूसरी एक किरणरूप चक्षु है वह जाकर पदार्थ का स्पर्श करती है।

जैन — यह किरण चक्षु ही अभी असिद है तो उससे पदार्थ का छूना वगैरह तो दूर ही रहा हम तो पहिले आपसे यही पूछते हैं कि — रश्मिचक्षु को आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हैं क्या इसी अनुमान से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसी अनुमान से कहो तो अन्योन्याश्यय है। और दूसरे अनुमान से कहो तो अनवस्था दोष आता है। तथा — आंखों से किरणें बाहर जाकर पदार्थ को जानती है तो आंख में अंजन लयाना आदि व्यर्थ है। किरणें जब आंख से बाहर निकलती हैं तब प्रत्यक्ष दिखनी चाहिये, रूप और स्पर्श तो उनमें है ही? तुम कहो कि उनका रूप अपकट है, सो क्या ऐसा तेजोद्रस्य आपको कहीं दिखाई देता है कि जिसमें रूप प्रगट न हो?

आपका कहना है कि बिल्ली ग्रादि जानवरों की श्रांखों में तो किरएों स्पष्ट दिखाई देती हैं, ग्रतः मनुष्यादि के नेत्रों में भी जनकी कल्पना करी जाती है, सो यह सब कथन गलत है, क्योंकि ऐसा ग्रन्थ एक जगह देखा गया स्वभाव सब जगह लागू करोगे तो महान् दोष प्रायमें। फिर तो कोई कहेगा कि रात्रि में सूर्य की किरणें होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती हैं मतलब ग्रमकट रहती हैं। जैसे कि मनुष्योंके वेत्रों में किरणें ग्रमकट रहती हैं। जैसे कि मनुष्योंके वेत्रों में किरणें ग्रमकट रहती हैं। सो ऐसी मान्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष वाधा होनों पक्षों में है, ग्रर्थात् सूर्य किरणें जैसे रात में नहीं दिखती वेसे ही नेत्र किरणें मो तो नहीं दिखती, फिर सूर्य किरणें जो न मानना ग्रीर नेत्र किरणें मानना यह तो कोरा पक्षपात है।

ध्रापके यहां इन्द्रियां पृथक् पृथक् पृथक् प्रायके द्रायि स्रादि से उत्पन्न हुई मानी गईं हैं सो यह बात भी गलत है। चध्रु तेजोड़व्य ( अग्नि ) से बनती है यह बात ध्राप रूप-प्रकाशकत्व हेतु से सिद्ध करते हैं, किन्तु यह हेतु व्यभिचारी है। ध्रयांत्—चध्रु तेजस है क्योंकि वह रूपादि गुर्गों में से सिर्फ रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसा कि दीपक, सो यह अनुमान सदोष है। क्योंकि हेतु ध्रनैकान्तिक दोष वाला है माणिक्यादि रत्नों द्वारा यह हेतु व्यभिचरित होता है वह इस प्रकार से कि वे रत्न रूप प्रकाशक तो हैं पर सेजोड़ब्य नहीं है पृथ्वीद्रव्य हैं।

तथा—चक्षु यदि छूकर पदार्थको जाने, तो उसी पदार्थ में रहे हुए रसादिकों को नयों नहीं जानें ? नयोंकि सब रसादिकों को उसने छूतो लिया ही है। यदि चक्षु छूकर ही रूपकों [पदार्थ को ] जानती है तो स्फटिकमणि की डिब्बी के भीतर रखी हुई वस्तु को झांख नहीं जान सकेगी, क्यों कि किरएों का प्रवेश वहां हो नहीं सकेगा।
यदि कहा जाय कि स्फटिक का भेदन कर वे झंदर घुस जाती हैं तो फिर उन्हें गंदे
पानी के भीतर घुमकर वहां की बस्तु को भी देख लेना चाहिये? यदि कहा जाय कि
वे पानी के संपर्क से समाप्त हो जाती हैं तो फिर स्वच्छ पानी में स्थित पदार्थ वे कैसे
ग्रहण करती हैं? यदि कहा जाय कि उनमें ऐसी ही योग्यता है तो फिर ऐसा ही क्यों
न मान लिया जाये कि झांखें विना छुए ही रूप की प्रकाशक होती हैं।

धांसें यदि स्पर्ध करके रूप को जानती हैं तो खुद धांख में स्थित काचकाम-लादि रोग को तथा अंत्रन आदि को सबसे पहिले उन्हें जानना चाहिये? फिर क्यों उन्हें देखने के लिये दर्पणादि लिया जाता है ग्रीर क्यों वैद्य ग्रादि द्वारा उनका निरी-क्षया कराया जाता है?

भ्रतः इन सब ग्रापत्तियों से यदि बचना चाहते हैं तो भ्रांख को तेजोरूप नहीं मानना चाहिये ग्रीर न उसे प्राप्यकारी ही स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा ग्रापमें "नैयायिक" इस नामकी सार्थकता नहीं हो सकती है।

धतः जैन मान्यता के अनुसार चक्षु अप्राप्यकारी ही सिद्ध होती है। देखिये—चक्षु अप्राप्त होकर ही पदार्थ को प्रकाशित करती है, क्योंकि वह धरयन्त निकटवर्त्ती वस्तुको ग्रहण नहीं करती, "चक्षुः धप्राप्तार्थप्रकाशकं धर्यासत्रार्थाप्रकाशकं करवात्" इस अनुमान में जो धापने हेतु में साध्यसम होने का दोष प्रकट किया है वह गलत है क्योंकि हमने इसे प्रसंग साधनक्य" ऐसा कहा है। कणं आदि इन्द्रियां प्राप्त होकर ही निकटवर्ती पदार्थ को जानती हैं, अतः प्राप्य का और अस्यासत्रार्थ प्रकाशक-वक्का इन दोनों का व्याप्य क्यापक मात्र है। धर्षात्र प्राप्य का और अस्यासत्रार्थ प्रकाशक-वक्का इन दोनों का व्याप्य व्यापक मात्र है। धर्षात्र प्राप्य का प्राप्य प्राप्त सत्रार्थ का व्याप्य के साथ नहीं के ची करते हो सो यात्र विकाश करते हैं। इस तरहें क्या स्थापक ते। धर्मा सत्रार्थ प्रकाशकत्व व्यापक के साथ रहता है। अतः हमारा ऐसा कहना है कि जब चक्षु धरमासत्रार्थ प्रकाशक नहीं है तब उसमें प्राप्यकारित्व भी नहीं है। इस तरहें चक्षु बिना खुए ही पदार्थ को प्रकाशकत करती है—जानती है यह बात सिद्ध हुई।

### चक्षुसन्निकर्षवाद के खंडन का सारांश समाप्त

## सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष

तकोक्तप्रकारं प्रत्यक्षं युक्यसांव्यवहारिकप्रत्यक्षप्रकारेख द्विप्रकारम् । तत्र सांव्यवहारिकप्रत्य-क्षप्रकारस्योरपत्तिकारसस्ये

#### इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ ४ ॥

विवादं प्रत्यक्षमिरयनुवरीते । तत्र समीचीनोऽवाधितः प्रवृत्तिनिवृत्तिनक्षर्गो व्यवहार, संब्य-वहारः, स प्रयोजनमस्येति सांव्यवहारिकं प्रत्यवाम् । नन्वेवंभूतमनुमानमप्यत्र सम्भवतीति तविप

भव यहांपर सांव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण और विवेचन किया जाता है। प्रारम्भ में प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण और विवेचन किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हूँ—पुख्य प्रत्यक्ष और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, उन भेदों में से पहिले सांव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण को उत्पत्ति का कारण और उसके स्वरूप को बतलाने के लिए भी माणिक्यनन्दी सूत्र रचना करते हूँ—

द्भन-इन्द्रियातिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ ५ ॥

सूत्रार्थ — इन्डियों ग्रीर मन से होनेवाले एकदेश प्रत्यक्ष ( विशव ) ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

"विश्वदं प्रत्यक्षम' इस सुत्र का संदर्भ चला आ रहा है। "सं" का प्रष्टं है समीचीन अवाधित, इस तरह भवाधित प्रवृत्ति और निवृत्तिलक्षण्याला जो व्यवहार है उसका नाम संव्यवहार है यही संव्यवहार है प्रयोजन जिसका वह सांव्यवहारिक है।

श्रंका—इस प्रकार का लक्षण तो अनुमान में भी संमावित है अतः वह भी सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जावेगा?

समाधान—इस संका का निरसन करने के लिए ही सूत्रकार ने "इन्द्रिया-विन्द्रियनिमित्तं देशतः" ऐसा कहा है, मतलब-जो ज्ञान इन्द्रियों और मन से होता है, [हेतु से नहीं होता ] वह एक देश संज्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण है। प्रन्य हेतु आदि से होनेवाले बनुमानादि को सौज्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है। इस तरह एक सांब्यवहारिकं प्रत्यक्ष प्रान्नोतीत्याश्चर्यापनीदार्थम्-'इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं वेश्वतः' इत्याह् । देशतो विश्वदं यत्तत्त्रयोजन ज्ञानं तत्सांब्यवहारिकं प्रत्यक्षमित्युच्यते नान्यदिश्यनेन तत्स्वरूपम्, इन्द्रियानि-न्द्रियनिमित्तमित्यनेन पुनस्तदुत्पतिकारणः प्रकाशयति ।

तन्नेन्द्रियं द्रथ्यभावेन्द्रियभेदार्द्वे था । तन द्रव्येन्द्रियं गोलकादिपरिणामविशेषपरिणतरूपरस-गन्यस्पर्यावरपुर्वगलास्यकम्, पृथिष्यादीनामत्यन्तीभन्नजातीयत्वेन द्रव्यान्तरत्वाधिद्वितस्तस्य प्रत्येकं तदारुव्यत्वासिद्धेः । द्रव्यान्तरत्वासिद्धिश्च तेषां विषयपरिच्छेदे प्रदाधियध्यते । भावेन्द्रियं तु लब्ध्युप-

देश विशद होना यह इस सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप कहा गया है। तथा यह इन्द्रियां एवं मन से होता है ऐसा जो कहा है वह उसकी उत्पत्ति का कारए। प्रकट करने के लिये कहा है।

इन्द्रियों के दो भेद हैं—एक द्रव्येन्द्रिय श्रीर दूसरी भावेन्द्रिय। नेत्र की पुतली या कान की शष्कुली आदि रूप परिएात एवं रूप, रस, गंध, स्पर्श युक्त जो पुद्गलों का स्कन्ध है वह द्रथ्येन्द्रिय है।

आवार्थ — ब्र॰थेन्द्रिय के भी दो भेद हैं — निवृत्ति और उपकरण पुन: — निवृत्ति के भी बाह्यनिवृत्ति और आभ्यन्तर निवृत्ति ऐसे दो भेद हैं। चक्षु ब्रादि इन्द्रियों के आकाररूप जो भारमा के कुछ प्रदेशों को रचना बनती है वह धाभ्यन्तर निवृत्ति है, भीर उन्हों स्थानों पर चक्षु रसना ब्रादि का बाह्याकार पुद्रमलों के स्कन्ध की रचना होना बाह्यनिवृत्ति है। इनमें से भाभ्यन्तर निवृत्ति आरसप्रदेशरूप है, अतः वह पौद्रग-लिक नहीं है। उपकरण के भी दो भेद हैं — आभ्यन्तर उपकरण भीर बाह्य उपकरण, नेत्र भी पुतली आदि की अन्दर की रचना होना आभ्यन्तर उपकरण है और पलकें आदिरूप बाह्य उपकरण हैं, मतलब — जो निवृत्ति का उपकार कर वह उपकरण कहलाता है। "उपित्रयते निवृत्तिः येन तत् उपकरण" ऐसा उपकरण, शब्द का ब्रुप्तिलस्य भ्रष्टं है।

यौग — नैयायिक वेशेषिकों ने इन्डियों में पृषक् २ पृथिकी भ्रादि पदार्थ से उत्पन्न होने की कल्पना की है, अर्थात् पृथिकी द्रश्य से झाणेन्द्रिय की उत्पन्ति की कल्पना की है, अर्थात् पृथिकी द्रश्य से चक्षु इन्द्रिय की, वायुक्रस्य से स्पर्शनीन्द्रय की, जार प्राप्त क्या के स्पर्शनीन्द्रय की, और प्राकाशद्रव्य से कर्णेन्द्रिय की उत्पन्ति की कल्पना की है। सो सब से पहिले यह बात है कि एक ग्राकाश को छोड़कर पृथिवी ग्रावि चारों पदार्थ एक ही

योगात्मकम् । तत्राऽऽवरणुक्षयोगशमप्राधिक्यार्षयहणुक्षक्तिर्वव्यः, तदशावे सतोप्यर्थस्याप्रकाशनात्, प्रम्ययातिप्रसङ्गः । उपयोगस्तु क्पादिविषयग्रहणुव्यापारः, विषयान्तरासक्ते चेतसि सन्निहितस्यापि विषयस्याग्रहणुग्तिसिद्धिः । एवं मनोपि द्वेषा द्रष्टव्यम् ।

पुद्गल द्रव्यात्मक हैं, इनकी कोई भिन्नजातियां नहीं हैं और न इनके परमाणु ही अलग भ्रालग हैं। तथा दूसरी बात इन्द्रियों में भी इसी एक पृथिवी से ही यह झाणेन्द्रिय निर्मित है ऐसा नियम नहीं है सारी ही द्रव्येन्द्रियां एक पुद्गलद्रव्यरूप हैं, पृथिवी जल आदि नौ द्रव्यों का जो कथन यौग करते हैं उनका आगे चौथे परिच्छेद में निरसन होनेवाला है। पृथिवी आदि पदार्थ साक्षात् ही एक द्रव्यात्मक—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णात्मक दिख्तयों दे रहे हैं। न ये भिन्न २ द्रव्य हैं और न ये भिन्न २ जाति वाले परमाणुओं से निष्पन्न हैं तथा—न इन्द्रियों की रचना भी किसी एक निश्चित पृथिवी आदि से ही हई है। अतः यौग का इन्द्रियों का कथन निर्दोष नहीं है।

भावेन्द्रिय के दो भेद हैं—लिन्ध भौर उपयोग। ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से पदार्थ को यहए। करने की प्रधांत् जानने की शक्ति का होना लिन्ध कहलाती है। धावरण कर्म के क्षयोपशम को लिन्ध समफ्ता चाहिये। इसी लिन्ध (क्षयोपशम) के क्षयावरण कर्म के क्षयोपशम को लिन्ध समफ्ता चाहिये। इसी लिन्ध (क्षयोपशम) के क्षयाव में मौजूद पदार्थ का भी जानना नहीं होता है। यदि इस लिन्ध के विना भी पदार्थ का जानना होता है ऐसा माना जावे तो चाहे जो पदार्थ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होने का ग्रतिप्रसंग आता है।

भावार्ष — सूक्ष्म ग्रन्तरित आदि पदार्थ इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं श्राते हैं। ग्रतः यह मानना चाहिये कि सूक्ष्मादि पदार्थों को ग्रहण न कर सकने के कारण उनमें उस जाति की लिब्य-शक्ति नहीं है। इसी का नाम योग्यता है। इसी योग्यता के कारण इन्हियों में विषय भेद है। तथा प्राप्यकारित्व भीर प्रप्राप्यकारित्व का भेद है। इसी कारण ग्रनेक पदार्थ जानने के योग्य होते हुए भी उनमें से हम प्रपत्न द स्वयोगसम के अनुसार कुछ २ को ही जान सकते हैं। बन्य मत बौद्ध आदि के द्वारा माने गये तदुत्पत्ति तदाकार प्रादि का खण्डन या सिक्रक्योदिक का खण्डन करने में जन इसी क्षयोगश्रमरूप लिब्ध के द्वारा सफल होते हैं। स्वाद विषयों की तरफ ग्रासा का उन्मुख होना उपयोगरूप भावेन्द्रिय है। यह उपयोग यदि ग्रन्थम है तो निकटवर्ती पदार्थ भी जानने में नहीं भाते हैं। मतलब—जब हमारा उपयोग श्रम्य

ततः "पृषिध्यसेजोबायुभ्यो झास्परसनवस्नुःस्पर्धनिन्द्रियमानः" [ ] इति प्रस्यास्यातम् ; पृषिव्यादीनामन्योन्यमेकान्तेन द्रव्यान्तरत्वासिद्धेः, झन्यया जनादेमुं काफलाविपरिस्मामाभावप्रसक्ति-रात्मादिवत । न चैवम, प्रत्यकाविविरोधात ।

मय मतम्-पाविवं घ्राः ए स्वादिषु सिन्तिहतेषु गन्यस्यैवाभिव्यक्षकत्वान्नागर्काणकाविमर्दक-करतलबत्; तदप्यसञ्जवम्; हेतोः सूर्यरिमिश्वदकसेकेन जानेकान्तात्। इत्यते हि तेलाभ्यक्तस्या-किसी विषय में होता है तब हमको बिलकुल निकट के शब्द, रूप मादि का भी ज्ञान नहीं हो पाता है इसीसे उपयोगरूप भावेन्द्रिय सिद्ध होती है।

मनके भी दो भेद हैं-द्रव्यमन और भावमन । भावार्थ-हृदय स्थान में अष्टपत्रपुक्त कमल के आकार का द्रव्यमन है। यह मनोवर्गणाओं से निर्मित है। नो इन्द्रियावरण के क्षयोपशम तथा बीर्यान्तराय के क्षयोपशम से जो विचार करने की शक्ति प्रकट होती है उसे भावमन कहा गया है। इस प्रकार इन्द्रियां और मनका यह मबाधित लक्षण समक्षना चाहिये। इन लक्षणों से नेयायिक म्रादि के द्वारा माने गये इन्द्रियों के लक्षण [एवं कारण] खण्डित हो जाते हैं। "पृथ्वियम जोवायुभ्यो द्वारण सनक्षुस्पर्शनेनिद्रयभावः" प्रयाप पृथ्वि से मृष्ण, जल से रसना, म्रान से चक्षु और वायु से स्पर्शनेनिद्रय उत्पन्न होती है, सो ऐसा कहना गलत हो जाता है, क्यों कि पृथिवी म्रादि पर्वापं एकान्त से भिन्न द्रव्य नहीं हैं। यदि पृथिवी जल म्रादि सर्वया भिन्न २ स्व्य होते तो जल से पृथ्विश्वस्वरूप मोने कैंसे उत्पन्न होते, म्राप्त नहीं होते, श्रे स्वयात् नहीं होते के से उत्पन्न होते, म्राप्त नहीं होता है। किन्तु जलसे मोती चन्द्रकान्त स्वरूप पृथिवी से जल, सूर्यकान्त मिरा से (पृथिवी है। किन्तु जलसे मोती चन्द्रकान्त स्वरूप पृथिवी से जल, सूर्यकान्त मिरा से (पृथिवी है) भ्रान उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। म्रातः पृथिवी, जल आदि पराथाँको पृथक द्रव्यस्प मानना प्रत्यक्ष से विरद्ध पड़ता है।

नैयायिक — अनुमान से सिद्ध होता है कि झाएा ध्रादि इन्द्रियां भिन्न २ द्रश्य से बनी हैं। देखों-घृणिन्द्रिय पृथिवी से बनी है, क्योंकि वह रूप ध्रादि विषयों के निकट रहते हुए भी सिर्फ गन्य को ही प्रकाशित करती है—जानती है। जैसे—नागचंपक पुष्प के बीचभाग को—कणिका को मदन करने वाले हाथों में गन्ध प्रकट होती है।

जैन—यह कथन घ्रसंगत है, क्योंकि रूप ध्रादि के रहते हुए भी सिर्फ गंध को वह प्रकट करती हैं'' यह हेतु सूर्य किरएों धौर जल सिचन के साथ अनैकान्तिक होता है। तद्यया—जैसे तेल का मासिस किया हुआ कोई पुरुष है, उसके धारीर पर हिस्यमरोचिकामिर्गस्थामिश्वकिन्नूं मेस्तूदक्षेत्रकेनेति । 'बाप्यं रसनं रूपादिषु सन्तिहितेषु रसस्यैवाभि-ध्यञ्जकत्वास्त्तालावत्' इत्यत्रापि हेतोलंवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यस्त्रेपि रसाभिव्यञ्जकस्वप्रसिद्धः। 'चञ्जस्तैत्रसं रूपादिषु सन्तिहितेषु रूपस्यैवाभिव्यञ्जकत्वास्त्रदीयवत्' इत्यत्रापि हेतोमिरिष्नयाणुद्धी-तितेनानेकान्तः। 'वायव्यं स्पर्शनं रूपादिषु सन्तिहितेषु स्पर्शस्यवाभिव्यञ्जकत्वारायोगतस्पर्शव्यञ्जक वाय्ववयविवत्' इत्यत्रापि कर्षु रादिना सन्तिलद्यीतस्पर्शव्यञ्जकनानेकान्तः।

पृथिव्यसे जःस्वर्शीभिज्यश्वकत्वाधास्य पृथिव्यादिकार्यत्वानुषङ्गो वाग्रुस्वर्शीभिव्यश्वकत्वाडायु-कार्यत्ववत् । चक्षुत्रश्च तेजोरूवाभिव्यश्वकत्वात्तेजःकार्यत्ववत् पृथिव्यन्समवायिरूपव्यक्तत्वात्पृथिव्य-

सूर्यं किरएो पड़ती हैं तो उनके निमित्त से उस शरीर में गंध माने लगती है—बहुं गंध प्रकट होती है, तथा पृथिवी पर जल से जब सिचन किया जाता है तो गंध प्रकट होती है, बतः पृथिवी से ही गन्ध प्रकट हो सो बात नहीं। नैयायिक का रसनेन्द्रिय के लिये अनुमान है—"भ्राप्यं रसनं रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्यैवाभिव्यक्षकत्वात् लालावत" रसना—जल से बनती है—क्योंकि रूप भ्रादि विषय निकट रहते हुए भी वह केवल रस को ही प्रकट करती है जैसे लाला, सो वह हेतु भी सैंधा लवण के साथ व्यभिचरित होता है क्योंकि सेंधा लवण जल से निर्मित नहीं है तो भी जल को प्रकट करता है।

"चलु धरिन से बनी है क्योंकि वह रस ग्रादि के सिलिहित होते हुए भी रूप मात्र को ही प्रकाशित करती हैं", जैसे दीपक मात्र रूप को प्रकाशित करता है। सो यहां का हेतु भी मािएवय रत्न ग्रादि के द्वारा व्यभिचरित होता है क्योंकि वह मािणक्य तैजस नहीं होते हुए भी केवल रूप को ही प्रकाशित करता है। इसी प्रकार यह कथन भी कि स्पर्णनेन्द्रिय वायु से बनी है क्योंकि रूपादि के रहते हुए भी वह एक स्पर्ण को ही प्रकाशित करती है-जैसे चल में होने वाला ग्रीतस्पर्ण, वागुरूप ग्रवयक्षी के द्वारा प्रकट होता है। यहां पर भी हेतु अनैकान्तिक है क्योंकि कपूर ग्रादि पृथिषी के द्वारा भी जल में का चीतस्पर्ण प्रकट किया जाता है। ग्रतः वायु से ही शीतस्पर्ण प्रकट हो सो बात नहीं। इस प्रकार इन इन्द्रियों के जो कारए। माने हैं उनने व्यभि-चार ग्राता है ग्रतः इनको एक पुद्गल रूप द्वव्य से बनी हुई मानना चाहिये।

तथा स्पर्धनेन्द्रिय सिर्फ वायु के ही स्पर्ध को प्रकट करती है सो बात नहीं है, पृथिवी जल और धन्नि के स्पर्ध को भी प्रकट करती है। फिर तो स्पर्धनेन्द्रिय पृथिवी, जल और धन्नि का भी कार्य है ऐसा मानना चाहिये ? क्योंकि बायु का स्पर्ध प्कार्थरवप्रसङ्गः । रसनस्य वाप्यरसाभिश्यश्चकत्वादप्कार्यरेववत् पृथिवीरसाभिश्यश्चकत्वात्पृथिवी-कार्यत्वप्रसङ्गः।

'नामसं श्रोत्रं रूपादिषु सिन्नहितेषु शब्दस्यैवाभिष्यश्चकत्वात्' इति चाऽसाम्प्रतम्; शब्दे नभो-------

प्रकट करती है प्रतः वह वायु से निर्मित है तो पृथिवी आदि के स्पर्श को प्रकट करने वाली होने से वह पृथिवी श्रादि से निर्मित भी मानी जायगी ?

तथा—चक्षु अग्नि के रूप को प्रकाशित करती है अतः अग्नि से निर्मित है ऐसा माना जाये तो चक्षु पृथिवी जलादिक के रूप को भी प्रकाशित करती है, प्रतः वह पृथिवी आदि से निर्मित है ऐसा भी स्वीकार करना चाहिये। रसनेन्द्रिय जल के रस को प्रकट करती है ज्ञतः वह जल का कार्य है तो वह पृथिवी ग्रादि के रस को भी प्रकट करती हुई देखी जाती है इसलिये पृथिवी ग्रादि का कार्य है ऐसा भी मानना चाहिये।

कर्णेन्द्रिय माकाश से बनी है इसके लिये नैयायिक का ऐसा धानुमान है—
"नाभसं श्रोत्रं स्पादिषु सिन्निद्धिषु शब्दस्यैवाभिज्यं जकत्वात्" कर्णं इन्द्रिय प्राकाश से बनी है, क्योंकि वह रूप म्रादि के रहते हुए भी सिर्फ शब्द को ही प्रकट करती है सो यह मनुमान भी पहले के समान ही गलत है। भ्राप नैयायिक शब्द को प्राकाश का गुए। मानकर म्राकाश निर्मित कर्णं से उसका ग्रहण होना बताते हैं सो दोनों ही बातें—
[कर्णं का आकाश से उत्पन्न होना और भव्द म्राकाश का गुण है] असत्य हैं। क्योंकि माकाश मृत्तं है उसका गुण मृतिक इन्द्रिय द्वारा गृहीत नहीं हो सकता, इत्यादि विषय को हम म्रागे शब्द में म्राकाश गुए।त्व का खण्डन करते समय स्पष्ट करने वाले हैं। नैयायिक ने इन म्रानुमानों का निरसन होने से शब्द के विषय में भीर भी ओ ग्रनुमान दिया है कि—शब्द स्वसमानजातीयिविशेषगुए।वाली इन्द्रिय से ग्रहए। किया जाता है, अथवा दूसरा हेतु कि बाह्य एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है, अथवा दूसरा हेतु कि बाह्य एक इन्द्रिय हारा प्रत्यक्ष होने गुए।एक्प होनेसे शब्द स्वसमान जाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया जाता है, जैसे रूप म्रादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया जाता है, जैसे रूप म्रादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया जाता है, जैसे रूप म्रादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया जाता है, जैसे रूप म्रादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया जाता है, जैसे रूप म्रादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय के द्वारा ग्रहए। किया जाता है,

भावार्थ - शब्द ग्रपने समान जाति का जो ग्राकाश है उसका गुण है, ग्रत:

पुण्एवस्यामे प्रतिविधात् । तत्भ्रवेषान्ययुक्तम्-"शब्दः स्वस्मानजातीयविशेषगुण्यविन्द्रियेण् गृह्यते सामान्यविशेषवरवे सति वाद्यौकेन्द्रियप्रत्यवत्वात्, वाह्यौकेन्द्रियप्रत्यक्षते सत्यनाश्मविशेषगुण्यवाद्वा रूपादिवत्" [ ] इति । ततो वैन्द्रियाणां प्रविनियतभूतकार्यत्वं व्यवतिष्ठते प्रमाणाभावात् ।

प्रपने ही समान जातिरूप धाकाश से बनी हुई जो कर्गोन्द्रय है उसके द्वारा उसका प्रहण होता है, बाह्य एक ही इन्द्रिय के द्वारा उसका प्रहण होने से तथा प्रात्मा का ग्रुण नहीं होने से भी उसका अपनी सजातीय इन्द्रिय से प्रहण होता है ऐसा सिद्ध होता है। कर्गोन्द्रय धाकाश से बनी है, धतः धाकाश के विशेष ग्रुण स्वरूप शब्द को वह जानती है। अथवा शब्द धाकाश का ग्रुण है ब्रतः धाकाश निर्मित कर्गोन्द्रय द्वारा उसका प्रहण होता है। ऐसा नैयायकादि का कहना है, किन्तु यह सब ब्यावणंन भीर इसकी पुष्टि के निमित्त दिये गये धनुमान सब धासद्ध हैं ऐसा पूर्वोक्तरूप से सिद्ध हो जाता है?

इस प्रकार नैयायिकों का यह निश्चितपृथिवी भ्रादि से निश्चित-घृाऐन्द्रियादि की उत्पत्ति होती है ऐसा जो प्रतिनियत कार्यवाद है वह युक्तिशून्य होने से या युक्तिसंगत न हो सकने से निरस्त हो जाता है। जैनोंने प्रतिनियत एक पुरूगल से सभी द्रष्येन्द्रियों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्देख है। द्रव्येन्द्रियों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्देख है। द्रव्येन्द्रियों की रचना में भावेन्द्रियों सहायभूत हैं भावेन्द्रियों के भ्रमाव में द्रव्येन्द्रियों करने में प्रसमर्थ रहती हैं। अतः ये भावेन्द्रियों जानावरणादि कर्मों के क्ष्योपश्मरूप सिद्ध होती हैं। इस तरह इन इन्द्रियों एवं मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है और एकदेश पदार्थ को स्पष्ट जानता है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है ऐसा प्रकादक्षन वादी और प्रतिवादियों को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन समाप्त हुआ।

उपसंदार—परीक्षामुखनांमा ग्रन्थ की रचना श्री माणिक्यनंदी आचार्य ने ईसाकी ग्राटवीं शताब्दी के उत्तरार्घ में की थी जिसमें कुल सूत्र संक्या २१२ हैं [ प्रकारान्तर से २०७ सूत्र भी गिने जाते हैं ] तदनंतर दसवीं शताब्दी में श्री प्रभा-चन्द्राचार्य ने उन सूत्रों पर बारह हुआर श्लोक प्रमाण दीर्घकाय टीका रची। ग्रब वर्त्तमानमें बीसवीं शताब्दी में उस दीर्घकाय संस्कृत टीका का राष्ट्रभाषानुवाद [हिन्दी] करीब पच्चीस हजार ग्लोक प्रमाणमें मैंने [ ग्रायिका जिनमतिने ] किया, संपूर्ण भाषानुवादका प्रकाशन एक खण्ड में होना अशस्य था अतः तीन खडमें विभाजन

प्रतिनियतेन्त्रिय योग्यपुद्गलारव्यत्वं तु इव्येन्द्रियाणां प्रतिनियतभावेन्द्रियोपकरणभूतत्वान्ययानुषप-लेबेटते इति प्रेकादकीः प्रतिपत्तव्यम् ।

#### **क्ष** इति श्री प्रमेगकमल मार्लण्डस्य प्रथम खण्ड: समाप्त: अ

हुमा। प्रस्तुत प्रथम खंडमें परीक्षामुख के कुल १८ सूत्र आये हैं। संस्कृत टीका का तृतीयांश [ ४००० क्लोक प्रमाण ] एवं भाषानुवादका साधिक तृतीयांश [ करीव ६००० क्लोक प्रमाण ] एवं भाषानुवादका साधिक तृतीयांश [ करीव ६००० क्लोक प्रमाण ] क्लॉनिहत हुआ है। इसमें म्रज्ञान एवं प्रमादवश कुछ स्खलन हुमा हो उसका विद्वज्जन संशोधन करें। श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रमाण के विषयमें जो विविध मान्यतार्थे दी हैं अर्थात् प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाण में प्रमाणता किससे आती है, प्रमाण की कितनी संख्या है? इत्यादि विषयों पर बहुत ही प्रधिक विशव विवेचन किया है उन्होंने भारत में प्रचलित सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, मीमायक, बौद्ध, नार्वाक, वेदांत म्रादि दर्शनोंका प्रमाणके बारेमें जो अभिप्राय है अर्थाव् प्रमाणके लक्षण में मतभेद हैं उन सबके प्रमाण लक्षणोंका युक्ति पूर्ण पद्धतिसे निरसन किया है। भ्रीप जिनमत प्रणीत प्रमाणका लक्षण निर्दोच म्रखलित सिद्ध किया है। प्रमेय-कमलामार्चण्ड के तृतीयांश के राष्ट्रभाषानुवाद स्वक्रय इस प्रथम भागमें प्रथम ही मंगलादि संबंधी चर्चा है, किर प्रमाण का लक्षण करके मतांतरके कारक साकल्यवाद सिंतकांवाद, इन्त्रियवृत्तिवाद, ज्ञातृब्यापारवाद, इत्यादि करीव ३२ प्रकरणों का समावेश है।

इसप्रकार विक्षेपणी कथा स्वरूप इस त्याय ग्रन्थका ग्रध्ययन करके ग्रात्म भावों में स्थित विविध मिथ्याभिनिवेशोंका परिहार कर निज सम्यग्दर्शन को परिशुद्ध बनना चाहिये।

## \* श्री प्रमेयकमलमार्च ण्ड का प्रथम भाग समाप्त \*



# ्रथयः प्रशस्ति

शिरसा वीरं धर्मतीर्थप्रवर्तकम्। तच्छासनान्वयं कि चिद् लिख्यते सुमनोहरम् ॥१॥ नभस्तत्वदिग्वीराब्दे कुन्दकुन्द गृशी गुशी। संजातः संघनायको मूलसंघप्रवर्त्तकः ॥२॥ आम्नाये तस्य संख्याताः विख्याताः सुदिगंबराः। प्राविरासन् जगन्मान्याः जैनशासनवद्धंकाः ॥३॥ क्रमेरा तत्र समभूत सुरिरेकप्रभावकः। शांतिसागर नामा स्यात् मूनिधर्मप्रवर्तकः ॥४॥ वीरसागर धाचार्यस्तत्पट्टे समलंकृतः । ध्यानाध्ययने रक्तो विरक्तो विषयामिषात् ॥४॥ अथ दिवंगते तस्मिन् शिवसिन्धुर्म्नीस्वर: । चतुर्विधगर्गैः पूज्यः समभूतु गणनायकः ॥६॥ तयो: पाइवें मया लब्धा दीक्षा संसारपारगा। धाकरी ग्रुग्रत्नानां यस्यां कायेऽपि हेयता ॥७॥ [विदेषकम्] प्रशमादिगुराोपेतो धर्मसिन्धुम् नीश्वर: । ब्राचार्यपद मासीनो वीरशासनवर्द्धकः ॥६॥ ग्राया ज्ञानमती माता विदुषी मातृबत्सला । न्यायशब्दादिशास्त्रेषु धत्ते नैपुण्य माञ्जसम् ॥६॥ कवित्वाविश्वणोपेता प्रमुखा हितशासिका। गर्भाषाविक्रयाहीना मातैव मम निश्छला ।।१०।। नाम्ना जिनमती चाहं शुभगत्यानुप्रेरिता । यया कृतोऽनुबादोयं विदं नन्दात् महीतले ॥११॥

इति मद्रं भूयात् सर्व भव्यानां

# परीक्षामुखसूत्र

# प्रथमः परिच्छेदः

#### प्रमासादवंसंसिद्धिस्तदाश्वासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्लंदमः सिद्धमन्यंलवीयसः ।। १ ॥

- १ स्वापूर्वायं व्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाराम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमय हि प्रमाशं ततो ज्ञानमेव तत्।
- तिश्रभ्रयात्मकं समारोपविषद्धत्वादनुमान-वत् ।
- ४ धनिश्चितोऽपूर्वार्थः।
- ४ दृष्टोऽपि समारोपालाहक् 1
- ६ स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ।
- ७ मर्थस्येव तद्रमस्तया ।
- घटमहम्मारममां वेदिम ।
- ६ कमैवत्कर्तृकरण किया प्रतीते: ।
- १० शब्दानुष्वारणेऽपि स्वस्वानुभवनमर्थवत् ।
- ११ को वा तस्प्रतिभासिनमधं सध्यक्ष मिण्छं-स्तदेव तथा नेच्छेत ।
- १२ प्रदीपवत् ।
- १३ तस्प्रामाण्यं स्वतः परतञ्जा

#### द्वितीयः परिच्छेदः

- १ तद्द्वेघा।
- २ प्रत्यक्षैतरभेदात्।
- ३ विशवं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीरयन्तराज्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशवस्य।

- १ इंद्रियानिन्द्रियनिमत्तं देशतः सांव्यवहारि-कम्।
- ६ नार्थालोकौ कारगां परिच्छे बत्वात्तमोवत्।
- तदन्वयभ्यतिरेकानुविधानाभावाच्य केशो ०ड्कज्ञान वक्तल्यरज्ञानवच ।
  - । शतःजन्यमपि तस्त्रकाशकं प्रदीपवत् ।
- ६ स्वावरणक्षयोपशमलक्षरणयोग्यतया हि प्रतिनियतम्बं भ्यवस्थापयति ।
- कारणस्य च परिच्छ्रचत्वे करणदिना व्यभि-
- ११ सामग्रीविशेषविश्लेषिताखिलावरण् मतीन्द्र-वमशेषतो मुख्यम् ।
- १२ तावरत्वेकरएणजन्मत्वे च प्रतिबन्ध-सम्भवात्।

### हतीयः परिच्छेदः

- । पदोक्षमितरत।
- २ प्रत्यक्षाविनिमित्तं स्मृतिप्रत्यभिज्ञान तकानुमानगमभेदम्।
- संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकार।
   स्मृतिः।
- स देवदत्तो यथा।
- दर्शनस्मरणकारणकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञा-

- नम् । तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्प्रति-योगीत्यादि ।
- ६ यथा स एवायं देवदसः।
- ७ गोसहको गवयः।
- गो विलक्ष्यो महिषः।
- ६ इवमस्माद्दुरम्।
- १० वृक्षोऽयमि<sup>त्</sup>य।दि।

मुहः।

- ११ उपलम्भानुपलम्भनिमिशं व्याप्तिज्ञान
- १२ इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति
- १३ यथाऽग्नावेब धूमस्तदभावे न भवत्येवेति च ।
- १४ साधनात्साध्यविज्ञान मनुमानम्।
- १४ साध्याबिनाभावित्वेन निश्चितो हेत:।
- १६ सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः ।
- १७ सहचारिगोर्व्याप्यव्यापकयोश्च सहभाव:।
- १८ पूर्वोत्तरचारिगोः कार्यकारगयोश्च ऋम-भावः।
- १६ तर्कात्तनिर्णयः।
- २० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम ।
- २१ सन्दिग्धविपर्यस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा-स्यादित्यसिद्धपदम् ।
- २२ मनिष्टाध्यक्षादिवाघितयोः साध्यत्वं माभू-वितीष्टावाघितवचनम् । '
- २३ न चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनः ।
- २४ प्रत्यायनाय हीच्छा वस्तुरेव।
- २४ साध्यं धर्मः क्वचित्तद्विशिशो वा धर्मी।
- २६ पक्ष इति यावत ।
- २७ प्रसिद्धो समी।
- २६ विकल्पसिद्धे तस्मिन्सरोतरे साध्ये ।

- २६ भ्रस्ति सर्वज्ञो नास्ति अवरविषाराम् ।
- ३० प्रमाणोभयसिद्धे तुसाध्यधर्मविशिष्टता।
- श्राग्निमानयं देशः परिग्णामी शब्द इति
   यथा।
- ३२ व्याधीतुसाध्यं वर्मएतः।
- ३ भन्यथा तदघटनात् ।
- ३४ साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय गम्यमान-स्यापि पक्षस्य वचनम् ।
- साध्यधीमिणि साधनधर्मावबोधनाय पक्ष-धर्मोपसंहारवत् ।
- ३६ को बात्रिधा हेतुमुक्त्वा समर्थयमानो न पक्षयति।
- ३७ एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरराम् ।
- ३८ न हि तत्साध्यप्रतिपत्यक्तंतत्र यथोक्त हेतो रेव ध्यापारात्।
- ३९ तदबिनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे वाधकादेव तत्मिकः।
- ४० व्यक्तिरूपंच निदर्शनं सामान्येन तु व्यासिस्त-त्रापितद्विप्रतिपत्तावनवस्थान स्यात् दृष्टा-न्तान्तरापेक्षस्यात् ।
- ४१ नापि व्याप्तिस्मरणार्थं तथाविषहेतुप्रयोगा-देव तत्स्मृते:।
- ४२ तत्परमिषीयमानं साध्यधर्मेण् साध्यसाधने सन्देहयति ।
- ४३ कृतोऽन्यथोपनयनिगमने ।
- ४४ न च ते तदक्को साध्यधीमिणि हेतुसाध्ययोर्व-चनादेवासंशयात ।
- ४४ समर्थनं वा वरं हेतुरूप मनुमानावयवीवाऽस्तु साध्ये तद्पयोगात् ।
- ४६ बालब्युत्पस्यर्थं तत् त्रयोपगमे शास्त्र एवासी

नवादेऽनूपयोगात् ।

४७ हष्टान्तोद्वेषा सन्वयव्यतिरेकभेवात्।

४६ साध्यन्याप्तं साधमं यत्र प्रदर्शते सोऽन्वय-दृष्टान्तः।

४६ साध्याभावे साधनामाबो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृशान्तः।

५० हेतुरूपसंहार उपनय.।

५१ प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्।

¥२ तदनुमान द्वेघा।

**४३** स्वायंपरार्थभेदात् ।

१४ स्वार्यमुक्तलक्षराम् । १५ परार्यं तुत्रदर्यपरामर्शवचनाङ्जातमः ।

४६ तद्ववनमपि तद्वेतुस्वात् ।

१७ स हेतु इ घोपलब्ध्यानुपलब्धिभेदात् ।

४८ उपलब्धिविधिप्रतिषेधयोरनुपलब्धिश्च ।

४९ प्रविरद्धोशसम्बद्धिका विद्या व्याप्यकार्यः कारणपुर्वोत्तरसहचरभेदातः।

६० रसादेकसामग्रचनुमानेन रूपानुमानमिच्छ-द्भिरिष्टमेव कित्वित्कारण हेतुयंत्र साम-ध्याप्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये।

६१ न च पूर्वोत्तरचारिखोस्तादारम्यं तदुत्पत्तिर्वा कालस्यवधाने तदनुफलब्धेः ।

६२ भाव्यतीतयोर्भरगाजाग्रद्धोधयोरिप नारिष्टो-दबोधौ प्रतिहेत्त्वम् ।

📢 तद्व्यापाराश्रितं हितःद्भावभावित्वम्।

६४ सहवारिग्गोरिप परस्परपरिहारेगावस्थाना-त्सहोत्पादाच ।

६५ परिस्मामी शब्द: कृतकत्वात् य एवं स एवं हृष्टो यथा घट: कृतकक्ष्रायं तस्मात् परि-स्मामी यस्तुन परिस्मामी स न कृतको हृश्वो यथा बस्ध्यास्तनस्ययः कृतकश्चायं तस्मात् परिणामी।

६६ सस्त्यत्र देहिनि बृद्धि व्यक्तिरादे: ।

६७ ग्रस्त्यत्रच्छ।या छत्रातः।

a उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयात

६६ उदगाद् भरिएा प्राकृतत एव ।

o ग्रस्त्यत्र मात्लिङ्के रूपंरसात्।

१ विरुद्ध तदूपलब्धिः प्रतिषेधे तथा।

. १ नास्त्य शीतस्पर्श श्रीष्ण्यात ।

नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमात् ।

नास्मिन् शरीरिणि सुखमस्ति हृदयशस्यात् ।

भ नोदेष्यति मुहुर्तान्ते शकटं रेवस्युदयात् ।

भ नोदगाद्भरिएमुं हुर्तात्पूर्वं पुष्योदयात् ।

७७ नास्त्यत्र भित्तौ परभागाभावोऽविग्भागदर्श-नात्।

७८ श्रविरुद्धानुपलिबः प्रतिषेधे सप्तथा स्वभाव-व्यापककार्यकारणपूर्वोत्तरसहचरानुपलम्भ-भेदात् ।

नास्त्यत्र भूतले घटोऽनुपलब्धेः ।

८० नास्त्यत्र शिकाणा वृक्षानुपसब्धेः।

दश् नास्म्यत्राप्रतिबद्धसामध्योऽग्निष्रं मानुप-लब्धेः ।

६२ नास्त्यत्र घूमोऽनग्नेः।

 न मविष्यति मुहूर्तान्ते शकटं कृत्तिको-दयानुपलब्धे.।

नोदगादभरिएाम् हर्तात्प्राकृतत एव ।

१ नास्त्यत्र समतुलायामुक्रामो नामानुपलब्धेः ।

विरुद्धानुपलव्धिविधौ श्रेशा विरुद्धकार्य कारणस्वभावानुपलव्धिभेदात्।

• यथाऽस्मिन्प्रासिन् व्याधिविशेषोऽस्ति-

निरामयचेष्टानुषसम्बेः ॥

- सदः श्रस्त्यत्र देहिनि दु:खमिष्ट संयोगामावात् ।
- इ.स. अनेकास्तात्मक वस्त्वेकान्तस्वखपानुप-लब्धे: ।
- परम्पराया सम्भवत्साधनमञ्जेबान्तर्भाव-नीयम्।
- ६१ सभूदत्र चक्रेशिवक्:स्थासात्।
- कार्यकार्यमविरुद्धकार्योपलब्धी ।
- नास्त्यत्र गुहाया मृगकीडनं मृगारिसंशब्द-नात् कारणविषद्धकार्यं विषद्धकार्योपलब्धौ यथा।
- ६४ व्युत्पश्चप्रयोगस्तु तथोपपत्याऽन्ययानुप-पत्त्येव वा ।
- १४ प्रश्निमाभयं देशस्तथैव धूमक्त्वोपपत्ते धूमकत्वान्यधानुपपत्ते वी ।
- ३६ हेतुप्रयोगो हि यथाम्याप्ति ग्रहण विधीयते साचतावन्म।त्रेण व्यूस्पर्श्वरवधार्यते।
- ६७ तावता च साध्यसिद्धिः।
- ६= तेन पक्षस्तदाधार सुचनायोक्तः।
- aa ग्राप्रवचनादिनिवस्थनमर्थज्ञानमागमः।
- १०० सहजयोग्यतासङ्क्रोतवश्चाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः ।
- १०१ यथा मेर्वादयः सन्ति ।

# चतुर्थः परिच्छेदः

- सामान्यविशेषात्मा तदर्थी विषय: ।
- ग्रनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्त्र्वोत्तराका-रपरिहारावाध्नि स्थितिलक्षरापरिस्मामेना-थैकियोपपरोश्च ।
- ३ सामान्यं द्वेषा, तिर्यंगूर्ध्वताभेदात् ।
- ४ सहश्चपिरणामस्तियंक्, खण्डमुण्डादिषुगी-त्ववत्।

- परापरविवर्त्तव्यापि द्वव्य मूर्वता मृदिव-स्थासादिषु ।
- ६ विशेषश्चा
- ७ पर्यायव्यतिरेकभेदात ।
- प्कस्मिन्द्रव्ये कमभाविनः परिसामाः पर्याया
- आत्मानि हर्षविषादः दिवत् ।

  श्रिषान्तरगतो विसहशपरिराणामो व्यतिरेको
  गोमहिषादिवत ।

# पंचमः परिच्छेदः

- १ मजाननिवृत्तिहानोपादानोपेक्षाम्च फलम्।
- २ प्रमासादिभिन्नं भिन्नं च।
- यः प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहात्या-दत्त उपेक्षते चेति प्रतीते:।

# षप्रः परिच्छेदः

- १ ततोऽन्यत्तदाभासम्।
- २ भस्वसंविदित गृहीतार्थं दश्नेनसंशयादयः प्रमा-गाभासाः।
  - स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात ।
- ४ पुरुवान्तरपूर्वार्यगच्छत्तृग्गस्पर्शस्याणुपुरुवादि
  - ज्ञानवत्। ४ चक्षरसयोर्द्रभ्योसंयुक्तसमवायवश्च।
  - ग्रवैशवो प्रत्यक्षं तदाभासं बौद्धस्याकस्माद्-भ्रमदर्शनाद् बह्नि विज्ञानवत् ।
- ७ वैशद्योऽपि परोक्षं तदाभासंमीमांसकस्य करगाजानवतः।
- द ग्रतस्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणभासम्, जिब्दं दत्तो स देवदत्तो यथा।
- सहशे तदेवेदं तस्मिन्ने व तेनसहशं यमलक-वदित्य।दिप्रत्यभिज्ञानाभासम् ।
- १ ग्रसम्बद्धेतज्ज्ञानं तकिभासम्, यावास्तत्युत्रः
  सञ्चामो यथाः।
- ११ इदमनुमानाभासम्।

- १२ तत्रानिवृदिः पक्षाभासः ।
- १३ भनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः शब्दः ।
- १४ सिद्धः श्रावगाः शब्दः ।
- १४ बाधितः प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनैः ।
- 📢 धनुष्णोऽग्निद्रं व्यत्वाजलवत् ।
- १७ ग्रपरिसामी शब्दः कृतकत्वात् घटवत् ।
- १८ प्रेत्यासुखप्रदोधमंः पुरुषाधितत्वादधर्मवत् ।
- १६ शुचिनराशिरः कपालं शाण्यञ्जरवाच्छह्य~ शक्तिवत्।
- २० माता मे बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्य गर्भत्वात्प्र-सिद्ध बन्ध्यावत्
- २१ हेत्वाभासा श्रसिद्धविरुद्धानैकान्तिका-किन्धित्कराः।
- २२ ग्रसत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः।
- २३ ग्रविद्यमानसत्ताकः परिणामीशब्दआञ्च-षत्वात्।
- २४ स्वरूपेणासस्वात्।
- १५ अविद्यमाननिश्चयो मुग्धवुद्धि प्रत्यन्तिरत भूमात्।
- २६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्घाते सन्देहात् ।
- २७ सांख्यं प्रति परिस्मामी शब्दः कृतत्वात ।
- २८ तेनाज्ञातस्वात्।
- २६ विपरीतनिदिचता विना भावो विष्कोऽपरि-एगमी शब्द: कृतकत्वात् ।
- विपक्षैऽप्यविश्ववृत्तिरनैशान्तिकः ।
- ३१ निश्चितवृत्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्।
- ३२ ग्राकाशे निस्येऽप्यस्य निश्चयात् ।
- ३३ शिक्कतवृत्तिस्तु नास्ति सबंजो वक्तृत्वात् ।
  - ३४ सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्वाविरोघातु ।

- ३४ सिद्धे प्रत्यक्षादि वाघिते च साध्ये हेतुरिक-व्यात्करः।
- ६ सिक: श्रावसा: शब्द: शब्दत्वात ।
- ३७ किञ्चिदकरणात्।
- ६ यथाऽनुष्णोऽन्तिद्रं व्यःवादित्यादौ किन्चि-त्कतुं मशक्यत्वात्।
- ३६ लक्षरण एवासी दोषोव्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्ष दोषेरोव दुष्टत्वात् ।
- ४० दृष्टान्ताभासा भन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोभयाः।
- ४१ मगौरुषेयः सञ्दोऽमूर्तत्वादिन्द्रियसुखपर-माणुघटवत्।
- ४९ विपरीतान्वयभ्य यदपौरुषेयं तदमूर्तम्।
- ४३ विद्युदादिनाऽतिप्रसङ्गात्।
- ४४ व्यतिरेकेऽसिद्धतद् व्यतिरकाः परमाण्य-न्द्रियसुलाकाशवत्।
- ४४ विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामूर्ततन्नापौरुषे-यम्।
- ४६ बालप्रयोगाभासः पन्तावयवेषु कियदीनता ।
- ४७ मन्निमानमं देशो धूमवस्वात् यदित्यं तदित्यं यथा महानस इति ।
- ४८ धुमवांश्चायमिति वा।
- ४६ तस्मादिनमान् धूमवांदचायमिति ।
- स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपरोदयोगात् ।
- ४१ रागद्वेषमोहाकान्तपुरुषवचनाञ्चातमागमा-भासम्।
- १२ यथा नद्यास्तीरे मोदकराक्यः सन्ति धावध्य मारावकाः।
- ४३ प्रङ्गुल्यमे हस्तियूथशतमास्त इति च।
- ४४ विसंवादात्।

- ४५ प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाशामित्यादि संख्याभासम्।
- ४६ लोकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकावितिषेध-स्य परबृध्यादेश्वासिद्धेरतद्विवश्वात् ।
- संगतसांस्थ्यगैगप्राधाकरवैभिनीयानां प्रत्य-क्षानुमानागमोषमानार्थापत्यभावरेकैकाथि-कैथ्यपितवतः।
- ४८ प्रनुमानावेस्तद्विषयत्वे प्रमाणम्तरत्वम ।
- ४६ तर्कस्येवव्याप्तिगोचरस्वे प्रमाणान्तरस्वम्-श्रप्तमाणस्याव्यवस्थापकस्वात् ।
- ६० प्रतिभासभेदस्य व बेदनस्वात् ।
- ६१ विषयाभासः सामान्य निशेषो द्वयं वा स्व-तन्त्रम् ।
- ६२ तथाऽप्रतिभासनात्कार्याकारणाच ।
- ६३ समर्थस्य करणेसर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात् ।

- ६४ परापेक्षणे परिशामित्वमन्यया तदभावात्। ६५ स्वयमसमयंस्या कारकत्वात्पूर्ववत्।
- ६६ फलाभासं प्रमाशादिभिन्नं भिन्नमेव वा।
- ६ । समेदे तद् व्यवहारानुपयसेः ।
- ६= क्यावृत्याऽपि न तत्कस्पना फलान्तदादक्या वृत्याऽफलत्यप्रसङ्गात्।
- ६ अमासाद्व्यावृत्येवात्रमासात्वस्य ।
- ७० तस्मादास्तवो भेदः।
  - भेदे त्वात्मान्तरवस्तवनुपपनेः ।
- ७२ समबायेऽतिप्रसंगः।
- अभाग्यत्वराभासो दुष्टतयोद्धानितमे परिद्वता-परिद्वतदोधो वादिनः सामनतदामासी प्रतिवादिनो दूषराभूषणे च
   अभ समबदन्यद्विचारस्त्रीयम् ।
- परीक्षामुक्तमादर्वं हैयोपादेयतस्त्रयोः । संविदे माहशो बालः परीक्षादक्षवद्व्यवाम् ॥१॥

इति परीक्षामुखब्जं समाप्तम् ।

# कतिपय विशिष्ट शब्दोंकी परिमाषा

धनुमान—साधनते होने वाले साध्यके ज्ञानको खनुमान कहते हैं, प्रवांत् किसी एक चिह्न बा कार्यको देसकर उससे सर्वधित पदार्थका स्ववाध करानेवाला ज्ञान प्रमुमान कहलाता है। जैसे दूरसे पर्वतपर धुम्रां निकलता देखा, उस घुंएको देसकर ज्ञान हुम्रा कि "इस पर्वतपर प्रांग है, क्योंकि पूम दिखायों दे रहा है" इत्यादि स्वरूप वाला जो ज्ञान होता है वह अनुमान या प्रमुमान प्रमाख कहलाता है।

धनुमेय--- धनुमानके द्वारा जानने योग्य पदार्थको धनुमेय कहते हैं

ष्ठन्यवानुपपत्ति—साध्यके विना साधनका नहीं होना, ग्रयवा इसके विनायहकाम नहीं हो सकता, जैसे वरसातके विनानदी में बाढ़ नहीं धाना इत्यादि।

ं सर्वसंवित् -पदार्थके ज्ञानको धर्मसंवित कहते हैं।

बहंत्रत्यय-"मैं" इस प्रकारका अपना अनुभव या ज्ञान होना ।

ष्परहर-काम्य, कर्म, पुष्य इत्यादि घट्ट शब्दके घनेक घर्च हैं, वैशेषिक इस घट्टको धारमाका गुरा मानते हैं।

धगौएा-मूख्य या प्रधानको धगौए। कहते हैं।

झन्तर्ज्याप्ति—जिस हेतुकी सिकं पक्षमें व्याप्ति ही वह झम्तर्ज्याप्ति वाला हेतु कहलाता है। झम्योन्याश्रय—बहां पर वो वस्तु या धर्मोकी सिद्धि एक दूसरेके छाश्रयसे हो वह झम्योभ्या-

क्रम्योन्याश्रय-जहां पर दो वस्तु या धर्मौकी सिद्धि एक दूसरेके द्वाश्रयसे हो वह क्रम्योग्याः श्रय या इतरेतराश्रय दोष कहलाता है।

धव्यविषास-घोड़ेके सींग ( नहीं होते हैं )

ग्रसाघारण भनेकान्तिक—"विषयसपक्षाच्यां व्यावत्तंभानो हेतुरसाघारणैकान्तिक." को सपक्ष भीर विषक्ष दोनोंसे व्यावृत्त हो वह म्रसाघारण भनेकान्तिक नामा सदोव हेतु है, यह हेत्वाभास योगने स्वीकार किया है।

भड़ त-दो या दो प्रकारके पदार्थीका नहीं होना ।

**ग्र**नवस्था — मूल क्षतिकरीमाहुरनवस्था हि दूषराम् ।

वस्त्वनंतेऽप्यश्वक्तौ च नानवस्थाविचार्यते ।। १ ।।

भ्रषात् जो मूल तत्वका ही नाश करती है वह धनवस्था कहलाती है, किन्तु अहां वस्तु के धनंतपनेके कारण या दुढिके धसमर्थताके कारण जानना न हो सके वहां प्रनवस्था नहीं मानी आसी है। मतलब जहांपर सिद्ध करने योग्य वस्तुयाधर्मको सिद्ध नहीं कर सके धौर धाने धाने धपेक्षातथा प्रदन्या धाकांक्षा बढ़तीही जाय, कहीं पद ठहरनानहीं होवे वह धनवस्था नामा दोघ कहा जाताहै।

भतीन्द्रियः—चशु द्यादि पांचों इन्द्रियों द्वारा जो यहलामें नहीं स्रावे वे पदार्थं भतीन्द्रिय कहलाते हैं।

म्रणुमन:--परमाणु बराबर छोटा मन (यह मान्यता यौग की है)

भन्वयव्याप्ति—जहां जहां साधन-धूमादि हेतु हैं वहा वहां साध्य-ध्राग्न ग्रादिक हैं, ऐसी साध्य भीर साधन की व्याप्ति होना ।

धन्वय निश्चय-अन्वयव्याप्तिका निर्णय होना ।

घट्रयान्पलभ-नेत्र के घगोचर पदार्थ का नहीं होना।

अनुवृत्त प्रत्यय-गौ-गौ इस प्रकार का सहश वस्तुओं में समानता का धवबोध होना ।

ग्रर्थप्राकट्य—पदार्थका प्रगट होना-जानना।

मर्थ किया - वस्तुका कार्यमें भा सकना, जैसे घटकी मर्थकिया जल घारए। है।

धनिधगत। यंग्राही - कभी भी नहीं जाने हये पदार्थकी जाननेवाला ज्ञान ।

धदृष्ट् कारणारब्धत्व--निर्दोष कारणोसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ।

ग्रर्थंजिज्ञासा-पदार्थों को जाननेकी इच्छा होना।

भ्रपौरुषेय-पूरुष द्वारा नहीं किया हमा पदार्थ।

भ्रत्यताभाव—एक द्रश्यका दूसरे द्रव्यरूप कभी भी नहीं होना, सर्वया पृथक रहना ग्रत्यंता-भाव कहलाता है।

भ्रनावेय—"भ्रारोपियतुम्यान्यः" जिसका झारोपए नहीं किया जासकता उसे भ्रनाथेय कहते हैं।

मप्रहेय--"स्फोटयित्मशक्यः" जिसका स्फोट नहीं कर सकते ।

म्रात्मपरोक्षवाद—कत्ती म्रात्मा और करए। ज्ञान ये दोनों सर्ववा परोक्ष रहते हैं किसी भी ज्ञान या प्रमाण द्वारा जाने नहाँ आते हैं, धात्मा ज्ञानके द्वारा मन्य घन्य पदार्थों को तो जान लेता है किन्तु स्वयं को कभी भी नहीं जानता, ऐसी भीमांसक के दो भेदों में (भाट्ट भीर प्रभाकर) से प्रभाकरकी मान्यता है।

धारमस्याति—अपनी स्थाति [ विपयंग झानमें भ्रपना ही भाकार रहता है ऐसा विज्ञानाई त-वादी कहते हैं।] इतरेतराभाव—'स्वभावाद स्वभावात्तर व्यावृत्तिः-इतरेतराभावः" श्रर्थात् एक स्वभाव या गूर्ण, घर्म, श्रयवा वर्यायकी मन्यस्वभावादि वे विश्वता है वह इतरेतराभाव कहलाता है ।

इन्द्रियवृत्ति—चक्षु धादि इन्द्रियोंका धपने विषयों की घोर प्रवृत्त होना इन्द्रियवृत्ति है और वही प्रवास है ऐसा संख्य कहते हैं।

इष्ट प्रयोजन-ग्रंथमें कथित विषय इष्ट होना।

उत्तमकमिंग-धिनको दीश करानेन।ना कोई रत्न विशेष ।

कारक साकस्य —कारक साकस्य -कता, कमं स्नादि कारकोंकी पूर्णता होना कारक साकस्य कहलाता है, नैयायिक ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहायक जो भी सामग्री है उसको कारक साकस्य कहते हैं भीच उसीको प्रमाण मानते हैं।

स्तर विषाण- गधेके सींग (नहीं होते)

खर रटित-गधेका चिल्लाना, रेंकना खर रटित कहलाता है।

क्षपुष्य-आकाशका पुष्प (नहीं होना)

ग्राह्य-प्राहक—प्रहरण करने योग्य पदार्थग्राह्यग्रीर ग्रहरण करनेवाला पदार्थग्राहक कहनाताहै।

चक्रक दोष—जहाँ तीन धर्मोंका तिद्ध होना परस्परमें स्नधीन हो. स्नषांत एक प्रसिद्ध धर्म या बस्तुसे दूसरे वर्म प्रादिको सिद्धि करना ग्रीर उस दूसरे श्रसिद्ध धर्मांदि से तीसरे धर्म या बस्तु की सिद्धि करनेका प्रयास करना, पुनश्च उस तीसरे धर्मांदि से प्रथम नंबरके धर्म या वस्तुको सिद्ध करना, इस प्रकार तीनोंका परस्परमें चक्कर नगते रहना, एक की भी सिद्धि नहीं होना चक्रक दोध हैं।

चोदना-सामवेद ग्रादि चारों वेदोंको चोदना कहते हैं।

चित्रार्डत — जानमें जो भनेक भाकाद प्रतिभासित होते हैं वे हो तत्य हैं, वाह्यमें दिखाओं देनेवाले भनेक भाकाद वाले पदार्थतो मात्र काल्पनिक हैं ऐवा बौद्धोंके चार भेदोंमें ले योगाचाद बौद्धका कहना है यही चित्रार्डत कहसाता है, चित्र-नाना भाकारमुक्त एक श्रद्धेत रूप ज्ञान मात्र तस्य है भीर कुछ भी नहीं है ऐसा मानना चित्रार्डतवाद है।

चशुसिकवर्षवाद--नेत्र पदार्घोको छूकर ही जानते हैं, सभी इन्हियोंके समान यह भी इन्द्रिय है घतः नेत्र भी पदार्घका स्पर्धकरके उसको जानते हैं, यह चशुसिकवर्षवाद कहलाता है, यह मान्यता नेपायिककी है।

जेय-जायक---जानने योग्य पदार्थ जेय कहलाते हैं धीर जानने वाला झात्मा जायक या जाता कहलाता है। ज्ञातृ व्यापार-जाताकी कियाको ज्ञातृत्वापार कहते हैं।

ज्ञानांवरवेश ज्ञानवाद—ज्ञान स्वयं को नहीं जानता उसको बाननेके लिये घ्रन्य ज्ञानको घावश्यकता रहती है, ऐसी नैयायिककी मान्यता है।

तदुरपत्ति—कान पदार्थसे उत्पन्न होता है ऐसा बौद्ध मानते हैं, तत्-पदार्थ से उत्पत्ति-क्रानकी उत्पत्ति होना तदुरपत्ति कहलाती है।

तदाकार-ज्ञानका पदार्थके श्राकारको घारण करना, यह भी बौद्ध मान्यता है।

तदस्यवसाय—उसी पदार्थको जानना जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हुमा है मौर जिसके घाकार को घारण किये हुए है, यह तदस्यवसाय कहलाता है. यह सब बौद्ध माग्यता है।

तादात्म्य संबंध—द्रव्योंका प्रपने गुणोंके साथ प्रनादिसे जो मिलना है-स्वतः ही उस रूप रहना, एवं पर्यायके साथ मर्थादित कालके लिये प्रभेद रूपसे रहना है ऐसे घिमन्न संबंधको तादात्म्य संबंध कहते हैं। ( प्रयात वस्तुमें गुण स्वतः ही पहलेसे रहते हैं ऐसा जैनका प्रखंड सिद्धांत है। वस्तु प्रथम क्षणों गुण रहित होती है धीर द्वितीय क्षणों समबाय से उसमें गुण झाते हैं ऐसा नैयायिक बेलेयिक मानते हैं, जैन ऐसा नहीं मानते हैं।

तथोपपित—साध्यके होनेपर साधनका होना। उस तदहसे होनाया उसप्रकादकी बात घटित होनाभी तथोपपित कहलाती है।

दोर्घशब्द्रली भक्षरा--बड़ी तथा कड़ी कचौड़ीका खाना ।

द्विचन्द्र वेदन-एक ही चन्द्रमें दो चन्द्रका प्रतिभास होना ।

इत-दो या दो प्रकारकी वस्त्रश्लोंका होना।

धाराबाहिक ज्ञान—एक ही वस्तुका एक सरीखा ज्ञान लगातार होते रहना, जैसे यह घट है, यह घट है, इस प्रकार एक पदार्थका उल्लेख करनेवाला ज्ञान ।

निर्विकल्प प्रत्यक्ष--नाम, जाति श्रादिके निक्चयसे रहित जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है ऐसा बौद्ध कहते हैं।

निषेत्-अमूक वस्तु नहीं है इसप्रकार निषेध करनेवाला ज्ञान।

निषेध्याचार—निषेत्र करने योग्य घट पट ग्रादि पदार्थ हैं उनका को श्राघार हो उसे निषेध्याचार कहते हैं।

प्रमास — अपनेको भीर परको निस्पंय रूपसे जानने वाले ज्ञानको प्रमास कहते हैं, अथवा सम्यक्तानको प्रमास कहते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण-विश्वद-स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। परोक्ष प्रमाण-प्रस्पष्ट ज्ञान । प्रमाण सप्तव—''एकस्मिन् वस्तुनि बहूनो प्रमाणानां प्रवृत्तिः प्रमाण संप्तवः'' प्रयात एक ही विषयमें प्रनेक ज्ञानोंकी जाननेके लिये प्रवृत्ति होना प्रमाण संप्तव कहलाता है।

प्रमेय-प्रमाणके द्वारा जानने योग्य पदार्थ।

, प्रमाता--जाननेवाला ग्रात्मा ।

प्रमिति-प्रतिभास या जानना ।

प्रसग साधन—"परेश्याऽनिष्टापादनं प्रसंग साधनं" मार्थात् धन्य वादौ द्वारा इच्ट पक्षमें उन्हों के लिये प्रनिष्टका प्रसंग उपस्थित करना प्रसंग साधन कहलाता है।

प्रधान यात्रकृति —सास्य द्वारामान्य एक तत्व, जो कि श्रचेतन है, इसीके इन्द्रियादि २४ भेद हैं।

पुरुष—सांस्थका२-४ वांतत्व, यहचेतन है इस चेतन तत्वको सांस्थ्य श्रकर्ताएवं ज्ञान शून्य मानते हैं।

प्रत्यासत्ति-निकटता को प्रत्यासत्ति या प्रत्यासन्न कहते हैं।

प्रतिपाद्य-प्रतिपादक – समभाने योग्य विषय सम्बा जिसको समफाया जाता है उन पदार्थ या शिष्यादिको प्रतिपाद्य कहते हैं, तथा समभाने वाला व्यक्ति-गुरु ग्रादिक या उनके वचन प्रतिपादक कहलाते हैं।

पर्युंदास — "पर्युंदासः सहक् प्राही" पर्युंदास नामका घ्रभाव उसको कहते है जो एक का ग्रभाव बताते हुए भी साथ ही घन्य सहस्र वस्तुका ग्रस्तित्व सिद्ध कर रहा हो ।

प्रसज्य--''प्रसज्यस्तु निषेधकृत्'' सर्वथा ग्रभाव या तुच्छाभावको प्रसज्य ग्रभाव कहते हैं।

परोक्षज्ञान वाद---ज्ञान सर्वेषा परोक्ष रहता है अर्थात स्वयं या धन्य ज्ञान के द्वारा विलक्ष्ण ही जानने में नहीं मा सकता ऐसा भीमांसक मानते हैं ब्रतः ये परोक्षज्ञानवादी या ज्ञानपरोक्षवादी कहलाते हैं।

प्रतिबंधक मिएा---प्रिनिके दाहक शक्तिको रोकनेवाला दल विशेष ।

प्रतियोगी---भूतलमे (ग्रादिमें) स्थित कोई वस्तु विशेष जिसको पहले उस स्थान पर देखा है।

प्रमाण पचकामाव—प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमा और झागम इन पांच प्रमाणोंको मीमासक विधि-यानी स्रस्तित्व साधक मानते हैं इनका सभाव प्रमाण पंचकाभाव कहा जाता है।

प्रागभाव—जिसके प्रभाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति हो 'यदभावे नियमसः कार्यस्थोत्पत्तिः सः प्रागभावः'' प्रागनंतर परिएगाम विश्विष्ट मृद् द्रव्यम् ॥ प्रयांत् मिट्टी भाविमें घटादि कार्यका भ्रमाव रहना, प्राय् पहले भ्रभावक्ष्य रहना प्रागमाव है। जैसे घट के पूर्व स्थास भ्रादि रूप मिट्टी का रहना है वह घटका प्रागमाव कहनाता है। प्रध्वंसाभाव:—"यद्भावे नियमतः कार्यस्यविषत्तिः स प्रध्वंसः, मृद् द्रव्यानंतरोत्तर परिलामः"
जिसके होनेपर नियमसे कार्यका नाश होता है वह प्रध्वंस कहलाता है, जैसे घट रूप कार्यका नाश करके कपाल बनता है, मिट्टी रूप क्रव्यका धर्मतर परिलाम घट या उस घटका उत्तर परिलाम कपाल है, यह घट कार्यका प्रध्वंस है।

ब्रह्मार्डं त — विश्वके संम्पूर्ण पदार्थ एक ब्रह्म स्वरूप हैं, अन्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ घट, जीव भादि पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म की ही विवर्त हैं ऐसा ब्रह्मार्ड तवादी की मान्यता है।

बाधाविरह-बाधा का नहीं होना।

वहिर्ध्याप्ति—जिस हेतुकी पक्ष ग्रीर सपक्ष दोनों में व्याप्ति हो वह वहिर्ध्याप्तिक हेतु कहनाताहै।

भूयोदर्शन-किसी वस्तुका बार बार देखा हुन्ना या जाना हुन्ना होना ।

भूतवैतन्यवाद—पृथ्वी, जल, ग्राग्नि भीर वायु इन चार पदार्थोंसे झात्मा या चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसा चार्वाकका कहना है, इसीके मतको भूतचैतन्यवाद कहते हैं।

क्षोगज धर्म---प्रालायाम, व्यानादिके धम्याससे बात्मामें ज्ञानादि गुर्खोका श्रतिकाय होना । युगयत वृत्ति---एक साथ होना या रहना ।

युगपज्जानानुत्पत्ति-एक साथ भनेक ज्ञानींका नही होता ।

रजत प्रत्यय-चांदीका प्रतिभास होना।

लिग-हेतुको लिंग कहते हैं चिह्न को भी लिंग कहते है।

लिंगी-प्रमुमानको लिंगी कहते हैं, जिसमें बिह्न हो वह पदार्थ लिंगी कहलाता है।

लघुवृत्ति-शी घतासे होना ।

विवर्त-पर्यायको विवर्त कहते है।

श्यांग्यव्यक्ष्यक—प्रगटकरने योग्य पदार्थं व्यांग्य कहलाते हैं, ग्रौर प्रगटकरनेवाला व्यक्षक कहलाता है।

क्याप्य-व्यापक—क्यापक तदतिष्रष्ठं व्याप्यं तिष्ठष्ठ भेव च" प्रयांत जी उस विविक्षत वस्तुमें है भीर भ्रन्यत्र भी है वह व्यापक कहलाता है, भीर जो उसी एक विविक्षत में ही है वह व्याप्य कहा जाता है, जंसे वृक्ष यह व्यापक है भीर नीम, भ्राम फ्रांदि व्याप्य हैं।

वाच्य-वाचक—पदार्थ वाच्य हैं धीर शब्द वाचक कहलाते हैं, इन पदार्थ धीर शब्दों का को संबंध है उसे वाच्य वाचक संबंध कहते हैं। विषयाकार चारित्व—चट धादि पदार्थ जानके विषय कहनाते हैं, उनके धाकारोंको ज्ञान धपनेमें धारण करता है ऐसा बौद्ध मानते हैं, इसीको विषयाकार चारित्व कहते हैं।

व्यवसाय-जानमें वस्तुका निश्चायकपना होना व्यवसाय कहलाता है ।

व्यतिरिक्त-पथकयाभिन्नः

व्यतिरेक व्याप्ति—जहां जहां धान ग्रादि साध्य नहीं हैं वहां वहां घूम ग्रादि साध्य भी नहीं हैं, इसप्रकार साध्यके ग्रभावमें साधनके ग्रभावका ग्रविनाभाव होना या दिखलाना व्यविरेक व्याप्ति कहलाती है।

व्यतिरेक निश्चय-व्यतिरेक व्याप्तिका निश्चय या निर्णय होना।

विशद विकल्प-"यह घट है" इत्यादि रूपसे स्पष्ट निश्चय होना ।

विधातृ— "यह वस्तु मौजूद है" इस प्रकार घरितरूप वस्तुका जो ज्ञान होता है उस जानको विधातृ या विधायक ज्ञान कहते हैं।

विज्ञानाद्वेतवाद—जगतके संपूर्ण पदार्थ ज्ञानरूप ही हैं, ज्ञानको छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्थनहीं है ऐसा बौद्ध कहते हैं, इस्त्रीको विज्ञानार्द्ध तवाद कहते हैं।

शून्याई त—चेतन शचेतन कोई भी पदार्थ नहीं है सब शून्यस्वरूप है बौद्धका एक भेद माध्य-सिकका कहना है, इसीको शून्याई त कहते हैं।

शब्दाई त—सपूर्ण पदार्थ तथा उनका ज्ञान शब्दमय है, शब्दबहासे निर्मित है, शब्दको छोड़कर सन्य कुछ भी नही है ऐसा भर्नुंहरि स्नादि परवादीका कहना है।

शक्यानुष्ठान — ग्रन्थमें जिसका प्रतिपादन किया जायगाउसका समभना तथा ग्राचरणमें सानाशक्य है ऐसाबतानाशक्यानुष्ठान कहलाताहै ।

समवाय-वैशेषिक छह पदार्थ मानते हैं उन छह पदार्थीमें समवाय एक पदार्थ है।

समवाय संबंध —द्रव्यका घपने गुणोंके साथ जो संबंध है वह समवाय संबंध है. द्रव्योंको गुणों से पृषक नहीं होने देना उसका काम है द्रव्योंकी उत्पत्ति प्रथम असमें निर्मुण हुया करती है घीर द्वितीय क्षर्सों उसमें समवाय नामा पदार्थ गुणोंको संबंधित कर देता है ऐसी वैशेषिककी मान्यता है।

समवायी — घारमा घादि द्रव्य, जिनमें समकाय झाकर पुर्णोको जोड़ देता है वे द्रव्य समदायी कहे जाते हैं।

सम्बेत-इट्योंमें जो गुण जोड़े गये हैं वे गुण समबेत कहलाने हैं। संयोग-संबंध-दो पदार्थोंका या इब्योंका मिलना। सबंबापियेय-मन्यमें वर्णन करने योग्य जो विषय हैं उनका संबंध बतलाना। सिन्नवं-पदार्थके छूनेको सिन्नकं कहते हैं, चक्षु प्रादि सभी इन्द्रियां पदार्थोंको छूकर ज्ञान कराती हैं ऐसा वैकेषिकका कहना है। इन्द्रियों द्वारा पदार्थोंका जो छूना है वह सिन्नकं है प्रीर वही प्रमारण है ऐसा वैकेषिकके प्रमारणका लक्षण है।

संवाद प्रत्यय---धपने पूर्ववर्ती ज्ञानका समर्थन करनेवाला ज्ञान ।

स्मृतिप्रमोष – स्मृतिका नहीं होना, नष्ट होना स्मृति प्रमोष है, प्रभाकर (मीमांसक) विपर्धय झानको स्मृति प्रमोष रूप मानते हैं।

साकार ज्ञानवाद—ज्ञान पदायंके प्राकार होता है, जो साकार ज्ञान है वही प्रमाख्यपूत है ऐसा बौद कहते हैं।

सन्येतर गोविषासा-गायके दांगे बांगे सींग ।

हेतु—साध्यके साथ जिसका ग्रविनाभावी संबंध है उसको हेतु कहते हैं।

हेत्वाधास-- जिसका साध्यके साथ ग्रविनाधावी संबंध नहीं है वह हेरवाधास है, उसके ग्रसिद्ध, विरुद्ध ग्रनैकान्तिक, ग्रीर ग्रकिश्वास्कर ऐसे चार भेद हैं।



# भारतीय दर्शनोंका ग्रति संक्षिप्त परिचय-

# जैन दर्शन

जैन दर्शन में सात तत्व माने है— जीव, घजीव, घालव, वंघ, संवद, निजंरा धीर मोला। जिसमें मैत्तनत्व पाया जाता है वह जीव है, चेतनतासे रहित प्रजीव है (इसके पांच भेद हैं-पुराल, धर्म, प्रथमं, प्राकाश, काल) जीवके विकारी भावोंसे कमींका जीवके प्रदेशोंमें ब्राना घालव है, उन कमींका जीव प्रदेशोंके साथ विशिष्ठ प्रकारसे निक्रित ध्रविष्ठ क सबद्ध होना वंध कहलाता है, पिरणाम विशेषद्वारा उन कमींका धाना रक बाना संवर है। पूर्व सचित कमींका कुछ कुछ भट जाना निजंरा है धीर संपूर्ण कमींका जीवसे पृथक होना मोश कहलाता है। जीव, पुराल, धर्म, प्रथमं, प्राकाश, धीर काल इसप्रकाद छह मूलभूत द्वय्य हैं। उपयुक्त सातत्वों में इन छह द्वव्योका घंतभाव करें तो जीव तत्वमें जीव द्वय्य धीर प्रजीव तत्वमें पुराल, धर्म, प्रथमं प्राकाश धीर काल संतर्मत विवाद संतर्म के स्वाद संतर्म करें तो जीव तत्वमें जीव द्वय्य धीर प्रजीव तत्वमें पुराल, धर्म, प्रथमं प्राकाश धीर कालां कंतिनिहित होते हैं, प्रालय, बंध, संवर, निजंरा धीर मोश ये पांच तत्व जीव धीर प्रजीव दवक्ष पुराल मय जड़ तत्व जो कर्म है इन दोनोंके सयोग से बनते हैं। चेतना स्वरूप जीव द्वय्य है, पुराल प्रयांत् हरस्यमान जड़ द्वय्य।

धर्म द्रव्य - जीव धौर पुदगलके गमन शक्तिका सहायक अमूर्त द्रव्य । धधर्म द्रव्य-जीव धौर पुदगलके स्थिति का हेतु । सम्पूर्ण द्रथ्यों का भवगाहन करानेवाला आकाश है धौर दिन, रात, वर्ष धादि समयोंका निमित्त भूत अमूर्त काल द्रव्य है ।

प्रमास संख्या—मुख्य दो प्रमास हैं प्रत्यक्ष भीर परोक्ष, दोनों प्रमास झान स्वरूप ही है, भ्रात्माके जिस ज्ञानमें विश्वदयना [स्पष्टता]पाया व्याता है वह परयक्ष प्रमास है। भ्रविश्वदयना [भ्रस्पष्टता] जिसमें पाया जाता है वह परोक्ष प्रमास है। इसके स्मृति, प्रत्यभिज्ञानादि भेद हैं।

इन प्रमार्गोमे प्रामाण्य [सत्यता] प्रम्यस्तदशामें स्वतः ग्रनम्यस्तदशा में परसे आया करती है।

जगन मे यावन्मात्र कार्य होते हैं उनके प्रमुख दो कारए। हैं, निमित्त धीर उपादान, जो कार्योत्पत्ति में सहायक हो वह निमित्त कारए। है धीर जो स्वयं कार्य रूप परिएमे वह उपादान कारए। है जैसे घट रूप कार्यका निमित्त कारए। कुंचकार, चक्र झादि है झीर उपादान कारए। मिट्टी है। कारए। से कार्यकर्षीचत् पिन्न है, धीर कर्षाचित झिन्न भी है। प्रत्येक तस्व या द्वस्य प्रयवा पदार्थ प्रनेक भनेक [भनत] गुए। घर्मोंको लिये हुए हैं झीर इन गुए। घर्मोंका विवक्षानुसार प्रतिपादन होता है इसीको धनेकान्य-स्याद्वाद कहते हैं, वस्तु स्वयं प्रपने निजी स्वपरूपसे प्रतेक गुरुषमं युक्त पायी जाती है, उसका प्रकाशन स्याद्वाद (कथंवितवाद) करता है। बहुत से विद्वास प्रमेकारत धीर स्याद्वादका धर्म न समझकर इनको विपरीत कपसे मानते हैं, प्रपात वस्तुके धनेक गुण वर्मोंको निजी न मानना तथा स्वाद्वाद को शायद धन्दसे पुकारना, किन्तु यह गलत है, स्याद्वादका धर्म शायद या संशयवाद नहीं है, धपितु किसी निस्त्रित एक टिक्कोएसे (जो कि उस विवक्षित वस्तुमें संभावित हो। वस्तु उस रूप है और धन्य टिक्कोएसे धन्य स्वरूप है, स्याद्वाद मनेकारत का यहां विवेचन करे तो बहुत विस्तार होगा, जिज्ञासुधीको तरवार्यवार्तिक, इलोकवार्तिक प्राविद्यन सम्य या स्याद्वाद-प्रमेकारत नामके लेख, निवास, रे बट देखने वाहिये।

मृष्टि—यह संपूर्ण विश्व ( जगत ) प्रानादि निघन है अर्थात् इसकी ग्रादि नहीं है ग्रीर ग्रंत भी नहीं है, स्वयं काश्यन इसी रूप परिस्मृति है, समयानुसार परिस्मृत विचित्र २ होता रहता है, जगत रचना या परिवर्तनके लिये ईश्वर की अरूरत नहीं है।

पूर्वोक्त पुराल — जड़ सत्वके दो भेद हैं, सणु या परमाणु भीर स्कंघ हस्यमान, ये विश्वके जितने भर भी पदार्थ हैं सब पुदाल स्कंघ स्वरूप हैं, चेतन जीव एवं घर्मीद इच्य प्रमूतं-प्रदृश्य पदार्थ हैं। परमाणु उसे कहते हैं जिसका किसी प्रकार से भी विभाजन न हो, सबसे श्रीतम हिस्सा जिसका भव हिस्सा हो नहीं सकता, यह परमाणु नेत्र गम्य एवं सुक्मवर्थी दुर्शीन गम्य भी नहीं है। स्निप्यता एवं कक्षता घर्म के कारणु परमाणुमों का परस्पर संबंध होता है इन्हींको स्कंध कहते हैं। जीन दर्शनमें सबका कर्ता हत्ती ईश्वर नहीं है, स्वयं प्रश्येक खीब प्रपने क्योंका निर्माता एवं हती है, देववर भगवान या ग्राप्त कृतकृत्य, ज्ञानमय, हो चुके हैं उन्हें जीवके भाग्य या पृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है।

मूक्ति नार्ग — सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान ग्रीर सम्यक् चारित्र स्वरूप मुक्ति का मार्ग है, समीचीन तत्त्वींका श्रद्धान होना सम्यग्जान है, मोक्षके प्रयोजनभूत तत्त्वींका समीचीन ज्ञान होना सम्यग्जान है, पापाचरण के साथ साथ संपूर्ण मन वचन ग्रादि की कियाका निरोध करना सम्यक्चारित्र है, प्रयक्षा प्रारंप्तदक्षामें श्रमुभ या पाषाच्य किया का। हिंसा, मूठ ग्रादिका एवं तीत्र राग द्वेषका) त्याग करना सम्यक् चारित्र है। इन तीनोंको रत्नत्रय कहते हैं, इनसे जीवके विकारके कारण जोकमें है उसका ग्रामा एवं बेंबना वक जाता है।

मुक्ति— जीवका संपूर्ण कर्म ग्रीर विकारी भावोंसे मुक्त होना मुक्ति कहलाती है, इसीको मोक्षा, निर्वाण भावि नामोंने पुकारते हैं। बुक्तिमें भर्यात् आत्माके युक्त श्रवस्था हो जानेपर वह शुद्ध बुद्ध, ज्ञाता प्रशा परमानंदमय रहता है, सदा इसी रूप रहता है, कभी भी पुनः कर्म युक्त नहीं होता। ग्रमंतदर्शन, प्रमंतज्ञान, अनंतभुख ग्रीर ग्रमंतवीयें से युक्त ग्रास्माका ग्रवस्थान होना, सर्वदा निराकुल होना ही बुक्ति है। जैन दर्शन में — जगतके विषयमें, धारमाके विषय में, कर्म या भाग्यके विषयमें प्रणंत पुण्य पाप के विषयमें बहुत बहुत प्रधिक सुरुमसे सुरुम विवेचन पाया जाता है, इन जगत प्रादिके विषयमें जिता गहुन, सुरुम, प्रोर विस्तृत कथन जैन प्रन्थों में है उतना प्रस्यत्र प्रंपमात्र भी विकायी नहीं देता। यदि जगत् या सृष्टि प्रयात् विक्वके विषयमें प्रध्ययन करना होवे तो त्रिजोकखार, तस्वार्ध-सुत्र, लोक विभाग प्रादि प्रस्य पठनीय हैं। धारमा विषयक प्रध्ययनों परमारमध्यकास, प्रवचनसार समयसारिद प्रस्य उपयुक्त हैं। कर्म-पुण्य पाप धादिका गहुन गंधीर विवेचन कर्मकांत (गीम्मटसार) पंचसप्रह प्रादि सनेक प्रस्थों में पाया जाता है। विश्वके संपूर्ण व्यवहार संबंधमें एवं स्वध्यारमसंबंधमें प्रयात् लोकिक जोवन एवं धार्मिक जोवनको करणीय इत्यों का इस दर्शनमें पूर्ण एवं स्वोध पूर्ण क्यन गाया जाता है। प्रस्तु।

## बौद्ध दर्शन

यह दर्शन क्षांस्किवाद नाम से भी कहा जा सकता है न्यों कि प्रतिस्त प्रतिक्ष पदार्थ समूल चूल नह होकर सर्वया नया ही उत्पन्न होता है ऐसा बौद्ध ने माना है। इनके चार भेद हैं। वैमाधिक, सीनान्तिक, योगाचार धीर माध्यमिक। वैभाषिक बाह्य धीर अध्यंतर दोनों हो (हर्य जड़ पदार्थ थीर चेतन आस्मा) पदार्थ प्रत्यक्ष झान गम्य हैं, बास्तिवक हैं। ऐसा मानता है। सीनान्तिक बाह्य पदार्थों की मात्र मनुमान-गम्य मानता है। योगाचार तो बाह्य पदार्थ की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। मात्र बिजान तर्य को सत्य मानता है झत: इसे विज्ञानार्व तवादी कहते हैं। माध्यमिक न बहिर पदार्थ मानता है भीर न प्रत्यरंग पदार्थ को ही। सर्वथा सून्य मात्र तत्व है ऐसा मानता है। इन सभी के यहाँ सल्लभगवाद है। बौद्ध ने दो तत्त्व माने हैं। एक स्वलक्षण धीर दूसरा सामान्य लक्षण। सजावीय पर्ताणुओं से असंबद्ध, प्रतिक्षण विनाशशील ऐसे जो निरंश परमाणु हैं उन्हों को स्वलक्षण कहते हैं, भयवा देश, काल भीर आकार से नियत वस्तु का जो स्वरूष है-मासाधारणता है वह स्वलक्षण कहते हैं, भयवा देश, काल भीर आकार से नियत वस्तु का जो स्वरूष है-मासाधारणता है वह स्वलक्षण कहते हैं, भयवा देश, काल भीर आकार से नियत वस्तु का जो स्वरूष है-मासाधारणता है वह स्वलक्षण कहता हो।

सामान्य—एक कल्पनात्मक वस्तु है। सामान्य हो चाहे सहश्च हो, दोनों ही वास्तविक पदार्थ नहीं है।

प्रमाण-प्रविसंवादक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं उसके दो भेव हैं प्रयोग बीड प्रमाण की संस्था दो मानते हैं, प्रश्वक भीर प्रमुनान । कल्पना रहित ( निश्चय रहित ) प्रभानत ऐसे ज्ञान को प्रश्वक प्रमाण कहते हैं। भीर व्याधिजान से सम्बन्धित किसी धर्म के ज्ञान से किसी धर्म के विषय में वो परोक्ष ज्ञान से किसी धर्म के विषय में वो परोक्ष ज्ञान से तिही हैं। भीर व्याधिजान प्रमाण कहताता है। प्रमाण चाहे प्रश्वक हो चाहे भनुमान हो सभी साकार कप ज्ञान है। ज्ञान घट प्रादि वस्तुसे उत्पन्न होता है उसी के भ्राकार को चारण करता है भीव उसी को जानता है। इसी को "तहुत्वत्ति, तदाकार, तदध्यक्साय" ऐसा कहते हैं।

प्रामाण्य (प्रमाहा का कल ) प्रमाहा रूप ही है। बार आर्य सत्य दृ:स, समुदय, निरोध और मार्ग इनका बोध होना चाहिये । तथा पाँच स्कंध-कपस्कंध, वेदनास्कंध, सज्ञास्कंध, संस्कारस्कंध घौर विज्ञानस्कंध इनकी वानकारी भी होनी चाहिये, क्योंकि इनके ज्ञान से मुक्ति का मार्ग मिलता है । मुक्ति के विषय में बीद की विश्वित्र वाश्यता है, वित अर्थात् आत्मा का निरोध होना मुक्ति है। दीपक बुक्त जाने पर किसी विद्या विविधा में नहीं जाकर मात्र समाप्त हो जाता है उसी प्रकार धारमा का प्रस्तित्व समाप्त होना मुक्ति है। "प्रदीप निर्वाण बदात्म निर्वाणम्" नैयायिकादि ने तो मात्र भारमा के गुण ज्ञान ग्रादिका धनाव ग्रुक्ति में स्वीकार किया है किन्तु बौद्ध ने मुल जो ग्रात्म द्रव्य है उसका ही सभाव मुक्ति में माना है उनकी मान्यता है कि पदार्थ चाहे जड हो चाहे चेतन प्रतिक्षरा नये-नये उत्पन्न होते हैं पूर्व चेतन नमी संतान की पैदा करते हुए नष्ट हो जाता है जब तक इस तरह से सतान परम्परा वलती है तब तक संसार भीर जहाँ वह रक जाती है वहीं निर्वाण हो जाता है। सृष्टि के विषय में बीख लोग मौन हैं। बुद से किसी शिष्य ने इस जगत के विषय में प्रदन किया तो उन्होंने कहा था कि सृष्टि कब बनी ? किसने बनायी ? धनादि की है नया ? इत्यादि प्रदन तो बेकार ही हैं ? जीवों का क्लेक, दुःख से कैसे खटकारा हो इस विषय में सोचना चाहिये। प्रतीत्य समृत्याद, धन्यापी हजाद, झारा भंगवाद, बादि बौद्धों के विशिष्ट सिद्धान्त हैं। प्रतीत्य समूत्पाद का दूसरा नाम सापेक्ष काइग्राबाद भी है। मर्थात् किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर मन्य वस्त् की उत्पत्ति । शब्द या बाक्य मात्र सन्य मध्यं की व्यावत्ति करते हैं, वस्तु को नहीं बताते । जैसे किसी ने 'घट" कहा सो घट शब्द बढ को न बतलाकर अघट की व्यावत्ति मात्र करता है इसी की अन्यापोह कहते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षासा विवादशाशील है यह क्षण भंगवाद है। इत्यादि एकान्त कथन इस मत में पाया जाता है।

#### न्याय बर्शन

न्याय दर्शन या नैबायिक मत में १६ पदाचों का ( तस्वों का ) प्रतिपादन किया है, प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोचन, दशांत, सिद्धानत, स्वयद, तकं, निर्लाय, वाद, करूप पितण्डा, हेस्वाभास, खल, जाति, निगृह स्थान इन पदावों का बिस्तृत वर्लन न्याय वास्तिक ग्रादि ग्रन्थों में पाया जाता है। प्रमाण प्रमेय, प्रमाता, शींपींच इस प्रकार भी संकीप से तत्त्व माने जाते हैं,

प्रमाण संस्था—प्रस्यक्ष, बहुमान, उपमा, घागम इस प्रकार नैयायिक ने चार प्रमाण बाने हैं। प्रमाकरण-प्रमाण, बार्यात् प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, कारक साकल्य प्रमा का करण है बत: प्रमाण माना गया है।

प्रामाण्य वाद—श्वकारा में प्रमाणता पर से ही आती है क्यों कि यदि प्रमाण में स्वतः ही प्रामाण्य होता तो यह अला क्रमाण है या अप्रमाण है ऐसा संख्य नहीं हो सकता था। कार्यं कारल भाव --त्याव वर्शन में कार्यं शिक है और कारण भिन्न है, यह सिद्धांत लांक्य से सर्वेषा विपरीत है। वर्षात् साध्य तो कारण कार्यं में सर्वेका प्रभेद ही मानसे हैं और नैयायिक सर्वेषा भेव ही, प्रतः सांस्थ सरकार्यं वादी और नैयायिकादि श्वस्थकार्यवादी नाम से प्रसिद्ध हुए ।

सामान्य से तो जो कार्य के पहले मौजूद हो तथा घन्यथा सिद्ध न हो वह कारण कहलाता है। समवाय सम्बन्ध से जिसमें कार्य की उत्पत्ति हो वह समवायी कारण कहलाता है, जैसे वस्त्र का समवायी कारण तन्तु (धागा) है। कार्य के साथ घववा कारण के साथ एक वस्तु में समबाय सम्बन्ध से रहते हुए जो कारण होता है उसे घरसमवायी कारण कहते हैं, जैसे तन्तुओं का घापस में सयोग हो जाना वस्त्र का प्रसमवायी कारण कहलायेगा। समवायी कारण धीर प्रसमवायी कारण कहलायेगा। समवायी कारण धीर प्रसमवायी कारण प्रसमकायों कारण से प्रमाण को कारण हो उसको निमित्त कारण समक्रना चाहिये। जैसे वस्त्र की उत्पत्ति में जुलाहा तुरी, वेम, खलाका, ये सब निमित्त कारण होते हैं।

मृष्टि कल्'त्व बाद—यह संसार ईश्वर के द्वारा निमित है, पृथ्वी, पर्वत. वृक्ष, लगैर म्रादि तमाम रचनायें ईश्वराधीन है, हां इतन। जरूर है कि इन चीजों का उपादान तो परमाणु है, दो परमाणुमीं से द्वपणुक की उत्परित होतो है, तीन द्वपणुकों के संशोध से श्वणुक या असरेणु की उत्परित होती है। बार अस रेणुमीं के संयोग से चतुरेणु की उत्परित होती है, इस प्रकार मांगे मांग मांग की रचना होती है। परमाणु स्वतः तो निष्किय है, प्राध्यामें के म्रष्टश की मपेक्षा लेकर ईश्वर ही इन परमाणुमीं की इस प्रकार की रचना करता जाता है। मतलब निष्किय परमाणुमीं में किया मारम्भ कराना ईश्वरेच्छा के प्रमीन है, ईश्वर ही भपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, मीर प्रयत्न शक्ति से जगत रचना है।

परमाणुका लक्षरा—घर में छत के छेद से सूर्य की किरएों प्रवेश करती हैं तब उनमें जो छोटे-छोटे करण दृष्टि गोचर होते हैं वे ही जस रेणु हैं, भीर उनका खटवाँ माग परमाणु कहलाता है परमाणुतया हमणुक का परिमास प्रणुहोने से उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता भीर महत् परिसाम होने से जसरेणु प्रत्यक्ष हो जाते हैं।

ईश्वर सर्वधक्तिमान है जगत तथा जगत वासी प्रात्मायें सारे के सारे ही ईश्वर के प्रायीन हैं। स्वगं नरक ग्रादि में जन्म दिलाना ईश्वर का कार्य है, वेद भी ईश्वर कृत है-ईश्वर वे रवा है।

मुक्ति का मार्ग — को पहले कहे गये प्रमास प्रमेय श्रादि १६ पदार्थ या तस्य हैं उनका ज्ञान होने से मिध्याकान प्रकार प्रविद्य का नाख होता है। मिध्याकान से नाख होने पर कमवा: दोष, प्रवृत्ति, जन्म, प्रीर दुक्तें का नाख होता है। इस प्रकाद इन किध्याकान श्राद्य का श्रवाब करने के िक्यों का तरक ज्ञान प्राप्ति के लिये जो प्रयत्न किया जाता है वहमोक्ष या मुक्तिका मार्ग (उपाय)है।

मुक्ति—दुल से घरवन्त विभोक्ष होने को घपवर्ग या मुक्ति कहते हैं, मुक्त प्रवस्था में दृदि, सुक्त, दुल, इच्छा, द्वेष, प्रयस्त, घमं, प्रवर्भ, संस्कार इन नौ गुणों का घरवन्त विच्छेद हो बाता है नैयायिक का यह मुक्ति का घावाल बढ़ा ही विचित्र है कि जहीं पर घारमाके ही लास गुए। जो ज्ञान भीर सुल या घानन्द हैं उन्हीं का वहाँ घचाव हो बाता है। घस्तु।

## वैशेषिक दर्शन

वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ माने हैं, उनमें द्वव्य, गुण्, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय ये छः तो सदभाव हैं और प्रभाव पदार्थ प्रभावरूप ही है ।

द्रव्य — जिसमें गुरा घोर किया पायी जाती है, जो कार्य का समवायी काररा है उसको द्रव्य कहते हैं। इसके नी भेद हैं, पृथ्वी, जल, प्रग्नि, वायु, घाकाश, काल, दिशा, घारमा, मन।

गुएए — जो द्रव्य के झाधित हो भीर स्वयं गुएए रहित हो तथा संयोग विभाग का निरपेक्ष काश्एा न हो वह गुएा कहलाता है। इसके १४ भेद हैं, रूप, रस, गन्य, स्पर्ध, संस्था, परिमाए। वेग, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुक्त्व, द्रवत्व, स्तेह, सब्द, बुद्धि, सुल, दुःल, वर्म, झवर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार।

कर्म-जो इच्य के बाशित हो गुण रहित हो तथा संयोग विभाव का निरपेक्ष कारण हो वह कर्म है। उसके ५ भेद हैं उस्कैपण, प्रवसैपण, प्राकुश्वन, प्रसारण, गमन।

सामान्य — जिसके कारण वस्तुषों में अनुगत (सइश्च) प्रतीति होती है वह सामान्य है वह ब्यापक भोर नित्य है।

विकेष-समान पदार्थों में भेद की प्रतीति कराना विशेष पदार्थ का काम है।

समबाय-स्युतसिद्ध पदाचों में जो सम्बन्ध है उसका नाम समबाय है। गुरा ग्रुपी के सम्बन्ध को समबाय सम्बन्ध कहते हैं।

भ्रभाव — मूल में भ्रभाव के वो नेद हैं-संवर्गाभाव भीर भ्रम्योत्याशाव । वो वस्तुकों में रहने वाले संसर्ग के भ्रभाव को संसर्गाभाव कहते हैं। अन्योत्याशाव का मतलब यह है कि एक वस्तु का इसरी वस्तु में भ्रभाव है। संसर्गाभाव के तीव नेद हैं, भ्राग्भाव, प्रव्यंसाभाव, प्रव्यंताभाव । इनमें प्रत्योत्याशाव जोड़ देने से भ्रभाव के चार नेद होते हैं। वैशेषिक वर्शन में बेद को तथा सृष्टि को वैशाधिक के समाव ही ईस्वव इन्द्र साना है, परमाणुवाद प्रयांतु परमाणु का लक्षरा, कारता कार्य भाव भादि का क्यन नैयाधिक सहस्त हो है। प्रमाण संस्था—प्रमाण के तीन भेद माने हैं प्रत्यक्ष, बनुमान, बागम । वैशेषिक सन्निकर्व को प्रमाण मानते हैं प्रमाण में प्रामाण्य पर से झाता है ।

मुक्ति का मार्ग--- निवृत्ति लक्षर्ण वर्मे विशेष से साथम्यं और वैघम्यं के द्वारा द्रव्यादि छह पदार्वों कातस्य ज्ञान होताहै धौर तस्य ज्ञान से श्रोक्ष होताहै। 🗸

मुक्ति — बुढि घादि के पूर्वोक्त नी गुर्णों का विच्छेद होना मुक्ति है। ऐसा नैयायिक के समान मुक्ति का स्वरूप इस दर्शन में भी कहा गया है नयायिक और वैशेषिक दर्शन में घ्रषिक साहश्य पाया जाता है, इन दर्शनों का यदि साज हो कहना हो तो यौग नाम से कथन करते हैं।

# सांख्य बर्शन

सांस्य २५ तस्व मानते हैं। इन २५ में मूल दो ही वस्तुएं हैं-एक प्रकृति भीर दूसरा पुरुष । प्रकृति के २४ भेद हैं। मूल में प्रकृति क्यांत भीर स्वयंत के भेद से दो भागों में बिभक्त है। व्यक्त के ही २५ भेद होते हैं। प्रवांत व्यक्त प्रकृति से महान (वृद्धि) उत्पन्न होता है महान से महंकार, महंकार से सीलह गए। होते हैं वे इस प्रकार हैं-स्पन्न, रसना, प्राएं, चलु भीर कर्ण़ ये पांच कानेन्द्रियां हैं ' रूप, गण्य, स्पर्य, रस, शब्द ये पांच कर्मेंद्रियां हैं ' रूप, गण्य, स्पर्य, रस, शब्द ये पांच तन्मात्रायों कहलाती हैं। इस प्रकार से पन्नह हुए और सोलहवां मन है। जो पांच रूप प्रादि तन्मात्रायों कहलाती हैं। इस प्रकार प्रकृति या प्रपर नाम प्रचान के २५ भेद हैं, पच्चीव्यों भेद पुरुष है, इसी को जीव म्रात्मा मान कहति के २५ भेद हैं, पच्चीव्यों भेद पुरुष है, इसी को जीव म्रात्मा मान नाम अवान के २४ भेद हैं, पच्चीव्यों भेद पुरुष है, इसी को जीव म्रात्मा मान नाम से पुकारते हैं। यह पुरुष प्रकृति में जहत्व, प्रवांच कार्य साविक्य, प्रविक्त, विवस्त, व

कारण कार्य सिद्धान्त—योग दर्शन से सांख्य का दर्शन इस विषय में नितान्त पिन्न है, वे प्रसत् कार्य वादी हैं, ये सत्कार्यवादी हैं। कारण में कार्य मौजूद ही रहता है, कारणढ़ारा मात्र वह प्रकट किया बाता है ऐसा इनका कहना है। किसी भी बस्तु का नाश या उत्पत्ति नहीं होती किन्तु तिरोमाव ग्राविभीव (प्रकट होना ग्रीर खिय जाना) मात्र हुआ। करता है। सस्कार्य वाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य पौच हेतु देते हैं—

प्रथम हेतु—यदि कार्यं उत्पत्ति से पहले कारणं में नहीं रहता तो बतत् ऐसे झाकाश्च कमल की भी उत्पत्ति होनी वाहिये।

दितीय हेतु—कार्यकी उत्पत्ति के लिए उपादान को ग्रहेण किया जाता है जैसे तेल की उत्पत्ति के लिए तिलों का ही ग्रहण होता है, बाजुका का नहीं । तृतीय हेतु—सब कारलों से सब कारों की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रपितु प्रतिनियत कारण से ही होती है, प्रतः कारण में कार्य पहले से ही मौजूद है।

चतुर्थ हेतु-समर्थ कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है ग्रसमर्थ से नहीं।

पंचम हेतु—यह भी देखा जाता है कि जैसा कारण होता है। वैसा ही कार्य होता है। इस तरह इन हेतुमों से कारणका कार्य में सदा रहना खिद्ध होता है।

सृष्टि कम—प्रकृति (प्रधान) धरीर पुरुष के संसर्ग से बगत् की सृष्टि होती है। प्रकृति जड़ है। भ्रीर पुरुष निष्क्रिय है। प्रतः दोनों का संयोग होने से ही सृष्टि होती है। इस सांस्य वर्शन में सबसे बडी प्रारुचयं कारी बात तो यह है कि ये लोग बुद्धिको (ज्ञान को) जड़ मानते हैं, म्रात्मा चेतन तो है किन्तु ज्ञान शृत्य है।

प्रमाण सस्या-प्रत्यक्ष. धनुमान भौर सागम इस प्रकार तीन प्रमाण होते हैं "इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम्" इन्द्रियों के व्यापार को सांख्य प्रमाण मानते हैं। प्रामाण्य वाद के विषय में इनका कहना है कि प्रमाण हो चाहे श्रप्रमाण हो दोनों में प्रामाण्य ग्रीर ग्रप्रामाण्य स्वतः ही ग्राता है। ईश्वर के विषय में इनमें मतभेद है। प्राचीन सांख्य निरीश्वर वादी थे प्रयति एक नित्य सर्व शक्तिमान ईश्वर नामक कोई व्यक्ति को नहीं मानते थे, किन्तु धर्वाचीन सांख्य ने नास्तिकपने का लांछन दर करने के लिए ईश्वर सत्ता को स्वीकार किया। यों तो चार्वाक और मोमांसक को छोड़कर सभी दार्शनिकों ने ईश्वर ग्रयात सर्वज्ञको स्वीकार किया है। किन्तु जैनेतर दार्शनिकों ने उसको सर्वज्ञक्तिमान. संसारी जीवों के कार्योंका कर्ता छादि विकृत रूप माना और जैन ने उसको छनंत शक्तिमान. कृतकृत्य और सम्पूर्ण जगत का जाता दृष्टा माना है न कि कर्ता रूप अस्तु। सांख्य ने मूक्ति के बिषयों में धपनी प्रथक ही मान्यता रखी है। मुक्ति धवस्था में मात्र नहीं अपित संसार अवस्था में भी पुरुष ( श्रात्मा ) प्रकृति से ( कर्मादि से ) सदा मुक्त ही है। बंध और मुक्ति भी अकृति के ही होते है। पुरुष तो निलेंप ही रहता है। पुरुष और प्रकृति में भेद विज्ञान के होते ही-पुरुष प्रकृति के संसर्गजन्य बाध्यात्मिक बाधिभौतिक और बाधिदैविक इन तीन प्रकार के दृ:कों से छट जाता है। प्रकृति ( कर्म ) एक नर्तकी के समान है, जो रंग स्थल में उपस्थित दर्शकों के सामने अपनी कला को दिखा कर हट जाती है। वह एक बार पुरुष के द्वारा देखे जाने पर पून: पुरुष के सामने नहीं माती। पुरुष भी उसको देख लेने पर उपेक्षा करने लगता है, इस प्रकार मब सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहता यतः मोक्ष हो जाता है, इसलिये प्रकृति भीर पुरुष के नेद विज्ञान को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्रवस्था में मात्र एक चैतन्य धर्म रहता है। ज्ञानादिक तो प्रकृति के धर्म हैं। गत: मोक्षा में वैश्लेषिकादि के समान ही जान।दिका ग्रभाव सांख्यने भी स्वीकार किया है।

सर्वज को नहीं भावने वाले मीमांसक ग्रीर वार्वाक हैं उनमें से यहाँ भीमांसक मत का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है मीमांसक मत में वेद वाक्यों का ग्रर्थ क्या होना चाहिये इस विषय को लेकहः भेव हुए हैं जो "धानिशोमेन यजेत" इत्यादि वेद वास्य का अर्थ भावना परक करते हैं। उन्हें भाटु कहते हैं। जो नियोग रूप करते हैं वे अभाकर और जो विधि रूप अर्थ करते हैं वे वेदान्ती कहलाते हैं। मीमांसक वेद को अपीरुपेय मानते हैं। जबकि ईश्वर कर्त्ता मानने वाले नैयायिकादि दार्थनिक वेद को ईश्वर कृत स्वीकार करते हैं। मीमासक चूं कि ईश्वर सत्ता को नहीं मानते मतः सृष्टि को स्थादि नियम मानते हैं। इस जगत का न कोई कर्ता है भीर न कोई हुता है। शब्द को नित्य तथा सबंब्यापक मानते हैं। इस जगत का न कोई कर्ता है भीर न कोई हुता है। शब्द को प्रश्चित्य तथा सबंब्यापक मानते हैं क्योंकि वह नित्य क्यापक ऐसे साक्ष का गुरा है। शब्द को प्रश्चित तालु मादि के द्वारा होती है न कि उत्पत्ति, जिस प्रकार दोपक घट पट धादि का मात्र प्रकाशक (अधि-अधंजक) है। उत्पत्ति प्रतात तालु मादि का व्यापार मात्र शब्द को प्रगट करता है, न कि उत्पन्न करता है।

तत्त्व संस्था—मीमांसक के दो भेदों में से भाट्ट के यहाँ पदार्थ या तत्त्रों की संस्था ५ मानी है—द्रव्य, पुरा, कर्म सामान्य प्रदान्य मानता है द्रव्य, पुरा, कर्म. सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति. साहक्य भीर संस्था। द्रव्य नामा पदार्थ भाट्ट के यहाँ ग्यारह प्रकार का है। पृथ्वी, खल, प्रतिन. वायु. धाकाश, दिला. काल. धारमा, मन, तम और सन्द । इसमें से तम को छोड़ कर १० भेद प्रभाकर स्वीकार करता है।

प्रमाण संस्था—अष्टुकी प्रमाण संस्था छः है शत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, धागम ग्रीर ग्रभाव । प्रभाकर ग्रभाव को छोड़कर पाँच प्रमाण स्वीकार करता है ।

प्रभाष्यवाद—सभो भीमांसक प्रमाणों में प्रामाण्य सर्वया स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं। ग्रप्रामाण्य मान पर से ही भ्राता है। मोमांसक सर्वज को न मान कर सिर्फ वर्षज को मानते हैं स्वांत् वेद के द्वारा वर्ष-प्रभू शादि का जान हो सकता है किन्तु इनका साक्षात् प्रत्यक्ष जान नहीं होता है। मुक्ति के विषय में भी मीमांसक इतना ही प्रतिपादन करते हैं कि वेद के द्वारा वर्ष ग्रादि का जान प्राप्त हो सकता है। किन्तु भ्रात्मा में सर्वथा रागादि दीयों का प्रभाव होना ग्रयाक्य है तथा पूर्ण कर से प्रत्यक्ष जान होना भी अवक्य है। कोई-कोई मीमांसक दोयों का प्रभाव भ्रात्मा में स्वीकार करके भी सर्वज्ञता को नहीं मानते हैं, इनके वेद या भीमांसास्त्रोक्तवातिक ग्रादि ग्रन्थों में स्वर्ग का मार्ग ही विशेष कपेण विश्वत है, इनके वेद या भीमांसास्त्रोक्तवातिक ग्रादि ग्रन्थों में स्वर्ग का मार्ग ही विशेष कपेण विश्वत है, इनके वेद या भीमांसास्त्रोक्तवातिक ग्रादि ग्रन्थों में स्वर्ग का मार्ग ही विशेष कपेण विश्वत है। इनका भूतित प्रयाद स्वर्ग मार्ग करते हैं। इनका भित्ति के प्रयाद की स्वर्ग मार्ग की स्वर्ग की मार्ग के स्वर्ग मार्ग की स्वर्ग ही स्वर्ग मार्ग के स्वर्ग मार्ग के स्वर्ग मार्ग मार्ग के स्वर्ग मार्ग की स्वर्ग मार्ग की स्वर्ग के मार्ग निवाल के स्वर्ग मार्ग की स्वर्ग के सालवाते स्वर्ग मार्ग की स्वर्ग के सार्ग की स्वर्ग की सार्व की सालवाते स्वर्ग की सार्व की सालवाते स्वर्ग की सार्व की सालवाते स्वर्ग की सांकरीय, शास्करीय इत्यादि, इन सबर्ग के प्रमाण्यकी कृष्यता है।

## चार्वाक दर्शन

चार्वाक का कहना है कि न कोई तीर्यंकर हैन कोई बेद या धर्म है। कोई भी व्यक्ति पदार्थं को तर्कंस सिद्ध नहीं कर सकता। ईञ्चर या धर्मवान भी कोई नहीं है। जीव-पृथ्वी, जल, ग्रग्नि, बायुदन भूत चतुष्ट्य से उत्पन्न होता है और सरने के बाद शरीर के साथ भस्म होता है, भ्रतः जीवन का लक्ष्य यही है कि—

> यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, ऋरणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनं कृतः ॥१॥

जब तक जीना है तब तक सुख से रहें। कर्जं करके जूब वी घादि भोग सामग्री भोगे! क्यों कि परलोक में जाना नहीं, घात्मा यह खरीर रूप ही है पृषक नहीं, घारीर यहीं मस्म होता है उसी के साथ चैतन्य भी समाप्त होता है, पुनर्जन्म है नहीं। चार्वाक के यहाँ दो हो पुरुषार्थ हैं धर्ष भीर काम। परलोक स्वर्ग नरक ग्रादि कुछ नहीं, पुण्प, पाप, घर्म, अधर्म ग्रादि नहीं हैं, जब जीव जम्मता है तो पुण्वी घादि से एक चेतन्य शक्ति पैदा हो जानी है। जैसे घाटा, गुड़, महुमा घादि से मदिरा में सदकारक शक्ति पैदा होती है। वमं नामा कोई तरक नहीं है। जब परलोक में जाने वाला घारासा ही नहीं है तो वर्म किश्व काथ जायेगा? घर्म वया है इस वात को समभना भी कितन है। जीवनका जयम लक्ष्य मात्र ऐहिक मुखों को प्राप्ति है। चार्वाक एक प्रत्यक्त प्रमाग्ता नाता है। जिस वस्तु का जाया हो होता है वही जान घीव वस्तु सत्य है बाकी सब काल्पनिक। धमुमान प्रमाग्त प्रमाग्त स्वर्ग ही है व्यव्यक्ति स्वर्म साथ्य और साधन को व्यक्ति सिद्ध नहीं होती है। जब धारमा ही नहीं है तब सर्वंत्र भी कोई नहीं है, न उसके द्वारा प्रतिपादित वर्म है। जान तो शरीर का स्वराग है माहमा का नहीं, ऐसा इस नास्त्वकवादी का कहना है, इसी लिये इसको भी तिक बादी, नास्त्वकवादी का कहना है, इसी लिये इसको भी तिक बादी, नास्त्वकवादी को कारन नासीं से पुकारते हैं। वर्ष मा मंग्रायः धिषक संस्था में इसी भी तिक बाद भाषा वर्षों है।



| श | द्धिपत्रम् |  |
|---|------------|--|
| • | -          |  |

|             |           | શુાહ્વપત્રમ્          |                    |
|-------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| g.          | पक्ति     | <b>मंश्</b> यं        | যুত্ত              |
| २           | 90        | प्रभाव                | प्रभा              |
| 9.9         | ₹ €       | उपाचान                | उपादेय             |
| 8.8         | २३        | द्वारा हुका-          | द्वारा कहा हुआ     |
| १४          | * *       | उन उन                 | তৰ                 |
| २२          | 38        | <b>म</b> च्छा बताईये∙ | ×                  |
| <b>२</b> ३  | ą         | भास्या                | धस्या              |
| ३८          | 4         | नम                    | नभ                 |
| 3.5         | *         | तया                   | तत्र               |
| 34          | 88        | श्रक्त्येया           | श्रम्यावि          |
| x\$         | 86        | गर्बेदि               | गंघावि             |
| 88          | ą         | संग्यंकितमस्विता      | साधकतमत्वतः        |
| 8ર્ફ        | ěŧ        | <b>यी</b> ग           | यीग्य              |
| ર્જ હ       | १ंव       | बनामें                | बंतान              |
| ¥0          | २ १       | जांनी                 | जावेगा             |
| <b>X</b> R  | ₹•        | घरं                   | षरं                |
| 219         | 49        | विशेष तुमें कही       | विशेष कहा          |
| <b>ξ ξ</b>  | 8         | विरीधे                | <b>श</b> विरोधे    |
| <b>6 Y</b>  | Ġ         | चर                    | घट                 |
| <b>=</b> 7  | 10        | गोहिका                | प्रस्का            |
| 44          | ₹=        | विकल्प <b>ना</b> च    | ×                  |
| 6.0         | •         | तद                    | तद् इय             |
| 208         | <b>t•</b> | विकल्प ग्रर्थात्      | विकल्प्य ग्रर्थात् |
| 8.5         | १४        | विकल्प भावि           | विकल्प्य मादि      |
| \$ \$ 9     | Ę         | समां श्रीका           | समाम्नाता          |
| 854         | 8.8       | <b>उसमें</b>          | उसके               |
| 140         | 8         | विकल                  | विकल               |
| १३४         | 8         | सव                    | सर्वे              |
| १३४         | **        | पदार्थीं मे           | ×                  |
| 8 \$=       | <b>१३</b> | पदार्थं मालामे        | ×                  |
| <b>68</b> 0 | *         | क य                   | कस्य               |
|             |           |                       |                    |

| ã•           | पक्तिः     | <b>प</b> शुद्ध         | शुद्                |
|--------------|------------|------------------------|---------------------|
| <b>\$8</b> • | <b>१</b> ३ | हावमें रखी हुई वस्तुका | हायादिका            |
| 486          | *          | सवेश्व                 | संवेद्यः            |
| १६२          | 3          | तु त <b>द्भा</b> क     | तु तदभाव            |
| 143          | 64.        | नयों नहीं भाता 3       | क्यों भाता ?        |
| 900          | 9.9        | षरत:                   | परत:                |
| ₹=•          | २४         | इवाशूनां               | इवांशूनां           |
| <b>₹ =</b> ₹ | १७         | इ।युवीयो               | हायुवस्थि।          |
| ₹ = \$       | •          | तद्नतार्थं             | तद्गतार्थं          |
| १८८          | ₹₹         | मामोहित किया           | कहा                 |
| 8€ =         | ₹ <b>¥</b> | जीवसिद्ध               | जीवसिद्धि           |
| 388          | 8.0        | या देखे जाते हैं ?     | ×                   |
| 928          | 78         | यह कथन                 | ×                   |
| २२७          | 8          | सादि                   | नीलाद्धि            |
| १३०          | ٧          | तदग्राहक               | तद् प्राह्क         |
| २२८          | k          | तदग्राहक               | तद् बाह्क           |
| 243          | A          | नीति ।                 | निति ।              |
| २७३          | 64         | मत                     | भन                  |
| २७४          | <b>१७</b>  | होता                   | होना                |
| ₹00          | ₹¥         | ग्रादिक है             | भादि कहे            |
| \$ 80        | 3          | तेम्यर्चेतम्           | तेभ्यद्रजीतन्यम्    |
| \$X.o        | ×          | तत्तस्यत्येपि          | तत्तस्येत्वपि       |
| \$ X .       | 39         | भपनापन भ्रदृष्टमें     | <b>महष्ट में</b>    |
| 3 7 8        | 3.         | <b>भा</b> यु           | प्राम               |
| ₹€•          | <b>२६</b>  | बनावेगा                | बतावेगा             |
| 105          | 2          | स्यादद्या स्या         | स्यादृष्ट्स्या      |
| ₹७=          | *          | चादृष्टस्यापि          | न चाहपृस्यापि       |
| şee          | æ          | वारमनोशकतत्            | दात्मनोऽशक्ताल्     |
| ***          | *          | योस्तय                 | यो स्तयोग           |
| A - 3        | **         | गुर्गंदय               | गुर् <b>गैर</b> प   |
| 8.8          | R          | प्रोक्स्य              | सो <del>वत</del> ्य |
| X.Y          | १७         | तात्या                 | नान्या              |
|              |            |                        |                     |

| עמ | यक | मह | īĦ | T# | ਾਹੜ |
|----|----|----|----|----|-----|

६६८

६१७

६३३

19

11

| 44-          |            | 44444444                 |                               |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| पृ∙          | पक्ति      | <b>प</b> शुद             | যু <b>ৱ</b>                   |
| ROX          | \$         | देव                      | मेव                           |
| 868          | 40         | होना                     | नहीं होना                     |
| 887          | १७         | यदि ऐसा प्रामाण्य है     | ×                             |
| *5*          | •          | सश्चात्ना                | संशयात्मा                     |
| 814          | २६         | ग्रभय                    | <b>उभय</b>                    |
| 888          | 8          | सङ्गा                    | प्रसङ्गः                      |
| *<8          | <b>8</b> = | सध्याचल                  | सहघाचल                        |
| 138          | 24         | सास्वादिमान              | सास्नामान्                    |
| <b>४१</b> ८  | 4x         | श्रनुपत् <b>वमात्रसे</b> | <b>श</b> नुपल भमात्रसे        |
| 290          | 3          | उपमान                    | भ्रभाव                        |
| <b>५२</b> १  | ¥          | <del>ग</del> नुमान       | उपमा                          |
| <b>५</b> २९  | ₹.¥        | छेदनादान्वय              | छेदनादावन्वय                  |
| ४२२          | ₹•         | ग्रनपपत्ते:              | <b>धनुपपत्त</b> ेः            |
| ¥35          | ₹2         | हैं, क्योकि              | हैं, तो वह ग्रनित्य है क्योकि |
| ***          | २          | सशयरूपत्वा               | संशयरूपत्वा                   |
| ***          | *          | प्रयोगि                  | प्रतियोगि                     |
| <b>2</b>     | <b>?</b> o | काटिकोक्त                | कारिकोक्त                     |
| ५६३          | १५         | भस्य                     | यस्य                          |
| XeX          | २५         | भवने                     | <b>भा</b> पने                 |
| X to X       | ₹३         | म्रनादि सात,             | <b>मना</b> दि सात ?           |
| <b>200</b>   | ₹•         | जैसे मानसे               | से                            |
| とこの          | 3          | भावात्रं                 | भावात                         |
| ¥50          | २ <b>३</b> | स्यात                    | स्थास                         |
| <b>स</b> न्ह | 4.8        | भीर स्वका                | श्रीर परका                    |
| XSX          | ×          | विफल                     | विनाश                         |
| 608          | १०         | चक्षुषस्य                | चक्षुषः                       |
| ६०व          | Ģ          | मनके इस                  | नैयायिक-मनके इस               |
| ६०८          | 20         | त्वतिन्द्रिय <b>व</b> त् | त्व गिन्द्रियवत्              |
| 880          | 3          | जातीयपना                 | जलीयपना                       |

\*

रूपादिमेंसे

इन्द्रियानिन्द्रिय

रूपादि किरगों में से

इन्द्रियातिन्द्रिय

